TEXT IS FLY
AND CROSS
WITHIN THE
BOOK ONLY
TEXT PROBLEM
WITHIN THE
BOOK ONLY

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_178487 AWARIT

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H801/M67H Accession No. H2161.

Author

Title Tall 324 312 4121

This book should be returned on or before the date last marked below

# हिन्दी-त्रालोचना : उद्भव त्र्योर विकास

: हिन्दी-समीक्षा की विविध पद्धतियों का सैद्धान्तिक एवं ऐतिहासिक विश्लेषरा:

> प्राक्कथन त्र्याचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी एम० ए० श्रप्यक्ष हिन्दी-विभाग सागर-विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)

लेखक डॉक्टर भगवत्स्वरूप मिश्र एम० ए० पी-एच० डी० हिन्दी-संस्कृत-विभाग ग्रागरा कालिज, ग्रागरा

प्रावित्य रत्न भेड्ण अनगरा.

साहित्य - सदन, देहरादून

### दो शब्द

प्रस्तुत पुस्तक आगरा-विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत मेरी शोध-कृति है। इधर-उधर कुछ वाक्यों के जोड़ने-घटाने के अतिरिक्त प्रकाशन के समय मैंने इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। यह मेरा आलोचना के स्वरूप एवं विकास को सममने का प्रारम्भिक प्रयास-मात्र है। इसमें मैंने हिन्दी के समीचा-सिद्धान्तों, उसके सम्प्रदायों तथा शैलियों का तात्त्विक एवं तटस्थ अध्ययन प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। इनका स्पष्टीकरण तथा मृल्याङ्कन करते समय मैंने सम्प्रदायगत पूर्वाप्रहों से यथासंभव दूर रहने का ही प्रयत्न किया है। प्रसंगवश कतिपय आलोचकों की समीचा-पद्धति पर भी विचार करने का अवसर प्राप्त हो गया है। इस कार्य में मैं कितना सफल हुआ हूँ, इसका निर्णय विज्ञ एवं सहदय पाठक स्वयं ही करेंगे।

यह प्रबन्ध परम पूज्य गुरुवरों श्रीयुत पं० जगन्नाथ तिवारी तथा पं० केलाशचन्द्र मिश्र के आशीर्वाद, प्रेरणा एवं मार्ग-प्रदर्शन का ही फल है। यह उन्हींकी वस्तु है। इसमें जो-कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं, वे ही मेरी हैं। गुरुजनों के प्रति मेरे हृदय में जो कृतज्ञता है, वह तो हृदय की वस्तु है, उसको में शब्दों में कैसे बाँधूँ ?

परम श्रद्धेय श्रीयुत पं० नन्ददुलारे वाजपेयी जी की मुक्त पर महती कृपा और स्नेह है। इसी स्नेह के कारण उन्होंने इस प्रवन्ध की भूमिका लिखना स्वीकार किया है। इसी विषय पर आगे और श्रध्ययन करने की प्रेरणा एवं मार्ग-प्रदर्शन द्वारा उन्होंने अपने अनुप्रह एवं मंगल-कामना का परिचय दिया है। श्रीयुत डॉ० सत्येन्द्र का सहयोग तो इस कार्य के प्रारम्भ से ही रहा है। विषय की गुल्थियों को सुलक्ताने से लेकर टाइप-जैसे छोटे-से कार्य तक के लिए मैंने उन्हें कष्ट दिया है। स्नेहवश वे इन सब कष्टों का बराबर स्वागत करते रहे हैं। उन्होंने मुक्ते हमेशा ही आगे बढ़ने लिए प्रोत्साहित किया है।

इस प्रबन्ध के लिखने में मैंने जिन पुस्तकों से सहायता ली है, उन-की सूची प्रंथ के अन्त में दे दी गई है। मूल प्रंथ में जिन पुस्तकों के उद्धरण दिये गए हैं, उनका निर्देश भी नीचे टिप्पणी में वहीं कर दिया गया है। मैं उन सभी साहित्य-मनीपियों का ऋणी हूँ। आगरा के चिरं-जीव पुस्तकालय के विद्यानुरागी मालिक श्रीयुत पं० चिरंजीलाल जी ने अपने निजी बृहद् ग्रंथ-संग्रह से लाभ उठाने की अनुमित देकर मुफे बहुत-से कष्टों से बचा लिया है। हम्त लिखित ग्रंथों को देखने की विशेष सुविधा प्रदान करके काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने भी मुक्त पर बड़ी कृपा की है।

उपर्युक्त सभी व्यक्तियों के अमूल्य सहयोग के लिए मैं उनका हृद्य से कृतज्ञ हूँ इस शोध-कृति को प्रकाशित करने की अनुमित प्रदान करने के लिए मैं आगरा-विश्वविद्यालय के अधिकारियों का भी आभारी हूँ।

हिन्दी-संकृत-विभाग स्रागरा कालेज, स्रागरा पौष शुक्ला २ गुरुवार २०१०

भगवत्स्वरूप मिश्र

व्याकरण, दर्शन तथा धर्म-शास्त्र के निष्णात पंडित परमपूज्य प्रपितामह स्व० श्रीयुत पं० गमरिखदास जी मिश्र

> की पुण्य स्मृति को सादर समर्पिन

### प्राक्कथन

भारतीय साहित्यालोचन की ही भा ति पाश्चात्य साहित्यालोचन की परम्परा बड़ी पुरानी है। प्रायः पच्चीस सी वपों से वह निरन्तर चली आ रही है। यद्यपि उसका आरम्भ यूरोप के एक छोटे-से प्रदेश में हुआ था, परन्तु क्रमशः उसका विस्तार समस्त यूरोप और पश्चिमी संसार मे हो गया। पाश्चात्य सम्यता के साथ ही पाश्चात्य साहित्यालोचन भी विकसित होता गया है और उसकी अपनी एक इकाई बन गई है। आज जब हम पाश्चात्य साहित्यालोचन का नाम लेते हैं, तब वह सारी इकाई हमारे सामने आ जाती है, जो पश्चिम की उपज है। यह साहित्यालोचन यूरोप की राष्ट्रीय सीमाओ को पार कर गया है और समस्त पश्चिमी संसार तथा अमरीका की वस्तु बन गया है। जिस तरह पश्चिमी देश किश्चियन सम्यता के नाम पर अपने को एक मानते हैं, उसी प्रकार पश्चिमी साहित्यालोचन भी, उक्त किश्चियन सम्यता की ही भाँत, सारे पश्चिमी राष्ट्रो की सम्पत्त बन गया है।

पाश्चात्य साहित्यालोचन की एक वड़ी विशेषता यह है कि उसकी परस्परा श्राट्ट मानी जाती है श्रीर विकासमृलक सिद्धान्त की दृष्टि से वह चिर-विकासमान वस्तु के रूप मे उपस्थित किया जाता है। पिछली कुछ शताब्दियों के यूरोपीय समीच् कों ने उक्त परम्परा का इतना मुन्दर श्रीर क्रमबद्ध विवरण दिया है कि श्राज जब इम उसे देखते हैं तब सचमुच वह पश्चिमी चेतना के विकास का इतिवृत्त-सा जान पड़ता है। भारतीय साहित्यालोचन की परम्परा का श्राधुनिक विद्धानों ने इतना सुन्दर विवेचन नहीं किया है जिसके फलस्वरूप भारतीय समीच्या भी श्रापनी सुदृद्ध विकासमृलक भूमिका पर प्रतिष्टित की जा सके। श्राज इमारे साहित्य की एक बड़ी त्रावश्यकता यह है कि हम भारतीय साहित्यालोचन के क्रम-विकास को उसी वैज्ञानिक श्रीर विकासमृलक भित्ति पर स्थापित करें जिस पर पाश्चात्य साहित्यालोचन स्थापित हो चुका है।

किसी भी देश की ज्ञान-राशि ,का सुव्यवस्थित विवरण भविष्य की सन्तान के लिए कितना उपयोगी होता है, यह हम पाश्चात्य साहित्यालोचन के उदा-

हरण से समभ सकते हैं। समीचा के विभिन्न सैद्धान्तिक पद्मो को लेकर जो विवेचन त्राज तक पश्चिमी देशों मे हो चुका है वह पश्चिम के प्रत्येक साहित्यिक अध्येता के लिए एक खुली पुस्तक है। उसे यह जानने मे अधिक श्रम नहीं उटाना पड़ता कि वहाँ की सैद्धान्तिक समीद्धा किन दशास्त्रों में कितना विकास कर चुकी है स्त्रीर उसकी उपलब्धियाँ क्या हैं ? नये शोधको को भी इससे बड़ी सुविधा हो गई है। वे स्त्राज तक की स्थित से पूर्णतः परिचित होकर स्त्रागामी अनुशीलन मे सुगमता के साथ प्रवृत्त हो सकते है। उन्हें अन्धेर मे भटकने की अवश्यकता नहीं पड़ती। भारतवर्ष मे अब तक यह स्थिति नहीं आ सकी है। यद्यपि हमारे देश मे साहित्य-सम्बन्धी श्रनेकानेक सैद्धान्तिक उद्भावनाएँ हुई है, परन्तु त्राज के विद्यार्थी के सामने वे बिखरी हुई वस्तुन्त्रों के रूप में पड़ी हुई हैं। उनका मुन्यवस्थित स्त्रोर सापेन स्त्रनशीलन नहीं किया जा सका है। इसलिए जब हम त्राज भारतीय साहित्यालोचन की चर्चा करते है तब हमार सामने कोई ऐसा सम्पूर्ण चित्र नहीं ऋाता जैसा पाश्चात्य समीज्ञा के ऋध्येता हो के समज् त्र्याता है। इसका कारण यही है कि हमारी साहित्यिक परम्परा समृद्ध होती हुई भी मुगठित नहीं है। उसका सम्पूर्ण मुल्य हमारी वर्तमान सम्यता नहीं उठा पाती । वस्तु का ऐतिहासिक ऋोर वैज्ञानिक सचय नहीं किया जा सका।

किसी साहित्यिक या सास्कृतिक परम्परा के सुसंबद्ध होने का एक ऋौर भी लाभ होता है। हमारी ज्ञान-राशि जितनी दुर तक बढ चुकी है उससे पीछे लौटने का भय नहीं रहता । पश्चिम के साहित्य-शास्त्र का कोई विद्यार्थी जब तक इस सम्पूर्ण ज्ञान-राशि को ब्रात्मसात् नहीं कर लेता तय तक नई दिशा में लेखनी उटाने का साहस नहीं होगा । इस प्रकार क्रमशः नये युगो स्त्रीर नई संतति को पूर्ववर्त्ती समस्त साहित्यिक चेतना उत्तराधिकार के रूप में मिल जाती है। ऐसी पीढ परम्परा ही भविष्य में नये ज्ञान ऋौर नवीन चिन्तन के द्वार खोल सकती है श्रीर उस समृद्ध परम्परा का पूरा मूल्य उठाया जा सकता है। यूरोप में तथा पाश्चात्य देशों मं यही हो रहा है। वहाँ साहित्य-सम्बन्धी सम्पूर्ण नया चिन्तन प्राचीन पीठिका को साथ लेकर चलता है। इसीलिए वहाँ की साहित्य-सम्बन्धी नवीन उद्भावनाएँ महत्त्वपूर्ण होती हैं ऋौर वे ससार के ज्ञान को आगे बढाने मे योग देती हैं। स्त्राज भारतीय विद्यार्थी के समत्त इस प्रकार की सुविधा नहीं है श्राथवा नहीं के बराबर है। फलतः यहाँ हमे पश्चिम से श्राई हुई नवीन साहित्यिक निध्यत्तिया से काम लेना पड़ता है श्रीर हम श्रपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाते । पिछले पचास वर्षों में भारतीय साहित्यालोचन को श्रामी परम्परा से कितना मिला श्रीर पश्चिम के वादो श्रीर सिद्धान्तों का

उस पर कितना प्रभाव पड़ा, इसकी मीमासा की जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि पश्चिम हमारे ऊपर कितनी तेजी से छा रहा है ऋौर हमारी श्रपनी ज्ञान-राशि किस हद तक उपेद्मित हो रही है।

त्राये दिन हिन्दी में तथा स्त्रन्य भारतीय भाषात्री में भी समीचा-चेत्र के श्चन्तर्गत जो शब्दावली प्रचलित हो रही है, क्या वह श्रिधिकाश पश्चिमी नईा है ? जो नयं वाद स्त्रीर जो नई शैलियाँ हमारे साहित्य मे स्थान पाती जा रही हैं, क्या व वस्तुतः हमारी परम्परा के स्वाभाविक विकास-क्रम में गृहीत हो सकी हैं ? यही नहीं, यूरोपीय ब्रानुकरण के नाम पर जो सामग्रियाँ हमार साहित्य में त्र्या रही हैं क्या व सव-की-सब हमारे समाज के ऋनुकूल है ? आज हमारे देश को क्या उन्हीं विचारों ऋौर जीवन-दृष्टियों की ऋावश्यकता है जो नवीनता के नाम पर यूरोप में फैली हुई हैं ? क्या हमारे नये साहित्य की नव्यतम प्रवृत्तियाँ भारतीय जनता के गले के नीचे उतर सकी हैं, स्त्रीर क्या वह सम्पूर्ण द्रव्य इमारे लिए उपादेय वन सका है ? ये सब प्रश्न हैं जिनके प्रकाश मे हमें अपनी साहित्यिक गति-विधि को देखना होगा। यहाँ जिस बात की चर्चा की जा रही है वह यह है कि पाश्चात्य साहित्यालोचन की परम्परा इतनी बलवती है कि वह पश्चिम में तो ऋपना उत्तरोत्तर विकास कर ही रही है. पूर्वी देशों में भी उसका प्रसार होने लगा है ऋाँर कदाचित बड़े कित्रिम रूप में होने लगा है। यो तो ज्ञान देश स्त्रीर काल की सीमा में बॉधा नहीं जा सकता स्त्रीर वह सर्वत्र स्राखंड रूप में रहता है, परन्तु प्रत्येक देश ऋौर भू-भाग की ऋपनी विशेषताएँ भी होती हैं जो उसकी इयत्ता को सूचित करती हैं स्त्रीर जिनका परित्याग नई। किया जासकता।

पाश्चात्य साहित्यालोचन ठीक उसी मार्ग पर नहीं चला जिस मार्ग पर भारतीय समीज्ञा चली है। अतएव आज जब हम दोनों को अपने समज्ञ पाते हैं तब सहसा यह निर्ण्य नहीं कर पाते कि इन दोनों शास्त्रीय पद्धतियों में कितनी सफलता अथवा क्या अन्तर है। इसके लिए हमें पश्चिमी और भारतीय साहित्य-शास्त्र के सम्पूर्ण कम-विकास को देखना आवश्यक होगा। तभी हम उनके सपूर्ण स्वरूप से अवगत हो सकेंगे और तभी भारतीय साहित्यालोचन के साथ पश्चिमी सिद्धान्तों की समानता और असमानता का भी परिचय प्राप्त कर सकेंगे। आज के साहित्यिक विद्यार्थीं के लिए यह आवश्यक है कि भारत और पश्चिम की साहित्य-समीज्ञा का सर्वाङ्ग स्वरूप उसके समज्ञ रहे। तभी वह तुल-नात्मक दृष्टि से अपने देश की समीज्ञा-सम्बन्धी प्रगति की ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त कर सकेगा और तभी वह पूर्वी तथा पश्चिमी मैद्धान्तिक विकास की उचित

भूमिका पर रखकर दोनों की परीक्षा कर सकेगा। इस समय जब इम ऐसे कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तब पश्चिमी साहित्य-शास्त्र के सैद्धान्तिक विकास कम पर तो हमें श्रमेकानेक ग्रंथ पढ़ने को मिल जाते हैं,पर भारतीय साहित्य-शास्त्र के विकास-कम को दिखाने वाली दो-चार पुस्तकें भी नहीं मिलतीं। सच पूछिए तो श्रम तक रीति, रस, श्रालंकार श्रादि विविध भारतीय मतो की रूप-रेखा भी स्पष्ट नहीं की जा सकी, उनका पारस्परिक सम्बन्ध, उनका ऐतिहासिक क्रम-विकास तथा उनकी तुलनात्मक वस्तु-सम्पत्ति का निरूपण तो श्रागे की साधनाएँ हैं।

प्रसन्नता की बात है कि भारतीय विद्वानों ने इस त्तेत्र में कार्यारंभ कर दिया है। श्रव वे केवल 'हमारी वराबरी कीन कर सकता है' के श्रामक वाक्य श्रोर श्रर्थहीन उपपत्ति तक सीमित न रहकर वास्तविक तथ्यों की खोज श्रोर संग्रह भी करने लगे हैं। निश्चय ही यह कार्य श्रातिशय परिश्रम-साध्य है श्रोर इसमें हमारी प्रगति धीरे-धीरे ही हो सकती है। वास्तव में यह सारा कार्य सम्पूर्ण भारतीय साहित्य-शास्त्र को विकास-मूलक वैज्ञानिक भूमिका पर पहुँचा देने का है। इसे यदिं हम एक पूरी पीढी का समय लेकर भी पूरा करें तो कम नहीं है।

प्रस्तुत पुस्तक में डॉ॰ भगवत्स्वरूप मिश्र ने इसी क्षेत्र मे प्रवेश करने साधनापूर्ण प्रयत्न किया है। यद्यपि उनका विषय हिन्दी-समीचा तक ही सीमित है, फिर भी उन्होंने पूर्व-पीठिका के रूप में विविध भारतीय सम्प्रदायों की उत्पत्ति श्रीर विकास के श्राशिक विवरण दिये हैं। एक प्रकार से भगवत्स्वरूपजी ने पुरानी बेठनो को खोलकर उनमें दिखाई देने वाली वस्तुश्रों को एक तरतीब से हमारे सामने रखने की चेष्टा की है। प्रारंभिक स्थिति में यही किया भी जा सकता था । उन्होंने उपलब्ध वस्तुत्रों का जो संचिप्त विवरण दिया है वह श्रपने स्थान पर बड़ा उपयोगी है। उससे हमें विवेच्य सामग्री की एक भालक मिल जाती है ऋौर इम यह समभ लेते हैं कि वहाँ पर कौन-सी वस्तु मिलती है या मिल सकती है। इसके ऋतिरिक्त श्री भगवरस्वरूप ने ऋपने सम्पूर्ण प्रवन्ध को एक विकासमूलक भूमिका देने का उपक्रम किया है, जो आधुनिक अनुशीलन के लिए ऋत्यावश्यक है। पृथक्-पृथक् सम्प्रदायों की वस्तु-समीत्वा का कार्य उन्हें ऋभी करना है श्रीर इसके पश्चात विभिन्न सम्प्रदायों की निष्पत्तियों को ऐतिहासिक क्रम-विकास की भूमि पर ला रखना है। इसके साथ यदि वे ऋाधुनिक साहित्य-समीचा की सैद्धान्तिक व्याख्यात्रों को प्राचीन व्याख्यात्रों के साथ समन्वित कर सकेंगे तो ऋौर भी उपयोगी कार्य करेंगे। समसामियक सामाजिक विकास, रच-नात्मक साहित्य तथा अन्य कलाओं की समानान्तर प्रगति का रेखा-चित्र भी इस बिवेचन को वस्तुमूलक बनाने में सहायक होगा। वैसी स्थिति में प्रस्तुत पुस्तक

### क्रम

| ٤.   | विषय-प्रवश                                     | X           |
|------|------------------------------------------------|-------------|
| ₹.   | संस्कृत-साहित्य में समीचा का स्वरूप            | રપ્ર        |
| ₹.   | हिन्दी मे रीति-ग्रन्थ ऋौर साहित्य-समीचा        | १४८         |
| ४.   | <b>त्र्या</b> धुनिक समीच्चा-पद्धति का प्रारम्भ | <b>૨</b> ૨૫ |
| પ્ર. | द्विवेदी-काल में स्रालोचना का स्वरूप           | २,४८        |
| ξ.   | मिश्रवन्धुत्र्यो की समीचा-पद्धति               | २७६         |
| ৩.   | तुलनात्मक समालोचना                             | ३०१         |
| ٦.   | श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल                      | ३३६         |
| з.   | समीचा की वर्तमान शैलियाँ                       | 3०४         |
| १०.  | सौष्ठववादी ऋथवा स्वच्छन्दतावादी समीचा          | ४२६         |
| ११.  | मनोविश्लेषणात्मक समीचा                         | ४८३         |
| १२.  | मार्क्सवादी समीचा                              | પ્ર૦૨       |
| १३.  | समीचा की ऋन्य शैलियाँ                          | ५४०         |
| १४.  | चरितमूलक समीचा                                 | ५५४         |
| १५.  | ऐतिहासिक समीचा-पद्धति                          | पू६२        |
| १६.  | <b>त्र्याधुनिक काल में साहित्य-शास्त्र</b>     | ५८१         |
| १७.  | उपसंहार                                        | ६००         |
| १८.  | पुस्तक-सूची                                    | ६०६         |

# हिन्दी-स्रालोचना : उद्भव स्रोर विकास

### साहित्य-समीचा का स्वरूप और प्रकार

ग्रालोचना या समालोचना का मुल ग्रर्थ किसी भी वस्तु को सम्यक् प्रकार से विधि पूर्वक उसके सम्पूर्ण रूप में देखना है। संस्कृत में दर्शन या देखने का प्रयोग ग्रत्यन्त व्यापक ग्रर्थ में होता है । इसमें इन्द्रिय, मन, बुद्धि ग्रीर हृदय सबके प्रत्यक्षों का समावेश है। इन सबके द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष देखना या दर्शन ही कहलाता है। इतना ही नहीं श्रपित जगत् से श्रतिकान्त श्रातमा म्रोर परमात्मा का प्रत्यक्ष भी दर्शन ही है । इन्द्रिय, मन म्रौर बुद्धि के द्वारा झगम्य, स्वानुभूति-स्वरूप म्रात्मा के भी दर्शन का ही म्रादेश दिया गया है: "ग्रात्मा वा ग्ररे द्रष्टव्यः।" कहने का तात्वर्य यह है कि ग्रालोचना ग्रथवा इसके पर्यायवाची शब्दों में एक व्यापक ग्रर्थ ग्रन्तिहत है ग्रौर यह मानव की मूलभूत वृत्ति तथा आंकांक्षा का संकेत करता है। जगत् को देखना श्रीर सम्यक् प्रकार से समऋना मानव का स्वभाव है । वह प्रतिक्षरण जगत् को समऋ रहा है, उसके स्वरूप ग्रौर महत्त्व के सम्बन्ध में एक विशेष धारणा बना रहा है। उसे म्रपनी जगत्-सम्बन्धी प्रत्येक धारागा विशेष क्षागों में बहुत-कुछ सम्यक्, विधि-पूर्वक ग्रीर पूर्ण ही प्रतीत होती है। उसका ग्रहम् चिर विकासमान एवं सम्पूर्णता की श्रोर गतिशील है। इसके साथ ही उसका जगत्-सम्बन्धी ज्ञान भी निरन्तर पूर्णता की ग्रोर ही बढ़ रहा है। वस्तु के यथार्थ रूप की जिज्ञासा भौर उसके लिए प्रयत्न मानव का स्वभाव है। वह ज्ञान पूर्वक जीता है। जगत् के प्रति बौद्धिक भौर रागात्मक प्रतिकियाएँ ही उसका जीवन हैं। यही जगत् को समऋना है और यही समीक्षा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समीक्षा मानव की मूलभूत प्रवृत्ति है । व्यापक ग्रर्थ में यह उसके प्रत्येक कार्य के म्रन्तस्तल में प्रवाहित रहने वाली वह बुद्धि-वृत्ति है, जिसके दो प्रधान कार्य है- व्याख्या श्रौर निर्णय । इसमें संकल्प-विकल्पात्मक तथा व्यवसायात्मिका दोनों प्रकार की बुद्धि-वृत्तियों का सामञ्जस्य है। यही कारएा है कि विश्लेषएा एवं निर्णय ये दो तत्त्व विज्ञान तथा साहित्य दोनों की समीक्षा के प्रधान कार्य माने गए है। ऊपर के विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि समीक्षा विषय ग्रीर विषयी दोनों के स्राधीन होती है। समीक्षक वस्तु का ही विश्लेषण करता है, पर निर्णय में उसके व्यक्तित्व को ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक स्पष्ट होने का ग्रवसर मिलता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि विश्लेषण में वैयक्तिकता का नितांत ग्रभाव है ग्रथवा निर्णय वस्तु-सापेक्ष नहीं है । समीक्षा के ये दोनों कार्य ही वस्तु ग्रौर विषयी के सम्मिश्रण मात्र है । इनके ग्रनुपात में भेद हो सकता है, श्रोर होता है। यह श्रनुपात श्रालोचना के विषय तथा समीक्षक के व्यक्तित्व पर भी बहुत-कुछ निर्भर है। विज्ञान श्रौर साहित्य का मौलिक श्रन्तर ही उनकी समीक्षा के मूलभूत श्रन्तर का कारए है। विज्ञान के कार्य तथा उसकी समालोचन्ना दोनों ही ग्रधिकांशतः वस्त्-सार्थक्ष एवं वस्तु-तन्त्रात्मक होते है । उनमें व्यक्ति का महत्त्व प्रायः नगण्य है। पर साहित्य में तो व्यक्ति का ही महत्त्व श्रधिक है, इसलिए उसकी समीक्षा में भी वैयक्तिकता का तत्त्व प्रधान हो जाता है। उसमें विश्लेषण श्रौर निर्णय भी व्यक्तित्व से परिचालित एवं निर्दिष्ट होते है। विज्ञान ग्रीर साहित्य की समीक्षा में यही मौलिक ग्रन्तर है। समीक्षा सामान्य के मुलभुत तत्त्व इन दोनों क्षेत्रों में भिन्न रूपों में विकसित हुए है। विज्ञान के क्षेत्र में सृजन का ही ग्रधिक मृत्य है। यहाँ पर वस्तु की समीक्षा भी सुजन की पुष्ठभूमि श्रथवा सुजन ही है। पर काव्य में सुजन श्रौर समीक्षा दोनों का पृथक् श्रस्तित्व श्रीर महत्त्व है । साहित्य श्रीर कला के क्षेत्र में भी समीक्षा सुजन की पुष्ठभिम प्रथवा श्रधिक स्पष्ट शब्दों में प्रेरएा का कार्य करती है। पर उसका भ्रपना पृथक भ्रस्तित्व, महत्त्व भ्रौर उपादेयता भी श्रस्वीकृत नहीं किये जा सकते, समीक्षा भी सुजन ही है। समालीचना की श्राधुनिकतम प्रवृत्ति प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा तो श्रालोचना का उद्देश्य ही स्वतन्त्र ग्रस्तित्व ग्रौर उपादेयता वाली वस्तु का सुजन मानती है। "Each of us if we are sensitive to impressions and express ourselves well, will produce a new work of art to replace the work which gave us sensations. That is the art of criticism'..... Art can find its alter-ego in art."9

<sup>1.</sup> Spingarn—'The New Criticism'.

विज्ञान की वस्तु का मूल्याङ्क्रन उसकी स्थूल उपादेयता एवं ठोस वैज्ञानिक सिद्धान्तों के वस्तु-तंत्रात्मक मान पर किया जाता है। किसी पुल की परल के लिए इंजीनियर की ही प्रावश्यकता है ग्रौर वह ग्रपना निर्णय कुछ सिद्धान्तों के ग्राधार पर ही देता है। पर कला-कृति की समीक्षा प्रत्येक पाठक कर सकता है, उसके लिए किव होना जरूरी नहीं। किर उसकी समीक्षा पूर्णतः वैयक्तिक रुचि पर भी निर्भर रह सकती है। कला की समीक्षा में केवल ग्रानन्द ग्रथवा मनोरंजन को ही मानवंड बनाया जा सकता है। किसी ग्रन्य उपादेयता का ध्यान रखना ग्रनिवार्य नहीं। विज्ञान ग्रौर कला की समीक्षा में यह भी एक बड़ा ग्रन्तर है।

साहित्य मानव-मस्तिष्क के सुजन श्रौर भावन-व्यापारों का सहज परिगाम है। इन्हों के स्राधार पर उसके क्षेत्र को स्वष्ट स्रौर पृथक म्रस्तित्व वाले 'काव्य' एवं 'समीक्षा' नामक दो भागों में बाँट सकते है । प्रायः साहित्य शब्द का प्रयोग पहले म्रर्थ में होता है। प्रस्तृत निबन्ध में भी स्थान-स्थान पर ऐसा ही हुन्ना है। पर शास्त्रीय, सुक्ष्म श्रौर प्रामाणिक विवेचन के लिए इन दोनों में श्रन्तर कर लेना ग्रावश्यक था। साहित्य के क्षेत्र में यह समस्या प्रत्येक युग में उठती म्राई है कि इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है। प्रश्न को म्रधिक स्पष्ट करने के लिए इसके कई-एक विभाग भी किये जा सकते है। क्या काव्य फ्रौर समीक्षा एक-दूसरे के विरोधी है ? क्या समीक्षा काव्य के विकास में बाधक है ? साहित्य ग्रौर समीक्षा दोनों में श्रन्त:करण के सजन ग्रौर भावन दोनों व्यापारों की ग्रपेक्षा है ग्रथवा ये दोनों ऋमशः साहित्य ग्रौर समीक्षा के ही उपकरण हैं ? समीक्षा साहित्य की श्रनगामिनी है, श्रथवा उस पर नियन्त्रण रखती हुई उसका पथ-निर्देश भी कर पाती है ? इस प्रकार साहित्य ग्रौर समीक्षा के पारस्परिक सम्बन्ध पर अनेक प्रश्न होते हैं। प्रत्येक युग में ये प्रश्न उठाये जाते हैं और उनके श्रपने ढंग से उत्तर भी दिये जाते है। श्राज प्रायः यह सामान्य धाराा बनी हुई है कि समीक्षा साहित्य के विकास में बाधक ग्रधिक है। कुछ लोग यह मानते है कि कुछ युगों में समीक्षाएँ श्रधिक लिखी गईं श्रीर उनमें कविता निम्न कोटि की रही। इससे साहित्य ग्रीर समीक्षा में विरोध व्यक्त करना उनका उद्देश्य है। कभी-कभी यह भी अनुमान होता है कि सुजनात्मक शक्ति के ग्रभाव ग्रथवा दूषित होने पर ही समीक्षाका विकास होता है। <sup>९</sup> ऐसे कुछ यगों के उदाहरण प्रायः सभी साहित्यों से उपस्थित किये जा सकर्ते है, जब

T. S. Eliot—'The use of poetry and the use of Criticism,' Page 29.

सुजतात्मक की ग्रपेक्षा समीक्षात्मक प्रवृत्ति का प्राधान्य रहा है। हिन्दी में ग्राज का युग समीक्षा का युग कहा जा सकता है। मैथ्यु भ्रानिल्ड भ्रपने युग की समीक्षात्मक प्रयास का युग कहते हैं। विकिन इन युगों में कविता का ह्वास ही हुन्ना है, यह कहना कठिन है। यह कुछ विवादास्पद भी है। वस्तुत: जो हमें ह्नास प्रतीत होता है, वह नवीन ऋान्ति का पूर्वाभास भी हो सकता है। चिर परिचित काव्य-स्वरूप के दर्शन न होने से हम उसको ह्रास का युग मानते हैं। छायावाद के सम्बन्ध में भी यही ठीक है। विशुद्ध काव्यत्व की दृष्टि से उसका सामान्य धरातल ग्रभी निम्न भी कहा जा सकता है, पर यह हिन्दी-काव्य में नवीन युग का सुत्रपात भी करता है। इसे ग्रस्वीकार नहीं कर सकते। इसमें वे तत्त्व स्पष्ट हे जो विकसित होकर साहित्य को उज्ज्वल श्रौर मंगलमय श्राभा से श्रालोकित कर देंगे। विचार श्रीर भाव, बुद्धि श्रीर हृदय के भावी एवं सुन्दर समन्वय की कल्पना इस ग्रालोक का कुछ ग्रनुमान करा देती है। यह समन्वय ही काव्य का श्रादर्श रूप है। श्राज इसकी श्राकांक्षा धीरे-धीरे युग चेतना का रूप धारण कर रही है। प्रसाद जी की कविता इसका पूर्वाभास है। 'कामायनी' में स्राध्यात्मिकता का प्राधान्य होते हुए भी विचार ग्रीर भाव का समन्वय है। इसी तत्त्व के चिर विकासशील होने में साहित्य का कल्याएा है। इस समन्वय की प्रेरएगा समीक्षा ही दे रही है। इस प्रकार इस युग की कविता की उत्कृष्टता भी समीक्षा पर ही ब्राश्रित है। हिन्दी का रीति-काल ठीक ब्रर्थ में समीक्षा का युग अहीं था, वह तो उल्टा प्राचीन से चिपटे रहने का युग था। इसलिए उसमें तो सुजनात्मक शक्ति का भी ह्वास ही हुन्ना है। हिन्दी का यह युग तो इस बात का श्रौर भी श्रच्छा प्रमाग है कि सुजनात्मक श्रौर समीक्षात्मक प्रवृत्तियां परस्पर विरोधी नहीं हैं। एक के उत्थान से दूसरे का ह्रास नहीं होता है। रीति-काल में दोनों का हु।स हुन्ना श्रीर दोनों इसके लिए ग्रन्यो-न्याश्रित रूप से उत्तरदायी है। समीक्षा श्रीर सुजनात्मक साहित्य के पारस्परिक विरोध का सिद्धान्त मानने वाले का ध्यान समीक्षा के संकुचित रूप पर ही द्मधिक रहता है। कभी-कभी केवल दोष-दर्शन के लिए लिखी गई पुस्तकें भी मालोचना के नाम से अभिहित होती है। उनमें लेखक की प्रतिभा श्रौर सहृदयता के स्थान पर केवल ग्रारुचि ग्रीर प्रयास की कृत्रिमता के ही दर्शन होते हैं। ऐसी रचनाएँ काव्य के विकास में बाधक भी होती है। लेकिन केवल इन पुस्तकों के श्राधार पर ऐसा कोई सामान्य सिद्धान्त बनाया जाना ठीक नहीं

<sup>1.</sup> Mathew Arnold—Essays in Critcism. 'The functions of Criticism at the present time.' Page 1.

है। यह तो सब स्वीकार करेंगे कि कुरुचि श्रीर श्रसद्भावनापूर्ण समीक्षा का न लिखा जाना ही ठीक है श्रीर इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि भावन की श्रपेक्षा सृजन का महत्त्व श्रधिक है। पर इससे सृजन श्रीर भावन में पारस्परिक विरोध के सामान्य सिद्धान्त श्रथवा एक की दूसरे से हेयता का समर्थन नहीं होता। गूढ़ विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः भावन भी दूसरे रूप में सृजन ही है। ऊपर हम देख चुके है कि प्रभाववादी समीक्षा के मत में कला-समीक्षा भी कला-कृति ही है। श्रातंत्र कहते है कि कुछ व्यक्तियों की श्रतिभा का विकास भावन-क्षेत्र में ही संभव है, क्योंकि उनमें प्रतिभा का वही स्वकृप श्रधिक प्रवल श्रीर मौलिक है। संस्कृत के श्राचार्यों ने तो इनकी एकता स्थापित करते हुए प्रतिभा के कारियत्री श्रीर भावियत्री नाम से दो भेव ही स्वीकार किये है। राजशेखर ने इनमें कोई मौलिक श्रन्तर नहीं माना है, प्रतिभा मूल रूप में एक ही है,केवल व्यापार-भेद से दो श्रापाततः भिन्न प्रतीत होने वाली वस्तुश्रों को जन्म देती है। भावन की सृजनात्मकता उन्हें श्रीर परिचम के श्राचार्यों को स्पष्टतः मान्य है। वॉधन कहते है:

"It is in virtue of the latent in him that the plain man has the power to become a critic." 3

इससे किव श्रोर समीक्षक की एकता स्पष्ट है। यह तो एक दृष्टि से भावन श्रोर सृजन की एकता सिद्ध हुई। समीक्षक का एक प्रधान उत्तरदायित्व किव के गूढ़ार्थ को पाठक के लिए स्पष्ट भी करता है। किव की श्रनुभूति को यथार्थ रूप में ग्रह्ण एवं उसका रसास्वाद कराने में समीक्षक सहायक होता है। श्रनुभूति को प्रेषणीयता के लिए जैसे किव सृजन करता है वैसे ही भावक को भी प्रेषणीयता में सहायक होने के लिए भावना के साथ ही कुछ सृजनात्मक भी होना पड़ता है। समीक्षा की प्रोढ़ता के लिए सृजनात्मक प्रतिभा श्रपेक्षित है, यह तो प्रतिपादित हो गया। पर सृजन के लिए भी समीक्षा श्रावश्यक है, यह कक्ष्मा भी श्रत्युक्तियूणं नहीं है। साहित्यकार का कार्य कुछ भावों श्रोर विचारों को विशिष्ट समन्वय श्रोर व्यवस्था में सौन्वयंपूर्वक सजा देना है। साहित्य की महत्ता श्रोर विरन्तनता उसकी भावात्मकता श्रथवा श्रीसव्यंजना के सौन्वयं पर उतनी निर्भर नहीं है, जितनी जीवन की उदात्त श्रीर विराट् कल्पना पर।

<sup>1.</sup> Mathew Arnold—'Essays in Cruicisin' Page 4.

२. , , , , , , दहरे ५ : ।

<sup>3.</sup> C. S. Verghan-English liter by Cor as in.

जीवन की महती कल्पना के लिए निरी भावुकता ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए दार्शनिक की सूक्ष्म दृष्टि भी ग्रपेक्षित है। किव इस महान् पद का ग्रधिकारी केवल जीवन का प्रौढ़ समीक्षक बनकर ही हो सकता है। ग्रानंल्ड कहते है:

".....the creation of a modern poet to be of worth much implies a great critical effort behind it, else it must be a comparatively poor, barren and short-lived affairs."

जीवन-सम्बन्धी धारए। एँ बदलती रही हं श्रौर उन्होंने कविता के स्वरूप को श्रत्यिक प्रभावित किया है, इसके प्रमाग इतिहास मे बहुत सुलभ है। वस्तुतः सारा इतिहास इस बात की साक्षी देता है कि साहित्य जीवन-दर्शन का श्रनुगामी है। समीक्षा के इस व्यापक स्वरूप के श्रतिरिक्त साहित्य-सम्बन्धी धारए। एँ भी सृजन की प्रेरए।। देती है। काव्य के उद्देश्य एवं स्वरूप-सम्बन्धी एक स्पष्ट श्रथवा श्रस्पष्ट धारए।। सृजन के पूर्व ही किव के मस्तिष्क में रहनी है। वह चाहे तत्कालीन सामूहिक चेतना का प्रतिबिम्ब-मात्र हो श्रथवा उस पर किव के व्यक्तित्व की गहरी श्रीर स्पष्ट छाप हो, वह चाहे ज्ञात एव सचेतन श्रथवा श्रज्ञात एवं श्रवचेतन हो, पर इतना निश्चित है कि साहित्य-सम्बन्धी एक ऐसी धारए।। श्रवश्य होती है, जो साहित्य के स्वरूप का निर्धारण करती है। विभिन्न कालों में साहित्य का बदलता हुग्रा स्वरूप इस बात का प्रमाए। है। इससे स्पष्ट है कि भावन भी सृजन का नियन्त्रए। करता है। इसी को पुष्ट करते हुए टी० एस० इलियट कहते है:

"The critical mind operating in poetry, the critical effort which goes to the writing of it, may always be advance of the critical mind operating upon poetry whether it be one's own or some one's else I only affirm that there is significant relation between the best poetry and the best criticim of the same period......contemporary poet who is not merely aco mposer of graceful verses—is forced to ask himself such questions as 'What is poetry for', not me city what am I to say but rather how and to whom I am to say it "3

<sup>1</sup> Mathew Arnold—'Essays in Criticism'

<sup>2.</sup> Hudson.—'An Introducion to the Study of Literature' Page, 298.

<sup>3.</sup> T. S. Eliot.—'The use of poetry and the use of Criticism' Page, 30.

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि इलियट को भी साहित्य-सूजन के श्रन्तस्तल में प्रवाहित साहित्य-सम्बन्धी धारगा की प्रेरक शक्ति मान्य है। युग की कविता पर उस युग की साहित्यिक धारए।।श्रों का बहुत-कुछ नियन्त्रए। रहता है यह निर्विवाद है। ये धारए। एँ साहित्य-सुजन तथा उसकी समीक्षा के मानदंड के निर्माण की प्रेरणा प्रदान करती है। इस प्रकार साहित्य श्रौर समीक्षा का विकास ग्रन्योन्याश्रित है। समीक्षा साहित्य के विकास में बाधक है, यह कहना केवल संक्चित दृष्टिकोएा को श्रपनाना-मात्र है। ग्रालोचना का विकास काव्य के विकास के समानान्तर रहता है। समीक्षा का विकास काव्य की उन्नति का लक्षरण है। हडसन कहते है कि कविता जीवन से प्रेरणा ग्रहण करती है भ्रौर समीक्षा काव्य से, यह अन्तर ही कृत्रिम है। सच्ची समीक्षा भी जीवन से ही प्रेरणा लेती है। समीक्षा साहित्य के अन्तस्तल मे प्रवाहित होकर ही प्रेरणा नहीं देती, श्रिपित व्यक्त रूप में भी उसका स्वरूप निर्दिष्ट करती है। उसके भ्रव्यक्त महत्त्व को व्यक्त करके साहित्य को सर्वाङ्कीरा विकास का भ्रवसर भ्रौर प्रेरणा प्रदान करती है। उच्च साहित्यिक धारणा उत्कृष्ट साहित्य को जन्म देती है तथा साहित्य की उत्कृष्टता पर ही समीक्षा की प्रौढ़ता निर्भर है। साहित्य ग्रौर समीक्षा, सुजन भ्रौर भावन का यही ग्रन्योन्य।श्रित सम्बन्ध है।

तो क्या यह धारणा निराधार है कि समीक्षा साहित्य के विकास में बाधक है। नहीं, समीक्षा के एक रूप के लिए यह भी सत्य है। हाँ, समीक्षा का यह रूप प्रस्वस्थ प्रवश्य है। जैसा कि ग्रानंत्ड ने कहा है कुछ लोग किसी विचार-धारा का प्रतिपादन करने के लिए नहीं लिखते ग्रिपतु लिखने के लिए किसी विचार-धारा को ग्रपना लेते है। उनमें लिखने की सहज ग्राकांक्षा का ग्रभाव रहता है। ऐसे लेखकों द्वारा लिखी गई ग्रालोचना साहित्य को प्रेरणा प्रदान नहीं कर सकती। वे साहित्य की श्रनुगामिनी तो होती हं, पर साहित्य की ग्रात्मा तक भी नहीं पहुँच पातीं। ऐसी रचनाएँ पाठक का ग्रालोच्य रचनाग्रों के बाह्य ग्राकार से ही परिचय कराती है। समीक्षा के इस स्वरूप से मूल ग्रन्थों के ग्रध्ययन का प्रोत्साहन नहीं मिलता। पाठक उन ग्रन्थों के सम्बन्ध में केवल ग्रालोचनात्मक ग्रन्थों से ही साधारण परिचय प्राप्त कर लेते है। उनकी धारणा भी उन्हीं के ग्राधार पर बन जाती है। यह प्रवृत्ति साहित्य के सृजन ग्रौर ग्रध्ययन दोनों में बाधक है। हडसन ने पुस्तकों के सम्बन्ध में

<sup>1.</sup> Hudson—'An Introduction to the Study of literature.' Pages, 262-263.

पुस्तकें लिखने की प्रवृत्ति को ग्रात्यधिक प्रोत्साहन देना ठीक नहीं समक्रा है। श समीक्षा का यह स्वरूप रूढ़िवादिता पर ग्राधारित रहता है। इसमें पुस्तक का महत्त्व रूढ़िवादी वृष्टिकोएा से ग्राँका जाता है। इस प्रकार साहित्य के सहज ग्रौर स्वाभाविक विकास को प्राचीनता एवं रूढ़िवादिता की श्रुङ्कलाओं में जकड़कर् रखने का प्रयत्न होता है। समीक्षा का यह स्वरूप ग्रस्वस्थ है, इस-लिए साहित्य के विकास में बाधक भी है।

सृजनात्मक साहित्य पर भ्राश्रित होने के कारण यह तो निविवाद है कि समीक्षा का प्रयोगात्मक रूप सुजन का श्रनुगामी है। पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सुजनात्मक साहित्य के कितने काल के उपरान्त इसका विकास हुआ है। साधार एतया यह अनुमान होता है कि साहित्य की लिखित परम्परा के पूर्व बहुत दिन तक काव्य मौलिक ही रहा होगा। उस समय संभवतः समीक्षा की कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं रही होगी । उसके बाद लिखित रूप में ग्राने पर भी कुछ दिन तक लोगों का काव्यानुशीलन केवल ग्रानन्दा-नुभृति तक ही रहा होगा । बाद मे धीरे-धीरे उस पर एक ग्रस्पब्ट निर्ण्यात्मक धाराणा भी बनने लगी होगी। समीक्षा के व्याख्यात्मक स्वरूप का विकास बाद की वस्तु है। इस प्रकार साहित्य-समीक्षा का व्यक्त भ्रौर लिखित रूप ग्रपेक्षाकृत नवीन है । डॉ० दासगुप्ता ग्रपनी 'काव्य-विचार' नामक पुस्तक में इसे स्वीकार करते है कि श्रालीचना-शास्त्र दर्शन, व्याकरण श्रादि से भ्रपेक्षाकृत ग्रधिक भ्रवीचीन है। श्रलंकार-शास्त्र के व्यवस्थित रूप का विकास म्रर्वाचीन है। पर काव्य की प्रयोगात्मक म्रालोचना का म्राभास तो स्वयं म्रादि-कवि ही दे देते हैं। उनका "शोकार्त्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा" उनके प्रथम इलोक की श्रालोचना तथा महत्त्वपूर्ण साहित्य-सिद्धान्त का श्राभास है। इससे यह मानना पड़ता है कि साहित्य-सुजन श्रौर समीक्षा दोनों श्रायः समकालीन ग्रौर समानान्तर ही रहे है। यह स्वाभाविक भी है। कवि-कृति का उसका समकालीन पाठक ही रसास्वाद करता है ग्रीर कभी-कभी स्वयं कवि ग्रथवापाठक ग्रपने ग्रानन्द ग्रथवानिर्णय कापरिचय भी देवेता है। उसकी साधारण व्याख्या कर देना भी संभव है। इस प्रकार कविता के ग्रादिम रूप के साथ ही समीक्षा के श्रादिम रूप के उदय का भी श्रनुमान होता है।

अपर समीक्षा भ्रौर साहित्य के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करते हुए हमने समीक्षा के उस स्वरूप के दर्शन किये है जो साहित्य के श्रन्तस्तल मे प्रवाहित होकर

<sup>1</sup> Hudson-An Introduction to the Study of Literature. Page 263

श्रम्यक्त रहते हुए भी सजनात्मक साहित्य को प्रेरगा प्रदान करने वाला है। श्रव उसके व्यावहारिक रूप पर विचार करना है। श्रालोचना श्रपने व्यक्त श्रौर व्यावहारिक रूप में दो कार्य करती है--निर्णय श्रीर व्याख्या। यह भी हम देख चुके है कि ये दोनों कार्य समीक्षा शब्द की मूल प्रकृति के ही ग्रंश हैं, इसलिए परस्पर में तथा समीक्षा सामान्य के साथ इनका भ्रभिन्न सम्बन्ध है। ऐसी समीक्षा, जो विशुद्ध रूप में निर्णयात्मक या व्याख्यात्मक कही जा सके, केवल कल्पना की वस्तु है। निर्णयात्मक भ्रालोचक भी कुछ व्याख्या करने के उपरान्त ही किसी निर्णय पर पहँच सकेगा। इसी तरह विशव ब्याख्या के उपरान्त कवि के सम्बन्ध मे एक विशेष धारागा का बन जाना एक कवि की भ्रपेक्षा दूसरे को प्रौढ़ मान लेना भी बहुत-कुछ स्वाभाविक है। हाँ, यह कार्य प्रव्यक्त भी रह सकता है। यह संभव है कि निर्णयात्मक ग्रालोचक व्याख्या ग्रपने मन में ही कर ले तथा व्याख्यात्मक ग्रालोचक ग्रपने निर्णय को केवल ध्वनि के द्वारा ही प्रकट करे श्रौर पाठक को श्रपने स्वतन्त्र निर्एाय का श्रवसर प्रदान कर दे। पर फिर भी पाठक ग्रालोचक की ध्वनि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। पाठक का निर्एाय भी इस ध्वनि से कुछ ग्रंशों में मर्यादित हो जाता है। मोल्टन भी यह मानते है कि निर्णयात्मक म्रालोचना के लिए व्याख्यात्मक म्रालोचना भी म्रपेक्षित है। किर भी शास्त्रीय विवेचन के लिए समीक्षा के ये दो भेद मानने पड़ते हे ग्रौर इनका पारस्परिक ग्रन्तर भी स्वीकार करना पड़ता है। प्रत्येक साहित्य में समीक्षा का प्रारम्भिक स्वरूप प्रायः निर्णयात्मक ही रहता है, पर धीरे-धीरे वह व्याख्यात्मक होती जाती है। निर्णयात्मक स्नालो-चना में कवियों को उत्तम-ग्रधम कहने की प्रवृत्ति ग्रत्यन्त स्पष्ट होती है। यह श्चालोचक समीक्षा के कुछ बाहरी मानदण्डों ग्रौर सिद्धान्तों को काव्य सामान्य के लिए सत्य मानता है और उन्हीं के ग्राधार पर प्रत्येक रचना का मृत्यांकन करता है। काव्य के नियम तथा नीति-सम्बधी उसकी धारए।एँ ग्रत्यन्त रूढ़ होती है। वह प्रत्येक रचना में श्रपनी मान्य धारएगाश्रों का निर्वाह देखना चाहता है। श्रौर जिनमें उनका निर्वाह नहीं मिलता उसी को हेय कोटि में रख देता है। इस प्रकार उसमें स्थल श्रीर रूढ़िवादी दृष्टिकीए। का प्राधान्य रहता

<sup>1.</sup> In the interest of judicial criticism itself we have to recognize that the judicial criticism must always be preceded by the criticism of interpretation...no judcial criticism can be of any value which has not been preceded by the criticism of interpretation. Moulton—'The modern Study of Literature.'

है। पर व्याख्यात्मक ग्रालोचना में ऐसी कोई मान्य धारणाएँ नहीं होती है।
ग्रालोचक पूर्व निर्मित मानदंड के ग्राधार पर किसी रचना का मूल्याङ्कृत
नहीं करता है। उसे काव्य के कोई ऐसे निश्चित नियम मान्य नहीं है जिनका
ग्रमुगमन किन के लिए ग्रनिवार्य हो। वह प्रत्येक रचना को ग्रपने-ग्रापमें
स्वतन्त्र ग्रौर पृथक सत्ता वाली मानकर चलता है ग्रौर रचना की समीक्षा का
मानदंड भी उसी में ग्रन्तिहत मानता है। व्याख्यात्मक ग्रालोचक का कार्य
केवल यह स्पष्ट करना है कि किन का वर्ण्य-विषय क्या है, वह पाठक पर
क्या प्रभाव डालना चाहता है, इसमे वह कितना सफल हुग्रा है ग्रौर उसकी
सफलता के कारण क्या है। वह किन की जीवन-कल्पना की महत्ता तथा
ग्राभिव्यंजना-सौन्दर्य को स्पष्ट करता है, पर उत्तम-मध्यम ग्रावि श्रेणियाँ नहीं
बनाता है। व्याख्यात्मक ग्रालोचक दो किन्यों के स्वरूप का मौलिक ग्रन्तर
तो स्पष्ट करता है, पर उनमें किसी एक की श्रेष्ठता नहीं प्रतिपादित करता
है। व्याख्यात्मक ग्रालोचना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मोल्टन कहते है:

"Inductive critcism will examine literature in the sprit of pure investigation, looking for the laws of art in the practice of artists and treating art like the rest of nature as a thing of continous development ...which can be fully grasped only when examined with an attitude of mind adapted to the special variety without interference from without."

निर्ण्य ग्रौर व्याख्या के ग्रितिरिक्त ग्रालोचक ग्रालोच्य वस्तु से स्वभावतः ही प्रभावित भी होता है। ग्रालोचक इन प्रभावों की व्याख्या कर सकता है, उनको निर्ण्य का स्वरूप दे सकता है। पहले दो विकल्पों में प्रभाव प्रथम दो प्रकार की ग्रालोचनाग्रों के साधन के रूप में उन्हों में ग्रन्तभूत हो जाता है, पर तीसरे विकल्प में वह एक स्वतन्त्र ग्रालोचना-पद्धित को जन्म देता है। मोल्टन ने इन तीन मनोवृत्तियों के ग्राधार पर समीक्षा के तीन प्रधान भेव माने हैं—१. निर्ण्यात्मक, २. व्याख्यात्मक, ३. प्रभावाभिव्यंजक। ग्रालोचना के पहले दो प्रकारों में ग्रालोचक के व्यक्तित्व का प्रायः ग्रभाव रहता है। व्याख्यात्मक ग्रालोचना में तो पूर्णतः तटस्थ होकर केवल वैज्ञानिक विश्लेषण ही ग्रपेक्षित है। पर प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा मे ग्रालोचक के व्यक्तित्व का ही प्राधान्य है। यह स्वाभाविक भी है। कला का क्षेत्र व्यक्तित्व का क्षेत्र है, इस-

Hudson—'An Introduction to the study of Literature' page 271

लिए उसकी समीक्षा में भी व्यक्तित्व की उपेक्षा नहीं की देवा सकती।

समीक्षा का प्रत्येक रूप कुछ ग्रंश मे वैयक्तिक ही हीता है। मानव में काव्य को समभने, उसका रसास्वाद करने तथा मून्य ग्रांकने की नैसर्गिक शिक्त होती है। शास्त्र के ग्रध्ययन ग्रौर काव्य के ग्रतुशीलन से वह शक्ति निरन्तर बढ़ती जाती है। इसलिए काव्य-समीक्षा में इस सहजात वृत्ति का महत्त्व उपेक्षणीय नहीं है। समीक्षा के मनोवैज्ञानिक विकास में प्रथम स्थान हृदय की सहज प्रतिक्रिया का ही है। धीरे-धीरे ग्रालोचक उसकी ग्रधिक स्पष्ट एवं निश्चित रूप में समभने लगता है। निर्ण्यात्मक ग्रालोचना तो इस विकास की ग्रन्तिम ग्रवस्था है।

"That is the ideal order . instinctive responses, voluntary understanding final evolution."  $\ensuremath{^{9}}$ 

यह तो समीक्षक के मानसिक विकास का कम है। साहित्य-समीक्षा के ऐतिहासिक विकास में इस कम का उल्टा मिलता है। प्राचीन काल की समीक्षा में निर्णय और नैतिक मूल्य की प्रधानता थी। धीरे-धीरे समीक्षा क्याख्यात्मक होती गई। उसके मूल्यांकन के मानदंड भी बहुत-कुछ वैयक्तिक होते गए। प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा तो श्राधुनिकतम है। श्राज की समीक्षा में वैयक्तिक धारणा का ही प्राधान्य होता जा रहा है। ज्ञास्त्रीय पद्धति पर किया गया विश्लेषण तो ग्राज पुरानी ग्रौर विगत युग की वस्तु माना जाने लगा है। हिन्दी में भी ग्रालोचना का ग्रत्यन्त प्राचीन रूप दीका थी। भारतेन्दु काल की ग्रालोचना नैतिक मूल्यांकन-मात्र थी। उसमें बाह्य मानदंडों का ग्रारोप हुग्रा करता था। उसके निर्णयात्मक तत्त्व ग्रत्यन्त स्पष्ट थे। पर धीरे-धीरे वह भी व्याख्यात्मक से वैयक्तिक होती जा रही है। ग्राज हिन्दी में प्रत्येक पद्धित की ग्रालोचना में वैयक्तिकता का प्राधान्य है।

उत्तर ब्रालोचना के दो प्रधान तत्त्वों—व्याख्या ब्रौर निर्णय का निर्देश हुआ है। ब्रालोचना के प्रायः सभी प्रकार इन्हों के पृथक ब्रथवा सिम्मिश्रित रूप के विकास है। मान्य धारणाओं पर ब्राधारित ब्रादर्शनात्मक तथा दो कवियों की पारस्परिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली तुलनात्मक समीक्षा स्पष्टतः ही निर्णयात्मक ब्रालोचना के ही ब्रवान्तर भेद है। लेकिन इन शैलियों का गवेषणात्मक ब्रथवा व्याख्यात्मक ब्रालोचना में भी प्रयोग होता है। तुलनात्मक शैली का उपयोग तो प्रायः सब समीक्षाओं में हो जाता। शास्त्रीय ब्रथवा तन्त्रवादी समीक्षा भी एक दृष्टिकोण से ब्रादर्शनात्मक

<sup>1. &#</sup>x27;Dictionary of world Literature' page 139.

कही जा सकती है। ग्रालोच्य रचना की व्याख्या के कई ग्राधार संभव है। काव्य-शास्त्र, इतिहास, किव का व्यक्तित्व, चित्रत्र-चित्र्र्ण, किव-चिरित्र, किव-प्रित्रमा, काव्य की वैयक्तिक ग्रथवा सामाजिक प्रेरणा ग्रावि ग्रनेक दृष्टियों से ग्रालोच्य पुस्तक की व्याख्या हो सकती है विश्लेषण ग्रौर गवेषण पूर्वक रचना के इन विभिन्न दृष्टियों से विशव विवेचन संभव है। इस प्रकार एक गवेषणात्मक समीक्षा ही बहुत सी शैलियों में विभक्त होकर ग्रनेक नाम भारण कर लेती है। ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक, चिरतमूलक (बाइग्रोग्राफिकल) ग्रौर तन्त्रवादी (टैकनीकल) ये समीक्षा-शैलियाँ इसी के प्रधान भेद है। यह स्पष्ट है कि समीक्षा-शैलियों का यह विभाजन कुछ सैद्धान्तिक माधारों पर ग्राश्रित है।

कलाकार के व्यक्तित्व, प्रतिभा, चरित ग्रादि से कला का सम्बन्ध मनी-वैज्ञानिक, ग्राध्यात्मिक एवं चरितमुलक समीक्षा-शैलियों की उत्भावना का कारण है। इसी प्रकार समीक्षा की ऐतिहासिक शैली भी साहित्य-दर्शन की विशेष मान्यताग्रों का ही परिगाम है। प्रागे हम इन शैलियों पर विशव रूप से विचार करेंगे। एक ही समीक्षा में इन सब शंलियों का प्रयोग भी संभव श्रीर श्लाघ-नीय है। इनमें कुछ का एक दूसरे में श्रन्तर्भाव भी है। श्राध्यात्मिक एवं चरित-मलक का मनोवैज्ञानिक शैली के साथ प्रधिक सम्बन्ध है। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक समीक्षा के मूल में एक विशेष मृत्यवादी दिव्हिकोए प्रन्तिहित रहता है। यहाँ तक कि पूर्ण वैयक्तिक ग्रीर ग्रात्म-प्रधान मानी जाने वाली समीक्षा-पद्ध-तियों का ग्राधार भी मूल्य ही होता है। प्रभाववादी समीक्षा सबसे ग्राधक वैयक्तिक होती है, पर उसमें भी समीक्षक की साहित्य, सौन्दर्य तथा ग्रानन्द-सम्बन्धी वैयक्तिक धारएगएँ मूल्य का रूप धारएग कर लेती है। उसकी समीक्षा में ये मूल्य व्यक्त श्रीर स्थूल रूप नहीं धारण करते, परन्तु श्रव्यक्त रूप में प्रेरणा देते रहते है, इसे ग्रस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। समीक्षा के विभिन्न मृत्य साहित्य के प्रयोजन, प्रेरएा। श्रीर स्वरूप-सम्बन्धी विभिन्न धार-**णाश्रों पर श्राधारित होते है । मुल्य-सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोण ही समीक्षा** के सम्प्रदाय श्रथवा पद्धतियों के रूप में विकसित हो जाते है।

ऊपर समीक्षा की जिन शैलियों तथा व्यापारों का उल्लेख हुम्रा है, उनका उपयोग प्रायः सब सम्प्रदायों द्वारा होता है। पर कुछ शैलियों का एक विशेष सम्प्रदाय से म्रधिक सम्बन्ध होता है, यह कहना भी ठीक है। ऐतिहासिक पद्धित माक्सेवादी समीक्षा की म्राधार-भूमि है। तन्त्रात्मक समीक्षा का स्वरूप सम्प्र-दाय के म्रनुसार बदल जाता है। सौष्ठवदादी म्रथवा स्वन्छन्दतावादी समीक्षा के

पास कोई एक मोन्य तन्त्र नहीं है। प्रत्येक रचना में उसका तन्त्र तथा मूल्य-सम्बन्धी मानदंड रहता है श्रीर स्वच्छन्दतावादी श्रालोचक का कार्य निगमन के द्वारा उसकी गवेषणा करना है। सौष्ठववादी इसी के स्राधार पर स्रालोच्य रचना का मूल्यांकन करता है। कहने का तात्वर्य यह है कि सम्प्रदाय की प्रकृति के ग्रनुकुल इन शंलियों के स्वरूप भी बदल जाते है। दूसरी तरफ सम्प्रदाय के स्वरूप का निर्माण मूल्य-सम्बन्धी धारणा तथा शैलियों के उपयोग द्वारा ही होता है। ग्रागे हम समीक्षा के सम्प्रदाय ग्रीर शंली के ग्रन्तर का विशद विवे-चन करेंगे। पर यहाँ पर भी इनके अन्तर का सामान्य परिचय आवश्यक है। साहित्य श्रौर समीक्षा के पारस्परिक सम्बन्ध के प्रसंग मे हम ऊपर देख चुके है कि साहित्य के स्वरूप भ्रौर प्रयोजन-सम्बन्धी कोई एक धाररणा युग एवं कला-कार में व्यक्त प्रथवा प्रव्यक्त रूप में प्रवश्य विद्यमान रहती है। यही धारणा साहित्य एवं काव्य-धाराग्रों के स्वरूप को निर्दिष्ट भी करती है तथा परिपक्व होकर समालोचना के मानदंड का स्वरूप धारण कर लेती है। इस प्रकार की विभिन्न धारणात्रों से ही विभिन्न समीक्षा-सम्प्रदायों का स्वरूप-संघटन होता है। पर शैलियों में साहित्य की व्यापक प्रेरएा। तथा मानदंड का ग्रभाव रहता है। उनके द्वारा साहित्य के विभिन्न भ्रंगों का पृथक्-पृथक् रूप मे विश्लेषरा भर होता है । सम्प्रदाय एक सर्वाङ्गीएा साहित्य-दर्शन पर श्राधारित रहते है । शैली समीक्षा का एक प्रकार-मात्र है। समीक्षा-शैलियों का विभाजन श्रपेक्षाकृत सार्व-भौमिक है, पर सम्प्रदायों का देश की सांस्कृतिक ग्रौर साहित्यिक परम्परा से श्रच्छेद्य सम्बन्ध रहता है। समीक्षा की शैलियों ( मनोवैज्ञानिक, चरितमूलक ऐतिहासिक ) म्रादि के म्राधार भी साहित्य-दर्शन के सिद्धान्त ही होते है। साहित्य-शास्त्र की विशेष मान्यतास्रों ने ही इन विभिन्न शैलियों को जन्म दिया है। हाँ, उनकी पुष्ठभूमि में सर्वाङ्गीए साहित्य-दर्शन नहीं होता है। समीक्षा के कुछ मूलभूत सम्प्रदायों की कल्पना हो सकती है, जो स्थूल रूप से सार्वदेशिक भी माने जा सकते है। पर देश ग्रौर साहित्य की प्रकृति के ग्रनुकुल उनका स्वरूप बदल भी सकता है। प्रत्येक साहित्य की मूल्य-सम्बन्धी धारणाश्रों की म्रपनी मौलिक विशेषताएँ होती है, इसलिए समीक्षा के सम्प्रदायों का विभाजन भी उपज्ञ ही रहता है। हिन्दी में सौव्यत्रवादी समीक्षा-पद्धति का स्वरूप-त्रिकास स्वतन्त्र धारा में हुन्ना है। उसमे पाक्वात्य पद्धति का भविकल म्रनुकरण नहीं है।

काव्य के प्रयोजन ग्रथवा मूल्य के सम्बन्ध में ऐकमत्य संभव नहीं। कुछ लोग काव्य का उद्देश्य नीति का उपदेश मानते हं श्रौर कुछ केवल श्रानन्दानुभूति ही।

कुछ की दृष्टि से काव्य का उद्देश्य व्यक्तिका रागात्मक प्रसार है तथा कुछ काव्य का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण भावों की ग्रभिव्यक्ति तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करना मानते है । टालस्टाय-जैसे व्यक्ति काव्य की नैतिक उपादेयता स्वीकार करते हैं। पर बैंडले, ग्रास्कर वाडल्ड ग्रादि को 'कला कला के लिए' यह सिद्धान्त मान्य है। स्वच्छन्द्रतावादी ग्रालीचक केवल ग्रानन्द की ही काव्य का उद्देश्य मानता है। शुक्ल जी व्यक्ति के रागात्मक प्रसार को महत्त्व वेते है। रिचर्ड्स महत्त्वपूर्ण मनोवृत्तियों में ग्रभिव्यक्ति द्वारा सामंजस्य स्थापित करना ही साहित्य का उद्देश्य मानते है। मार्क्सवादी साहित्य पर टयक्ति की दृष्टि से नहीं भ्रपित समाज की दृष्टि से विचार करना चाहता है। वह साहित्य को मानव की भौतिक उन्नति का साधन मानता है। इस प्रकार विभिन्न सम्प्रदायों के व्यक्ति साहित्य का विभिन्न दुष्टियों से मत्यांकन करना चाहते हैं । इसी ग्राधार पर साहित्य-समीक्षा के निम्न लिखित प्रधान सम्प्रदाय माने जा सकते हं--नीतिवादी, सौष्ठववादी, सौन्दर्यान्वेषी, ग्रिभव्यंजनावादी, प्रभावाभिव्यंजक, मनोवैज्ञानिक, मूल्यवादी श्रीर मार्क्सवादी । मूल्य की दृष्टि से समीक्षा के स्रौर स्रनेक प्रकार हो सकते हैं। यहाँ पर केवल कुछ का संकेत भर किया गया है । श्रागे इसी निबन्ध मे इनके सामान्य स्वरूप तथा हिन्दी की दृष्टि से इनकी विशेषताग्रों का विवेचन किया जायगा। ऊपर के विवेचन से स्पब्ट है कि निर्णयात्मक, व्याख्यात्मक, तुलनात्मक, मनोवैज्ञानिक, चरितमूलक स्रादि शैलियां है, पर शास्त्रीय, सौष्ठववादी, मार्क्सवादी स्रादि सम्प्रदाय है।

पाश्चात्य विवेचन के ग्रनुसार समीक्षा शास्त्र ग्रौर कला दोनों है। शास्त्र में तथ्यों के विश्लेषण एवं संश्लेषण के द्वारा कित्यय सामान्य नियमों की उद्भावना होती है ग्रौर उन नियमों को वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है। शास्त्र के ग्राचार्य वस्तु-जगत् का निरीक्षण करके ग्रपने प्रतिपाद्य शास्त्र के ग्रनुकूल तथ्यों का संप्रह करते है तथा विश्लेषण के द्वारा उनको ग्रन्य तथ्यों से पृथक् करते है। संश्लेषण, वर्गीकरण तथा सावृश्य ग्रौर ग्रसादृश्य के विवेचन के उपरान्त कुछ सामान्य नियमों का ग्रनुसन्धान करना तथा उनको वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करना ही उनका कार्य है। इस प्रकार वे कुछ विशिष्ट नियमों से व्यापक नियमों की ग्रोर ग्रग्नसर होते रहते हैं। ग्रन्य शास्त्रों की तरह साहित्य-दर्शन का ग्राचार्य भी विग्रह ग्रौर ग्रनुमान दोनों प्रकारों से साहित्य के स्वरूप का प्रतिपादन करता है ग्रौर उसके व्यापक नियमों की ग्रोर ग्रग्नसर होता है। लेकिन साहित्य-समीक्षा केनल इसी रूप तक सीमित नहीं है। यह तो उसका सैद्धान्तिक पक्ष है ग्रौर इस वृष्टि से

समीक्षा शास्त्र की कोटि में भ्राती है। पर उसका दूसरा रूप है, प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक रूप की दृष्टि से समीक्षा कला है । साहित्य-समीक्षा को वो प्रधान वर्गों में बाँट सकते है - १. सैद्धांतिक ग्रौर २. प्रयोगात्मक समीक्षा। पहले प्रकार को साहित्य दर्शन ग्रथवा दिशुद्ध ग्रालीचना भी कहते है । ये दोनों क्रमशः इसके शास्त्र ग्रौर कला पक्ष हैं। पहले ग्रालोचना के जिन प्रकारों का निर्देश हुन्ना है उनका प्रयोगात्मक ग्राली,चनान्नों में ही ग्रन्तर्भाव है समीक्षा के इन दोनों पक्षों का परस्पर में ग्रन्योन्य।श्रित सम्बन्ध है। सिद्धांत प्रयोग के स्राधारभूत होते है तथा प्रयोगों से ही सिद्धांतों का स्रन्वेषए सम्भव है। इसलिए यह भी निश्चयपुर्वक नहीं कहा जा सकता है कि समीक्षा का कौन सा स्वरूप पूर्ववर्ती है। सद्धांतिक निरूपण प्रयोगों के विश्लेषण की श्रपेक्षा रखता है, तथा प्रयोग सैद्धान्तिक ग्राधार की । ग्राधार सुक्ष्म श्रौर **ग्रब्यक्त भी हो सकता है। लेकिन होता ग्रवश्य है। पश्चिम में समीक्षा के** कला ग्रथवा प्रयोगात्मक रूप का ग्रधिक विकास हुन्ना ग्रौर भारत में इसके सैद्धांतिक श्रीर शास्त्रीय रूप का। भारत में ग्रन्य विद्याश्रों या शास्त्रों की तरह साहित्य का उद्देश्य भी "धर्मार्थकाममोक्ष" ही माना गया है । इस प्रकार उन्होंने साहित्य-दर्शन को भी ग्रन्थ शास्त्रों की कोटि में ही रखा है। श्रादिकवि की ''मा निषाद'' की श्रालोचना में समीक्षा के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक दोनों रूपों का सन्नन्वय है। पर उसका सैद्धांतिक पक्ष श्रधिक प्रबल श्रीर व्यक्त है, यह भी श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता है । संस्कृत-साहित्य में सैद्धांतिक समीक्षा के प्रौढ़ रूप के दर्शन होते है, पर प्रयोगात्मक मालोचना का उसमें बहुत कम विकास हुन्ना है। न्नागे हम इसके कारणों पर भी विचार करेंगे। हिन्दी में इनके कला श्रीर सिद्धांत दोनों पक्षों का विकास हो रहा है। लेकिन किसी भी साहित्य-समीक्षा की प्रगति का महत्त्व प्रयोगात्मक रूपों की भ्रनेकता पर नहीं भ्रपित सैद्धान्तिक निरूपए। एवं साहित्य-सम्बन्धी प्रौढ़ता भ्रौर व्यापकता पर निर्भर है। स्रालोचना के प्रयोगात्मक रूप की उपादेयता भी कुछ सामान्य सिद्धांतों के म्रन्वेषए में ही है। पश्चिम में भी साहित्य के सार्वदेशिक तत्त्वों के भ्रनुसन्धान की माँग बढ़ती जा रही है। कॉलरिज भी समीक्षा का प्रधान लक्ष्य इन तत्त्वों की उद्भावना ही मानते है। वे कहते है:

"The ultimate end of criticism is much more to establish principles of writing than to furnish rules to pass judgement on what has been written by others."

पर उन नियमों के प्रयोग की क्षमताका महत्त्व भी कम नहीं है। इस प्रकार इन दोनों रूपों का समन्वय ही महत्त्वपूर्ण है।

वर्शन स्रोर विज्ञान के स्रन्य बहुत से विषयों की तरह साहित्य-समीक्षा का स्वरूप भी बहुत-कुछ स्रनिवंचनीय कहा जा सकता है। इसकी स्वरूप-सम्बन्धी धारणाश्रों में ऐकमत्य स्रसम्भव-सा है। साहित्य के प्रयोजन, स्वरूप, जगत् से उसके सम्बन्ध स्रादि धारणाश्रों की स्रनेकता समीक्षा को भी स्रनिवंचनीयता प्रदान कर देती है। साहित्य के प्रयोजन, स्वरूप स्रादि की धारणा समीक्षा-सम्प्रदायों की स्राधार-भूम है। प्रत्येक सम्प्रदाय में समीक्षा का स्रपना पृथक् स्वरूप है। इस प्रकार समीक्षा की सम्प्रदाय स्वर्णा वर्षित से धारणा सर्वांगीण श्रोर सर्वमान्य नहीं है। प्रत्येक सम्प्रदाय स्वपनी दृष्टि से समीक्षा की परिभाषा देना है। इन सम्प्रदायों के स्रतिरिक्त समीक्षा के प्रयापारों की दृष्टि से भी समीक्षा में स्वरूप-सम्बन्धी भिन्नता है। कुछ लोग समीक्षा का प्रधान लक्ष्य निर्णय मानते है श्रीर वे स्रपने लक्ष्य में उसी तत्त्व को प्रधानता देते है। 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' समीक्षा को प्रधानतः निर्णय ही मानता है:

"Criticism the art of judging the qualities and values of an aesthetic object whether in literature or the fine arts, it involves the formation and expression of a judgement".

विकटर ह्यूगो ने भी समीक्षा के लक्ष्य का निर्देश करते हुए यही कहा है : "रचना श्रव्छी है या बुरी यही समीक्षा-क्षेत्र है।" निर्णय के लिए किसी-न-किसी ग्राधार की ग्रपेक्षा है। निर्णय को ही समीक्षा का प्रधान लक्ष्य मानने वाला ग्रालोचक निश्चित मानदण्ड का उपयोग करता है तथा मूल्य-सम्बन्धी धारणाश्रों के ग्राधार पर मूल्यांकन करता है। रिचर्ड्स कहते है:

"To set up as a critic is to set up as a judge of values .!"

विभिन्न श्राचार्यों की मूल्य-सम्बन्धी धारणाश्रों में श्रंतर हो सकता है श्रौर होता है। यह मतभेव श्रौर श्रन्तर ही विभिन्न मूल्यवादी सम्प्रदायों की श्राधार-भूमि है। इस प्रकार निर्णय श्रौर मूल्यांकन को समीक्षा का प्रधान सक्य मानने वाले श्राचार्य भी समीक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में एकमत नहीं है। मूल्य-सम्बन्धी धारणाश्रों या मानदण्डों के द्वारा ही समीक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है श्रौर उसके पारस्परिक श्रन्तर का भी यही कारण है। श्ररस्तू से लेकर दिचर्चस तक के इतने लम्बे काल के विभिन्न श्राचार्य इस प्रकार से मूल्यवादी श्रालोचक कहे जा सकते हैं, पर उन सबकी श्रालोचना

विषय-प्रवेश १७

की स्वरूप-सम्बन्धी धारणाग्रों में बहुत ग्रन्तर है, कलात्मक सौन्दर्य तथा तज्जितित ग्राह्माद के प्रभाव को ग्रहण करना तथा उसकी ग्रभिटयिक्त के द्वारा पाठक के ग्राह्माद में सहयोग देना ही कुछ ग्रालोचकों की दृष्टि से समीक्षा का चरम लक्ष्य है। वे समीक्षा के तीन कार्यों में से इसी को ग्रधिक महत्त्व देते है। प्रभावाभिन्यंजकता की दृष्टि से समीक्षा का यही स्वरूप हे। कार्लाइल कहते है:

"To have sensations in the presence of a work of art and to express them that is the function of criticism for the impressionistic critic."

प्रभाववादी को कोई बाह्य मानदंउ मान्य नहीं है। वह तो समीक्षा को विशुद्ध रूप में वैयक्तिक मानता है:

"Literary Criticism is nothing and should be nothing but the recital of one's personal adventures with a book" ?

वह तो समीक्षा के इतिहास को भी कला-कृति के ग्रन्शीलन से जाग्रत दिव्य श्रन् भृति के माध्यं के प्रति समीक्षक की सहृदयता एवं ग्रहण्शीलता के विकास का इतिहास-मात्र मानता है। प्रभाववादी भी केवल सौन्दर्य की अनुभृति से प्रभावित तथा ग्राह्मादित होने मे ही समीक्षक के कार्य की सीमा नहीं मानता है प्रापित वह इस दृष्टि से कला के मृत्याङ्कन को भी उसके प्रकृत क्षेत्र की वस्तु ही कहता है। पर यह भी सत्य है कि प्रभाववादी का मृत्याङ्कन केवल ध्वन्यात्मक शैली में ही होता है। उसके द्वारा मृल्यों के निदेंग श्रभिधेय नहीं श्रिपित व्यंग्य ही होते हैं। उसकी दृष्टि से मृत्याङ्कृत का कार्य तो गौएा है, वह समीक्षक का प्रमुख कार्य तो सौन्दर्य से आ्राह्मादित होना तथा उन प्रभावों को कलात्मक ढंग से ग्रभिव्यक्त करना ही मानता है। कुछ दूसरी प्रकार के ग्राली-चक समीक्षा में व्याख्या को प्रधानता देते है। उनका कहना है कि समीक्षक का कार्य केवल वस्तु का विक्लेषण-भर कर देना है। यह ग्रपने प्रभावों का उपयोग कर सकता है, पर केवल विश्लेषण की स्पष्टता एवं मःर्मिकता के लिए ही। व्याख्यात्मक ग्रालोचक समीक्षा को भावात्मक शैली मे लिखा गया गद्य-काव्य नहीं मानता है। इस शैली को तो वह समीक्षा श्रन्पयुक्त ही समभता है। यहीं उसका प्रभाववादी से विरोध है। ब्याख्यात्मक भ्रालोचक की दृष्टि से वैयक्तिक प्रभावों का महत्त्व

<sup>1.</sup> American critical Essays XIX & XX Centuaries,

<sup>2.</sup> Ibid.

तब तक नहीं है जब तक कि वे समिष्टिगत रूप न धारए कर लें ग्रौर विश्लेषण द्वारा पाठकों के लिए सुबोध न कर दिये जायें। यह ग्रालोचक निर्एयों की घोषणा-मात्र को समीक्षा नहीं कहता है। विश्लेषण में ग्रगर निर्एय भी ध्वनित हो जाय, तो उसे कोई ग्रापित नहीं है। व्याख्यात्मक ग्रालोचना को स्पष्ट करते हुए हडसन कहते है:

"If creative literature may be defined as an interpretation of life under the various forms of literary art, critical literature may be defined as an interpretation of that inter pretation and of the forms of art through which it is given."

मूल्यवादी समीक्षक व्याख्या का उपयोग साधन रूप से करता है। वह श्रपनी मान्यताश्रों के श्राधार पर वस्तु का मूल्य श्रांकता है। पर विशृद्ध व्याख्यात्मक श्रालोचक तटस्थता का समर्थक है। वस्तु के स्वरूप की जिज्ञासा ही उसको श्रालोचना-कार्य में प्रवृत्त करती है। मैंथ्यू श्रानंत्र श्रालोचक के लिए तटस्थ होकर श्रेष्ठ वस्तु के स्वरूप की जिज्ञासा तथा उस ज्ञान का प्रचार श्रानिवार्य मानते है। उन्होंने श्रालोचना की यही परिभाषा मानी है। श्रालोचना में जिज्ञासा के महत्त्व का प्रतिपादन करते हए श्रानंहर कहते है:

"But criticism, real criticism is essentially the exercise of this very quality (Curiosity and disinterested love of a free play of mind) it obeys an instinct prompting to try to know the best that is known and thought in the world."

श्रानिल्ड की सम्मति में सभीक्षा का स्वरूप निम्न हैं:

"A disinterested endeavour to learn and propagate the best that is known and thought in the world." 3

साहित्य की समीक्षा में केवल वर्ण्य विषय की उपादेयता तथा उसकी बौद्धिक प्रौढ़ता का विवेचन ही पर्याप्त नहीं है, पर उसके स्वरूप एवं ग्रामिन्यंजना-कौशल का तटस्थ विश्लेषण भी ग्रामेक्षित है। कार्लाइल कहते हैं कि समीक्षक का कार्य यह देखना है कि कवि क्या ग्रामिन्यक्त करना चाहता है और उसे ग्रामिन्यक्त में कितनी सफलता मिल सकी है। ग्रालोचक का कर्तान्य उस वस्तु का ग्रामुसन्धान करना है जिससे ग्रामुशित होकर कि की रचना पाठक के हृदय को सौन्दर्य की ग्रामुत्ति से ग्रामिभूत कर देती है। प्रभाव, न्याख्या तथा मूल्याङ्कृत का सामंजस्य ही समीक्षा का वास्तविक

<sup>1.</sup> Hudson-'An Introduction to the study of literature Page' 261.

<sup>2. &#</sup>x27;Essay in Criticism' page 16.

<sup>3.</sup> Ibid. page 38.

विषय-प्रवेश १६

एवं समीचीन स्वरूप है। 'डिक्शनरी श्राफ वर्ल्ड लिटरेचर' ने समीक्षा के लक्षण में इसी समन्वयवादी दृष्टिकोण का श्राश्रय लिया है। उसके प्राय: सभी तत्त्वों का समाहार है। उसमें समीक्षा को "The conscious evaluation or a ppreciation to a work of art, either according to the crit c's personal taste or according to some accepted aesthetic ideas" कहा गया है।

ऊपर काव्य-समीक्षा के जिस स्वरूप एवं जिन तत्वों का निर्देश हुम्रा है, उनमें विरोध प्रती । होता है । पर यह केवन प्रतीति-मा । है । काव्य-समीक्षा की विभिन्न शैलियों तथा सम्प्रदायों में समीक्षा के प्रायः एकांगी रूप का ग्रहरा हुम्रा है। इसी एकांगिता के कारण ही यह विरोध प्रतीत होता है। पर इस . श्रापाततः प्रतीयमान विरोध में सामंजस्य भी स्थापित हो सकता है । श्रौर इस समन्वय में ही समीक्षा के सर्वाङ्की ए। स्वरूप का विकास अन्तिहित है। ऊपर 'डिक्शनरी स्राफ वर्ल्ड लिटरेचर' का जो उद्वरण दिया गया है उसमें इसी समन्वय के दर्शन होते हैं। प्रायः समन्वय को लोग संकलन का पर्यायवाची समभ लेते है। सब तत्त्वों को मिलाकर एक स्थान पर रख देने भर से समन्वय नहीं होता है। इसके लिए एक ऐसे सामान्य घरातल श्रथवा घारणा के निर्माण की श्राव-व्यकता है जिसके भ्रनरूप वस्तुओं का संग्रह एवं त्याग किया जा सके। भ्रापा-ततः विरुद्ध प्रतीत होने वाली वस्तुग्रों को ग्रविकल रूप से ग्रहए। करके संकलन करने से समन्वय स्थापित नहीं हो सकता। उनके कुछ ग्रंगों का परिमार्जन या परिष्कार भी भ्रवेक्षित है। समीक्षा मे भी समन्वय की यही प्रिक्रया सफल हो सकती है। संग्रह, त्याग अथवा परिष्कार के लिए एक व्यापक दार्शनिक आधार क्रपेक्षित है। साहित्य-दर्शन एवं जीवन-दर्शन की निश्चित धाराा के स्रभाव में समीक्षा का स्वरूप भी स्रनिश्चित रहता है। उसमें वैयक्तिक पूर्वाग्रहों के श्रस्वस्थ स्वरूप को प्रोत्साहन मिलने की श्राज्ञंका प्रबल हो उठती है । निर-पेक्षतावाद स्रौर सापेक्षतावाद दोनों का समन्वय ही समीक्षा के स्वरूप का विकास कर सकता है। समीक्षा का स्थल, जड़ एवं केवल वस्तुतन्त्रात्मक निरपेक्षता-वादी दृष्टिकोगा साहित्य के स्वतन्त्र विकास में बाधक होता है, पर सापेक्षता-वाद को नितान्त वैयक्तिक एवं साहित्य के सब प्रकार के नियमों, मान-मृत्यों तथा मर्यादाग्रों से पूर्णतः मुक्त के ग्रर्थ में ग्रहण करने से साहित्य के निरुद्देश्य तथा जीवन-धारा से विच्छन्न होकर केवल प्रलाप भ्रथवा उन्मुक्त विलाप का प्रतीक-मात्र हो जाने की श्राइांका रहती है। साहित्य के स्वाभाविक एवं स्वस्थ विकास मे ये दोनों ग्रतिवादी दृष्टिकोरा बाधक है।

सौन्दर्याङ्कन के स्वरूप एवं मान-मृत्यों का निर्माण स्वस्थ जीवन-दर्शन पर ब्राश्रित है। समीक्षक ब्रौर साहित्यकार को ब्रपना जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोएा, जीवन का श्रादर्श तथा साहित्य का उससे सम्बन्ध श्रत्यन्त स्पष्ट हो जाना चाहिए तभी तो वह किसी साहित्य की उपादेयता श्रथवा श्रनपादेयता का मुल्यांकन कर सकेगा। जीवन के प्रति सचाई एवं जीवन के भावी निर्माण के लिए प्रेरिंगा, साहित्य-समीक्षा के ये दो ही तो प्रधान ग्राधार स्तम्भ है। व्यक्ति श्रौर समाज के समन्वित योग-क्षेम तथा भावी विकास की दृष्टि से ही तो साहित्य का मृल्यांकन सम्भव है। जीवन-दर्शन तथा साहित्य-दर्शन के इस व्यापक ग्राधार के ग्रतिरिक्त समीक्षा का कार्य साहित्य की मुल प्रकृति से ग्रव-गत होना भी है। उसे यह भी बताना है कि स्रालोच्य रचना साहित्य या कता-कृति ही है, ग्रन्य कुछ नहीं। समीक्षक का ग्रर्थयह देखना भी है कि कहीं कला प्रपनी उपयोगिता के लोभ में कला के प्रकृत क्षेत्र के बाहर तो नहीं चली गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि वह साहित्य का मृत्याङ्कन कर रहा है, दर्शन या विज्ञान का नहीं। इसके लिए यह भी म्रावश्यक है कि समीक्षक भाव म्रौर म्रभिव्यंजना के विशृद्ध दुष्टिकोएा से भी विचार करे। वह सौन्दर्य एवं राग-तत्त्व का मत्यांकन भी करे जिसके कारए कोई रचना साहित्य है। जीवन-सम्बन्धी धारएा तथा सांस्कृतिक श्राधार की प्रौढ़ता के साथ ही समीक्षक को इसका विक्लेषएा भी करना है कि इन भ्राधारों के उपयोग एवं भ्रभिव्यंजना में कला-कृति को कितनी सफलता प्राप्त हुई है ? साहित्यकार पाठक के हृदय को द्रवित करके व्यक्तिगत रूप मे उसका कितना परिष्कार कर सका है ? व्यक्ति श्रौर समाज को जीवन के विशाल एवं उदार दुष्टिकोगा को भ्रपनाने के लिए कितना प्रेरित कर सका है ? यह प्रेरगा सौन्दर्य-जनित संवेदना थ्रौर भावात्मकता के माध्यम से ही ग्राई है न, कहीं केवल बौद्धिक तो नहीं हो गई है ? बुद्धि ग्रौर हृदय का पूर्ण सामंजस्य है या नहीं ? इनमें से किसी एक का अनुचित प्राधान्य तो नहीं है, जो साहित्य की मूल प्रकृति के ही विरुद्ध हो। समीक्षक को साहित्य के वर्ण्य-विषय, जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोरा, उसकी संवेदनशीलता, व्यक्ति श्रौर समाज के लिए प्रेरसा प्रदान करने की क्षमता तथा श्रभिव्यंजना-कौशल की दृष्टि से तो प्रधान रूप से विचार करना ही है, इसके म्रितिरिक्त उसको कला के उपकरणों पर भी विचार करना है। कला का सबसे बड़ा प्रधान उपकरण कलाकार का व्यक्तित्व होता है। भ्रन्य सारे उपकरण उसी माध्यम से प्राप्त होते है। उन पर कलाकार के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप भी होती है। कलाकार जो कुछ बाहर से ग्रहरा करता विषय-प्रवेश २१

है उसको अपने व्यक्तित्व के सांचे में ढालकर ही कला में उसका उपयोग कर सकता है। पर कलाकार का व्यक्तित्व भी उसी सीमा तक कलोगयोगी है, जहाँ तक यह मानव के व्यक्तित्व के सामजस्य में है, इसके ग्रतिरिक्त नहीं। कला-कार का व्यक्तित्व देश-काल के प्रभाव से निरपेक्ष नहीं रह सकता है, इसलिए कला ग्रौर कलाकार के व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे देश-काल का विवेचन भी श्रपेक्षित है। समीक्षक का कार्य काव्य-उपकरणों पर भी इसी समन्वयवादी दृष्टिकोरण से विचार करना है। ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि समीक्षक का दृष्टिकोएा ग्रत्यन्त उदार ग्रौर व्यापक होना चाहिए। उसे साहित्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन तो साहित्यकार की जीवन-कल्पना की विराटता तथा मानव के स्वस्थ एवं सर्वाद्घीएा विकास के लिए कलात्मक प्रेरणा की प्रौढ़ता की दिंडि से ही करना है। वह साहित्यकार की चिरन्तनता श्रौर उपादेयता को इसी मानदंड पर ग्रॉक सकता है। पर साथ ही उसे साहित्य की मूल प्रकृति,उसके तत्त्व--भावात्मक सौन्दर्य तथा उसकी श्रभिव्यक्ति की भी उपेक्षा नहीं करनी है। जीवन की विराट कल्पना मे अपना एक सौन्दर्य है। इसे तो कोई भी ग्रस्वीकार नहीं कर सकता है। पर कलाकार का कार्य जीवन का बौद्धिक विश्लेषएा नहीं ग्रवित् रागात्मक, श्रनुभृतिमय एवं सौन्दर्यमुलक श्रभि-व्यंजना है, यह भी समीक्षक को नहीं भूलना है। उसे साहित्य का इसी दृष्टि से मूल्यांकन करना है। प्रौढ़ जीवन-क्यांन, साहित्य-दर्शन एवं उनके स्वस्थ सम्बन्ध के साथ कला के उपकरराों एवं ग्रिभिव्य जना-कौशल के समन्वय से ही समीक्षा की वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण श्रीर विकास संभव है। साहित्य का क्षेत्र वैयक्तिक स्रभावों स्रौर संवेदनात्मक स्रतुभृति का क्षेत्र है, इसलिए उसका साक्षा-त्कार भी अनुभूति के माध्यम से ही किया और कराया जा सकता है, केवल बुद्धि से नहीं । इसलिए प्रभावाभिन्यजना, श्रनुभृतिन्यंजक शैली एवं भावात्म-कता भी समीक्षा के श्रनिवार्य तस्व है। इस प्रकार की समीक्षा मे विज्ञान श्रौर कला का भी समन्वय हो जाता है। समीक्षा-शास्त्र की पूर्ण वंज्ञानिकता इसी समन्वय में श्रन्तिहत है। इनी मूल श्राधार पर समीक्षा श्रन्य शास्त्रों श्रौर कलाम्रों के समक्ष म्रपने पृथक् एवं महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व की उद्घोषणा कर सकती है।

वस्तुको उसके सम्पूर्ण रूप में विधिपूर्वक सम्यक् प्रकार से देखना ही समीक्षा है ग्रौर यह उपर्युक्त समन्वयवादी दृष्टिकोए से ही संभव है। इसीसे श्रालोचक कविता की उस जीवन-शिवत का उद्घाटन कर सकता है, जिससे अनुप्राणित होकर वह रचना कविता होती है तथा ग्रन्य कविता हो से ग्रदना

पृथक् एवं सार्थक ग्रस्तित्व सिद्ध करने में सफल होती है। कविता इसीसे श्रनुप्रािगत होकर व्यक्ति श्रौर समाज को विकास की प्रेरणा कर सकती है। समीक्षक के लिए जीवन श्रौर साहित्य-दर्शन के प्रौढ़ ज्ञान श्रौर स्वस्थ धारणा के साथ ही किव से पूर्ण तादात्म्य स्थापित करने की भी श्रावश्यकता है।

किव का कार्य अपने भावन की सफल एव सुन्दर अभिन्यंजना करना है तथा समालोचक का किव-सृष्टि के प्रित अपने भावन का सफल विवेचन । यही इन दोनों में अन्तर हैं । किव-सृष्टि के प्रित समीक्षक का भावन जितना ही यथार्थ होता है, उतना ही यह समीक्षक प्रौढ़ कहा जा सकता है । साधारण पाठक एवं समालोचक में केवल थोड़ा-सा अन्तर हैं । साधारण पाठक में भावन जितना ही विवेचन नहीं । वह अपने भावन द्वारा केवल थोड़ा आस्वाद भर कर पाता है, विवेचन नहीं । साधारण पाठक की अपेक्षा अधिक प्रौड़, सहदय तथा अपने भावन के विद्यलेखण की क्षमता वाला पाठक ही समालोचक होता है । समीक्षक का कार्य किव की सवेदनीयता की गूढ़ता को स्पष्ट कर देना है, जिससे वह साधारण पाठक के लिए भी पूर्णतः भावित हो सके । कार्लाइल समीक्षा को अंज्ञतः भावित व्यक्ति के लिए पूर्ण भावित की व्यक्ष्य मानता है । साधारण पाठक को काव्य के स्थूल एवं बाह्य सौन्दर्य का अस्पष्ट आभास-सा मिलता है, और समीक्षा उसीको विशद कर देती है । हडसन इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं :

"If a great poet makes us portakers of his larger sense of the meaning of life; a great critic may make us partakers of his larger sence of the meaning of literature"?

## कंजामिया इसीको श्रीर भी स्पष्ट शब्दों मे कहते हैं :

"To criticise a work is to understand and to interpret as fully as possible, the urge of energy that produced it, to live again the stages of its development and partake of the impulses and intentions with which it is still pregnant".3

समीक्षक का कार्य किव के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करके कला को श्रनुप्राणक शक्ति, भावात्मक सौन्दर्य एवं श्रभिव्यंजना-कौशल का रसास्वाद करना तथा उनकी गूढ़ता को स्पष्ट करना है। कैजामिया श्रौर हडसन के कथनों का

<sup>1</sup> J. E. Spingarn,—'The new criticism'

<sup>2.</sup> Hudson—'An 'introduction to the study of literature' P. 266.

<sup>3. &#</sup>x27;The dictionary of world Literature' Page 136..

विषय-प्रवेश २३

भी यही तात्पर्य है । ऊपर जिस व्यापक समन्वय की बात कही गई है वह तो समीक्षा का ग्रादर्श रूप है, पर साहित्य के भावन के स्यूल-से-स्यूल तथा सूक्ष्म-से-सूक्ष्म सभी रूगें का समीक्षा में ही ग्रन्तभाव है। काव्य को समभने-सम-भाने का सानान्य-से-सामान्य प्रयस्त भी समीक्षा ही है। इसमें समीक्षा के सैद्धा-न्तिक एवं प्रयोगात्मक दोनों ही रूपों का ग्रन्तभाव है। प्रस्तुत निबन्ध में समीक्षा शब्द के इभी व्यापक ग्रथं का ग्रहण हुन्ना है।

समीक्षा की श्रनेकरूपता श्रौर श्रतीनता इसीसे सिद्ध है कि समीक्षकों की शंली श्रौर प्रयोजन एक दूसरे से नितान्त भिन्न है। समीक्षा की कोई भी ऐसी पद्धति नहीं है जो सर्वमान्य कही जा सके। किसी भी समीक्षा-सम्प्रदाय के सिद्धान्त इतने परिपूर्ण एवं स्रकाट्य नहीं है जिससे दूसरे सम्प्रदायों के सिद्धान्त उपेक्षाणीय माने जा सके । इससे भी समन्वय का महत्त्व स्पष्ट है । वैषम्य की कुछ विरोधी कोटियों का विवेचन किया जा सकता है। एक श्रोर श्रादर्श-नात्गक, शास्त्रीय व्यवस्थित एवं वस्तुत त्रात्मक म्रालोचना की कोटि है तथा दूसरी स्रोर स्रात्मप्रधान, वैयक्तिक प्रभावाभिव्यंजक एवं मुक्त स्रालीचना की । विशुद्ध ग्रानन्द ग्रौर उपयोगित। काव्य-प्रयोजन की दो कोटियाँ है । ग्रिभिव्यंजना-शैली तथा ग्रभिव्यक्त वस्तु की दुष्टि से ग्रालोचना की दो ग्रतिवादी कोटियों की करुपना की जा सकती है। इस प्रकार कुछ सामान्य एवं व्यापक कोटियों की उद्भावना की जा सकती है। लेकिन समीक्षा का प्रकृत स्वरूप इन तत्त्वों की निरपेक्षता मे नहीं है। व्यवहार मे ये सब सापेक्षिक रूप में ही उपयोगी है । कोई समालोचना पूर्णत निर्यक्ष रूप में न ब्रादर्शनात्मक हो सकती है ब्रौर न पूर्णतः ग्रात्मप्रधान । पर प्रत्येक ग्रालोचक की ग्रालोचना इन्हीं कोटियों के बीच की रेखा पर कहीं प्रविध्यत रहती है। जो इन सबके मध्यम मार्ग की इनके समन्वित रूप को ग्रपनाती है, वही ग्रालोचना ग्रधिक प्रकृत कही जा सकती है। समालोचक में बहुत से गुरा भ्रावश्यक है। पर उसका सबसे बड़ा गुरा-सहृदयता है। भारतीय म्राचार्य सहृदयता को "तन्मयीभवमयोग्यता" कहता है। काव्य-सुजन के लिए जैसे शक्ति, निपुराता श्रीर श्रभ्यास का समन्वय श्रपेक्षित है, उसी तरह काव्य के भावन के लिए भी समीक्षक के लिए प्रतिभा, शास्त्रज्ञता, जीवन की गम्भीर अनुभृति एवं सुक्ष्म विश्लेषण-क्षमता श्रनिवार्य है। इनके म्रभाव में वह सफल समीक्षक नहीं माना जा सकता है । म्रभ्यास ग्रौर निप्राता समीक्षक की प्रतिभा एवं सहदयता के संस्कार है। जीवन तथा काव्य की भावन-क्षमता एवं सहदयता के विकास की ग्रवस्था ही समीक्षा की प्रौढ़ता का मार-दंड है। समीक्षक, जाति तथा देश की समीक्षा के विकास का प्रध्ययन इसी स्राधार पर किया जा सकता है। साहित्य की प्रौढ़ता जीवन-दर्शन तथा भावा-त्मकता की विराट्ता पर निर्भर है, श्रौर समीक्षा की प्रौढ़ना सहृदयता श्रौर भावन की व्यापकता एवं उत्कृष्टता पर।

## संस्कृत-साहित्य में समीचा का स्वरूप

भारतीय साहित्य की प्रायः सभी शाखात्रों, प्रन्थों, कलाकारों ग्रौर दार्श-निकीं की तरह समीक्षा-शास्त्र श्रौर उसके प्रएोताश्रों के समय के सम्बन्ध में भी ऐतिहासिकों का मतैक्य नहीं है। कतिपय विद्वानों की प्रवृति है कि वे प्रत्येक विद्या का प्रत्येक शास्त्र का आदि-स्रोत वेद को ही मानते है। उन्होंने म्रलंकार-शास्त्र को भी ईश्वर-प्राात माना है। राजशेखर-जैसे प्राचीन विद्वानों ने काव्य-शास्त्र की उत्पत्ति भी ईश्वर से ही मानी है। भरत-प्रस्तीत 'नाट्य-शास्त्र' को पंचम वेद कहने का तात्पर्य ही उसकी ग्रपौरुषेय मानना है। ग्रस्त, यह तो उन प्राचीनता के उत्कट प्रेमियों की बात रही जो यह नहीं मानना चाहते कि वेदों के उत्तर काल में भी मानव ज्ञान-क्षेत्र में विकास करता रहा है श्रीर उसने नवीन शास्त्रों के ज्ञान की नवीन धाराश्रों का श्रन्वेषएा किया है। यह मानना तो समीचीन नहीं है कि वंदिक काल मे समालोचना या समीक्षा-शास्त्र श्रीर रस के विकसित स्वरूप के दर्शन होते है, यह केवल श्रत्यक्ति मात्र है। पर इतना तो सभी को स्वीकार करना पड़ता है कि वैदिक काल के ऋषियों में भी सौन्दर्य समीक्षा की प्रवृत्ति का सुक्ष्म रूप ग्रवश्य था। वेदों की ऋचाग्रों में मुन्दर उक्तियों श्रौर श्रलंकारों का श्रत्यधिक प्रयोग है। इससे ऋषियों का सौन्दर्य-प्रेम स्पष्ट हैं। 'रसो वै सः' मे रस का विकसित रूप मानना तो उचित नहीं, पर यह भी ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि काव्य के समीक्षकों को रस का स्वरूप निश्चित करने में उपनिषद के इस महा वाक्य से प्रेरणा मिली है। ग्राज भी ऐसे काव्य रस के स्वरूप के लिए प्रामािशक है। कृष्यस्वामी ने माना है कि ऋग्वेद के मन्त्र-द्रष्टा में समालोचक का स्वरूप है।

<sup>1.</sup> Dr S k. Dey--'History of Sanskrit poetics' Vol 11 Page 367. Dr Sankaran.-'Some aspects of literary criticism in Sanskrit.'

<sup>2.</sup> The oldest phase of literary criticism may be traced back to the Rigveda. It is not meant to suggest that the Rigveda bard was concious of his position as critic, yet it is quite possible the bards were quite also critics without being concious of it.

ग्रपनो पुस्तक 'The highways and By-ways of criticism in Sanskrit' में उन्होंने भ्रपना यह मत प्रतिपादित किया है। वे ग्रपने मत की पुष्टि में ऋग्वेद की एक ऋचा उद्धृत करते हैं। उस ऋचा में किव समीक्षक की प्रशंसा कर रहे हैं। शंकरन ने इसी ऋचा को उद्धृत करके उसके द्वारा यह सिद्ध किया है कि उस काल के मन्त्र-द्रष्टाग्नों को भी काव्य के बाह्य ग्रौर ग्राभ्यन्तर भेदों का ज्ञान था। उन्हें ग्राभ्यन्तर की उत्कृष्टता भी मान्य थी। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि वैदिक ऋषियों में भी संस्कृत समालोचक का एक स्वरूप उपलब्ध होता है। ये केवल सौन्दर्य-प्रेमी ही नहीं थे, ग्रपित उसकी ग्रालोचना करने की प्रवृत्ति भी उनमें थी। प्रायः उस काल का ऋषि ग्रपने ग्रालोचक स्वरूप को स्वयं नहीं पहचान पाता था। पर ग्रनेक स्थानों पर उसने ग्रपने ग्रालोचक स्वरूप के ज्ञान का पर्याप्त प्रमाण भी दिया है। डॉ॰ शंकरन द्वारा उद्धृत ऋचा का ऋषि ग्रज्ञात रूप से ग्रालोचना नहीं कर रहा है उसे ग्रपने इस स्वरूप का ज्ञान है। काव्य के बाह्य तथा ग्राभ्यन्तर भेद के तुलनात्मक महत्त्व की बात करना, स्पष्टतः ही ग्राकिस्मक समीक्षा नहीं है। इसमे ऋषि किव ग्रौर समीक्षक दोनों है।

स्रादिकिव वाल्मीकि में स्रालोबक का स्वरूप स्रत्यन्त स्पष्ट है। उन्होंने स्वयं स्रपने प्रथम ब्लोक 'मा निषाद' की स्रालोचना की है। उ उनकी इस स्रालोचना में साहित्य-शास्त्र का वह महान् सिद्धान्त निहित है जो केवल पूर्वी नहीं स्रपितु पश्चिमी विद्वानों को भी स्रब मान्य हो गया है। अ पश्चिम का विद्वान् स्रभी इस महान् सिद्धान्त का स्पष्ट दर्शन नहीं कर पाया है। भविष्य में उसे इसी सिद्धान्त को काव्य का मूलभूत मानना पड़ेगा, इसके लक्षरण स्रभी

<sup>1.</sup> Poesy reveals herself to whom who understands. It is not critic that praises the poet here but the poet praises the critic. उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृग्वन्न शृग्गोत्थेनाम् । उतो त्वस्मै तन्वं विसस्त्रे जायेव पत्यु उशाती सुवासः ॥

<sup>2.</sup> The verse उत्तरव: etc. by denouncing the person that sees only the externals in poetry and praising the learned to whom alone the beauty of the inner sence is revealed, appears to value highly poetic content not its form.—'The theories of Rasa and Dhvani'.

पादबद्धः श्रद्धारसमः तन्त्रीलय समन्वितः ।
 शोकार्त्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा ॥

<sup>4. &#</sup>x27;Vide The Principles of critism' by Abercrombie.

से दिखाई दे रहे है। भारतीय समीक्षा-पद्धित का तो यह सिद्धान्त प्राःशा ही है। ग्रादिकिव ने जिस सत्य का दर्शन किया है उसीको परवर्ती ग्राचार्यों ने 'ध्वित' के नाम से पुकारा है। उसीमें रस, वस्तु ग्रौर ग्रलंकार का समावेश भी हो जाता है। किव के इन वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रनुभूति ही भाषा का रूप धारण करने पर काच्य कहलाती है। किव ग्रपनी ही मार्मिक ग्रौर हृदयस्पर्शी ग्रनुभूति को भाषा के माध्यम से ग्रिभिच्यंजित करता है। ग्रथवा ग्रन्भूति स्वयं ग्रीभिच्यंकित में परिणत हो जाती है। वस्तु के साथ किव हृदय का जितना तादात्म्य होता है उनना हो सौन्दयं ग्रौर हृदय-स्पर्शिता उसकी किवता में ग्रा जाते है। ग्रनुभूति की तीव्रता स्वयं भाव को श्रीभव्यक्त करने के लिए श्लोक बन जाती है।

व्यवस्थित रूप से म्रलंकार-शास्त्र का प्रग्यन कब प्रारम्भ हुम्रा यह कहना कि है। दासगुप्ता ने म्रपनी 'काव्य-विचार' नामक पुस्तक में यह माना है कि भारतीय साहित्य में म्रलंकार शास्त्र म्रन्य शास्त्रों की म्रपेक्षा म्रवाचीन है। गर्ग मृनि के द्वारा की गई उपमा की व्याख्या प्राचीनतम है। स्वयं यास्क ऋषि ने उपमा की परिभाषा दी है भ्रौर उसके स्थूल भेवों पर विचार किया है। उपमा तथा उसके भेवों की उक्त व्यवस्था यद्यपि म्रत्यन्त प्राचीन है म्रौर इनके पूर्व का कोई दूसरा उदाहरण भी उपलब्ध नहीं है, तथापि उपमा का यह वित्रचन प्रौढ़ कहा जा सकता है। इसमें जिन तत्त्र्वों का विश्लेषण भ्रौर विवेचन हुम्रा है, म्राज भी म्राचार्यों को यह मान्य है। इस व्याख्या की प्रौढ़ता इस बात का निर्देश करती है कि इनसे पहले भी इन विषयों पर किसी न-किसी रूप में चिन्तन म्रवश्य हुम्रा है। यह उस चिन्तन का कुछ विकसित रूप है जो लिपि-बद्ध हुम्रा है। पाणिनि ने उपमा, उपमिता, सामान्या म्रादि शब्दों का प्रयोग किया है। कौटित्य ने सुन्दर रचना की विशेषताम्रों का उत्लेख किया है। जूनागढ़ में प्राप्त एक शिला-लेख में काव्य-भेद म्रौर काव्य-

१. ग्रामादेर देशेर ग्रलंकारशास्त्रेकेर ग्रपंचाकृत ग्राधुनिक बोली पाई मने करा जाइते ऋग्वेद प्रभृति संहिता ग्रन्थे ब्रह्मण न्त्रारण्यक वा उपनिपदादि ते श्रीत सूत्रवा धर्मसूत्र ग्रादि ते ग्रलंकार-शास्त्रेर वर्णित विषयेर विशेषकीनो उल्लेख पावा जाय ना। 'काव्य-विचार' पृष्ठ १।

२. यास्केर निरुक्तेर मध्ये उपमार किंचित्मात्र उल्लेख पावा जाय । तिनी भूतोपमा रूपोपमा, सिद्धोपमा, लुप्तोपमा वा ऋथीपमा उल्लेख करयाळेन तिनी प्रसग कमेगागेर उपमा लच्चोर छोर उल्लेख करियाळेन । 'बही' ।

गुणों का उल्लेख है।

भरत मृति से तो भारतीय श्रलङ्कार-शास्त्र की निश्चित परम्परा श्रारंभ हो जाती है। भरत से लेकर पंडितराज तक व्यवस्थित रूप से साहित्य-शास्त्र के विभिन्न पक्षों का, तत्सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नों का विशद विवेचन हम्रा है। ग्रालोचना ग्रौर प्रत्यालोचना के फलस्वरूप कई काव्य-सम्प्रदायों का जन्म हम्रा भौर साहित्य-शास्त्र के इतिहास के विभिन्त समयों में विभिन्त सम्प्रदायों का प्राधान्य रहा । प्रत्येक सम्प्रदाय ग्रपनी प्रमुखता का प्रयत्न करता रहा । श्रन्त मे इन सभी सम्प्रदायों में समन्वय भी स्थापित हुन्ना। डा॰ सुजीलकुमार दे ने मम्मट म्रादि म्राचार्यों को उसी सामंजस्यवादी सम्प्रदाय के प्रमुख व्यक्ति माना है। इस समन्वय के तत्त्व ग्रानन्दवर्धन के 'ध्वनि-सिद्धान्त' में ही निहित थे, पर इन तरुवों का विकास स्रिभिनव गुप्त, मम्मट प्रभृति स्राचार्यों द्वारा हुम्रा । समन्वय के पथ पर भ्रप्रसर यह विकास पंडितराज में प्रथनी पूर्णता को पहुंच गया था। यह तो उस परम्परा की बात हुई जो स्रालंकारिकों के ग्रन्थों मे ग्रक्षण्ए है। लेकिन भरत मृनि के पहले भी ग्रलंकार-शास्त्र के म्राचार्य हुए है । ऐसे प्रमारा भी उपलब्ध होते है । <sup>3</sup> म्रगर सौन्दर्य-शास्त्र के दिव्य उदभव के सिद्धान्त की बात छोड दे तो भरत के 'नाट्य शास्त्र' की प्रौढ़ता हो उसके पूर्व की पन्म्परा का पर्याप्त प्रमारण है। वैसे स्वयं भरत ने भी भ्रत्य भ्राचार्यों के म्रस्तित्व का निर्देश किया है। उनके 'ग्रन्य भ्रन्येत 'शब्दों से यह सिद्ध है। अभरत ने तुण्ड को श्रपना उपदेशक कहा है। राजशेखर ने भरत के पूर्ववर्ती ग्रथवा समकालीन ग्राचार्यों का उत्क्षेख किया है। अवात्स्यायन के 'काम-सूत्र' मे भी कुचमार श्रौर 'सुवर्णनाम' नामक दो श्राचार्यों का उल्लेख है।

<sup>1.</sup> One inscription belonging to 150 A C makes a reference to some poetic excellences and incidently alludes to the division of poetry into Gadya and Padya. Some of the inscriptions employ some of the poetic devices like a literation in such profusion and such mastery that one is forced to conclude that the signs of Sanskrit poetics have made large studies before they were executed "S.S. Sukthankar; KavyaPrakash introduction."

<sup>2.</sup> Dr. Dey . The history of Sanskrit poetics Vol. II Ch. VI.

३. ड॰ दे-'हिस्ट्री ऋाँफ संस्कृत पोयटिक्स' दूसरा भाग पुष्ठ १।

४. श्री कन्हैयालाल पोद्दार-'संस्कृत साहित्य का इतिहास' प्रथम भाग पृष्ठ २६ ।

५. श्री राजशेखर-'कःव्य मीमासा' प्रथम ऋव्याय ।

भरत के 'नाट्य-शास्त्र' में काव्य सामान्य पर केवल एक ही श्रध्याय है। कुछ विद्वानों का यह कहना कि उक्त ग्रन्थ में काव्य सामान्य पर कोई विचार प्रकट नहीं किये गए हे, भ्रम-मात्र है । ग्रलंकार, गुण, दोष, लक्षण म्रादि के विवेचन से यह स्पष्ट है कि इनका सम्बन्ध केवल नाट्य मात्र से नहीं म्रपित काव्य सामान्य से भी म्राचार्य को म्रभिप्रेत हैं । म्रत्यन्त प्राचीन काल से भारतीय साहित्य में दृश्य ग्रौर श्रौर श्रव्य का भेद्र मान्य रहा है। पाििंगी ने नाट्य सूत्रों का उल्लेख किया है, पर ग्रलंकार-शास्त्र का नहीं। बहुत दिनों तक ये पृथक्-पृथक् ही रहे। ये साहित्य के दो पृथक् विषय ही रहे है । 'नाट्य-शास्त्र' ग्रपेक्षाकृत प्राचीन कहा जाता है । भरत के पहले दृश्य न्नीर श्रव्य का भेद कितना मान्य रहा है, यह कहना कठिन है। भामह के समय में तो यह भेद ग्रत्यन्त स्पष्ट हो गया था। पहले काव्य सामान्य का निरूपण नाट्य के साथ ही होता रहा होगा, पर भामह के समय में स्पष्टतः ही पृथक रचना प्रारम्भ हो गई थी। अगर 'ग्रग्नि पुराग्।' भामह के पूर्व का न भी माना जाय तो भामह का 'काव्यालंकार' ही काव्य-शास्त्र का प्रथम ग्रन्थ माना जायगा। 'ग्रग्नि पुराएा' के काल-निर्णय के संबंध में ऐतिहासिकों का मतंक्य नहीं है। हम स्थानाभाव ग्रौर विषयान्तर होने के कारए इस विषय पर यहाँ विचार नहीं कर रहे है। दुइय ग्रौर श्रव्य पर पृथक् रचनाकी परम्परा भी बहुत दिनों तक चलती रही। यही कारएा है कि भामह, दण्डी श्रादि श्राचार्यों ने दृश्य पर विचार नहीं किया है। परवर्ती काल में श्रलंकार-**ञास्त्र में नाट्य पर भी वित्रेचन किया जाने लगा।** हेमचन्द्र ग्रौर निधिनाथ के समय में ही यह प्रथा प्रारम्भ हुई प्रतीत होती है। <sup>२</sup>

'श्रलंकार-शास्त्र' में काव्य सामान्य का स्वरूप, परिभाषा, प्रयोजन, हेतु, भेद, रस, श्रलंकार, रीति, ध्विन, गुए, दोष, लक्षए, पाक, शया ग्रादि श्रनेकों विषयों पर विशव विवेचन हुन्ना है। प्रत्येक ग्रन्थ में श्रपने सम्प्रदाय का विशेष तथा श्रन्य प्रायः सभी विषयों का गौए रूप से विचार हुन्ना है। कुछ ग्रन्थों में इन सभी तथा कुछ में कतिपय विष्यों पर विवेचन हुन्ना है। वृश्य-काव्य के निरूप्ण के लिए पृथक् ग्रन्थ की रचना होती रही है, यह हम पहने ही कह चुके है।

१. डा॰ दे—'हिस्ट्री ऋॉफ संस्रृत पोयटिक्त' दूसरा भाग पृष्ठ १।

२. 'वही' पृष्ठ ३।

३. किस प्रन्थ में कौन कौन से विषयों का ऋष्ययन हुऋा है, इसके लिए सेठ कन्हैयालाल पोद्दार का 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' भी दृष्टव्य है।

व्याकरण के अनुसार किव की कृति ही काव्य है। किव शब्द में अर्थ की की व्यापकता और गौरव है। किव मनीबी और ब्रह्मा का पर्यायवाची है। किव को ब्रह्मा कहा गया है। किव मनीबी और ब्रह्मा का पर्यायवाची है। किव को ब्रह्मा कहा गया है। किव शब्द के अर्थ की यह व्यापकता और गौरव पुराण-काल तक चलते रहे। पुराण-काल में काव्य की परिभाषा देने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। काव्य को अन्य शास्त्रों से पृथक् करके देखा जाने लगा था। किव शब्द-शास्त्र से भिन्न काव्य में सम्बद्ध होकर कुछ संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। अब मनु-पाराशर आदि को किव नहीं कहा जा सकता था। काव्य-प्रणेता के रूप में वाल्मीकि के लिए ही प्रथम वार किव शब्द का प्रयोग हुआ। अर्थ-तंकोच होते हुए भी उसका गौरव अक्षुण्ण बना रहा। किव की तुलना तो ब्रह्मा से ही होती रही। वह अपनी सृष्टि का स्वयं नियामक माना जाता रहा। किव शब्द की अर्थ-व्यापकता राजशेखर के समय तक चलती रही। इसीलिए उन्हें किव के तीन भेद करने पड़े। के बाब्य के गौरव और अलीकिक प्रतिष्ठा का बीज किव शब्द में निहिन है। किव और ब्रह्मा को समतुल्य मानकर संस्कृत-समीक्षकों ने काव्य का सम्मान खूब बढ़ा दिया है।

भरत मुनि के 'नार्य-शास्त्र' में स्पष्टतः काव्य की परिभाषा देने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यह भरत मुनि के ग्रन्थ के प्रकृत क्षेत्र से बाहर भी था। कितप्य विद्वानों का यह मत कि मुनि ने दृश्य काव्य पर विचार करते हुए प्रसंगवश काव्य सामान्य के लक्षणों का निर्देश कर दिया है, बिलकुल समीचीन प्रतीत होता है। पात्र जिन उक्तियों का प्रयोग करता है, ग्रभिनेता प्रेक्षकों के समक्ष जो कुछ बोलता है, वह सब एक प्रकार से श्रव्य-काव्य भी कहा जा सकता है। इसे ही हम काव्य का सामान्य रूप कहते हैं। श्रव्य ग्रौर दृश्य दोनों भेदों की बात करने के कारण भी मुनि को काव्य के सामान्य स्वरूप के यत्-किचित् परिचय की ग्रावश्यकता थी ही। एक स्थान पर उन्होंने काव्य के गुण, रस, दोष-राहित्य, पदों का लालित्य ग्रौर मृदुत्व, शब्दार्थ की सरलता ग्रादि कितप्य विशेषताग्रों का उल्लेख किया है। इनसे काव्य में ग्रौढ़ता ग्रा जाती है। यह भी भरत मुनि को मान्य है। 'यहाँ पर यह तो स्पष्ट है कि ग्रन्थकार का

१. कविर्मनीषी परिभू: स्वयंभू:। 'शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता'।

२. तेने ब्रह्मद्दाय च्रादि कवये। 'श्रीमद्भागवत पुराण' प्रथम श्लोक।

३. 'हिस्ट्री ऋॉफ संस्कृत पोइटिक्स' दूसरा भाग पुष्ठ ३६६-७०

४. मृदुलिलतपदाढ्यं गूढ़ शब्दार्थहीन, जनपदसुखबोध्यं युक्तिमनृब्त्योज्यम् । बहुकृतरसमार्गे सन्धि सन्धानयुक्तं स भवति शुभकाव्यं नाटक प्रेच्नकाणाम् । 'नाट्य-शास्त्र' १६।१।२ ॥

मुख्य श्रभित्राय नाटक से ही है। यह उनके 'नाटक प्रेक्षक गाम्' से ग्रत्यन्त ही स्पष्ट है, 'जनपद सुखबोध्यं' ग्रादि पद भी इसे स्पष्ट करते है। लेकिन 'बृहय-काव्य' के साथ ही उन्होंने काव्य-सामान्य के स्वरूप का निर्देश कर दिया है। यह मानना भी क्लिब्ट कल्पना नहीं है। 'नाट्य-शास्त्र' में काव्य के छत्तीस श्राभूवरण माने है । उनसे विभूषित हुन्ना काव्य सहृदय व्यक्तियों के द्वारा इलावनीय है। 'लक्षरा' नामक करूव-तत्व का सम्बन्ध तो भरत ने भी काव्य सामान्य से ही स्थापित किया है। (इसकी बहुत से म्राचार्यों ने नाटक से सम्बद्ध तत्त्व भी माना है) । काव्य सामान्य के स्वरूप-निर्देश तथा उसके ३६ गुएा मानने का उल्लेख डा॰ राघवन ने भी किया है। पं० रामदहिन मिश्र ने भी ग्रपने 'काव्यानोक' द्वितीय उद्योत की भूमिका में वह इलोक उद्युत किया है जिसमें भरत द्वारा काव्य सामान्य पर विचार होने की बात कही गई है। र प्रतिपक्षी का तर्क है कि 'यथारस' के द्वारा भरत ने इस इलोक का सीधा सम्बन्ध नाटक से कर दिया है। रस का सम्बन्ध काव्य सामान्य से करने का श्रेय ध्वनि-कार को ही है, यह कतिपय विद्वानों का मत है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि काव्य में रस को जो महत्त्व भारतीय साहित्य मे मिला है, उसका बहुन कुछ श्रेय ग्रानन्दवर्द्धन को ही है। पर भामह, दडी ग्रादि ने भी रस-तत्त्व को स्वीकार किया है, इसका विवेचन हम इसी श्रध्याय में श्रागे करेंगे। ध्वनिकार के पूर्व 'ध्वनि' (जिसमें रस निहित है) काव्य की ग्रात्मा मानी जा चुकी थी, यह तो स्वयं म्नानन्दवर्द्धन भी स्वीकार करते है। कहने का तात्पर्ध यह है कि भरत द्वारा जिन लक्ष्मणों का निर्देश हुन्ना है उन्हें काव्य-सामान्य का स्वरूप मानना ग्रसमीचीन नहीं हैं। भरत को उस इलोक द्वारा काव्य का स्वरूप निर्देश स्रभिन्नेत हो या नहीं, लेकिन उस काल में भी काव्य-सामान्य के सम्बन्ध में एक धारएा। प्रबश्य थी ग्रीर उससे भरत भी परिचित थे, इसके लिए उनका क्षी प-विभाज अभव्य ग्रीर दृश्य) ही पर्याप्त प्रमास है। इन गुरसों का निर्देश उन्होंने काव्य सामान्य के लिए कर दिया हो तो कुछ ग्रस्वाभाविक नहीं।

१. काव्य बन्धास्तु कर्तव्याः पट्त्रिंशालचाणान्त्रिता । नाट्य-शास्त्र ।

२. एतानि वा काव्यविभूषणानि पट्त्रिंशतृ उददेश्य निदर्शनानि । काव्येषु सोदाहरणानि तज्ज्ञैःसम्यक् प्रयोज्यानि रसानुरूपम् (यथारसंतु वा) । न ट्य शाम्त्र ॥

एतानि काव्य विभूषण् नि काव्ये प्रयोज्यानि । नाट्य-शास्त्र ।

<sup>3. &#</sup>x27;History of Sanskrit Poetics' Page 135.

जंसा ऊपर निर्देश किया गया है कि 'ग्रग्नि पुराएं' के निर्माण का समय मिनिश्चत है। प्राचीन पद्धित के भारतीय विद्वानों की दृष्टि से तो पुराए वेद-व्यास रचित है, इसलिए भामह ग्रादि ग्रालंकारिकों के पूर्व ही इसकी रचना हो चुकी थी। 'ग्रग्नि पुराए' में काव्य के विवेचन से यह नहीं कहा जा सकता कि वह ग्रलंकारवादी है या रसवादी १ काव्य की पिरभाषा ग्रौर विवेचन में पुराएकार ने ग्रनेकों तत्त्वों का समाहार किया है। इनमें से बहुत से तत्त्व भामह ग्रादि में नहीं है। इस प्रकार पुराए की परिभाषा को ग्रधिक विकसित एवं पूर्ण मानकर कुछ दिद्वान् इसे भामह के बाद की रचना मानना चाहते है। लेकिन यह कोई सबल प्रमाए नहीं है। पुराए की परिभाषा की ग्रथिक विकास की दृष्टि से भामह, दंडी ग्रादि ग्राचार्यों ने ग्रपना विवेचन ग्रधिक संश्विषट किया है। इस प्रकार पुराए को इनके प्रथम मानने के ही ग्रधिक कारए है। यहाँ पर हम भी पुराए को ही प्रथम मानकर चलते है। पुराए-काल तक सम्प्रदाय नहीं बन सके थे। इसलिए 'ग्रग्न पुराए' को किसी भी सम्प्रदाय में रखना ठीक नहीं।

'स्रग्नि पुराए।' का लक्षण ही इस क्षेत्र का सर्व प्रथम व्यवस्थित प्रयास कहा जा सकता है। इस लक्षण में जिन तत्त्रों का निर्देश हुमा है, बहुत समय तक परवर्ती काल के स्नावार्य उन्हें ही लेकर चलते रहे। बहुत से स्नाचार्यों की भाषा तो कुछ शब्दान्तर से इसका स्पष्ट स्ननुकरण-मात्र ही रही। कुछ स्नाचार्यों ने स्नपनी मौलिक प्रतिभा का भी परिचय दिया। इस पर हम स्नभी विचार करेंगे। स्नभीष्ट स्नर्थ का द्योतन करने में सक्षम पदावली को व्यासजी ने काव्य कहा है। इतने से तो काव्य का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है। काव्य स्नौर शास्त्र दोनों में ही स्नर्थ-संश्लिष्टता स्नावश्यक है। पर गुरण, स्नलंकार, दोषहीनता के तत्र्वों से काव्य का स्वरूप कुछ स्पष्ट हुम्ना है। के इन इन तत्त्वों को परवर्त्ती स्नालंकारिकों ने ग्रहरण किया। भामह ने स्नपनी परिभाषा 'शब्दायों सहितौ काव्यम्' में भी शब्द स्नौर स्नर्थ दोनों को ही काव्य कहा है उन्होंने इस परिभाषा में तो गुरा, स्नलंकार स्नादि तत्त्वों का उल्लेख नहीं किया है, पर स्नपने ग्रन्थ में स्नागे स्नपने मन्तव्य को स्पष्ट कर दिया है। उनके साहित्य में शब्द स्नौर स्नर्थ के सःमंजस्य में ही इन तत्त्वों का समावेश हो जाता है। वे वक्षेक्ति के स्नभाव में काव्य का स्नरित्व नहीं मानते। इस

संत्तेपाद् वाक्यमिष्टार्थ व्यविच्छित्ना पदावली ।
 काव्यं स्फुरदलंकार गुणदोपविवर्जितम् ॥ 'ऋगिन पुराण' ३३७।६० ॥

वक्षोक्ति में ही ग्रलंकार श्रादि तत्त्व समाविष्ट है। दंडी ने इष्टार्थ को प्रकट करने वाली पदावली को ही काव्य कहा है। इससे केवल शब्द को ही काव्य मान लिया गया है। रुद्रट ने फिर "नतु शब्दार्थी काव्यम्" कहकर मानो केवल "श द" को काव्य मानने का विरोध किया है। वामन ने कई वाक्यों हारा कव्य के स्वरूप को स्पष्ट किया है। उनका श्रीभिशाय काव्य का लक्षण न करके उसके स्वरूप से परिचित ग कराने का है। वामन ने श्रपने पूर्ववर्ती श्राचार्यों हारा मान्य तत्त्रों को ही ग्रहण किया है, पर उनमें विशेष स्पष्टता ला देने का श्रेय भी उनको है। उन्होंने श्रलंकारों के कारण ही काव्यत्य स्वी-कार किया, लेकिन साथ ही उनके मत में श्रनंकारों के श्रत्यन्त विशद श्रयं का भी ग्रहण हुन्ना है। सौन्दर्य-मान्न को श्रलंकार कहा गया है। वामन ने काव्य में गुणों की उपस्थित तथा दोप्र-राहित्य को भी श्रावश्यक माना है। ये भी सौन्दर्य के हेतु है। इस प्रकार वामन की परिभाषा से चिन्तन की प्रवृत्ति तथा काव्य के स्वरूप को निश्चित कर देने की श्राकांक्षा श्रत्यन्त स्पष्ट है।

भरत से लेकर वामन तक श्राचार्यों ने काव्य का चिन्तन प्रायः एक ही धारा में किया है। भरत का मून विश्य ही नाट्य रहा, इसलिए उन्होंने काव्य सामान्य की कित्यय विशेषताश्रों का उल्लेख भर कर दिया है। 'श्रनि-पुराए' में श्रलंकार, गुएा, रस श्रादि पर कुछ थोड़ा श्रधिक विवेचन हुआ। क्यास जी के द्वारा मान्य तत्त्वों को ही परवर्ती श्राचार्यों ने ग्रहरा किया। इस काल के श्राचार्यों का ध्यान विशेषतः गुरा श्रीर श्रलंकार पर ही गया। सभी श्राचार्यों ने श्रलंकार को काव्य का श्रावश्यक तत्त्व कहा है। वामन का दृष्टिकोरा तो ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। भामह के शब्द श्रीर श्रथं के साहित्य तथा वकोक्ति के सिद्धान्तों द्वारा उनका श्रलंकार-श्रेम की श्रीर भी संकेत हुआ है। वकोक्ति-सिद्धान्त पर लिखते हुए इसका श्रीर विशेष स्पष्टशिकरण किया जायगा। उनके श्रलंकार शब्द में गुर्गों का समावेश है, यह भी कह दिया गया है। यहाँ पर उनके ग्रल्थ से एक-दो उद्धरगों द्वारा उनका मन्तव्य श्रीर भी स्पष्ट किया जा रहा है। भामह ने कान्ता के सुन्दर मुख का सौंदर्य भी श्रलंकारों से हो माना है। इसी प्रकार किवता में भी वे श्रनंकारों को श्रावश्यक समक्षते है। उद्देश ने गुर्गों को श्रावश्यक प्रावत्ता दी है, पर उन्होंने भी काव्य में

१. शरीरं तावदिष्टार्थे । व्यविच्छन्न पदावली । दडी : प्रथम । १०० ॥

२. ''काव्यं ग्र ह्यमलकारात् ', ''सीन्दर्यमल कारः'', ''सदीपगुणाल कार हानादाना भ्याम्'' काव्यालंकार स्त्र ।

३. न कान्तमि निर्मूपं विभाति वनितामुखम् काव्यालंकार १ ।१३

ालंकारों की उपस्थिति भ्रावश्यक मानी है। यह उन्होंने भ्रपने 'काव्यादर्श' में हाकाव्य पर विचार करते हुए कहा है। " दंडी के 'काव्यादर्श' में गुर्गों का वंशद विवेचन है, इससे भी गुणों की महत्ता प्रतिपादित हो जाती है। वे ाव्य में स्वल्प दोब भी श्रक्षत्य समकते हैं। इसके द्वारा भी गुर्गों का ही रंगीत्व स्पष्ट होता है। वामन ने तो शब्द श्रौर श्रर्थ का प्रयोग भी गौगा माना । उनके मत में इन्हीं पदों के प्रयोग से ही गुरा ग्रौर ग्रलंकार का ग्रहरा हो ाता है 13 'ग्रग्नि पुरागा' में श्रक्षंकार, गुगा ग्रौर दोष-राहित्य काव्य के श्राव-यक तत्त्व तो कहे गए है, पर 'रस' को ही प्राधान्य दिया गया है। पुराणकार 'स्पष्ट शब्दों में 'रस' को काव्य का प्राराभूत कह दिया है। <sup>४</sup> भामह ग्रौर ंडी ने रस को इतनी प्रधानता तो नहीं दी, पर इसकी नितान्त उपेक्षा उन्होंने **।। नहीं की है। इन दोनों श्राचार्यों ने रस को महाकाव्य का श्रावश्यक तत्त्व** ाना है। दंडी तो एक स्थान पर श्रत्नंकारों को रस का उत्कर्षक कहकर सवादी के ब्रनुरूप ही उसकी प्रधानता स्वीकार कर रहे है। 'श्रिग्नि पुराएा' ाँ काव्य के जिन तत्त्वों का ग्रह**ए। हुग्रा था, उन्हींको ये ग्राचार्य** भी स्वी<mark>कार</mark> र रहे है, यह बात ऊपर के विवेचन से पूर्णतः स्पष्ट हो गई है। इसीलिए छ विद्वान भामह स्रादि में 'स्रन्ति पुराएा' के ही स्रादर्श का सन्करए बताते हैं।

इन म्राचार्यों ने केवल काव्य के शरीर पर ही विचार किया है। वस्तुतः स समय तक म्राचार्य लोग काव्य के शरीर को ही काव्य मानते थे। दंडी ने ही शरीर' शब्द का प्रयोग करके सर्व प्रथम म्रात्मा भ्रौर शरीर के म्रन्तर की तरफ कित किया है। पर यह संकेत म्रत्यन्त म्रस्पष्ट है। म्रात्मा भ्रौर शरीर की पृथक् ।ता मानने की विचार-धारा का दर्शन तो सर्व १ थ्रात्मा को ही होता है। उन्होंने रीतिरात्मा काव्यस्य' कहकर काव्य के शरीर भ्रौर म्रात्मा का भेद स्पष्ट करने

१. ''त्र्रालंकृतमसंचित्तम्।'' काव्यादर्शः । १।१८

२. तदल्पमि नोपेद्यं काव्ये दुःट कथंचन । स्याद्वपु सुन्दरमि श्वित्रेण केन दुर्भगम् ॥ काव्यादर्श १।७

३. काव्यशब्दोऽयं गुणालंकारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते ।

भक्त्या तु शब्दार्थमात्रवचनो ऽत्र गृह्यते ॥ काव्यालंकार सूत्र ॥

४ वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम् । स्राग्न पुराण ३३७।३३ ।

पुक्तं लोक स्वभावेन रसैश्च सक्तैः पृथक् ॥ काव्यालंकार १।२१ ।
 रसभाव निरंतरम् काव्यादर्श १।१८ ॥

६ कार्यं सर्वोऽप्यलंकारो रममर्थे निपित्रतु ॥ काव्यादर्श शहर ॥

की चेष्टा की है। काव्य की स्रात्मा के स्रनसंघात का यह प्रथम प्रयास है। इसमें भी श्राचार्य ने शरीर के सुक्ष्म रूप को ही श्रात्मा कह दिया है। रीति, गुए। स्रादि का सम्बन्ध 'शब्दार्थ' से ही है स्रौर इसलिए ये भी शरीर में ही है। फिर भी वामन ने 'ग्रात्मा' का प्रश्न उठाकर ग्रालंकारिकों का ध्यान एक महत्त्वपूर्ण विषय की ग्रोर श्राकृष्ट किथा है। दूसरे 'इष्टार्थ' श्रादि पदों द्वारा पूर्ववर्ती श्राचार्य सौन्दर्य को काव्य की प्रधान विशेषता कहना चाहते थे। पर उनका चिन्तन इतना स्पष्ट नहीं हो पाया था। वामन ने इसे 'सौंदर्यम-लंकारः' कहकर स्पष्ट कर दिया । गुरा, श्रलंकार श्रादि को सौंदर्य-वृद्धि का हेतु बताकर इस विचार-धारा को पर्याप्त पुष्ट भी किया गया। श्रव काव्य-लक्षण से कविता श्रौर उसका शास्त्र-वाक्यों से भेद श्रधिक स्पष्ट हो गया। इन श्राचार्यों ने यद्यपि गुएा, श्रलंकार श्रादि को ही प्राधान्य दिया है। 'रस' तो इनमें से किसी एक तत्त्व का श्रंगश्रुत ही माना गया। पर रुद्रट ग्रीर दंडी ने रस को महत्त्वपूर्ण स्थान भी प्रदान कर दिया। व दंडी ने म्रलंकारों को रस का उत्कर्षक कहा है,यह ग्रभी बताया जा चुका है। रस की प्रधानता मुक्त कंठ से तो स्वीकृत नहीं हुई, पर इसमें भावी विकास के बीज सन्निहित है। दंडी के शब्दों में भावी विकास की क्षमता के दर्शन होते है। रुद्रट ने काव्य के वर्ण्य-विषय को भी कवि-मृध्टि कहा है श्रीर इस प्रकार उस नवीन सिद्धान्त का श्रन्-संधान किया है जो परवर्ती काल में सर्वमान्य हो गया। इस काल की प्रधान विशेषता ग्रलंकारों का विवेचन है। इस विवेचन की प्रौढ़ता के कारएा सम्प्र-दायों का निर्माए होने लगा था। संस्कृत-समीक्षा के विकास में यह काल ग्रस्पष्ट, ग्रव्यवस्थित, ग्रनिश्चित ग्रीर ग्रप्नीढ़ विवेचन का युग कहा जाता है। पर इस तथाकथित प्राथमिक ग्रौर भ्रप्रौढ़ विवेचन ने ही भावी प्रौढ़ता को जन्म दिया है। इस काल में ही काव्य के मूल प्रक्तों पर विचार प्रारम्भ हो गया स्रोर इसीके फलस्वरूप परवर्ती म्रानन्दवर्द्धन-जैसे म्राचार्यों ने सामंजस्य के म्राधार पर ग्रत्यंत उत्कृष्ट ग्रौर प्रौढ़ विचार-धारा को जन्म दिया। इस प्रकार विकास का यह काल ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

कतिपय विद्वानों के मत में ध्विनकार ग्रर्थात् 'ध्वन्यालोक' के कारिकाकार तथा वृत्तिकार दो व्यक्ति है। ग्रानन्दवर्द्धन वृत्तिकार है, इसमें तो मतभेद नहीं। पर ग्रानन्द वर्द्धन ही कारिकाकार भी है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा

१, तक्ष्मान्स्कर्तव्यं यस्तेन महीयस रसैयुक्तम् ॥ रुद्रट, काव्या लंकार ॥

जा सकता। पर डॉ॰ दासगुप्ता इन्हें दो व्यक्ति मानते है। इन दो व्यक्तियों को पृथक् मानने के कोई प्रमाण नहीं हैं। वृत्ति स्रौर कारिका में कहीं ऐसा कोई मतभेद स्रथवा स्रन्य कोई प्रमाण नहीं है जिसके स्राधार पर इन दोनों को दो व्यक्ति माना जाय। प्राय: विद्वानों ने ध्वनिकार को स्रानन्दवर्द्ध न कहा है। हम भी यहां पर विवेचन की सुविधा के लिए इन दोनों को एक ही मान रहे हैं। इस निबन्ध में स्रानन्दवर्द्ध न को ही स्थान-स्थान पर ध्वनिकार भी कह दिया गया है।

समीक्षा के क्षेत्र में ग्रानन्दवर्द्धन के प्रवेश ने कान्तिकारी परिवर्त्तन कर दिए । उन्होंने प्राचोन तथा सनकालीन सभी विचार-घाराग्रों में सामंजस्य स्थापित कर दिया। 'ध्वन्यालोक' में काब्य की परिभाषा देते का प्रयास नहीं हुन्ना है। काव्य भी ब्रह्म की तरह शब्दों की परिधि में नहीं स्त्रापाता है। वह म्रभिधा का नहीं, केवल म्रनुतूति का विषय है। काव्य सह्दय के श्राह्लाद का कारएा है,पर शब्दों द्वारा ग्रमिशेय ग्रर्थ से उसके स्वरूप का निर्वचन नहीं हो सकता। शब्द ग्रौर ग्रर्थ केत्रल उसके वास्तविक स्वरूप के व्यंजक हो सकते है। वे उसका ब्यंजना द्वारा स्त्राभास दे सकते है। ब्यंजक शब्द श्रौर श्रर्थ के द्वारा किव के श्रदुरू ही सह्दय में श्रदुभूति जाग्रत होती है। श्राह्लाद की यह अनुभृति ही काव्य की आत्मा है। यह आनन्द व्यांग्य है, स्रभिधेय नहीं; इसीलिए ध्वनिकार ने ध्वनि 📦 काव्य की श्रात्मा कहा है। ग्रपने मत की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए उपे विद्वानों द्वारा सम्मत बताया है। रे काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 'नेति-नेति' वाली पद्धति अपनाई है। अलंकार, गुरा, दोष, रीति म्रादि में से एक भी वस्तू काव्य नहीं है। लेकिन इन सबकी काव्य में उपादेयता है। वे सभी काव्य की ग्रात्मा के उत्कर्ध करने वाले है। श्चलंकार के कारएा काव्य नहीं श्चपितु काव्यत्व से श्चलंकारत्व की प्रतिष्ठा है। <sup>3</sup> मृत शरीर में ग्राभूषए। ग्रमंगल के वर्द्ध कहे, वंसे ही रसहीन ग्रथवा ध्वनिहीन काव्य में श्रलंकार भी भार स्वरूप ही है। श्रानन्दवर्द्धन ने सहृदय

१, काव्य-विचार : दासगुप्ता ।

२. काव्यस्यातमा ध्वनिरिति बुधै.तत्समाम्नात पूर्वम् । ध्वन्यालोक, प्रथम कारिका ॥

रत्नानि विभूषयन्ति योषा भूष्यन्ते वनिता न रत्नकान्त्या ।
 चेतो वनिता हरन्त्यरत्ना नो रत्नानि विनागनागसंगात् ॥

क्लाध्य ग्रर्थ को ही काव्य की ग्रात्मा कहा है। <sup>9</sup> यह ग्रर्थ ग्रभिधेय नहीं श्रवितु प्रतीयमान ही हो सकता है। इस अर्थ की समता उन्होंने रमणी के लावण्य से की है। <sup>२</sup> रमणी के श्रंगों का समृह लावण्य नहीं **है।** उस लावण्य के कारण ही उसके सब ग्रंग-प्रत्यंग सुत्रोभित होते है। इसी प्रकार काव्य में भी प्रतीयमान ग्रर्थ के कारए ही सौन्दर्य है ग्रौर ग्रलंकार ग्रादि भी इसीके कारण सुन्दर प्रतीत होते हैं। इस भ्रयं की सौन्दर्य-वृद्धि में ही इनकी उपादेयता है। 'सहस्य को स्राह्माद देने वाला शब्दार्थ ही काव्य है।<sup>3</sup> यह लक्षरण ध्वनिकार को परम्परा से प्राप्त हुम्रा होगा। ध्वनिकार का इस लक्षण से विरोध नहीं है। वे ग्रपती कारिकाग्रों ग्रौर वृत्ति में काव्य . के इसी स्वरूप की प्रतिष्ठा कर रहे है। लेकिन इसे फ्राधिक स्पष्ट कर देने का श्रेय ध्वनिकार को है। सहदय-प्राह्माद का कारण स्रभिधेय अर्थ नहीं, श्रिपितु प्रतीयमान है। व्यजना से ही इस श्राह्माद की श्रतुभूति हो सकती है। कवि-हृदय की तीब्र प्रतृभूति शब्द की व्यंजना-शक्ति का प्राश्रय लेकर ही सहदय में अपने अनुरूप अनुभृति जाग्रत कर सकती है। यही कवि श्रौर काव्य की सफलता है। इस प्रकार भावानुभूति काव्य नहीं है। कवि की श्रनुभूति काव्य का उपादान है तथा सहदय की रसानुभूति उसका प्राप्तव्य। इन दोनों का सम्बन्ध कराने का हेतु काव्य है। काव्य भी यह कार्य बिना व्यंजना के नहीं कर सकता है। इसीलिए ध्वनिकार ने काव्य की फ्रात्मा "ध्विनि" मानी है। इस गृढ सत्य का निरूपण परिभाषा या लक्षण की पद्धित में नहीं हो सकता था इसलिए उन्होंने ग्रादिकवि के ''मा निषाद प्रतिष्ठां त्व-मगमः" की व्याख्या द्वारा काव्य के स्वरूप की प्रतिष्ठा की है। स्रादिकिव के हृदय के शोक का श्लोक बन जाने का तात्पर्य ही उसकी स्रभिव्यक्ति है। शोक ही इलोक बन गया था श्रीर वही काव्य की श्रात्मा है। ४ भाव भाषा के श्रिभिधा रूप में मृत्तिमान नहीं हो सकता। उसकी व्यंजना-शिवत ही पाठक के

१. ऋर्थःसद्धदयश्लाध्यः काव्यस्यात्मा यो व्यवस्थितः। ध्वन्यालोक, द्वितीय कारिका ॥

प्रतीयमानं पुनरन्यरेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् । यत्तस्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावस्यमिवागनासु ॥ ध्वन्यालोक ॥

३. सहृदयऽह्मादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलच्चणम् ॥ ध्वन्यालोक, वृत्तिभाग ॥

४, कात्र्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा । क्रीञ्चद्वन्द्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥ध्वन्यालोक १।५॥

हृदय में तदनुसार भाव जाग्रत करने में सक्षम है। डॉ॰ शंकरन ने इस कारिका की व्याख्या में 'ग्रिभव्यक्ति' को ही प्रमुखता दी है। 'भाव'' ग्रौर 'भावाभि-श्यक्ति' के दिवार भी इस सम्बन्ध में दर्शनीय है। 'भाव'' ग्रौर 'भावाभि-श्यक्ति' के सूक्ष्म भेद की ग्रोर तो उनका ध्यान नहीं गया है। इसीलिए उन्होंने इसकी व्याख्या में "पद्यक्षेद्यं सर्वाङ्गीगतया शोकमेवाभिव्यक्ति। स एव च प्रतीयमानो रसादिः काव्यस्यात्मा" कहा है। ध्वनिकार ने "रस-ध्वनि" को काव्य की ग्रात्मा कहा है, रस को नहीं। यह सूक्ष्म निरूपण भी ध्यान देने योग्य है। "रस" भी व्यंग ही है, इसलिए कोई विशेष ग्रन्तर नहीं होता है। पंडितजी का विश्लेषण 'मा निषाद' की व्याख्या के लिए दर्शनीय है। ध्वितिकार ने लक्षण तो नहीं किया, क्योंकि वे उसे शब्दों की परिधि में लाना नहीं, चाहते थे, पर जितना सूक्ष्म, प्रौद, ग्रौर प्रामाणिक विवेचन उनका हुन्ना है, उतना विश्व के इतिहास में दूर्लभ है।

पूर्ववर्त्तां सभी ग्राचार्थों के विवेचन को ग्रात्मसात् करके उसमें सामञ्जस्य स्थापित करने तथा काव्य-स्वरूप के इतने प्रौढ़ ग्रौर तर्क-सम्मत निरूपण के कारण ही ग्रान्नदवर्द्धान का स्थान विश्व के ग्रालंकारिकों में इतना उच्च है। संस्कृत-साहित्य के सभी परवर्त्तों ग्राचार्यों के लिए ये उपजीव्य रहे हैं; यह स्थान-स्थान पर प्रसगानुकूल स्पष्ट किया जायगा। ध्विनिकार ने "शब्दार्थकारीरं तावत्काव्यम्" कहकर ग्रनंकार, गुण, रीति ग्रादि तत्त्वों को काव्य का शरीर कह दिया है ग्रौर 'ध्विनि' को काव्य की ग्रात्मा के स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि "ध्विनिकार" ग्राह्माद को ही काव्य का प्राण्ण मान रहे हैं। उसका स्पष्टीकरण तो "रस-ध्विन" को प्रमुख मानकर भी कर दिया गया है। अलेकन केवल 'रस' को ही काव्य का सर्वस्व कह देने का परिणाम तो काव्य के क्षेत्र को सीमित कर देना था। रस, ब्रह्मानन्द सहोदर ग्राह्माद के एक विशिष्ट शास्त्रीय ग्रथं में रूढ़ हो गया है। ग्रलंकार ग्रीर वस्तु के चमत्कार से सहदय को जो

<sup>1.</sup> It must be said that the sympathetic expression which was the spontaneous out-lete of the mind over powered by the grief caused by the loss of the in-separable association of the pair of craunch birds would alone constitute the life of poetry.

<sup>&</sup>quot;The theories of Rasa & Dhvani."

२. पं० शालिग्राम शास्त्री : साहित्य-दर्भण, पृष्ठ ३० टिप्पणी ।

३, रसादयो हि द्वर्चारपि तयो : ''काव्यनाटकयोः'' जीवभूतः ॥ध्वन्यालोक ॥

श्राह्लाद मिलता है, उसे श्राचार्य लोग "रस" नहीं कहते । पर वह भी श्राह्लाद होने के कारएा काव्य की ब्रात्मा ही है । यही कारएा है कि उन्होंने "वस्तु-ध्वनि" श्रौर "श्रलंकार-ध्वनि" को भी श्रात्मा बनने का गौरव प्रदान किया है। लेकिन उनका पर्यवसान "रस" में ही होता है। इनकी "ध्वनि" भी स्राह्लाद स्वरूप का कारएा बनकर स्राह्माद स्वरूप रसानुभृति में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है। इनका स्रानन्द भी काव्यानन्द ही है स्रौर लाक्षिणिक प्रयोग से उसे भी ''रस'' कह सकते हैं। "रस" में ही इनका पर्यवसान मान-कर ग्राचार्य ने इनको रस का उत्कर्षक कह दिया है ग्रौर इस प्रकार इनको काव्य में एक निश्चित स्थान भी निल गया। यह श्राचार्य की सामंजस्य स्था-पित करने की प्रवृत्ति का परिएगाम है। "रस" श्रौर "ध्विन" के सिद्धान्त की मान लेने के बाद स्वभावतः एक सिद्धान्त श्रौर मानना पडता है। वह इनका स्वाभाविक परिग्णाम है। श्रथवा यों कहना चाहिए कि उसके श्रभाव में इनकी तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध की भी कल्पना नहीं की जा सकती। वह है "ग्रौचित्य सिद्धान्त" । यही सिद्धान्त रस ग्रौर ध्वनि का पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित कर रहा है। इसका विवेचन श्रागे किया जायगा। इस प्रकार "ध्वितकार" ने काव्य का जो स्वरूप निश्चित किया है, उसका शरीर शब्दार्थ है और ग्रात्मा ध्वनि है। इस ध्वनि मे रस ग्रौर ग्रौचित्य भी समाविष्ट है। ध्वानिकार के विवेचन की मुल भित्ति ही रस, ध्विन श्रीर श्रीचित्य पर टिकी हुई है। "रस" के इस प्राधान्य के कारण परवर्ती स्राचार्यों ने इस ग्रन्थ को प्रमल उपजीव्य बनाया श्रीर रस को ही काव्य की श्रात्मा कहा । यद्यपि ध्वनि-कार का भ्रभिप्राय केवल "रस-ध्वनि" को काव्य की भ्रात्मा मानने में नहीं रहा, पर उनके विवेचन में परवर्ती स्राचार्यों को प्रेरणा देने की पर्याप्त सामग्री है। व काव्य-पुरुष की कल्पना भी साहित्य-क्षेत्र में इसी श्राचार्य की प्रेरणा से हुई है। इसकी मूल प्रेरणा तो ऋग्वेद के वेद पुरुष में है,पर साहित्य-क्षेत्र का श्रेय इन्हें ही है।

१. तेन रस एव वस्तुत: त्रात्मा वस्त्वलंकार ध्वनी तु सर्वथा रस प्रतिपर्थवस्येते इति वाच्यादुःकृष्टी इति त्राभिप्रायेण ध्वनिः काव्यस्यात्मेति सामन्येनोक्तम्।
॥ लोचन-ज्याख्या ॥

<sup>2.</sup> Neither the Dhvanikar nor Anandvardhan could atleast from the stand point of theoritical consistancy explicitly make the suggestion of Rasa the exclusive end of poetry in so much as the unexpressed may in some cases be matter or an imaginative mood, although it can be shown that their views

म्रानन्दवद्धान के काव्य-विवेचन का इतना प्रभाव पड़ा कि महिम भट्ट-जैसे प्रतिपक्षी भी उसके 'रस'-सिद्धान्त के समक्ष नतमस्तक हो गए। रस-सिद्धान्त के स्रादि स्राचार्य तो भरत है, पर इसको व्यवस्थित रू। देते का श्रेय भी कृष्य स्वामी ने ग्रानन्दयद्धं न को ही दिया है। रस तथा ग्रीचित्य का विरोध कुःतक श्रौर महिमभट्ट दोनों ने ही नहीं किया। ध्वनिकार से इनका मतभेद तो केवल ''ध्विन'' पर ही रहा। 'म्रात्मा' म्रौर 'जीवभत' शब्दों का प्रयोग तो इतना ग्रधिक बढ गया था कि प्रायः सभी ग्राचार्य इन्होंने सोचने लगे थे। प्रतिपक्षी कुन्तक ने भी 'जीवितम्' का ही प्रयोग किया है। क्षेमेन्द्र-जैसे स्राचार्य ने श्रौचित्य को ही काव्य की श्रात्मा कहा है। कतित्य श्राचार्य श्रौचित्य के लिए 'रस' की भ्रपेक्षा स्वीकार नहीं करते है। पर भ्रभिनव गुप्त ने 'लोचन व्याख्या' मे इनके मत का खंडन किया है। उनका कहना है कि श्रौचित्य शब्द में किसी की दिष्ट से उचित होने का ग्रर्थ सन्निहित है। उनकी यह ग्रालोचना समीचीन भ्रौर तर्क-सम्मत है। ग्रभिनव गप्त ने 'ग्रात्मा' श्रौर 'जीवभत' इन शब्दों का प्रयोग किया है, पर उन्होंने 'रस' ग्रौर 'ग्रौचित्य' को ऋमशः इन नामों से स्रभिहित किया है। इसके द्वारा ध्वनिकार के मत का श्रौर भी परि-ष्कार हो गया है। एक अध्यवस्था मिट गई है और काव्य के सभी तत्त्वों से पूर्व सामंजस्य स्थापित हो गया है।

practically traind to such a proposition and probably inspire later theorist to workout the thesis that the Rassa alone is

the essence of poetry Dr. Raghvan "some concepts of Alankar Shastra"

<sup>1</sup> The exponect of artistic culture in ancient India arrived at certain well formulated doctrine of Rassa and it was formulated by Anandvardhan High-ways and by-ways of literary criticism in Sanskrit.

२. उचितशब्देन रसविषयमौचित्यम् भवतीति दर्शयन रसध्वनिः जीवित-तत्वे स्चयति । तदभावे हि किमनेच्येद श्रोचित्यम् नाम सर्वत्र उद्घोषयत ॥ लोचन, पुष्ठ १३॥ इतिभाव: ॥

श्रीचित्यवती जीवितमिति चेत् श्रीचित्यनियन्यनम रसभावादि युक्तानान्यत किंचिदस्तीति तदेवान्तर्मासि मुख्यं जीवितिन्त्यभ्यपगतव्यं न त सा । एतेन यदाह केचित् श्रोचित्यघटितसुन्दरशब्दार्थमये काब्येन किमन्येन ध्वनिना श्चारमभूतेन कलिग्तेन इति स्ववचनमेव ध्वनिसद्भावाभ्युपगमम् साद्गीभूतम् श्रमन्यमाना प्रयुक्ताः ॥ । लोचन, पुष्ठ २०८।

ध्वनिकार के प्रतिपक्षियों में कृत्तक का मत भी विचारणीय है। उन्होंने श्रपनी परिभाषा में काव्य के कई सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया है। कुन्तक ने 'वक्रोक्ति' को ही काव्य का सर्वस्व माना है। यह उनके 'जीवितम्' शब्द के प्रयोग से स्यष्ट है । श्रयने पूर्ववर्ती श्राचार्यों के मतों की श्रालोचना करते हुए उन्होंने अपने दृष्टिकोएा का प्रतिपादन किया है। वे केवल शब्द या अर्थ को काव्य नहीं मानते । उन्होंने दोनों के समन्वय को ही काव्य माना है । उन्होंने कहा है: "शब्दा थे। काव्यवाचकी वाच्यम चेति ही सम्मिलिती काव्यम् । तेन यत्केषांचिन्मतं ... शब्द एव केवलं काव्यमिति केषांचित वाच्यमेव...पक्षर्यमिप निरसां भवति । '' १ 'न शब्दस्यैव रमणीयता विशिष्टस्य केवलस्य काव्यत्वं नाष्यर्थ-र्स्वेति ।<sup>''२</sup> जिस शब्द श्रौर श्रर्थके समन्वय में श्रर्थकी वक्रता है,भंगिमा है; वही काव्य है। कुन्तक स्वाभावोक्ति स्रौर वार्ताको काव्य नहीं मानते। उन्होंने वंबित्र्य, वकताभंगिभिएति, ग्रौर मनोजत्व को एक ही ग्रर्थ में प्रयुक्त किया है। वकता को स्पष्ट करते हए "शास्त्रादि प्रसिद्धशब्दार्थी य निबन्ध व्यतिरेकी" 3 कहा है। स्रावार्य ने वकता को कवि-व्यापारक-संभव स्रौर स्राह्लादकारी कहा है। इस प्रकार वक्रोक्तिकार को काव्य के मुख्य तीन तत्त्व मान्य है, वक्रना, कवि-व्यासर ग्रौर ग्राह्माद । ४ वक्रता का एक-मात्र मानदण्ड सहस्य का स्राह्माद है। इस स्राह्माद का स्वरूप लोकोत्तर है जो व्यक्तिगत राग-द्वेष की भावना से सर्वथा मुक्त है। यह पाथिव जगत् का ऐन्द्रिय प्रथवा श्रभाव-पूर्ति का स्रानन्द नहीं है, स्रिपित रसानुभृति ही है। इसकी लोकोत्तरता सहृदय के सत्वाविष्ट होकर काव्यानन्द प्राप्त करने मे ही है, न कि ग्रनुभव की श्रलौकिकता श्रथवा स्वर्गीयता मे। इसे श्रलौकिक तो इसलिए कहते है कि इस लोक से भिन्न है। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थपरायगाता का श्रभाव है। काव्य की भावनाएँ मानव-मात्र की है। इस काव्यानन्द का कारए। ही दृष्टा का सत्वाविष्ट होकर श्रपने योगक्षेम से दूर हो जाना है। प्राचीन श्राचार्यों ने इस सारे व्यापार को "साधारणीकरण" के नाम से श्रिभिहित किया है। वक्रीक्तिकार का काव्य-लक्षण तो परवर्ती स्राचार्यों को मान्य नहीं हुस्रा, ध्वनिकार की विशद विवेचना

१. वक्रोक्ति जोवितम् ।

२. वही पष्ठ १०।

३. वही पृष्ठ १४।

४. शब्दार्थी सहितौ वक्रकविब्यापारशालिनी । वन्ध व्यवपस्थितौकाव्यं तद-विदाह्लाद कारिगी ॥ ॥ वकोक्त जीवितम् १।७॥

ने उसे ग्रात्मसात् कर लिया। लेकिन कुन्तक के विवेचन से काव्य के जिन तत्त्वों का स्वष्टीकरण हुन्ना है, वे किसी-न-किसी रूप में परवर्ती न्नाचार्यों द्वारा ग्रहण कर लिए गए। साधारण वार्ता को परवर्ती किसी ग्राचार्य ने काव्य नहीं माना है। ग्राह्माद ही उसका प्रधान तत्त्व है, यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है ही। काव्य-सूजन में कवि-व्यापार ही कारण है। जिस वकता को कुन्तक ने ग्राह्माद का कारण कहा है, वह कवि-प्रतिभा का ही परिणाम है। इससे काव्य-शास्त्र-जगत् को कुन्तक की देन स्वष्ट है।

इस काल में काव्य के जिन तत्त्वों का प्रतिपादन हुन्ना है वे म्राज तक मान्य है। इस काल के म्राचार्यों (म्रानन्दवर्द्धन, म्राभिनव गुप्त, कुन्तक म्रावि) ने जिस स्वरूप की प्रतिष्ठा की है, वह ज्यों-का-त्यों ग्रह्गा हुन्ना है। ये ही ग्रंथ म्रागे के म्राचार्यों के लिए उपजीव्य है। संस्कृत-साहित्य के मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन इसी काल में हुन्ना है, परवर्ती प्रतिभा तो इन्हीं तत्त्वों के विशव विकलेषण में लगी रही। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संस्कृत-साहित्य का विकास एक गया था। म्रागे के म्राचार्यों ने रस म्रावि म्रनेक तत्त्वों पर प्रौढ़ विचार-धारा को जन्म दिया है। पंडितराज म्रौर मम्मट की देन नगण्य नहीं मानी जा सकती।

इस काल के म्राचार्यों के उपरान्त काव्य का लक्षण करने की एक परम्परा सी हो गई। प्रायः सभी म्राचार्यों ने काव्य के लक्षण दिये है। पर इनने से केवल तीन ही म्राचार्यों (मम्मट, विश्वनाथ म्रीर पंडितराज) की परिभाषा विशेष उल्लेखनीय है। म्राच्य लक्षण या तो इनके म्रनुकरण-मात्र है म्रथवा वे उनके परिमार्जन का परिणाम है। म्राचार्य मम्मट के पूर्ववर्ती भोज ने म्रपने 'सरस्वती कंठाभरण' में यद्यपि काव्य की परिभाषा देने का तो प्रयास नहीं किया है, पर उन्होंने काव्य के स्वरूप-वर्णन में जो-कुछ लिखा है उससे उनका काव्य-लक्षण-सम्बन्धी मन्तव्य स्पष्ट है। म्राचार्य हेमचन्द्र, विद्यानाथ प्रभृति माचार्य, जो मम्मट के परवर्ती है, 'काव्य प्रकाश' के काव्य-लक्षण का ही म्रनु-करण कर रहे है। इनमें से कुछ ने तो केवल गुण, वोष, म्रलंकार के म्राधार

१. निर्दोषं गुर्णवत्काव्यमलकारैरलकृतम्।

<sup>्</sup>रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिप्रीतिं च विन्दित ॥ सरस्वतीकंठाभरण् १।२ ॥

२. श्रदोषी सगुणी सालंकारी च शब्दार्थी काव्यम् । हेमचन्द्रः काव्यानुशासनम्॥ गुणालंकारसहितौ शंब्दार्थी दोपं वर्जितं काव्यम् ॥

विद्यानाथः प्रतापरुद्र-यशं।भूपग् ॥

पर ही काव्य की परिभाषा वी है। जयदेव के काव्य-लक्षण में इन तत्त्वों का परिगणन-मात्र है। वाग्भट्ट ने गुण, अनंकार, रीति और रसपुक्त शब्दार्थ को काव्य कहा है। विद्वाय वाग्भट्ट की परिभाषा तो दूसरे शब्दों में मम्मट की ही है। आचार्य विश्वनाथ ने भी अपना काव्य लक्षण शुद्धौदिनी की कारिका पर अधिष्ठित किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों आचार्यों की परिभाषा कोई नवीन नहीं। पंडितराज की परिभाषा एक प्रकार से नवीन कही जाती है। संस्कृत-साहित्य में काव्य की परिभाषा को दृष्टि से विद्वानों का ध्यान इन्हों आचार्यों की और आकृष्ट होता है। वस्तुस्थित तो यह है कि ये परिभाषाएँ अपने में कई शताब्दियों के चिन्तन को छिपाए हैं। इतने दिन के विवेचन के उपरान्त काव्य का जो स्वरूप निश्चित-सा हो चुका था, काव्य सामान्य के जो तत्त्व मान्य हो गए थे, उसी स्वरूप की प्रतिष्ठा, उन्हों तत्त्वों का समाहार इन परिभाषाओं मे है। संक्षेप मे यह कहा जाता है कि ये परिभाषाएँ भारतीय काव्य-चिन्तन का सार रूप है। इसी त्लिए काव्य-लक्षण के क्षेत्र मे इन्हें भारतीय विवार-धारा का प्रतिनिधित्व करने का श्रेय प्राप्त है।

ऐतिहासिक दृष्टि से इन तीनों भावायों में सर्वप्रथम स्थान मम्मट का है। उनका 'काव्य प्रकाश' उस काल की रचना है जब साहित्य के सभी सम्भ्रदाय निर्मित हो चुके थे। सभी विचार-धाराएँ प्रौढ़ हो गई थीं। वास्तव में यह काल इन विभिन्न विचार-धाराग्रों ग्रौर सम्प्रदायों के समन्वय का था। समन्वय का यह प्रयास तो बहुत दिन पहले ही प्रारम्भ हो गया था। पर मम्मट में ही इसके स्पष्ट दर्शन होते है। डाँ० दे के प्रमुसार तो हम इन्हें इस समन्वय-वादी सम्प्रदाय के प्रमुख माचार्य कह सकते है। ग्राचार्य का यह समन्वयवादी दृष्टिकोण उनकी काव्य-परिभाषा से भी स्पष्ट है। "तहोषौ शब्दार्थों सगुणौ ग्रमलंकृत पुनः क्वापि" में काव्य के सभी मान्य तत्त्वों का समाहार है। इतना ही नहीं इस परिभाषा में इन तत्त्वों के ग्रापेक्षिक संतुलन ग्रौर महत्त्व का भी प्रतिपादन हुग्रा है। पूर्ववर्ती प्रायः सभी ग्राचार्यों ने काव्य-लक्षण में रस, गुण, दोष, ग्रलंकार ग्रादि का विचार किया है। वास्तव में मतभेद तो किसी एक

निदोंपा लच्च्यती सरीतिगु ग्रम्पिता । सालंकाररसानेकवृत्तिर्वाक्काव्यनाममाक् ॥ चन्द्रालोक ॥

साधुशब्दार्थसंदर्भम् गुणालंकार भूषितम् ।स्फुटरीतिरसोपेतं काव्यं कुर्वीत कीर्तये ।। वाग्भयालंकार १।८।।

तत्त्व को ग्रन्य की ग्रपेक्षा महत्त्व प्रदान करने में है; ग्रौर यही सम्प्रदायों के नामकरण की ग्राधारशिला भी है। मम्मट ने इन तत्त्वों के महत्त्व में जो तारतम्य रखा है, वह ग्रत्यन्त विवेकपूर्ण ग्रौर तर्कसम्मत है।

इस परिभावा को अनेक आचार्यों की आलोचना का सौभाग्य प्राप्त हमा है। इसलिए इसकी अत्यन्त सुक्ष्म व्याख्याएँ हुई है श्रौर इसके श्रभिप्राय के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद भी है। "ग्रादोषी" शब्द से कुछ ग्राचार्यों ने "च्युत-संस्कृति" म्रादि प्रबल तथा काव्यत्व-विघटक दोषों का म्राभिप्राय लिया है। श्रन्य माचार्यों ने "दोष सामान्य का स्रभाव" स्रथं लेना उचित समका है। यद्यपि ऐसा काव्य ग्रत्यन्त दूर्लभ है, तथापि दोषहीन काव्य की विरलता के कारए ही पहला अर्थ मान्य नहीं हो सकता। दोषाभाव को असंभव कहकर "साहित्य दर्पणकार" ने 'म्रादोषों' शब्द का प्रयोग म्रनुचित माना है। इस सम्बन्ध में वामनाचार्य का ऋर्थ विशेष समीचीन प्रतीत होता है। उन्होंने "उद्देश्यप्रतीतिप्रतिबन्धकत्व" को दोष माना है। वास्तव में दोष निरपेक्ष वस्तु तो है नहीं। एक ही वस्तु एक प्रसंग में दोष तथा दूसरे मे गुए। कही जा सकती है। उद्देश्य या प्रतिवाद्य वस्तु की दृष्टि से ही गुरा-दोब का निरूपरा संभव है। दोष शब्द का यही ऋर्थ ग्राचार्य मन्मट को भी न्नान्य है। उन्होंने दोषों के विशेष नाम भी गिनाये है तथा उनके शब्द, ग्रर्थ ग्रौर रस की दृष्टि से भेद भी किये हैं। पर दोष के सामान्य लक्षरण में उनको भी यही मत मान्य है। वे दोष का लक्षण देते हुए लिखते है: "मुख्यार्थहितर्दोबी" प्रयात् मुख्यार्थ में ग्र रक्ष का हेतु ही दोष है। जिससे व्यंग्य या वाच्य के वैचित्र्य में बाधा उत्पन्न हो, उसकी प्रतीति स्पष्ट न हो, वैचित्र्य के श्रास्वाद की हानि हो, वही दोष है। इसीलिए प्रभा, प्रदीप म्रादि टीकाम्रों ने विशिष्ट दोषहीन तथा रस-वैचित्र्यमय काव्य को केवल सामान्य दोष के कारण श्रकाव्य नहीं माना है।

श्राचार्य मम्मट गुणों को रस के नित्य धर्म मानते है। वे रस के उत्कर्षक, श्रव्यिभचारी श्रौर श्रचल है। "सगुणी" पद को काव्य के लक्षण में स्थान देकर उन्होंने काव्य के प्रधान तत्त्व रस का निर्देश कर दिया है। लेकिन स्वयं श्राचार्य श्रौर उनके टीकाकारों ने यह भी स्वीकार किया है कि गुण-परम्परा से रस-व्यंजक शब्दार्थ के भी धर्म है। इस प्रकार "शब्दार्थों" का "सगुणों" को विशेषण बनाकर श्रपनी परिभाषा को श्राचार्य ने व्यापक कर दिया है। इससे नीरस स्थलों में भी काव्यत्व की श्रव्याप्ति नहीं होती। श्राचार्य-परम्परा अलंकार श्रौर वस्तु-ध्विन को भी काव्य मानती श्राई है, इसलिए "सगुणों" के स्थान पर "सरसों" का प्रयोग इन सालंकार या वस्तु-वैचित्र्य वाले स्थलों

को ग्रकाच्य मानने के ग्रतिरिक्त ग्रौर कुछ नहीं होता।

इस परिभाषा के श्रालोचकों का ध्यान सबसे श्रधिक "श्रनलंकृति पुनः क्वापि" के म्राभिप्राय की व्याख्या पर गया है। इस पद के म्राभिप्राय में पर्याप्त मतभेद भी है। विवरणकार का कहना है कि श्राचार्य का "ग्रनलंकार" पद से भी सालकार का ही श्रमिप्राय है। नर्रासह ठक्कर ग्रादि 'नज्" का श्रर्थ ''ईषत्'' या ''ग्रस्फूट'' लेते हे भ्रौर उन्हें भी इस पद का श्रर्थ सालंकार ही मान्य है। प्रदीप, उद्योत स्नादि टीकास्रों को भी यह थोड़े से परिष्कार के साथ मान्य है। उनका कहना है कि स्राचार्य का स्रिभिप्राय काव्य को सर्वत्र सालेकार मानने में ही है, पर ग्रगर कहीं-कहीं ग्रलंकार ग्रस्पष्ट भी हो तो वहाँ भी काव्यत्व की हानि नहीं माननी चाहिए । स्रर्थात् स्रस्पष्ट स्रलंकार वाले स्थल को काव्य मानने से यह भ्रम भी हो सकता है कि ब्राचार्य नीरस ब्रौर ब्रस्फुट श्रलंकार वाले स्थल को भी श्रकाव्य नहीं मानते। लेकिन इस मत का निरा-करण स्वयं टीकाकार ने ही कर दिया है। गम्भीर विचार से यह स्पष्ट भी हो जाता है कि वस्तुतः स्राचार्य का यह स्रभित्राय भी नहीं है। काव्य में चम-त्कार के दो ही हेतु है, रस ग्रीर ग्रलंकार । चमत्कार ही काव्य के प्रारण है। यही भारतीय स्त्राचार्यों का स्त्रभिमत है। इसलिए प्रदीपकार का यह तर्क ठीक है कि केवल ग्रस्फु: ग्रथवा श्रलंकार-हीन स्थल को काव्य कहना ग्राचार्य को म्रभिप्रेत है नहीं । काव्य के लिए "सालंकारत्व" या "रसत्व" में एक की तो स्रावश्यकता है ही।

"शब्दार्थों" का लक्ष्मण में सन्तिवेश करने के कारण पंडितराज ने मम्मट की कटु लेकिन निस्सार ब्रालोचना की है। इस पद का प्रयोग भारतीय परम्परा की ब्रक्षुज्णता ब्रौर काव्य-स्वरूप के निरूपण की वास्तिविकता के लिए ब्राव-श्यक था। काव्य में शब्द ब्रौर ब्रर्थ का समान ही महत्व है। इन दोनों के समन्वय को ही साहित्य कहते है। साहित्य शब्द की व्याख्या में भोज तथा कुन्तक ने इसी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। कुछ ब्रालोचक इस पद के प्रयोग से इस लक्ष्मण में सब प्रकार के काव्यों का समावेश मानते है। उनका कहना है कि शब्द से वाचक, लाक्षिणिक, व्यंजिक शब्द तथा ब्रथं से वाच्य, लक्ष्य ब्रौर व्यंग्य ब्रथं का ग्रहण होता है। इस प्रकार इसीमें रस, रसाभास, भाव, भावाभास, ब्रलंकार ब्रौर वस्तु-ध्वित का संकेत मानते है। आचार्य को काव्य

१. डॉ॰ राघवन, 'श्रङ्गार प्रकारा'।

२. संस्कृत-साहित्य का इतिहास भाग २।

के उक्त तीन भेद, काव्य में रस की अधानता, रस, वस्तु ग्रौर ग्रलंकार-ध्विन में तारतम्य ग्रादि सिद्धान्त मान्य है। उन्होंने ग्रपने ग्रन्थ में इनका विशद विवेचन भी किया है। पर इसी लक्षण में इतने सारे का निर्देश समक्त लेना केवल बाल की खाल खींचना है। ऐसा ग्रन्य किसी प्राचीन व्याख्याता ने नहीं माना है। दोष-रहित तथा गुण ग्रौर ग्रलंकार-सहित शब्दार्थ ही काव्य है। कहीं- कहीं ग्रलंकार ग्रगर ग्रस्पष्ट भी हो तो भी काव्यत्व की हानि नहीं। वस्तुतः लक्षण से इतना ही तात्पर्य निकलता है।

"सग्**गो**" तथा "श्रलंकृति पूनः क्वापि" की विभिन्न व्याख्याश्रों के श्राधार पर वामनाचार्य ने छः प्रकार के काव्य बताये है--श. सरस तथा स्फूट ग्रलंकार-सहित, २. सरस तथा ग्रस्फुट श्रतंकार-सहित, ३. सरस तथा ग्रलंकार-शन्य, ४. नीरस तथा स्फुटालंकार-सहित, ५. नीरस तथा अस्फुट श्रलंकार-सहित, ६. नीरस तथा ग्रलंकार-शुन्य । इनमें से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ तथा पंचम मन्मट के मत में यथार्थ काव्य है। प्रथम चार को तो प्रदीपकार ने भी काव्य माना है। इसमें छठा तो किसी भी व्याख्याता की दृष्टि से काव्य नहीं हो सकता। रस ग्रौर ग्रलंकार दोनों तत्त्रों के ग्रभाव में उसमे काब्यत्व का कोई हेतु ही नहीं रह जाता। प्रथम, द्वितीय श्रीर चतुर्थ निविवाद रूप से काव्य हैं। प्रक्त केवल तृतीय श्रीर पंचम का है। इन्हीं दो के बारे में मतभेद भी है। पंचम को काव्य मानकर मम्मट चित्र-काव्य में काव्यत्व की ग्रव्याप्ति का परिहार कर रहे है। सुक्ति-मात्र के लिए भी काव्य शब्द का प्रयोग होता है, यद्यपि यह गौरा प्रयोग है। पर सरस तथा ग्रलंकारशून्य स्थल को काव्य न मानने में ग्र।चार्यका क्या ग्राभिप्राय है। काब्य का प्रारा चमत्कार तो वहाँ पर रस रूप से अवस्थित है ही भ्रौर श्रलंकार को वे रस का नित्य धर्म मानते ही नहीं। फिर उसे ग्रकाव्य कहने का कारए क्या है। इस प्रकार विवेचन करने पर म्राचार्य के ही दृष्टिकोएा की गृढ़ता का म्रनुमान किया जा सकता है। दो प्रश्न है: पहला, क्या वे ग्रलंकार को काव्य में नितान्त ग्रावश्यक मानते है चाहे वह ग्रस्पष्ट ही हो । दूसरा, क्या वे सरस काव्य में ग्रलंकार-शृत्यता रवी नार ही नहीं करते ? प्रायः सभी टीकाकारों ने श्रलंकार की काव्य का म्रावदयक तत्त्व माना है। यह तो ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है ही। इस दृष्टि से सरस काव्य भी ग्रलंकार-शून्य नहीं हो सकता है। इसलिए ये दोनों दृष्टि-कोरा मूलतः एक ही वस्तु को प्रकाशित कर रहे है। सरस स्रौर श्रलंकार-शन्य स्थल को ग्रकाव्य कहकर उन्होंने सरस स्थल में ग्रलंकाराभाव की ग्रसंभवता को व्यक्त किया है। इससे ग्रावार्य के ग्रलंकार-सम्बन्धी दृष्टिकीएा की

विश्ववता स्पष्ट होती है। वे ग्रलंकार को केवल कतिपय भेदों में ही सीमित नहीं समभते हैं। उक्ति-वैचित्र्य ही ग्रलंकार है। इसलिए ग्रगर किसी वैचित्र्य का स्पष्ट नामकरण न भी हो तब भी उसका ग्रलंकारत्व ग्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता। "रस" व्यंग्य है, इसलिए उसे उक्ति-वैचित्र्य का ग्राश्रय लेना ही पड़ता है, काव्य की भाषा सामान्य भाषा से भिन्न होती है, उसमें वक्रता ग्रनिवार्य है। इस प्रकार ग्रलंकार का विश्वव ग्रथं लेने पर सरस स्थल नितान्त ग्रलंकार-शून्य नहीं हो सकता है। इस भेद को ग्रकाव्य कहकर ग्राचार्य ने ग्रयने ग्रलंकार-सम्बन्धी दृष्टिकोण की व्यापकता स्पष्ट कर दी है।

म्राचार्य विश्वनाथ ने म्रयने पूर्ववर्ती बहुत से म्राच।यौं के काव्य-लक्षरा की श्रालोचना करते हुए ग्रपना लक्ष्मण दिया है। यह श्रालोचना कट श्राक्षेपों का रूप धारण कर गई है। 'काव्य-प्रकाश' के काव्य-लक्षण की जो श्रालीचना की गई है, उसकी निस्सारता की श्रोर पहले भी संकेत किया जा चुका है। परिभाषा के पदों का मनमाना श्रर्थ लगाकर श्रालोचना नहीं की जाती। लेखक को पढ़ों का जो तात्पर्य स्रभिन्नेत है, उसीके स्रनुसार स्रालोचना की जानी चाहिए। जैसा हम देख चुके है कि विश्वनाथ ने ''ग्रदोषौ सग्गौ'' भ्रौर "श्रन लंकृति" पदों का वही अर्थ नहीं लिया है, जो मम्मट को अभिप्रेत है। विश्वनाथ के ये कठोर प्रहार विशेषतः मम्मट पर ही पड़े हे, पर इनसे ध्वनिकार श्रीर वामन भी बच नहीं सके हैं। ध्वनिकार में उन्होने 'वदतोव्याघात' दोष देखा है। कुन्तक की परिभाषा उन्हें इसलिए मान्य नहीं कि 'वक्रोक्ति' एक ग्रलंकार है, तथा ग्रलंकार व्यभिचारी ग्रीर ग्रनित्य हे। वे तो केवल काव्य की शोभा बढ़ाने वाले मात्र है। 'विक्रोक्ति''का इतना परिमित ग्रर्थ कुःतक को मान्य नहीं है, इसका थोड़ा निर्देश पहले किया गया है। बक्रोक्ति के वास्तविक भ्रर्थ का स्पष्टीकरए। भ्रागे भ्रौर भी विशवता पूर्वक किया जायगा। इतने व्यापक भ्रथं वाली वकोक्ति को केवल भ्रलंकार-मात्र मानकर काव्य-लक्षरण की ग्रालोचना करना उचित नहीं। कुन्तक के गम्भीर विवेचन की भ्रवहेलना करके उन पर श्राक्षेप किया गया है। इस लपेट में भोज भी श्रा गए है। भोज की परिभाषा में प्राय सभी तत्त्रों का समावेश है ग्रौर इस प्रकःर उन्होंने सब मतों में सामंजस्य स्थापित किया है। मम्मट की परिभाषा भोज की परिभाषा का ही परिवर्तित रूप है। इस प्रकार जो दोष मन्मट के लक्षरण में है वे ही भोज की

श्रागे हम सालंकार स्थलों के काव्यत्व के सम्पन्ध मे श्रान्य त्र्याचार्यों के मतों का भी विवेचन करेंगे।

परिभाषा में भी है। रीति ग्रंग-संघटन रूप है, इसलिए उसका सम्बन्ध ग्रात्मा से नहीं, शरीर से है। रीति को स्रात्मा कहने वाले वामन का मत भी विश्वनाथ की दृष्टि में तर्क-सम्मत नहीं है। ध्वनि-मात्र को काव्य मानने से व्यंजनापुर्ण साधारए। (रसहीन) उक्तियां भी काव्य हो जायेंगी श्रीर यह श्राचार्यों को ग्रभिमत नहीं हैं। "वस्तु-ध्वनि" वाले स्थलों को "रस" के या रसाभास के कारण काव्य माना गया है। इस प्रकार उन्होंने ध्वनि-मात्र को काव्य मानने के सिद्धान्त का खंडन कर दिया है। दूसरे उन्होंने ध्वनिकार की द्वितीय कारिका के स्राधार पर उनमें 'वदतो व्याघात' का दोख भी देखा है। इसमें "वाच्यार्थ" को भी काव्य की ग्रात्मा कहा गया है, इसलिए "काव्यस्यात्माध्वनि-रित" से स्पष्ट विरोध है । इसका उपयक्त उत्तर प० शालिग्राम शास्त्री ने न्नपनी 'साहित्य दर्पण की टीका' मे दिया है । प्रथम कारिका में 'समाम्नातपूर्व'' से यह भी स्पष्ट हो गया है कि स्राचार्य प्राचीन मत को उद्धृत कर रहे है। द्वितीय कारिका में भी प्राचीन मत ही उद्धृत है। प्रथम के साथ ''ब्धै.'' का प्रयोग करके म्राचार्य ने इस मत को स्वीकार कर लिया है। लेकिन दो प्राचीन मतों के उद्धरएों के भ्रन्तर पर श्राचार्यों में वदतोव्याघात देखना कहाँ तक उचित है ?

जैसा पहले कहा जा चुका है कि 'साहित्य-दर्गए' की परिभाषा नवीन नहीं हैं। शुद्धौदिनी के काव्य-लक्षण ''काव्य रसादिभवद्वाक्यं" के श्राधार पर "वाक्यं रसात्मक काव्यम्" कहा है। इन दोनों में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है। प्रथम लक्षण में ''रसादि'' से श्रलंकार, वस्तु श्रादि का भी ग्रहण हो गया है, विश्वनाथ ने ''रस' को इतना प्राधान्य दिया है कि वस्तु श्रौर श्रलंकार वाले स्थल श्रकाव्य हो जाते है। परिभाषा के शब्दों के श्राधार पर यह श्रालोचना ठीक श्रतीत होती है। पर संभवतः स्वयं श्राचार्य ने इस श्रालोचना की पहले से कल्पना कर ली थी। इसलिए उन्होंने काव्य की व्याख्या में श्रपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया है। वहाँ पर रस केवल शास्त्रीय श्रथं मे प्रयुक्त नहीं हुग्ना है। उन्होंने "रस्यते इति रसः" कहा है। श्रागे भाव, भावाभास श्रादि का भी इसीमें समावेश हो जाने का निर्देश किया है। क्या श्रादि शब्द से वस्तु-ध्विन श्रौर श्रलंकार-ध्विन का ग्रहण श्राचार्य को श्रमिग्रेत नहीं ? श्राचार्य ने काव्य-भेदों में इन्हें स्थान दिया है, इसलिए इन्हें श्रकाव्य तो वे नहीं मानते। हाँ, इन्हें श्रात्मा का स्थान देना उचित नहीं समभते। इन स्थलों के लिए

१. 'साहित्य-दर्पग्' प्रष्ठ २८.३०

काव्य का गौरा प्रयोग ही उन्हें स्रभिष्रेत प्रतीत होता है।

पंडितराज का काध्य-लक्षण नवीन तथा मौलिक है। सबसे पहली मौलिकता तो यह है कि श्राचार्य-परम्परा शब्द श्रीर श्रर्थ दोनों को काव्य मानती म्राई थी ग्रौर उन्होंने केवल शब्द को ही काव्य कहा। वे शब्दार्थ को काव्य मानने का खण्डन करते है ग्रीर प्रक्रन करते है कि शब्द ग्रीर ग्रर्थ को पथक-पथक काव्य मानें प्रथवा दोनों को मिलाकर । इस प्रकार उन्होंने दोनों पक्षों को दूषित कह दिया है। एक ही पद्य में दो काव्य मानना ग्रथवा दो का एक मानना ये दोनों ही ठीक नहीं। घास्तव में पंडितराज का यह तर्क बाल की खाल खींचना-मात्र है। इसीलिए उनके व्याख्याता नागेश भट्ट ने उसका कोई खंडन नहीं किया। श्रागे वे शब्द को ही काव्य मानने के पक्ष में गम्भीर तर्क देते है। उनका कहना है कि वेद, पुराए। ग्रादि की तरह काव्य की भी शब्द ही मानना चाहिए। दूसरे लौकिक व्यवहार में "काव्य सुना" का प्रयोग होता है, जिसका सम्बन्ध शब्द से ही है, ग्रर्थ से नहीं। इसका उत्तर नागेश भट्ट ने दिया है। भट्ट जी का कहना है कि जैसे "काब्य सुना" लौकिक व्यवहार है वैसे ही "काव्य समभा" भी है। समभाता केवल अर्थ का होता है इसलिए क्रयं को ही काव्य क्यों न मान लिया जाय। इस तर्कका श्रमिप्राय पंडितराजी के तर्कों की निस्सारता दिखाना-मात्र है, ग्रर्थ ही काव्य है, ऐसे किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं। वेद, इतिहास, पुरारम ग्रादि के लक्षणों में शब्द का प्राधान्य है। काव्य का उन शास्त्रों से भेद ही इस म्राधार पर किया गया है कि जहाँ वेदादि में शब्द की प्रधानता है, वहाँ पर काव्य में शब्द श्रौर समन्वय की प्रधानता है। दूसरे वेद को भी शब्द स्रौर स्रर्थ दोनों माना गया है। नागेश ने इसके प्रमाण में महाभाष्यकार पतंत्रित को उद्धृत किया है। "तदधीत तद्वेद" की ब्याख्या में वेद को शब्द श्रीर श्रयं दोनों कहा गया है।

पंडितराज ने प्रपने पूर्ववर्ती ग्राचार्य मम्मट की ग्रालोचना करते हुए लिखा है कि काव्य-लक्षण में गुण, श्रलंकार श्रथवा दोष का विचार करना ठीक नहीं। गुण ग्रौर श्रलंकारों की संख्या निश्चित नहीं है। श्रनिश्चित वस्तु के ग्राधार पर काव्य का लक्षण देना उचित नहीं। लेकिन इस तर्क का खंडन तो स्वयं पंडितराज ने ही कर दिया है, रस के धर्म होने के कारण गुणों का तथा शोभाकारक होने के कारण ग्रलंकारों का श्रनुगमन पंडितराज को मान्य है। इसलिए ये उनकी वृष्टि से भी श्रनिश्चित नहीं। उन्होंने 'काव्य-प्रकाश' के लक्षण का खंडन करते हुए "उदितं मंडलं विधोः" का उदाहरण दिया है। इसके व्यंजित श्रथों का भी स्पष्टीकरण किया है। उनका कहना है कि गुण

स्रोर स्रलंकार के स्रभाव में भी उस उक्ति को स्रकाव्य नहीं कह सकते। मम्मट ने गुणों को रस का नित्य धर्म माना है। इसलिए स्रगर इस उक्ति में ध्विन के कारण हृदयस्पिशता है तो कोई गुण भी है ही। 'प्रसाद' गुण मानना कोई स्रनुचित नहीं है। पंडितराज ने "स्रदोषों" पद का विरोध करते हुए कहा है कि सदोष स्थल भी काव्य ही माना जाता है। पर यहाँ पर भी पंडितराज ने मम्मट के मन्तव्य को बिना समभे ही स्रालोचना की है। काव्य प्रकाशकार "ईषत्" दोष के कारण स्रकाव्य नहीं मानते। दोष की परिभाषा हो उन्होंने "मुख्यार्थदृतिदांषों" दो है। स्रभीप्सित वैचित्र्य की व्यंजना न होने पर वह स्थल काव्य नहीं होगा। स्रौर उसके लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता है। तब भी स्रौपचारिक ही माना जायगा।

साहित्यदर्प एकार की परिभाषा में पंडितराज ने श्रव्याप्ति दोष देखा है। इसमें वस्तु-वर्णन तथा केवल भ्रलंकार वाले स्थलों का समावेश नहीं होता है। पंडितराज केवल उद्दीपन के लिए इन्हें काव्य मानना नहीं चाहते। इस प्रकार काव्य मानने से तो कोई भी वाक्य काव्य हो सकता है। विभाद, श्रनुभावादि में से किसी एक से तो उसका सम्बन्ध स्थापित किया ही जा सकता है श्रौर इस प्रकार परम्परा से उसका रस से भी सम्बन्ध हो ही जायगा । ऐसे सम्बन्ध-मात्र से काव्यत्व मानना उचित नहीं । पंडितराज ने इन म्राचार्यों के काव्य लक्षराों को दृष्ट कहकर फिर म्रपना लक्षरा दिया है। "रमगायार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्" केवल शब्द को ही काव्य मानने पर भी ग्राचार्य ग्रपने लक्ष्मण मे प्रर्थ की ग्रवहेलना नहीं कर सके है। इस परि-भाषा की विशेषता तो "रमणीयता" के सन्निवेश में है। सौन्दर्य, चमत्कार श्रीर श्राह्लाद ये तीनों तत्त्व श्राचार्यों को मान्य रहे है, पर पंडितराज ने इन तीनों का समाहार इसी एक शब्द में कर दिया है। जिस म्रर्थ या वस्तु के ज्ञान के बार-बार ग्रनसन्धान से जो ग्रलौकिक ग्राह्माद भिलता है, वही रम-ग्गीयता है। इस ग्राधार को लौकिक ग्रानन्द से पृथक् बताते हुए उन्होंने एक उदाहरण दिया है। उनका कहना है, "तुम्हारे लड़का हुम्रा है" इस वाक्य की सुनकर जो भ्रानन्द होता है वह लौकिक है । काव्यानन्द की श्रलौकिकता वैयक्तिक योगक्षेम की भावना से हीन है; स्वार्थपरायसाता-जून्य है। वह

१. रमणीयता प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् । रमणीयता च लोकोत्तराह्माद-जनक ज्ञानगोचरता । लोकोत्तरत्वं चाह्मःदगतः चमत्कारपर्यायः अनुभव सान्तिकोजाति विशेषः ॥

सांसारिक ग्रानन्द से उसी रूप में भिन्न है। श्रौर यही उसकी ग्रलौकिकता है। यह शुक्ल जी के शब्दों में हृदय की मुक्तावस्था है।

संस्कृत के विद्वानों तथा अनंकार-गास्त्र के व्याख्याताओं ने इन तीनों परि-भाषाग्रों में से ग्रांचार्य मम्मड की परिभाषा को ही श्रधिक पूर्ण श्रीर निर्दोष बताया है। प्रभा, प्रदीप, उद्योत ग्रादि टीकाकारों के श्रतिरिक्त 'रस गंगाधर' पर टीका करने वाले नागेश भट्ट ने भी इस लक्ष्मण को ''ग्रनुपहसनीय'' कहा है। लक्ष्मण में मान्य सभी तत्त्वों का निर्देश होने के कारण निस्सन्देह यह श्रिधिक सरल ग्रीर व्यावहारिक है। गुणों का रस से नित्य सम्बन्ध ग्रीर "सगुणःव" काव्य का अनिवार्य तत्व मान लिया गया है, इससे काव्य में स्नानन्द स्रोर हृदयस्पर्शिता की उपस्थिति भी स्रिनवार्य हो गई है। "शब्दार्थी" पद में काव्य के कलापक्ष ग्रौर भावपक्ष का सामंजस्य ग्राचार्य को ग्रभिप्रेत है। इस परिभाषा की सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी व्यवहारीययोगिता है। इन परि-भाषात्रों में स्राती-प्रयती त्रित्रेत्रतार्हें । यद्यवि स्रन्तिम दो काव्य-लक्षरा संस्कृत के विद्वस्तमाज में मम्मट की परिभाषा के समान ग्राद्त नहीं हुए। इसका मूल कारण तो विश्वनाथ ग्रौर पंडिताज की ग्रन्य परिभाषाग्रों की कट् म्रालोचना है। इनकी इस म्रालोचना के कारण परवर्ती विद्वानों ने भी इन परिभाषात्रों पर कठोर स्रालोचनात्मक दृष्टि हो डाली। इसीलिए दुर्भाग्य से किसी सहृदय समालोचक ने इसकी विशेषताश्रों का उद्घाटन भी नहीं किया। **श्राधुनिक विद्वानों में इस लक्षरण का श्रादर हो रहा है।** 

श्राचार्य विश्वनाथ के लक्षरण में सबसे बडा दोष तो श्रवगिष्त का ही माना गया है। केवल रसात्मक स्थलों को काव्य मानने से वस्तु श्रौर श्रलंकार के चमत्कार वाले स्थल श्रकाव्य हो जाते है। लेकिन जैसा ऊपर निर्देश किया जा चुका है कि यह श्रालोचना श्राचार्य के दृष्टिकोण को पूर्णतः ग्रहण न करने के कारण हुई है। रस से उनका तात्पर्य केवल शास्त्रीय रस से नहीं है। जो स्थल सहुदय को तल्लीन कर सके, उसको श्राह्माद का ग्रास्वाद करा सके वही स्थल रसात्मक है। जिन स्थलों में सहुदय के हृदय को स्वर्श करने की थोड़ी-सी भी क्षमता है, जो स्थल पाठक को श्रपनी संकुचित वैयक्तिकता से लेक सामान्य की भावभूमि पर उठा सकते है, उन्हें चमत्कृत श्रौर ग्रानिन्दित कर सकते है, वे सब स्थल काव्य है। फिर चाहे इस चमत्कार या श्राह्माद का कारण रस है या वत्तु श्रथवा ग्रलंकार। हां, केवल बुद्धि को चमत्कृत करने वाली पद्यबद्ध रचना इस लक्षण के ग्रनुसार काव्य नहीं कही जायगी। श्रौर उन्हें काव्य कहने में या तो श्राचार्यों का ग्रीमप्राय ही नहीं है ग्रथवा यह काव्य शब्द

का केवल श्रोपचारिक प्रयोग-मात्र है। "वाक्य रसात्मकं काव्यम्" में बहुब्रीहि समास के कारएा 'वाच्य' शब्द का प्राधान्य होगया है। इसी पर उनके स्नालोचकों ने इस लक्षरण के लिए "विनायकं प्रकृर्वाणो रचयामास वानरं" कहा है। विश्वनाथ द्वारा 'काव्य-प्रकाश' के लक्षण की की गई कट और सारहीन म्रालो-चना का उत्तर देने के भ्रभिप्राय से तो ठीक है, पर सिद्धान्त-निरूपएा की दृष्टि से यह भ्रालोचना केवल कट श्राक्षेप-मात्र ही कही जा सकती है। 'मम्मद' भी 'सगुर्गो' को नहीं स्रपित 'शब्दार्थी' को ही काव्य कह रहे है। पंडितराज भी 'शब्द' को ही काव्य कहते है। इसका यह तात्पर्य तो नहीं कि उनका संरम्भ ग्रयं की रमणीयता श्रथवा सगणों में नहीं। ये विशेषण ही तो काव्य को शास्त्र से पृथक् कर रहे है, इसलिए इन्होंकी प्रधानता है। जिस माध्यम से रस की श्रभि-व्यक्ति श्रोर चर्वाणा होती है वही तो काव्य है श्रोर वह माध्यय 'वाक्य' ही है। रसानुभृति प्रथवा लोकोत्तर श्राह्माद का कारएा तो नाद, नृत्य, चित्र श्रादि भी हैं, पर उन्हें काव्य नाम से श्रभिहित नहीं करना है। लक्षरण की व्याप्ति संगीत, नृत्य, चित्र म्रादि कलाम्रों में न चली जाय, इसी उद्देश्य से म्राचार्य ने 'वाक्य' शब्द का प्रयोग किया है भ्रौर वह समीचीन है। रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है, रस नहीं।

यहाँ पर यह याद दिला देना श्रप्रासंगिक नहीं है कि काव्य में 'रस' के प्राधान्य को स्पष्टतया कोई भी श्रस्वीकार नहीं कर सका है। वामन, दण्डी श्रादि श्रलंकारवादी श्राचार्य भी काव्य में रस का महत्त्व स्वीकार करते है, यह पहले दिखाया जा चुका है। भरत तो रस के श्रादि श्राचार्य ही है। कुन्तक, मिहमभट्ट श्रादि श्राचार्यों का मतभेद भी रस-सिद्धान्त पर नहीं है। ध्वनिकार श्रोर श्रभिनव गुप्त ने तो स्पष्ट शब्दों में 'रस' का प्राधान्य घोषित किया है। उन्होंने वस्तुतः काव्य की श्रात्मा 'रस' ही मानी है, वस्तु श्रोर श्रलंकार तो रस के सहायक हैं। उनको श्रात्मा कहना तो केवल गौण प्रयोग-मात्र है। श्रभिनव गुप्त ने श्रोचित्य के सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए भी रस के प्राधान्य का ही प्रतिपदान किया है। इस पर इसी श्रध्याय में पहले-पहले विशव रूप में विवेचन किया जा चुका है। यहाँ पर प्रसंगवश इसका निर्देश भर करना पड़ा है। भोज ने श्रपने लक्षण में भी 'रस' को स्थान दे दिया है। कहने का तात्पर्य

उचित शब्देन रस विषयमौचित्यं भवतीति । — 'लोचन' ।

यह है कि पहली कई शताब्दियों के चिन्तन ने भारतीय समीक्षा-पद्धित में रस को जो स्थान प्रदान कर दिया था उसके कारण ''रस" शब्द को लक्षण घटक न मानना श्रथवा लक्षण की पदावली में से उसका तिरस्कार श्राचार्यों को खटक रहा होगा। श्राचार्य विश्वनाथ ने इसी श्रभाव की पूर्ति की है। इस प्रकार 'साहित्य दर्पण' के इस लक्षण में शताब्दियों के चिन्तन का सार ही नहीं श्रिपितु श्राचार्यों के हृदय का रस के प्रति स्पष्ट श्रीर उत्कट श्रनुराग भी श्रभिन्यंजित हुशा है। परिभाषा की संश्लिष्टता की वृष्टि से यह लक्षण मम्मट के लक्षण की श्रपेक्षा प्रौढ़ है। मम्मट का लक्षण-काव्य का वर्णन श्रथवा तत्त्वों का परिगणन श्रधिक है।

काव्य-लक्षण को "रमणीयता" के म्राधार पर म्रिधिव्यत करके पंडितराज ने रस, ग्रलंकार, रीति ग्रादि का साम्प्रदायिक भगड़ा ही मिटा दिया। पूर्व के म्राचार्य इनमें से किसी एक तत्त्व को प्रधानता देकर उसीको लक्षण घटक मानते थे। पर पंडितराज ने श्रपने लक्षण को काव्य की मूल श्राधार-भित्ति पर श्राधिष्ठित किया है। "रमणीयता" श्रर्थात् सौंदर्य श्रौर तज्जनित श्राह्लाद ही काव्य के प्रारा है। "रस" तो इसका एक प्रकार से प्रधान स्वरूप कहा जा सकता है, पर ग्रलंकार, गुरा ग्रादि का ग्रस्तित्व भी इसी ग्राह्माद के लिए है। "ध्वनि-काव्य" की श्रेष्ठता का कारएा भी सहस्य का ग्राह्लाद ही है। रमणीयता के समावेश से यह लक्षण श्रत्यन्त व्यापक हो गया है। सरस, सालं-कार स्रादि शास्त्रीय विशेषतास्रों से विभूषित स्थलों के स्रतिरिक्त, वे पद्य भी काव्य माने जायेंगे जो शास्त्रीय शब्दावली की इस परिधि में नहीं श्रा पाते है। कवि-प्रतिभा इन नियमोपनियमों में बँधकर नहीं चल सकती। उसकी प्रभि-व्यंजना म्रलंकार-शास्त्र की मान्य शैलियों तक सीमित नहीं रह सकती-म्रलंकार, ग्गा, रीति, व्यंजना स्नादि के मान्य कठघरों में बन्द नहीं रह सकती। कवि-प्रतिभा उन्मक्त ग्रीर स्वच्छन्द वातावरण में विकसित होती है। रमणीयता द्वारा कवि-प्रतिभा की स्वच्छन्दता स्वीकृत हुई है। दूसरे केवल प्रलंकार, गुण म्रादि की भरमार से काव्यत्व नहीं है। काव्यत्व का वास्तविक मानदण्ड तो वही लोकोत्तर ब्राह्माद है जिसे पंडितराज रमग्गीयता के नाम से ब्रिभिहित करते हैं। इस प्रकार 'रस गङ्गाधर' के काव्य-लक्षरण में काव्य के व्यापक मान-बण्ड का ग्रहरण हुन्ना है। "रमर्गीयार्थ" का महत्त्व स्वीकार करके स्नाचार्य ने शब्द ग्रौर ग्रर्थ के सामंजस्य की ग्रोर परोक्ष रूप में संकेत किया है। ग्रगर इस समन्वय की स्पष्ट स्वीकृति हो पाती, तो इस परिभाषा का महत्त्व ग्रीर भी बढ़ जाता है। ग्राज भी यह लक्ष्मण सर्वोत्कृष्ट माने जाने की क्षमता रखता है।

संस्कृत-ग्रलंकार-शास्त्र में काव्य के स्वरूप पर विचार करने का एक वृष्टिकोण चमत्कार भी था। ग्रलंकार, गुण, रस, ध्विन ग्रादि के ग्राचार्य चमत्कार-तत्त्व का भी निरूपएा करते रहे। रस की तरह यह शब्द भी ग्रलंकार-शास्त्र में पाक-शास्त्र से ही स्राया है। इस क्षेत्र मे इतका तात्पर्य स्नाइवर्य स्रौर तज्जनित श्रानन्द हो गया। काव्यानन्द के स्रर्थ मे इस शब्द का प्रयोग 'ध्वन्या-लोक' <mark>श्रौर</mark> 'लोचन' में हुग्रा है । श्रभितव गुप्त के शिष्य क्षेमेन्द्र के 'कविकंठाभर**गा**' मे चमत्कार पर एक पूरा ग्रध्याय है। नारायण ने चमत्कार शब्द को चित्त-विस्तार के क्रथं में लिया हं। इस प्रकार सब रसों का समावेश इसी मे कर दिया है। क्षेमेन्द्र के बाद चौदहवीं शताब्दी में विश्वेब्वर ने भी काव्य का ग्रध्ययन चमत्कार की दृष्टि से किया है। उन्होंने इसको सहृदय का ग्रानन्द कहा है। रस, गुरा, ग्रलंकार ग्रादि सभी तत्त्वों को चमत्कार का कारण माना है। विरिप्रसाद ने भ्रपने 'काव्यालोक' मे चमत्कार को काव्य की ग्रात्मा कहा है । <sup>२</sup> पंडितराज की रमिणीयता भी इसी चमत्कार का परिष्कृत ग्रौर विक-सित रूप है। चनत्कार की भ्रपेक्षा इसमें स्रधिक स्रर्थ-गाम्भीर्थ है। स्रलौकिक म्राह्लाद, काव्य के प्रारा, इस शब्द से म्राधिक स्पष्ट है। इसमे सीन्दर्य म्रौर श्रानन्द दोनों का समन्वय है। वास्तव मे रमर्गीयता सुन्दर श्रीर ग्रानन्द दोनों के स्थूल तत्त्वों का सम्मिश्रशा-मात्र नहीं है। इसमे सौंदर्य की चिर नवीनता का भाव भी सन्तिहित है। ये भाव सौन्दर्य ग्रीर ग्रातन्द शब्द से व्यक्तित नहीं होते। पंडितराज ने इसे "लोकोतरज्ञानगोवरता" ग्रौर "लोकोत्तर श्राह्लाद" कहा है। कवि रमग्गीयता को स्पष्ट करते हुए कहता है: 'क्षिग् क्षिग् यन्नवतानुपैति तदेव रूपम रमगोयतायाः" काव्य के भ्रर्थ का क्षगा-क्षगा नवीन प्रतीत होना भ्रीर उससे म्रानन्द की बढ़ती हुई प्रतीति कितनी म्रावश्यक है। सहृदय मर्थ का जितना ग्रधिक ग्रन्शीलन करे उतना ही गम्भीर वह होता जाय ग्रीर ग्रर्थ की गम्भीर श्रौर नवीन उद्भावना से उतना ही श्रानन्द भी बढ़ता जाय, यही काव्य की उत्कृष्टता है। वह काव्य ही क्या जो क्षिणिक जिज्ञासा को शान्त भर कर सके, जिसे दूसरी बार पढ़ने का मन ही न करे। क्षाणिक कुतूहल की तुष्ति

चमत्कारस्तु विदुषामानन्दपिश्वाहकृत् ।
 गुण्ं रीतिं रसं वृत्ति पाकं शय्यामलंकृतिम् ॥
 सप्तैतानि चमत्कारण् ब्रुवते बुधा : ॥

विशिष्ट शब्दरूपस्य काव्यस्यातमा चमत्कृति: ।। उत्पत्तिभूमिः प्रतिभा मनागत्रोपपादितम् ।

करने वाला काव्य केवल मनोरंजन को साधन-नात्र है, उसकी समता ब्रह्मानन्द-सहोदर से नहीं हो सकते । काव्य को साधारण मनोरंजन का साधन-मात्र बनाने का ग्रिभिप्राय भारतीय ग्राचार्यों का नहीं रहा है। इससे पंडितराज के काव्य-लक्षण की विगदता, गम्भीरता ग्रौर समीचीनता स्पष्ट है। रस, ग्रलंकार ग्रादि के विवेचन से ग्राचार्य लोग इसी ग्राह्माद के स्वरूप तथा साधनों की विवेचना कर रहे थे। पंडितराज ने "रमणीयता" शब्द से विकास को चरम ग्रवस्था पर पहुँचा दिया है। जिस सामंजस्य का प्रयत्न ध्वनिकार ने प्रारम्भ किया वह पडितराज द्वारा पूर्णता को पहुँचाया गया।

भरत से लेकर पंडितराज के समय तक की इन शताब्दियों मे प्रवाहित चिन्तन-धारा प्रत्यन्त विशद ग्रौर गहन रही है। काव्य के स्वरूप की प्रतिष्ठा में भारतीय चिन्तकों ने जिन तत्त्रों का ग्रन्वेषण किया है, उनसे उनकी ग्रसा-धारण चिन्तनशीलता का परिचय मिलता है। उनका दिष्टकोण साधारण मनोरंजन तक सीमित नहीं हुग्रा। वह लोकोत्तर ग्राह्माद तक पहुँचा है। सौन्दर्य की धारएगा भी ऋलौकिक और विराट् रही है। शब्द और ऋर्य काव्य-निर्माण की सामग्री है। सामग्री का जुटा लेना वस्तु नहीं है। सामग्री की विशिष्ट व्यवस्था और कम ही वस्तु है। श्राचार्यों ने शब्द श्रौर श्रर्थ के साधा-रए। संयोग-मात्र को कःव्य नहीं कहा । तथ्य-निरूपए। काव्य नहीं है। काव्य में विच्छित्ति फ्रत्यन्त हो ग्रावश्यक है। उसमें शब्द ग्रौर फ्रर्थ के विशिष्ट समन्वय की स्रनिवार्यता प्रतिपादित हुई। शब्द की सामान्य शक्ति काव्य के उपयुक्त नहीं, उनमे इतनी क्षमता नहीं कि काव्य के लोकोत्तर श्राह्लाद का म्रास्वाद करा सके । उसके लिए शब्द ग्रौर ग्रर्थ की ग्रसीम शक्ति चाहिए । यह कार्य स्रभिधा नहीं व्यजना ही कर सकती है। ध्वनि-सिद्धान्त इस सत्य को लेकर चला है। व्यंजना की ग्रासीमता के कारण ही वह काव्य की ग्रात्मा है। भरत का रस-सिद्धान्त विश्व को एक अनुपम देन है। मानव के सतोगुरा से प्रेरित सभी कार्य उसे भ्रनन्त चेतना की सत्ता के समीप ले जाने वाले होते है। मानव निजत्व को संकुचित परिधि में से निकलकर ग्रानन्द-स्वरूप व्यापक चेतन से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। काव्य भी उसीका एक साधन है। पश्चिम की तरह भारतीय काव्य बेकार समय का मनोरंजन नहीं है, सांसारिक दुःखों से उत्पीड़ित, ग्रत्याचारों से विकल मानवता की विस्मतिजन्य विश्रान्ति नहीं है। भारतीय काव्य ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द स्वरूप चेतना की ग्रखंड श्रीर वेधान्तर श्रनुभृति है । वह कुरता, भीषएता श्रीर ग्लानि की शिकार मानव की चीत्कार नहीं, वह उसका स्वर्गीय संगीत है। काव्य-पुरुष की कल्पना कितनी सजीव श्रौर श्रोढ़ कल्पना है। ध्वनि के ग्राश्रय से ग्रभिव्यक्त रस रूप श्रात्मा से प्रकाशित, अनौकित्य के अनुप्राणित रीति हो इस पुरुष की श्रंग-संवटना है, शब्दार्थमय पुष्ट शरीर है, छन्दों के सुन्दर वस्त्र धारण किये है श्रौर श्रनंकारों से विभूषित है।

काव्य-लक्षण के तत्त्वों में एक निश्चित विकास हुया है। पहले शब्द ग्रीर श्चर्य के किसी भी सम्बन्ध को काव्य माना गया। घीरे-धीरे शब्द श्चीर श्चर्य के समन्वय की भावना का विकास हुग्रा। सौन्दर्य-सत्त्व ही काव्य की विशेषता मानी जाने लगी। ''इष्टार्थं'' विशिष्ट भ्रादि पदों द्वारा भ्रर्थ की चारुता की भ्रोर श्राचार्यों का ध्यान श्राकृष्ट हुस्रा । "चारुत्वप्रतीतिहिस्तिह काव्यस्यात्मा" से यह भी स्पष्ट है। यह भी काव्य का बाह्य पक्ष था। ग्राचार्य लोग ग्रिभिव्यं नना के सौन्दर्य को ही काव्य का सर्वस्व मानते रहे । ग्रलंकार, गुरा, रीति ग्रादि तत्त्वों की प्रधानता इसे स्पष्ट कर रही है। श्रलंकारों की श्रपेक्षा गुर्गों को काव्य के श्राभ्यन्तर के श्रधिक सन्निकट समका गया, इसलिए ''काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुर्गाः'' कहा गया । इस प्रकार गुर्ग ग्रौर ग्रलंकार के श्रन्तर को स्पष्ट कर लेने की भी स्रावश्यकता हुई। वंडी ने ''शरीर'' तथा वामन ने ''स्रात्मा'' शब्द के प्रयोग से चिन्तन-धारा की नई सरगाी स्त्रोल दी थी। काव्य के बाह्य ग्रौर **ग्राभ्यन्तर पक्ष का भेद** उन्हें कुछ स्पष्ट होने लगा था। ध्वनिकार ने तो शब्दार्थ को शरीर कहकर इस भेद को पूर्ण स्पष्ट कर दिया। "रस" को सभी म्राचार्य किसी-न-किसी रूप में स्वीकार करते ही म्राये थे। ध्वनिकार ने इसे हो काव्य की म्रात्मा कहकर विकास को म्रागे बढ़ा दिया। ध्वनि म्रौर म्रौचित्य-सिद्धान्त तो इसके स्वाभाविक परिएगाम थे हो, श्रभिनव गुप्त ने "रस" की म्रात्मा तथा भ्रौचित्य को जीव कहकर इसमें भी व्यवस्था ला दी। काव्य-पुरुष की कल्पना ही इस चिन्तन की परिपक्व ग्रवस्था है। परवर्ती ग्राचार्यों ने "रमिणीयता" शब्द के द्वारा कुछ मौलिकता का परिचय दिया, पर वह भी "रस" या काव्यानन्द का व्यापक रूप-मात्र है । संस्कृत-समीक्षा-शास्त्र का विकास रस के ग्रलौकिक स्वरूप की धारगा से प्रारम्भ होकर ग्रन्त में उसीमें पर्यवसित हो गया । यह विकास ग्रानन्द ग्रीर सौन्दर्य के बदलते हुए ग्रहम् का इतिहास-मात्र है। ग्रलंकार, गुण, वक्रोक्ति ग्रादि में काव्य के इस ग्रहम की भ्रान्ति रही । निरन्तर चिन्तन के फलस्वरूप ग्रन्त में काव्य ने ग्रपने वास्तविक रूप को पहचाना। पहले वह शब्दार्थमय शरीर को ही ग्रहम् समभता रहा पर ग्रन्त में उसकी भी स्वरूप में स्थिति हुई श्रौर रस रूप श्रात्मा की पुनः प्रतिष्ठा हो गई। भ्रान्ति से जिन्हें काव्य की म्रात्मा कहा गया था, वास्तविक

ष्ट्रातमा के पहचानने के बाद उनमें भी सामंजस्य स्थावित हुन्ना । संक्षेप में यही भारतीय ग्रमोक्षा-विकास का इतिहास है। ध्विन ग्रीर ग्रीचित्य के सिद्धान्त ने जिस सामंजस्य को प्रारम्भ किया है, वही रमणीयता के सिद्धान्त द्वारा पूर्णता को पहुँच गया। वह शास्त्र की संकृचित पदावली का ग्रातिक्रमण कर गया। काव्य के ग्रहम की व्याप्ति शरीर, चिदाभास को घेरकर भी ग्रतिकान्त श्रौर तुरीय ग्रवस्था में है। रमणीयता रस के शास्त्रीय रूप को मानते हुए भी उससे उच्च ग्रौर ग्रतिकान्त ग्रवस्था की द्योतक है।

संस्कृत के क्राचार्यों ने काव्य के कारए। तथा प्रयोजन पर भी विस्तृत विवेचन किया है। प्रतिभा को काव्य का कारण मानने में ग्राचार्यों का एक मत है। लेकिन कुछ ग्राचार्य प्रतिभा के साथ ग्रभ्यास ग्रौर व्युत्पत्ति को भी काव्य का कारण मानते है। इसमें ग्राचार्यों के दो सम्प्रदाय है। कुछ तो केवल प्रतिभा को ही काव्य का कारण मानते है तथा दूसरे तीनों को सम्मिलत रूप में। प्रतिभा को ही एक-मात्र काव्य का कारण मानने वाले प्रधान ग्राचार्य है भामह, रुद्रट, वामन श्रौर पण्डितराज । दूसरे सम्प्रदाय के प्रधान श्राचार्य है दंडी, वाग्भट्ट, मम्मट ग्रादि । दंडी ने काव्य के कारएा की विवेचना करते हुए तीनों को ही काव्य का कारएा माना है। दन तीनों कारएों में उन्होंने प्रतिभा को ही प्रधान माना है। प्रतिभा के ग्रभाव में भी शास्त्रा-भ्यास, श्रवरा, मनन ग्रादि से मानव कवित्व-शक्ति उत्पन्न कर सकता है। सरस्वती उस पर भी प्रसन्न हो जाती है।<sup>२</sup> रुद्रट ने केवल प्रतिभा को ही काव्य का कारण कहा है, पर उसके सहजा तथा उत्पाद्या नाम से दो भेद मानकर शास्त्राभ्यास को भी उन्होंने काव्य का कारण मान लिया है। 3 रुद्रट ने प्रतिभा को ईश्वर-इत्तशक्ति कहा है, पर शास्त्राभ्यास श्रौर काव्यानुक्तीलन से उसका विकास भी संभव माना है। श्राचार्य मम्मट ग्रौर प्रायः ग्रन्य सभी परवर्ती ग्राचार्यों ने काव्य-कारण में रुद्रट के ही मत की मान्य समका है। उसकी व्याख्या की है, श्रौर कुछ परिष्कार भी किये है। एक प्रकार से मन्मट का मत रुद्रट के मत का प्रौढ़ रूप है। ग्राचार्य ने स्पष्ट शब्दों में शक्ति, निपूराता श्रीर श्रभ्यास की सम्मिलित रूप से काव्य का हेत्

१. नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम्।

श्चमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारण् काव्य सम्पदः ॥ काव्यादर्श १।१०।३॥

२. न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिमानमद्भुतम् । श्रुतेन यत्नेन वागुपासिता घुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम् ॥काव्यादर्श १।१०५ ॥ ३. सहोजोत्पाद्या, चूसा द्विविधा भवति ।

उत्पाद्यातु कथिवद् व्युत्यत्या जायते परया ॥ रुद्रट ॥

माना है। श्रे इलोक की ब्याख्या में भी ऋषते मन्तब्य की पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। वे कहते हे "ऋषः सम्मिलिताः.....हेतुर्नहेतवः"। संस्कृत-साहित्य में यह मत प्रायः सर्वमान्य है।

केवल प्रतिभा को ही काव्य का कारण मानने वाले ग्राचार्य भामह, वामन ग्रोर पंडितराज है। भामह ने स्पष्ट शब्दों मे प्रतिभा को ही काव्य का कारण घोषित किया है। वं कहते है कि मन्दबुद्धि गुरु-प्रसाद से शास्त्राध्ययन में भले समर्थ हो जाय पर काव्य तो केवल प्रतिभावान व्यक्ति का ही कार्य है। व वामन ने "कवित्ववीजे प्रतिमानं" कहा है। दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए राजशेखर ने जनमान्ध कुमारदास, मेधाविन् का उदाहरण भी दिया है। द्वितीय वाग्भट्ट ने प्रतिभा को काव्य का हेतु कहकर ग्रभ्यास ग्रोर शास्त्र-निपुणता को उसका संस्कारक कह दिया है। उपंडितराज ने प्रयक् रूप से काव्य के हेतु कहा है।

प्रतिभा के विवेचन में कहा गया है: "बुद्धिनंवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभामता"। काव्य-निर्माण में जिन शब्दों श्रीर श्रयों की श्रपेक्षा है उनकी तत्काल उपस्थित को ही पंडितराज ने प्रतिभा कहा है। रुद्रट ने भी प्रतिभा के सम्बन्ध में ऐसे ही विचार प्रकट किये है:

मनसि सदा सुप्ताधिनी विस्पुरमनेकघाभिधेयस्य। स्राक्तिलप्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौराक्ति॥

प्रतिभा या शक्ति की इस परिभाषा को समक्त लेने के बाद काव्य के कारणों की उद्भावना स्पष्ट हो जाती है। मूल रूप में ईश्वर-दत्त प्रतिभा (शक्ति) ही काध्य का कारण है। जितनी उत्कृष्ट रचना नैसींगक प्रतिभाशाली कवियों की होती है, उतनी ग्रभ्यास भ्रौर निपुणता से विकसित प्रतिभा के कारण नहीं। फिर भी व्युत्पत्ति श्रौर श्रभ्यास उपेक्षणीय नहीं है। कम प्रतिभा वालों मे

शक्तिर्निपुण्ता लोककाव्यपाद्यवेत्त्रणात् ।
 काव्यज्ञ शित्ताभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ काव्य प्रकाश १।३ ॥

२. गुरूपदेशादध्येतुं शास्त्र जङ्घियोऽप्यलम्। काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभानतः॥ भामह, काव्यालंकार॥

प्रतिभैव च कवीना काव्य करणकारणं।
 व्युत्यत्यभ्यासौ तस्या एव संस्कारकारकौ न काव्य हेतु ॥ द्वितीय वाग्मह,
 'काव्यालोक' मे यही उद्धरण गद्य में हेमचन्द्र के 'काव्यानुशासन' से उद्धृत है।

क.त्य सृजन की शक्ति तो उनके द्वारा श्रा हो जाती है। पर प्रतिभाशाली किनियों के लिए भी यह उपादेय है। रचना में लोकोत्तर श्राह्णाद का उद्रेक तो प्रतिभा से ही हो सकता है, पर उन भावनाश्रों की श्रिभिज्यक्ति की सफलता के लिए निपुराता श्रौर श्रभ्यास भी श्रपेक्षित है। इस प्रकार काव्य के तीनों ही कारए है, वे भी सम्मिलित हो। इन तीनों में से एक में भी पृथक् रूप में काव्योत्पादन की क्षमता नहीं है। इसलिए मम्मट का मत ही समीचीन है। वामनावार्य ने मम्मट की व्याख्या करते हुए चक्र, दड श्रादि की घट के प्रति सम्मिलित कारएाता का उदाहरए दिया है। भावों में मामिकता तथा हृदय-स्पीता तो प्रतिभा से श्राती है, पर उन भावों को सुन्दर भाषा के श्रावरण में रखने में प्रभ्यास श्रौर निपुराता भी उत्तरदायों है। जिस किव में इन तीनों में से एक वी भी कमी हो उसके काव्य का सौंदर्य कम हो जाता है। इसी कारए बहुत से श्राचार्यों ने प्रतिभा को स्पष्टता पूर्वक काव्य का कारए प्रतिभा कहा है श्रौर शेष दो को उसके संस्कारक। यही दृष्टिकोए भारतीय श्राचार्यों का सार है, श्रौर उनके मत का प्रतिनिधि है।

मानव की कोई भी किया निष्प्रयोजन नहीं है श्रौर इसी नियम से काव्य भी सप्रयोजन है। काव्य का सम्बन्ध किव श्रौर सहृदय दोनों से हैं, इसलिए इसके प्रयोजन पर दोनों व्यक्तियों की दृष्टि से विचार हुया है। जीवन की सभी कि एशों की तरह भारतीय ग्राचार्यों ने काव्य का प्रयोजन भी धर्म, श्रथं, काम, मोक्ष ग्रथांत चतुर्वर्ग की प्राप्त कहा है। भरत ने काव्य के ग्रत्यन्त व्यापक प्रयोजन की उद्भावना की है। उन्होंने काव्य को धार्मिक, नैतिक श्रौर दार्शनिक ज्ञान, दुविनीत व्यक्तियों का निग्रह तथा वीरों के उत्साह का कारण माना है। काव्य से ग्रायंजनों को सान्त्वना तथा उद्विग्नों को विश्वान्ति मिलती है। भामह ने धर्मार्थकाममोक्ष के साथ कीर्ति श्रौर मनोरंजन को भी काव्य का प्रयोजन कहा है। श्र क्षेत्र में फैली ग्रव्यवस्था का ग्रन्त तो ग्राचार्य मम्मट के विवेचन के पश्चात् ही हुग्रा है। "काव्यकप्रशक्तार" ने किसी नवीन प्रयोजन की उद्भावना नहीं की है, पर उनके विवेचन में एक क्रम श्रौर व्यवस्था

१. धर्माध्मे अवृत्ताना काम: कामोपसेविनाम् ।निग्रहो दुर्विनीतानाम् विनीतानाम् दमिकया ॥

२. धर्मार्थकाममोत्तेषु वैचत्त्रएय कलामु च । करोति कीर्त्ति प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवगम् ॥ भामह ॥

है। उन्होंने कवि ग्रौर सहृदय दोनों की दृष्टि से विचार किया है। ग्रर्थ, लाभ<sub>ः</sub> यश, व्यवहार-ज्ञान, ग्रमंगल-नाश, ग्रलौकिक ग्राह्माद तथा नैतिक उपदेश मम्मट के मतानुसार यही काव्य के प्रयोजन है। व इनमें प्रत्येक प्रयोजन पर कवि श्रौर सहृदय की दृष्टि से विशद विवेचन हुआ है। "यशसे" श्रौर "अर्थकृते" का तो स्पष्टतः ही कवि से सम्बन्ध है। सहृदय के लिए इस प्रयोजन की कल्पना का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। स्वयं ग्रन्थकार ने इस प्रयोजन से काव्य में प्रवृत्त श्रनेक कवियों के उदाहरए। दिये हैं। शेष सभी प्रयोजनों में से कुछ का सम्बन्ध किव से भ्रौर कुछ का सहृदय से है, यह तो स्पष्ट ही है। इनमें से कुछ का सम्बन्ध सहदय की ग्रयेक्षा कवि से ग्रथवा कवि की ग्रयेक्षा सहदय से ग्रधिक है इस प्रकार का तारतम्य भी प्रतिपादित किया जा सकता है। "व्यवहारिवदे" का सम्बन्ध सहृदय से ही श्रधिक है। कवि तो पहले से ही व्यवहार-कुकल होते ही है। बोष का सम्बन्ध सहृदय से ही श्रधिक है, यह स्पष्ट है स्तोत्र-पाठ मंगल-कामना से किया जाता है। पण्डितराज ने 'गंगा-लहरी' का प्रायन तथा पाठ दोनों मगल-कामना से किये थे। इस प्रकार 'शिवेतरक्षतये' का सम्बन्ध कवि से भी हो सकता है। इसमें इतिहास प्रमाण है। काव्य-प्रयोजन के इस विवेचन से शिव ग्रीर ग्रानन्द का समन्वय स्पष्ट है। "कान्तासम्मितयोपदेश" में भ्राचार्य ने एक साथ ही दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया है। नैतिक उपदेश के लिए काव्य का सुजन होता है। पाठक के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालने के लिए इसमें सौन्दर्य ग्रौर ग्रानन्द-तत्त्व का सम्मिश्ररण कर दिया जाता है। यह "कान्तासम्मित" से स्पष्ट है। ऊपर के "यशसे", "म्रथंकृते" म्रादि प्रयोजन तो गौरा है। काव्य का वास्तविक प्रयोजन "सद्यः परनिवृत्तये" ही है। इसके लिए घ्राचार्य ने "सकलप्रयोजन मौलिभुतं" कहा है। ब्राह्लाद काव्य के प्राण है, इसके ग्रभाव में काव्यत्व का ही कोई प्रमाण नहीं है। ग्रर्थ, यश, व्यवहार-ज्ञान के लिए कवि काव्य का सुजन कर सकता है, पर भ्रावश्यक नहीं है कि ये हों ही। ऐसे कवियों के उदाहरएों का ग्रभाव नहीं है जिनको इनमें से एक भी प्रयोजन से प्रेरएग न मिली हो, जिन्होंने केवल "स्वान्तः सुखाय" ही काव्य-सुजन किया है। लेकिन "सद्यः परनिवृत्तये" का प्रयोजन तो सर्वत्र रहता ही है। वामनाचार्य ने इस प्रयोजन की प्रमुखता स्पष्ट शब्दों में घोषित की है "सकलेषु यशः प्रभृतिषु प्रयोजनेषु फलेषु मौलिभूतं प्रधानमित्यर्थः।" इस व्याख्या

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारिवदे शिवेतरत्त्ततये ।
 सद्यः परिनिर्दे त्तये कान्तासम्मितयोपदेशयुजे ॥ काव्य प्रकाश ॥

के बाद इसकी प्रधानता में कोई संदेह नहीं रह जाता है। जैसा ऊपर निर्देश किया जा चका है कि भारतीय श्राचार्यों के दिष्टकोरा में सौदर्य,श्रानन्द श्रौर मंगल के समन्वय की प्रधानता है। मम्मट श्रीर साहित्य-दर्पराकार दोनों ने ही काव्य का उद्देश्य 'रामादिवत् प्रवित्तितव्यं न रावणादिवत'' बताया है। कान्ता के उपदेश में माध्यं, सरसता ग्रौर श्राकर्षण होता है। पहले वह हृदय को द्रवित कर देती है श्रौर फिर श्रपना श्रभीप्सित व्यंजित करती है, इसके कारए उसका प्रभाव सहज ग्रौर ग्रवश्यम्भावी होता है। यही बात काव्य के लिए भी कही जा सकती है। इस उदाहरएा के द्वारा श्राचार्य ने उपयोगिता श्रौर श्रानन्द दोनों का सुन्दर सम्मिश्रण कर दिया है। नैतिकता श्रौर श्रानन्द के इस संतु-लन के कारए ही भारतीय समीक्षा-शास्त्र में "उपयोगितावाद", "कलावाद", "ग्रभिव्यंजनावाद" के विवाद नहीं खड़े हुए। यहाँ पर श्रानन्द की भावना पश्चिम के मनोरंजन से कहीं गहरी है। वह लोकोत्तर ब्राह्माद है। इसीलिए सबको स्राचार्यों ने "वेद्यान्तरसंस्पर्श शून्य" कहा है। यह स्रानन्द काव्यानुशीलन के समानान्तर है। ज्यों ही पाठक श्रनुशीलन करने लगता है त्यों ही उसे इस श्रानन्द का श्रनुभव होने लगता है। उस समय श्रन्य किसी विषय की प्रतीति नहीं होती इसलिए इसमें गहरी तल्लीनता की भावना भी व्यंजित है। काव्य-प्रयोजन पर विश्वनाथ श्रोर पंडितराज का श्रावार्य मम्मट से कोई मतभेद नहीं है। 'काव्य प्रकाश' का यह मत संस्कृत-समीक्षा-शास्त्र के तत्सम्बन्धी वृष्टिकोएा का प्रतिनिधित्व करता है।

उत्तर यह निर्देश किया जा चुका है कि काव्य के इन प्रयोजनों में से कुछ का सम्बन्ध केवल सहृदय से है श्रौर कुछ का किव से। श्राचार्य मम्मट को यही श्रभिन्नेत हैं। उनका यह मन्तव्य "यथाओमं" से स्पष्ट है। बाल बोधिनी टीका में भी इसका विवेचन है। "परिन्वृंत्तये" का सम्बन्ध केवल सहृदय श्रयात् पाठक से ही है श्रथवा किव से भी। इस प्रश्न पर श्रधिक विवेचन की श्रावश्यकता संस्कृत-ग्राचार्थों ने नहीं समभी है। भलकोकर ने लिखा है: "परिन्वृत्तरिप सहृदयस्यैव। रसास्वादन काले कवरेपि सहृदयान्तः पातित्वात्।" श्रामे वे प्रदीप को उद्धृत करते है: "काव्यास्वादन काले कवरेपि सहृदयान्तः पातित्वाया रसास्वादः"। "रस" का जो शास्त्रीय श्रथं है, उसकी निष्पत्ति तो सहृदय में ही हो सकती है, इसका विवेचन ग्रामे किया जायगा। किव भी सहृदय समाज में सिम्मिलत होकर रसास्वाद करता है। यहाँ पर सहृदय शब्द विचार

१. काव्य-प्रकाश, बालबोधिनी पृठ ६।

सीय है। क्या वह शब्द केवल पाठक या दर्शक के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, बा कारियत्री ग्रौर भावियत्री दोनों प्रकार की प्रतिभाग्रों में से किसी एक से सम्पन्न के लिए भी । भ्रगर ''सहृदयं' शब्द का दूसरा भ्रथं लिया जाय तब तो स्पष्टतः ही संस्कृत-ग्राचार्यों को कवि की ग्रानन्दानुभृति भी मान्य है। वस्तुतः कवि को सुजनात्मक ग्रानन्द के साथ ही प्रतिपाद्य विषय की तल्लीनता से जन्य श्रानन्द का भी स्रनुभव होता हं। कवि की स्रनुभृति के साथ तादात्म्य कर लेने की क्षमता ही सहदय का मान है। यह साधारणीकरण के सिद्धान्त से भी सिद्ध होता है, इसलिए पाठक की अनुभूति से कवि के आनन्द का अनु-मान होता है। कवि के साथ ही तादात्म्य होता है। उसकी भावानुभूति ही पाठक में भी तत्सद्श अनुभृति जागृत करती है। इसलिए कवि की आनन्दानु-भृति ही सहृदय में स्रानन्दानुभृति जागृत कर सकती है। इस प्रकार किव में श्रानःदानुभृति मानना श्रनुचित नहीं । जब तक विषय मे तल्लीन होकर वह रसानु-भृति नहीं करेगा तब तक पाठकों को रस में तल्लीन नहीं कर सकता। पर कवि वस्तु का सम्पूर्ण श्रौर सिश्लब्ट चित्र तटस्थ होकर नहीं देखता। वह सुजन करता है, इसलिए नियमों स्रौर स्रभिव्यंजना कौशल के प्रति स्रधिक जागरूक रहता है, इसलिए उसे शास्त्रीय रस की श्रन्भृति न होकर एक निम्न श्रवस्था के भ्रानन्द की श्रनभति होती है। वह निर्वेयक्तिक ग्रवश्य है, इसलिए उसका भी 'सद्यः परनिर्वृत्तये' मे अन्तर्भाव माना जा सकता है । सहृदय का लक्ष्मण करते हुए ध्वनिकार ने कहा हं: "वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता ते सहृदयहँवादभाजः सहृदयः।" इस लक्ष्मण मे वर्णनीय वस्तु से तन्मय-क्षमताके कारण ही सहृदय माना गया है श्रौर यह कवि के लिए भी उतना ही सत्य है जितना पाठक के लिए।

डॉ॰ सुशीलकुमार दे ने 'वकोक्ति जीवितम्' की भूमिका में काव्य के वर्ण्य विषय पर संस्कृत-स्त्राचार्यों के विवेचन को स्रपूर्ण बताया है। डॉक्टर-साहब को इस विचार-धारा की प्रेरणा पाश्चात्य-समीक्षा से मिली है। उन्होंने काव्य के वर्ण्य विषय के विवेचन को पश्चिम के सौंदर्य-शास्त्र की प्रधान वस्तु माना है। काव्य श्रीर जीवन के सम्बन्ध पर इतना वाद-विवाद होने

<sup>1. &</sup>quot;The Indians theorists have almost neglected, Perhaps the most important part of their task viz,a definition of the nature of the subject of a poem as a product of the mind of the poet, this problem is the main issue of the western aesthetics. only स्वाभाविक and भाविक can be adduced as a proof that the theorists were concious of the problem, but did not attack it in its entirety, treating only some aspect of it."

के काररा पिट्टम के विद्वानों को काव्य के वर्ण्य विषय पर विचार करने का पर्याप्त ग्रवसर मिला है। डॉक्टर साहब के मतानुसार आरतीय ग्राचार्यों ने स्वभावोक्ति स्रोर भाविक के निरूपण में इस विषय का थोडा-बहुत निरूपण किया है, लेकिन विषय की गहराई तक नहीं गए है। संस्कृत-साहित्य में उपर्युक्त दोनों के म्रातिरिक्त भी इस विषय का प्रतिपादन हुन्ना है। कविको ब्रह्माकहा गया है। इस ग्रयार काव्य-जगतु का निर्माता कवि ही है। उसकी रसज्ञता के कारण उसके द्वारा निर्मित सारा संसार ही रसमय हो जाता है। 9 'काव्य-प्रकाश' में भी काव्य को नियतिकृत सुब्टि से भिन्न कहा है। कार्य-कारएा-परस्परा के निर्वाह की स्रावश्यकता काव्य-जगत मे नहीं है। काव्य-जगत् में समवायि, निमित्त कारगादि परतन्त्रता नहीं है । बाह्य दृष्टि से भिन्न नियमों द्वारा यह जगत् परिचालित होता है। बाह्य संसार मे सर्वत्र ग्रानन्द नहीं है, पर काब्य तो सर्वत्र स्नातन्द्रमय है। र इस प्रकार यह दोख सृष्टि से नितान्त भिन्न है । इस इलोक में काव्यप्रकाशकार ने काव्य के विषय का स्वरूप प्रतिपादित किया है। रस-निरूपण ग्रादि मे ग्रलौकिक ग्रादि शब्दों द्वारा भी काव्य के वर्ण्य विषय का ही विवेचन है। इसके ग्रतिरिक्त साधारणीकरण भ्रौर विभाजन-व्यापार के द्वारा तो संस्कृत के स्राचार्य इस विषय की पर्याप्त गहराई तक पहुँचे है। काव्य-जगत की वस्तु पर व्यक्तिगत राग-द्वेष ग्रीर योग-क्षेम की भावना का भ्रावरए। नहीं रहता है। वह लोक-सामान्य की भ्रतभूति हो जाती है, यही रस-निष्पत्ति का मुल है। काव्य में विश्वित सभी भाव "मेरे-तेरें" के भेदों से ऊपर उठकर मानव-मात्र के हो जाते है । पश्चिम के समीक्षा-शास्त्र में तो इतनी प्रौढ़ता ग्रौर स्पष्टता है भी नहीं। कवि ही वर्ण्य विषय का साधारणीकृत रूप ग्रहण करता है, श्रथवा पाठक के हृदय में उसका साधा-रगोकरग होता है यह प्रश्न कुछ विवादास्पर है। कवि जब श्रपने राग-द्वेष से मुक्त होकर, केवल मानव-मात्र के राग-द्वेष के ग्रावरण सहित ग्रन्तःकरण से बाह्य जगत की वस्तुत्रों का प्रत्यक्ष करता है श्रीर उस ग्रनुभूति को भाषा

श्रपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापित ।
 प्रथास्मै रोचते विश्व तथेदं परिवर्तते ॥

२. नियतिकृत नियम रहिता ह्यादैकमयीमनन्य परतन्त्राम्। नव रस रुचिरा निर्मितेमाद्यती भारती कवेर्जयति॥

<sup>॥</sup> काव्य प्रकाश १।१॥

<sup>&#</sup>x27;वृत्ति' तथा 'वाल बोधिनी' टीका भी दृष्टव्य है।

का रूप देता है, तभी काव्य का मृजन होता है। ग्रगर ऐसा न होता तो भाव की कोई भी ग्रभिव्यक्ति काव्य में मान ली जाती। सांसारिक करुएा, रित, निर्वेद ग्रादि भी काव्य ही होते। इससे किव मे भी "साधारएीकरए।" मानना ग्रधिक समीचीन है। पर संस्कृत के ग्राचार्यों ने स्वभावोक्ति, रसोक्ति, वक्षोक्ति तथा भाविक के विवंचन में काव्य के वर्ण्य विषय का विवंचन ग्रौर भी गहराई के साथ किया है। हम यहाँ पर स्थानाभाव के कारए। उन पर विशद विवंचन नहीं करते है। वार्ता को काव्य नहीं माना गया है। स्वभा-वोक्ति को भी काव्य में स्थान मिलने का कारए। वस्तु-वर्णन की स्वाभाविकता का सौन्दर्य है। रसोक्ति का तो स्पष्टतः चित्त की वृत्ति से सम्बन्ध है ही। वचन की वक्ता, विच्छित्ति, सौन्दर्य, मामिकता ग्रादि गुएों को काव्य में ग्रनिवार्य मानने से स्पष्ट है कि संस्कृत के ग्राचार्य काव्य के वर्ण्य विषय का निरूपए। करना भूले नहीं है।

प्रतिहारेन्द्रराज ने भाविकत्व का भट्टनायक के भावनाव्यापार से सम्बन्ध स्थापित किया है। उनके मतानुसार यह वह कल्पना है जो किय श्रीर पाठक दोनों में ही होती है श्रीर जिसके द्वारा दोनों का सम्बन्ध स्थापित होता है। दूसरे श्राचार्य भाविक को भूत श्रीर भविष्य की वस्तुश्रों के वर्णन की ऐसी सजीवता कहते हैं जिससे वे वस्तुएँ वर्तमान-सी प्रतीत हों। भाविक के इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि संस्कृत के श्राचार्यों ने काव्य के वर्ण्य विषय पर विचार किया है । 'साधारणीकरण', विभावन व्यापार, उक्ति स्वभावोक्ति, रसोक्ति ग्रौर वन्नोक्ति तथा भाविक के निरूपण में संस्कृत के ग्राचार्य काव्य के वर्ण्य विषय की गहराई में पहुँचे है। इसलिए यह कहना तो ठीक नहीं कि यह विषय भारतीय भ्राचार्यों द्वारा उपेक्षित है। पर फिर भी इस विवेचन का कवि भ्रथवा सुजन-काल से सम्बन्ध नहीं है। भ्राचार्यों ने साहित्य की प्रेरएा। तथा कवि की मानसिक श्रवस्था का विश्लेषण नहीं किया है। साधारणीकरण के प्रसंग में इसका विशद विवेचन संभव था। पर संस्कृत के स्राचार्य ने सुजन की ग्रपेक्षा काव्य के प्रभाव ग्रथवा ग्रास्वाद पक्ष का ही ग्रधिक विवेचन किया है। इसलिए डॉक्टर माहब के कथन में सत्यांश श्रधिक है। पर संस्कृत के श्राजार्य ने इसकी नितान्त ग्रवहेलना नहीं की है। हां, दृष्टिको ए - भेद के कारए पिवन के जितना विशव नहीं है।

काव्य के इन विभिन्न पक्षों पर विशद विवेचन करने के श्रतिरिक्त संस्कृत-ग्राचार्यों ने श्रनेक तत्त्वों की उद्भावना की है। उस काव्य में उनके महत्त्व ग्रौर स्थान पर भी पर्याप्त विचार हुन्ना है। दीर्धकालीन चिन्तन ने श्रनेक तत्त्वों को निश्चित रूप प्रदान कर दिया। लेकिन बहुत से ऐसे भी तस्व है जो प्रौढ़ तर्कों का प्रहार नहीं सह सके ग्रौर ग्रन्य तत्त्वों में विलीन हो गए। लक्षरा, पाक, शम्या भ्रादि का विवेचन श्रपेक्षाकृत श्राधनिक भ्राचार्यों में उप-लब्ध नहीं होता। इनमें कुछ ग्रन्य तत्त्वों के उपभेदों के रूप में ग्रब भी विद्य-मान है। 'लक्षरा' पर प्राचीन ग्राचार्यों ने कितना विचार किया है ग्रौर उसके कितने विभिन्न ग्रर्थ उन्हें मान्य रहे है उसका दिग्दर्शन ग्रभिनव गुप्त ने ग्रपनी 'म्रभिनव भारती' में किया है। कुछ म्राचार्य लक्ष्मण की संध्यंग कहते है, कुछ इसे किव का प्रबन्ध कर्म मानते हैं। कुछ ब्राचार्यों ने गुरा ब्रौर ब्रलंकार के समुचित प्रयोग को लक्षरण कहा है, कुछ की दृष्टि से काव्य-शरीर का स्वाभाविक सौन्दर्य ही लक्षण नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। इससे लक्षरण का ग्रा ग्रीर भ्रतंकार से भेद स्पष्ट हुन्ना है। कहने का तात्पर्ययह है कि लक्षरा के स्वरूप श्रीर परिभाषा के सम्बन्ध में प्राचीन श्राचार्यों के कई मत है। इसके अनिश्चित रूप ग्रौर भिन्न ग्रथौं के कारण लक्षण भारतीय समीक्षा-ज्ञास्त्र मे ग्रपना पृथक् ग्रस्तित्व नहीं बनाये रख सका । यह ग्रपने कुछ श्रर्थों के साथ नाटक के तत्त्वों में मिल गया श्रीर काव्य-शरीर के सौन्दर्य वाला म्रर्थ म्रलंकार ने ग्रहरा कर लिया, इसलिए यहाँ भी इसकी पृथक सत्ता नहीं रही । "तुल्यतर्क" लक्षरा मे रूपक ग्रौर उपमा का उल्लेख से सीधा सम्बन्ध है। लक्षण की तरह उपर्यक्त सभी तत्त्व दूसरों में विलीन हो गए। संस्कृत के म्राचार्यों ने कुछ ऐसे स्थायी तत्त्वों की भी उद्भावना की है जो किसी-न-किसी रूप में विश्व के ग्रन्य समीक्षा-शास्त्रों में भी है। वहाँ पर इनका ग्रत्यन्त श्रविकसित रूप मिलता है। पर भारतीय श्राचार्यों ने शताब्दियों के चिन्तन के उपरान्त इन्हें वह रूप प्रदान कर दिया है, जो चिरन्तन है। ये काच्य के मूल-भूत तत्त्व है। इनके ग्रभाव में काव्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनमें से प्रधान है रस, ग्रलंकार, गुरा, रीति, ध्वनि ग्रौर ग्रौचित्य । इनमें म्रान्य तत्त्वों का एक ग्रथवा दूपरे में ग्रान्तर्भाव होता है। संस्कृत-प्राचार्थों ने इस पर भी विवार किया है। यह विवेवत इसी ग्रध्याय में ग्रागे किया जायगा ।

रस, म्रलंकार, गुण म्रादि चिरस्थायी तत्त्वों के नाम पर विभिन्न सम्प्रदायों की कल्पना की गई है। निस्संदेह भारतीय म्राचार्यों का इन तत्त्वों के प्राधान्य के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद रहा है। कुछ म्राचार्यों ने म्रलंकारों को इतना ब्यापक समभा कि उनमें रस म्रादि म्रन्य तत्त्वों का भी म्रन्तर्भाव हो गया। म्रगर एक म्राचार्य ने एक गुण माना तो दूसरे ने उसी स्थान पर म्रनेक माने।

वामन के श्लेष, समाधि श्रौर उदार को मम्मट ने "श्रोज" में ही सन्निविष्ट समभ लिया। किसी ने रस को अनुमित माना, तो किसी ने अभिव्यंजित। कुन्तक श्रौर महिमभट्ट को "ध्विन" मान्य नहीं । वे व्यंजना-शक्ति की कल्पना ही निरर्थक समभते है । मम्मट श्रीर श्रानन्दवर्द्ध न इस शब्द को ही व्यापक समभते है। इस प्रकार संस्कृत-ग्राचार्यों में पर्याप्त मतभेद है। क्योंकि उन्होंने म्रपने विवेच्य विषय को कई दृष्टियों से देखा ग्रौर उनका निरूपए। किया। पर क्या इस मतभेद के कारण इन ग्राचार्यों को विभिन्न सम्प्रदायों मे विभाजित कर लेना समीचीन कहा जा सकता है। डॉ० दासगुप्ता ने ग्रपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ग्रॉफ संस्कृत लिटरेचर' में इस सम्प्रदाय-विभाजन को पश्चिम का अनुकरण माना है। उनके मतानुसार पाइचात्य प्रभाव के फलस्वरूप हमारे विचार करने की पद्धति ही सम्प्रदाय-विभाजनमय हो गई है। दासगुप्ता के मता-नुसार भारतीय साहित्य-शास्त्र की चिन्तन-धारा का ऐसा विभाजन समीचीन नहीं है। "रीतिरात्मा काव्यस्य" मानने वाले बहुत श्राचार्य नहीं हुए है। रस, गुरा भ्रोर भ्रलंकार का विवेचन सभी भ्राचार्यों ने किया है। केवल एक ही तत्त्व को काव्य का सर्वस्व मानने वाला कोई प्राचार्य नहीं हुन्ना है। इन तथाकथित मत-मतान्तरों के ग्रन्तःस्तल में एक विचार-धारा प्रवाहित हो रही है। काव्य के वास्तविक स्वरूप के अनुसन्धान में आचार्यों ने विभिन्न तत्त्वों की उद्भावना की है। इन तत्त्वों में समन्वय स्थापित करने की ग्राकांक्षा ग्रत्यन्त प्राचीन काल में भी परिलक्षित हो रही है। ग्रन्त मे ग्रानन्दवर्द्धन द्वारा यह समन्वय स्थापित भी हुन्ना है। इस सामंजस्य के बाद ग्रलंकार ग्रथवा रीति को काव्य की ग्रात्मा मानने वाला कोई ग्राचार्य नहीं हुन्ना। इन सभी तत्त्वों को एक विशिष्ट स्थान <mark>देदियागया। इस सामंजस्य के श्राधार पर ही काव्य-पुरुष की कल्पनो हुई</mark> है और यह काव्य स्वरूप का प्रतिनिधि है। "काव्य क्या है" के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक चिन्तन करते हुए भारतीय प्राचार्यों का ध्यान काव्य के विभिन्न तत्त्व, ग्रलंकार, गुरा ग्रादि पर गया है। स्वभावतः उन्होंने काव्य के बाह्य स्वरूप को ही पहले काव्य समक्ता है। उसके बाद वे धीरे-धीरे काव्य की ग्रात्मा की स्रोर बढ़े है। यही कारएा है कि स्रलंकार, जिसका सम्बन्ध काव्य-शरीर से है, ग्रत्यन्त प्राचीन सम्प्रदाय है । गुरा इसकी श्रपेक्षा ग्रधिक सूक्ष्म तथा ग्रात्मा के सन्निकट है इसलिए श्रपेक्षाकृत नवीन है। इस प्रकार भारतीय चिन्तक "काव्य की ग्रात्मा" के श्रनुसन्धान मे श्रग्रसर हुन्ना है। इसी चिन्तन की विभिन्न श्रवस्थाएँ है, गुरा, श्रलंकार श्रादि का साक्षात्कार तथा उन्हें काव्य की सर्वप्रधान वस्तु मान लेना । यह विकास "रस" श्रीर "ध्विन" के श्रनुसन्धान तक यों ही

होता रहा श्रौर इन तस्वों के साक्षात्कार के ग्रनन्तर सभी तस्वों में एक सामं-जस्य स्थापित हो गया। इस प्रकार इन तथाकथित विभिन्न सम्प्रदायों को विकास की ग्रवस्थाएँ कहना ग्रधिक तर्कसंगत है। ये वैसे संप्रदाय नहीं हैं जो ग्रन्त तक एक-दूसरे के विरोधी रहे है। एक ही विकासमान सिद्धान्त के विभिन्न स्तर 'स्टेजिज' होने के कारण इन सबका पर्यवसान एक में ही होता है। ग्रगर इस दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर इन्हें सम्प्रदाय कहना उचित समका जाय तो कोई विरोध नहीं है। सम्प्रदाय शब्द के प्रयोग में हमारी कोई ग्रापत्ति नहीं है। हमने भी स्थान-स्थान पर इस शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उसका एक कारण तो ग्रपने मन्तव्य को बोधगम्य करने के लिए प्रचलित ग्रौर मान्य पारिभाषिक शब्दावली को ग्रपनाना भी है। वहाँ पर भी सम्प्रदाय शब्द से हमारा तार्व्य यही है जो ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है।

संस्कृत-साहित्य के भिन्न काव्य-लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि इन्हें विभिन्न सम्प्रदाय मानते की अप्रेक्षा एक चिन्तन-धारा की अवस्था मानना अधिक समीचीन है। काव्य-लक्षण यह स्पष्ट करते है कि पहले आचार्यों का ध्यान काव्य के बहिरंग पर गया है। फिर वे धीरे-धीरे उसके अन्तरंग की ओर बढ़ रहे है। अन्त मे जब उन्हें काव्य की आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो उन्होंने इन सभी तत्त्वों में सामंजस्य स्थापित कर दिया। यह इसी अध्याय में पीछे काव्य-लक्षण पर लिखते हुए स्पष्ट किया गया है।

संस्कृत में काव्य विभाजन का निरूपण श्रत्यन्त विशव है। श्रालंकारिकों ने इसके कई श्राधार श्रपनाये हैं, श्रौर इन सभी दृष्टियों ते काव्य के श्रतेक प्रकार के विभाजन स्वीकृत हुए हैं। श्रत्यन्त प्राचीन भेद तो (जो संभवतः भरत के पूर्व भी मान्य रहता हो) श्रव्य श्रौर दृश्य का है। इस भेद का श्राधार ज्ञान का माध्यम इन्द्रिय है। इसके श्रनन्तर इन दोनों प्रधान भेदों के श्रनेक श्रवान्तर भेद स्वीकृत हुए। संस्कृत-साहित्य का दृश्य-काव्य-निरूपण श्रत्यन्त प्रौढ़ है। श्रव्य-कव्य के प्रबन्ध, श्रौर निर्वन्ध नामक भेद माने गए, तथा इनके भी श्रनेक श्रवान्तर भेद प्रतिपादित हुए। भेदों श्रौर उपभेदों की संख्या में वृद्धि करते जाना संस्कृत-ग्राचार्यों के विवेचन की प्रमुख विशेषता है। प्रबन्ध के महाकाव्य, एकार्थ काव्य श्रौर खंड काव्य ये तीन रूप माने गए। किसी देव, राजा ग्रादि महापुरुष का, धीरोदात्त या धीरलिलत नायक का वृत्तान्त श्रनेक सर्गों में वर्णन करने वाला काव्य महाकाव्य कहलाता है। इसमें श्रनेक रसों का वर्णन होना श्रावश्यक है। ' एकार्थ काव्य लिखा तो जाता है महाकाव्य की

१. काव्यादर्शपृष्ठ ११।

दौली पर ही, लेकिन उसमें इतना विस्तार अपेक्षित नहीं है। खंड-काव्य में एक बृहद् घटना का एक ग्रंश लिया जाता है उसमें नायक के चित्र का एक पक्ष ही चित्रित किया जाता है। अनेक पद्यों में विशित कथात्मक अथवा वर्णना-त्मक प्रसंग निबन्ध कहलाता है। निबन्ध के दो भेद है, मुक्तक और गीत। जिस रचना में रसोद्रेक के लिए विशेष अनुबन्ध की आवश्यकता न हो, स्वच्छ-त्दता हो, उसे मुक्तक कहते है। विशेषतः गेय तथा राग-रागिनी के अनुकूल होने के कारण रचना 'गीति-काव्य' कहलाती है। मुक्तक के उपभेद है युग्मक, विशेषक, कलापक और कुलक। यह विभाजन छन्दों की संख्या के आधार पर किया गया है। पद्य, गद्य, और मिश्र ये तीन भेद भिन्न आधार को लेकर माने गए। मिश्र को 'चम्पू' भी कहते है। साहित्य-क्षेत्र में इस दूमरे नाम का अधिक प्रयोग होता है। गद्य के उपभेदों में समास आदि का भी विचार हुआ है। गद्य के प्रसिद्ध भेद हैं, कथा और आख्यायिका।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि संस्कृत-साहित्य में दृश्य काव्य के भेदों श्रीर उपभेदों का बहुत ही विस्तृत निरूपण हुग्रा है, इसके दो प्रधान भेद है रूपक भ्रौर उपरूपक । रूपक के नाटक, प्रकरण, भागा, व्यायोग, प्रहसन स्नादि दस तथा उपरूपक के नाटिका, त्रोटक, प्रस्थानक, प्रकरण स्रादि उन्नीस भेदों का निरूपरा हुन्ना है । रूपक-निरूपरा पर संस्कृत में पृथक् ग्रन्थ-रचना हुई है, इसलिए सब श्राचार्यों ने काव्य के दृश्य भेद श्रीर उसके उपभेदों का विचार नहीं किया है, पर काव्य-विभाजन के सामान्य स्वरूप पर प्रायः सभी श्राचार्यों ने थोड़ा-बहुत विचार किया है। उनमें कहीं-कहीं पारस्परिक मतभेद भी है। हेमचन्द्र ने ग्राख्यायिका को काव्य के प्रधान भेदों में स्थान दिया है। प्रेक्ष्य तथा दुश्य काव्य का पाठ्य स्रोर गेय रूप भी स्वीकृत हुस्रा है। इस प्रकार काव्य-विभाजन में प्रनेक सुक्ष्म मतभेद है, जो इतने लम्बे काल के विवेचन में होने म्रानिवार्य भी है। साहित्यदर्पएकार ने श्रव्य ग्रीर दृश्य दोनों प्रकार के काव्य-भेदों का निरूपएा करते समय श्रपने पूर्ववर्ती श्राचार्यों के विवेचन को उपजीव्य बताया है। १ इसलिए श्राचार्य विश्वनाथ द्वारा कृत काव्य-विभाग-निरूपएा संस्कृत-समीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। 'दृश्य' ग्रौर 'श्रव्य' दोनों का निरूपए होने के कारण यह श्रपने-श्रापमें पूर्ण भी है।

संस्कृत-साहित्य में ध्विन के फ्राधार पर जो काव्य-विभाजन हुम्रा है वह ग्रत्यन्त मौलिक भ्रीर प्रौढ़ है। इसकी सर्व प्रथम उद्भावना ध्विनकार ने की

१. काव्यादर्श, पृग्ठ ११ ऋौर साहित्य दर्पगा, पृग्ठ ७३।

है। ग्रीर इसके बाद यह परवर्ती सभी ग्राचार्यों को मान्य रहा है। विषय श्रथवा चमत्कार के हेतू की दृष्टि से काव्य के तीन भेद हो सकते है। श्राचार्यों ने इन्हें रस-ध्वनि, ग्रलंकार-ध्वनि ग्रौर वस्तु-ध्वनि के नाम से श्रभिहित किया है। ''रस-ध्वनि'' मे ही शेष दोनों का पर्यवसान मानने से इसका प्राधान्य तो स्पष्ट ही है। रसवादी ग्राचार्यों की दृष्टि से तो "वस्तु-ध्विन" ग्रौर "ग्रलंकार-ध्विन" वाले स्थलों का काव्यत्व ही "रस" की व्यंजना में परोक्ष रूप से सहायक होने के कारण मान्य है। यही सिद्धान्त ठीक भी है। इसी-में संस्कृत-म्राचार्यों की मूल चिन्तन-धारा का प्रतिनिधित्व भी है। इन दो भेदों के पृथक ग्रस्तित्व मानने से श्रलंकार ग्रौर चमत्कार को भी काव्य की श्रात्मा मानने वाले ग्राचार्यों को भी सन्तोष होता है ग्रीर ग्रलंकार तथा चमत्कार का काव्य में महत्त्व भी स्वीकृत हो जाता है। विवेचन की सूक्ष्मता के लिए भी इन दोनों भेदों का निरूपएा तर्क-सम्मत है। इसीलिए संस्कृत के सभी भ्राचार्यों ने इन भेदों को स्वीकार किया है, ग्रौर काव्य का यह विभाजन समीचीन भी है। व्यंजना के श्रभाव में काव्य नहीं माना गया है श्रौर इस भेद का श्राधार भी व्यंजना ही है। इन भेदों को स्राचार्यों ने उदाहर एों द्वारा स्पष्ट किया है। ध्वनिकार ने "रस-ध्वनि" के उदाहरए में ब्रादिकवि के प्रथम क्लोक "मा निषाद'' को उद्धृत किया है। उसमे करुए रस की व्यंजना मानी गई है। मम्मट ने "निक्शेषच्युत चन्दनं स्तनतटं निमुष्टरागोऽधरो" स्नादि में रीति की व्यजना मानी है। पंडितराज ने व्यभिचारियों की व्यंजना का उदाहरए भी दिया है। विकास दिशा में सूर्य का तेज भी मन्द हो जाता है, पर वहाँ पर भी रघुका तेज पांड्य राजाश्रों से नहीं सहा गया। रघुवंश के इस क्लोक में व्यतिरेक श्रलंकार की व्यंजना मानी गई है। र साधारण ग्रिभिधेयार्थ में कोई श्चलंकार नहीं है। ग्रभिधेयार्थ के समभने के बाद सूर्य के प्रताप की ग्रपेक्षा रघ के प्रताप की भ्रधिकता व्यंजित होती है, भ्रौर इसे ही "ग्रलंकार-ध्विन" कहते है। भ्राचार्यों ने "वस्तु-ध्विन" के श्रनेक उदाहरए। दिये है, इनमें से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध है। एक ग्रत्यन्त प्रसिद्ध उदाहरएा श्रपभंश का है।

शुरुमध्यगता मया नतागी निहता नीरजकोरकेण मन्दम् ।
 दरकुएडलताडव नतमृतिलकं मामवलोक्य पृ्णिताऽसीत् ।।

<sup>-</sup>रस गंगाधर पृष्ठ ३० ॥

२. दिशि मन्दायते तेजो दिल्ल्गस्या रवेरि । तस्यामेवरघोः पाड्याः प्रतापं न विपेहिरे ॥ रचुवश ॥

श्रभिधा श्रौर लक्षणा के श्राधार पर व्यंजना के श्रभिधा-मूला, श्रौर लक्षणा-मूला दो भेद स्वीकृत हुए हैं। श्रभिधा-मूला के श्रावन्तर भेद हैं श्रसंलक्ष्य कम-ध्विन श्रौर दूसरा संलक्ष्यकम-ध्विन। इनमें से प्रथम में रस-ध्विन श्रौर दूसरे में श्रलंकार श्रौर वस्तु का समावेश हैं। "रस" को श्रसंलक्ष्य कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि रस की प्रतीति विभावादिक के श्रनन्तर ही होती है, पर कम के श्रत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण वह संलक्ष्य नहीं रहता है, कम का श्रभाव मान्य नहीं है। लेकिन पंडितराज ने इसकी संलक्ष्यता का भी प्रतिपादन किया है। उन्होंने "तुल्यगता पि च सुतनुः" के उदाहरणों द्वारा इसे स्पष्ट किया है। उत्होंने "तुल्यगता पि च सुतनुः" के उदाहरणों द्वारा इसे स्पष्ट किया है। अपर व्यतिरेक ध्विन में हमने स्पष्ट देखा है कि श्रभिधेयार्थ श्रौर ध्विन में क्रम श्रत्यन्त स्पष्ट है, इसलिए श्राचार्यों ने वस्तु श्रौर श्रलंकार-ध्विन का समावेश संलक्ष्य-कम में किया है। श्रभिधा-मूला ध्विन के दो श्रौर भेद माने जाते है श्रर्थान्तर-संक्रमित श्रौर श्रत्यन्त-तिरस्कृत वाच्य-ध्विन। प्रथम में श्रभिधेयार्थ दूसरे श्रथ में परिवित्त हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रकार की ध्विन में श्रभिधेयार्थ श्रत्यन्त तिरस्कृत रहता है। इन्हीं को कुछ श्राचार्यों ने "विवक्षितान्य पर वाच्य" श्रौर "श्रविक्षित वाच्य" कहा है।

सम्मट ने व्यंजना के स्राधार पर ही काव्य के तीन भेद माने हैं: उत्तम, मध्यम स्रोर स्रधम । इन्हों तीनों को क्रमश ध्विन, गुर्गाभूत व्यंग्य स्रोर चित्रकाव्य कहा गया है। जिनमें व्यंग्यार्थ, स्रिभधेयार्थ की स्रपेक्षा स्रधिक चमत्कारी स्रोर प्रधान हो उसे ध्विन-काध्य कहते हैं। उजहाँ पर व्यंग्यार्थ वावगार्थ से स्रितिशायी न हो वहाँ पर गुर्गाभूत व्यंग्य होता है। उद्यंग्य-काव्य को चित्र स्रथवा स्रधम-काव्य के नाम से स्रिभिहत किया गया है। असाहत्यदर्पराकार ने काव्य के "ध्विन" स्रोर "गुर्गाभूत व्यंग्य" नाम से दो ही भेद माने है। पंडितराज ने यहाँ पर भी स्रपनी मौलिकता का परिचय दिया है। उन्होंने

१. देखिये 'रस गंगाधर' 'काव्य के भेद'।

२. इदमुत्तममितशियिनि व्यंग्ये वाच्याद् ध्वनिबु धैः कथितः।

<sup>—</sup> काव्य प्रकाश १ । ४२ ॥ काव्यं वाच्यात् स्रमिधावृत्तिप्रतिपाद्यादर्थात् व्यंग्ये व्यंजना प्रतिपाद्यऽर्थे स्रतिशयिनी ॥ बालबोधिनी ॥

३. ऋतादृशि गुर्गीभूतव्यंग्येषु मध्यमम्। काव्य प्रकाश । १ । ३ ।

४. काव्यं ध्वनिगु<sup>र</sup>गोभूतव्यग्यं चेतद्विधा मतम् । साहित्य दर्पण् ॥

प. शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यग्य त्ववरं स्मृतम् । काव्य प्रकाश १ । ४ ॥

कस्व्य के चार भेद माने हैं - उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम । उन्होंने ग्रपने मत का समर्थन प्रबल तर्कों द्वारा किया है ग्रीर स्थान-स्थान पर ग्रप्पय दीक्षित का खंडन भी । (संभवतः यह खंडन ग्राचार्य के जीवन ग्रौर रचना का प्रधान लक्ष्य रहा होगा) जहाँ पर शब्द श्रीर ग्रर्थ दोनों ही ग्रपने-श्रापको श्रप्रधान बनाकर किसी रमगोयार्थ को व्यंजित करें, वहाँ पर उत्तमोत्तम काव्य होता है। जिसमें व्यंग्य ग्रत्यन्त गृढ़ श्रथवा ग्रस्पष्ट होता है उसकी चमत्कार-जनकता कम हो जाती है इसलिए उसे उत्तमोनम नहीं कहा जा सकता। इसके स्पष्टीकरण में पडितराज ने ग्रनेक उदाहरण दिये हैं। "निश्शेष च्युत चन्दनं'' के ग्रर्थ में ग्रप्पय दीक्षित का खंडन किया है। ग्रर्थ के चमत्कारपूर्ण होते हुए भी प्रधान न होने के कारए। स्थल उत्तमोत्तम काव्य न रहकर केवल उत्तम काव्य रह जाता है। वाच्यार्थ की ग्रपेक्षा प्रधान होते हुए भी चमत्कार-पूर्ण अर्थ का किसी अन्य व्यंग्य अर्थ में गौरा होने के काररा मध्यम काव्य होता है। जहाँ पर शब्द-चमत्कार की प्रधानता हो श्रौर श्रर्थका चमत्कार उसकी शोभा-वृद्धि मे सहायक हो वहाँ पर ग्रथम काव्य होता है। पंडितराज ने "प्रधमाधम" की कल्पना का भी खंडन किया है। जहाँ प्रर्थ-चमत्कार का ग्रभाव हो, केवल शाब्दिक चमत्कार ही हो, वहाँ पर रम**ग्**गीयार्थ की ग्रन्पस्थिति मे काव्य नहीं माना जा सकता। पंडितराज का यह निरूपरा परम्परागत वस्तु में कुछ नवीनता ला देने के कारएा मौलिक है तथा उनके काध्य-लक्ष्मण के सर्वथा अनुरूप भी है। 'रमग्गीयता श्रीर श्रिभिधेयार्थ के पारस्परिक सम्बन्ध ग्रीर तुलनात्मक प्रधानता की चार ग्रवस्थाएँ मानकर काव्य के चार विभाजन कर दिए गए। ''रमग्गीयता'' के श्रभाव में काव्यत्व न होने के कारण "ग्रधमायम" भेद को ग्रस्वीकार करना भी उनके लक्षण के श्रनुरूप ही है। फिर इस प्रकार भेदों की कल्पना करते जाने से श्रनवस्था भी हो जाती है। मम्मट ने भी चित्र-काव्य के 'शब्द-चित्र' ग्रौर 'ग्रर्थ-चित्र' दो भेद माने है। इस प्रकार से चार हो गए है। इसके म्रतिरिक्त 'गुरगीभूतव्यंग्य' के लक्षरण में 'स्रतादिश' शब्द का प्रयोग करके स्राचार्य ने उसकी दो स्रवस्थास्रों का पहले भी संकेत किया है। व्यंग्य ग्रौर वाच्य ग्रर्थ समान भी हो सकते है स्रोर व्यंग्यार्थ में हीनता भी। इस दृष्टि से काव्य के चार भेद हो गए।

१. 'रस गंगाधर' काव्य के भेद।

तथा चा ब्यंग्यं काब्यं ग्रवरम् ग्रथमम् स्मृतम् सञ्चित्रं द्विविधं शब्दचित्रं वाच्यचित्रं ॥ वालवोधिनी पृष्ठ २ ॥

पंडितराज को संभवतः मौलिक रूप से चिन्तन करने की प्रेरणा इसी शब्द से मिली है।

ध्विति, गुर्गोभूत व्यंग्य स्रादि का रस, भाव, वस्तु स्रादि व्यग्य स्रवान्तर भेद स्रत्यन्त प्रौढ़ स्रौर सूक्ष्म निरूप्ण-क्षमता का परिचायक है। इस प्रकार एक (स्रर्थात् ध्विति) के नौ-नौ प्रधान तथा स्रनेक गौरा भेद हो जाते हैं।

व्यंग्य श्रौर वाच्य तथा रस, वस्त्, श्रलंकार के श्राधार पर काव्य के भेदों के निरूपण की जिस पद्धति को संस्कृत के म्राचार्यों ने म्रपनाया है, वह श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रौर श्रद्वितीय है। संभवतः विश्व की श्रन्य किसी भी भाषा में इतना प्रौढ़ श्रौर सूक्ष्म विवेचन नहीं है। संस्कृत के श्राचार्यों ने काव्य के बाह्य स्वरूप, ग्रभिव्यंजना के प्रकार, वर्ण्य विषय, भाषा ग्रादि की दिष्ट से भी काव्य के भेदोपभेदों का विशद विवेचन किया है। इसका निर्देश हम ऊपर कर चुके है, पर इन बाह्य भेदों के जंजाल में उन्होंने काव्य की **ग्रात्माकी** उपेक्षानहीं की है। उनके विवेचन का मुख्य ग्राधार "ध्वनि" न्नादि ही रहा है। इस प्रकार काष्य के बहिरंग से बढ़कर उसके **ग्र**न्तस्तल तक पहुँचकर उसके उत्कर्ध प्रथवा प्रपक्षं के देखने की प्रवृत्ति श्रीर क्षगता श्रात्यन्त स्पष्ट है। श्रानन्दवर्द्धनाचार्यने ध्वनि के श्राधार पर काव्य का भेद केवल रूढ़ि श्रौर परम्पराका खंडन करने के लिए ही किया है। उनका तात्पर्य काव्य के बाह्य स्राकार-सम्बन्धी स्थल भेदों से हटकर काव्य की स्रात्मा तक पहुंचकर परीक्षरण करने का है। काव्य के श्राकार सम्बन्धी भेद कृत्रिम है। इस विभाजन द्वारा रूढ़िप्रियता का खंडन किया गया है। काव्य प्रवि-भाज्य है, यह ग्रक्षण्एा धारा के समान प्रवाहित है, इस सत्य का भी निरूप्र होता है। स्रानन्दवर्द्धन का स्रभिप्राय काव्य-विभाजन में नहीं स्रपित् रूढ़ि के खंडन मे है। उत्तम-मध्यम फ्रांधि का भेद भी श्रत्यन्त स्थल है। केवल व्यंग्य की प्रधानता के कारण किसी काव्य को सुगम कह देना इन फ्राचार्यों को श्रिभिप्रेत नहीं है। काव्य की उत्तमता के लिए रमणीयता, श्राह्णाद, हृदय-स्पर्शिता, एक शब्द में "रस" की प्रौढ़ व्यंजना ही श्रपेक्षित है। श्रानन्दवर्द्धन तथा परवर्ती सभी प्रधान ब्राचार्यी का यही तात्पर्य है। वस्तु ब्रीर ब्रलंकार-ध्वनिकातो काव्यत्वभी रस ध्वनिके कारण ही है। इस प्रकार केवल "व्यंजना" के फ्राधार पर काव्य की उत्तमता की घोषएा में तात्पर्य नहीं है। श्राचार्य के कथन को स्थूल रूप श्रौर श्रभिधेयार्थ में ग्रहरण करके दस्तु-ध्विन वाले स्थलों को रस के गुराभित व्यंग्य वाले स्थलों से उत्कृष्ट मान लेना तो भारतीय परम्परा के पूर्णतः प्रतिकुल होने के कारएा भ्रप-सिद्धान्त हो जायगा।

व्यंजना की प्रधानता होने के कारण इसे ध्वनि-काव्य मानना पड़ता है। इस दृष्टि से यह उत्तम काव्य है। इसका यह तात्पर्य कभी नहीं है कि वस्त-ध्वनि का इलोक रस या भाव वाले स्थल की तूलना में उत्कृष्ट हैं। कृष्यू स्वामी ने श्रपनी पुस्तक मे इसको "सूवर्ण पृष्पां" तथा "ग्रन्रागवती संध्या" नामक दो इलोकों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। प्रथम इलोक केवल सुक्ति-मात्र है, पर ध्वित-सिद्धान्त के श्रनुसार व्यंजना की प्रधानता होने के कारण उत्तम काव्य कहा जायगा श्रौर दूसरा मध्यम । रस काव्य की श्रात्मा है, उसके किसी भी रूप से वस्तु श्रौर श्रलंकार श्रेष्ठ नहीं हो सकते। श्रगर काव्य-विभाजन का यह क्राधार बिलकुल दृढ़ ही मान लिया जाय तो यह निरूपण बिलकुल अवैज्ञानिक और अप-सिद्धान्त होगा। आचार्यको यह अभीप्सत नहीं था, इसका निर्देश भी कृष्पुस्वामी ने कर दिया है। दस्वयं स्राचार्य ने इस विभाजन के पुनः संस्कररा की क्षमता को स्वीकार किया है। इतना ही नहीं उन्होंने इसको प्रेर**सा भी दी है। श्राचार्य मम्मट श्रौर पंडितराज का** विवेचन वस्तुतः इस विभाजन का पुनः संस्कार-मात्र है । पंडितराज ने "ग्रधमाधम" का खडन "रमणीयता" के श्राधार पर किया है श्रौर उससे सुवित वाले स्थलों को व्यंजना-प्रधान होने पर भी उत्तमता का खंडन हो जायगा। पंडितराज ने रमगोयता के श्रभाव में सुक्ति-मात्र को काव्य मानने को ग्रस्वीकार करके इस विभाजन की स्थलता का स्पष्टत: खंडन कर दिया है। रस-ध्वनि, वस्तु-ध्वनि श्रौर श्रलंकार-ध्वनि को काव्य के प्रधान भेद मानकर उनमें उत्तम, मध्यम श्रीर श्रधम की कल्पना करने से उस विभाजन की वैज्ञानिकता स्पष्ट हो जाती है । "रस-ध्वनि" की सर्वोत्कृष्टता में कोई सन्देह ही नहीं है पर ''वस्तु-ध्वनि'' के स्थूल को इसके गुर्णीभूत व्यंग्य से उत्तम मानना इस सिद्धान्त के बाह्य स्थ्ल ग्रौर जड़ रूप का ग्रहरा-मात्र है। ऐसा ही क्राचार्यों को क्रिभिन्नेत है, इसका निर्देश ऊपर हो चुका है। कहने

सुवर्णपुष्पा पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः ।
 श्ररश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥

<sup>× × × × ×</sup> श्रजुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः । श्रहो देवगतिः कीटकृतथापि न समागमः ॥

२. एच० यी॰ एल॰ पृष्ठ ४३-४४। ( Highways and Byways of Litirary criticism in Sanskrit)

का तात्वयं यह है कि रस के गुणीभूत ब्यंग्य की वस्तु-ध्विन से उत्तमता में सन्देह नहीं है। इसी सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए पंडितराज ने अपने काव्य-विभाजन में शब्द-शिवत श्रीर रमणीयता दोनों का सिम्मिलित विचार किया है। जिस रसमय स्थल में किव के श्रसामध्ये के कारण व्यंग्य-सम्बन्धी कोई त्रुटि रह गई, उसको उत्तमोत्तम न कहकर उत्तम कह दिया जायगा। पर उसको केवल व्यंग्य की गौणता के कारए न श्रधम काव्य माना जा सकता है श्रीर न वस्तु-ध्विन श्रादि से हेय। कुष्युस्वामी द्वारा उद्धृत दो इलोकों से यह श्रत्यन्त स्पष्ट है।

यह विभाजन-पद्धति विश्व के समीक्षा-शास्त्र को काव्य की ग्रात्मा तक पेठने तथा तदुपरान्त काव्य की उत्कृष्टता का निर्णय करने का सन्देश देती हैं। काव्य बाह्य ग्राकार-प्रकार मे उलक्षकर समीक्षा करना व्यर्थ है। बाह्य स्वरूप के भेद कृत्रिम है, उनका कोई महत्त्व नहीं। काव्य के प्राण के स्पन्दन का ग्रनुभव ग्रीर माप ही वास्तविक काव्य-समीक्षा है।

पीछे हमने काव्य के कुछ प्रधान तत्त्वों का निर्देश किया है। ग्रलंकारादि कुछ स्थायी तत्त्व प्रायः विश्व की प्रत्येक भाषा के समीक्षा-शास्त्र में मान्य है। संस्कृत-ग्राचार्यों के प्रौढ़ चिन्तन के फलस्वरूप इन तत्त्वों को ग्रत्यन्त स्पष्ट रूप मिल गया है। इतनी स्पष्टता ग्रन्यत्र दुर्नभ है। यहां पर हम संक्षेप में इन तत्त्वों के विकास तथा स्वरूप पर विचार करेगे। इन्हों तत्त्वों के नाम पर कितपय विद्वान् सम्प्रदाय-विभाजन करते है। हम यहां पर स्थानाभाव के कारण सम्प्रदायों के विकास पर नहीं लिखेगे। संस्कृत-साहित्य के सम्प्रदायों के सम्बन्ध में हम ग्रपना मन्तव्य इसी ग्रध्याय में स्पष्ट कर चुके है।

रस ग्रौर ग्रलंकार संस्कृत-समीक्षा-शास्त्र की दो प्रधान वस्तुएँ हैं। इनका निरूपण प्रायः सभी ग्रन्थों में हुन्ना है। इनमें से कौन प्राचीन हैं, यह कहना कठिन हैं। भारतीय समीक्षा-सिद्धान्त के श्रनुसार काव्य के जो प्रधान तस्व है, उनके प्रादुर्भाव-काल के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सभी प्रधान तस्त्वों के बीज वेद में ढूँढ निकालने का प्रवृत्ति है। इन तस्त्वों में प्राचीनता ग्रौर नवीनता का तारतम्य स्थापित करने की सामग्री उपलब्ध भी नहीं है। संभवतः ऐसा कोई कम निश्चित किया भी नहीं जा सकता। काव्य की ग्रात्मा के श्रनुसंधान में इन तस्त्वों का नामकरण भारतीय श्राचार्य करता गया है। काव्य में शोभा लाने वाले धर्म ग्रलंकार माने जाते रहे। फिर उनमें से जिनका काव्य-सौन्दर्य से नित्य सम्बन्ध प्रतीत हुन्ना उन्हें रस का धर्म मानकर गुगा कह दिया गया। ग्गों का शब्द ग्रौर ग्रथं से सम्बन्ध मानकर

रीति की कल्पना हुई । इन तत्त्वों का पारस्यारिक सम्बन्ध भी स्थापित हुम्रा । कहने का तात्पर्ध यह है कि इन तत्त्वों के स्वरूप मे तो विकास हुम्रा, इनका पारस्परिक मन्तर भी स्पष्ट होता चला गया, इन्हें एक निश्चित स्वरूप भी मिलता गया, लेकिन इनके प्रादुर्भाव-काल का निर्णय संभव नहीं । एक तत्त्व के भिन्न स्वरूपों के विभिन्न नामकरण हुए भ्रौर उन्हें विभिन्न नामों से म्रभि-हित किया गया, लेकिन सबका म्रादि-स्रोत एक ही रहा । संस्कृत-म्रलंकार-शास्त्र का यह कमिक विकास भी इस प्रकार के सम्प्रदाय-विभाजन का समर्थन नहीं करता ।

वेदों तथा श्रार्य साहित्य मे अलंकारों का बहुत सुन्दर प्रयोग है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि ऋषियों ने यह प्रयोग जान-बुक्त कर किया है श्रथवा उन्हें प्रयुक्त ग्रलंकारों के स्वरूप ग्रौर परिभाषा की निश्चित धारएा। थी। ग्रलंकार भाषा के स्रभिन्त श्रंग है, उनका प्रयोग स्वतः ही हो जाता है। फल बेचने वाला ग्रपने फलों की प्रशंसा मे श्रनेक श्रलंकारों का प्रयोग करता है। इसलिए श्रलंकार-प्रयोग-मात्र से यह मानना तो समीचीन नहीं है कि वेदों मे श्रलंकार-निरूपरा है। पर इतना तो निश्चित ही है कि वेदों के परवर्ती काल में निरुक्त ग्रादि के प्रएायन-काल में ही ग्रलंकार पर विचार प्रारम्भ हो गया था। गार्ग, यास्क स्रादि ऋषियों ने उपमा श्रलंकार पर विचार किया है, इसका निर्देश हो चुका है। इस विवेचन के ग्राधार पर कुछ लोग ग्रलंकार को ही सबसे प्राचीन काव्य-तत्त्व कहना चाहते है। पर यह कहना तर्क-सम्मत नहीं प्रतीत होता है। ग्रादि किय ग्रीर भरतमुनि के काल के सम्बन्ध में कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। यह कहना संभव नहीं कि यास्क श्रौर गार्ग मृनि भरत से पूर्व के है। फिर उपनिषदों मे रस ही नहीं ग्रिपित ग्रन्य भी सभी तत्त्वों का निरूपण हुन्ना है। इसलिए इस प्रकार की प्राचीनता की बात कहने से कुछ मतलब सिद्ध नहीं होता। स्राचार्य स्रलंकारों के विवेचन का प्रारम्भ तो वस्तुतः भामह से ही मानते है, पर रस-सम्प्रदाय के प्रथम श्राचार्य भरत ही माने जाते है । भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, प्रतिहारेन्द्र, राज श्रादि श्रलंकार-सम्प्रदाय के प्रधान श्राचार्य माने जाते है।

भामह म्रादि म्रलंकारवादियों ने म्रलंकार को बहुत व्यापक म्रथं में ग्रहण किया था भ्रौर इससे म्र नंकार में ही 'रस, गुण' म्रादि तत्त्वों का भी समावेश हो गया था। उन म्राचार्यों के विवेचन से म्रलंकारों की बहिरंगता म्रथवा म्रन्तरंगता स्पष्ट नहीं होती। म्रलंकारों का स्वरूप भी परवर्ती काल के म्राचार्यों ने ही निध्चित किया। सभी तत्त्वों के स्वरूप का वि कास होता रहा स्रोर स्रन्त में ध्वि.निकार के समय में उनकी निश्चित परिभाषा बन गई। भामह स्रादि स्रालंकारिकों ने भी शब्द स्रोर स्रथं पर ही विचार किया है। उसीको सर्वस्व माना है, इसलिए एक प्रकार से उन्होंने भी परोक्ष रूप में स्रलंकारों की बहिरंगता स्वीकार कर ली है। स्रलंकारों को काव्य के शोभा-कारक तत्त्व कहा गया है। बाद में गुणों की भी यह परिभाषा करनी पड़ी। इस प्रकार स्रालंकारिकों के मिस्तब्क में स्रलंकार स्रोर गुणों के स्रन्तर को स्पष्ट समभ लेने की स्रावश्यकता अनुभव होने लगी। इस स्रन्तर के स्पष्टी-करण में तथा काव्य की स्रात्मा के स्रनुसन्धान मे काव्य के बहिरंग स्रौर स्रन्तरंग पक्ष की कल्पना करना स्रावश्यक हो गया। गुणों की स्रलंकारों से तुलना करने पर स्रलंकारों की बहिरंगता स्रपने-स्राप ही प्रतिपादित हो गई। इसी बहिरंग श्रौर स्रन्तः गे के विवेचन के द्वारा स्रलंकारों का स्वरूप निश्चत हो सका। यह कार्य स्रानन्दवद्ध न, स्रभिनव गुष्त स्रौर भोज के समय तक पूर्ण हो पाया।

भ्रलंकारों के विशेष श्रीर सामान्य दोनों स्वरूपों पर श्रत्यन्त विशद विवेचन हुन्ना है। सामान्य स्वरूप के विवेचन मे म्रलंकार शब्द मे व्यापक धर्म की प्रतिष्ठा हो गई। उक्ति-वैचित्र्य का कोई भी प्रकार ग्रलंकार नाम से ही श्रभिहित किया गया । 'व्यक्ति-विवेक' श्रौर उसकी व्याख्या मे श्रलंकारों को "भंगिभिए।ति" कहा गया है। यहाँ पर श्रलंकार की परिभाषा करते हुए "चारु-त्वमलंकारः" कहा गया है। यह वामन के श्रलंकार-लक्षण का शब्दान्तर-मात्र है। वामन ग्रलंकार को "सौन्दर्यमलंकारः" कहकर ग्रत्यन्त व्यापक ग्रर्थ मे ग्रहरा करते है। लेकिन उससे ग्रलंकार के निश्चित स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इसकी श्रपेक्षा वक्रोक्तिकार का विवेचन श्रलंकार को श्रधिक निश्चित स्वरूप प्रदान करता है। कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य की ग्रात्मा कहा है। वे "भंगिभिगाति" को ही श्रलंकार का सर्वस्व मानते है। यही दृष्टिकोएा भामह का भी है। वे भी ''वकोक्ति'' को ही प्रलंकार का सर्वस्व मानते है। यह "कोर्डऽलंकारः श्रनया विना" से श्रत्यन्त स्पष्ट है। 'व्यक्ति-विवेक' में यही कहा गया है । "शब्दार्थयोविच्छित्तिरलंकारः" । निमसाधु ने भी हृदयग्राही ग्नर्थ-प्रकारों को ग्रलंकार कहा है। " 'काव्यादर्श' में ग्रलंकारों को काव्य के शोभाकारक धर्म माना गया है। इन सभी लक्ष्मणों से यह स्पष्ट है कि संस्कृत के श्राचार्यों ने श्रलंकार का कितना व्यापक श्रर्थ लिया है। शब्द

१. ततो यावन्तो हृदयावर्जका ऋर्थप्रकारास्तावन्तो ऋलंकाराः।

स्रोर स्रथं का स्रसाधारएत्व, उक्ति का वैचित्र्य ही स्रलंकार है। 'गाय बनगाय-जंसी हैं' स्रोर 'मुख चन्द्रमा के समान हैं', ये दोनों उक्तियाँ स्रापाततः समान ही प्रतीत होती है। इन दोनों के बाह्य स्वरूप के स्राधार पर उन्हें 'उपमा' स्रलंकार के उदाहरएा कहना चाहिए। ' लेकिन प्राचीन स्रालंकारिकों का विवेचन इतना स्रप्रोढ़ स्रोर स्थूल नहीं है। उनकी व्याख्या इतने बहिरंग तत्त्वों पर नहीं टिकी है कि उन दोनों उक्तियों की स्रलंकारता मान्य हो जाय। तथ्य-निरूपएा या वस्तु की बौद्धिक प्रतीति काव्य का विषय नहीं है। काव्य का विषय भाव की स्रनुभूति जाग्रत करना है। उसका क्षेत्र बुद्धि की स्रपेक्षा हृदय ही ग्रधिक है। काव्य मे वस्तु का स्रथं-ग्रहएा नहीं स्रपितु बिम्ब-ग्रहएा स्रपेक्षित है, वस्तु या भाव का साक्षात्कार करा देना काव्य का कार्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर दूसरे वाक्य की स्रलंकारता स्पष्ट हो जाती है। संस्कृत के स्राचार्यों ने इतना सुक्ष्म विचार किया है।

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राचार्यों को ग्रलंकारों का काव्य के बाह्य पक्ष से ही सम्बन्ध मान्य है। ग्रानन्दवर्द्धन के पहले तक इसका स्पष्ट निर्देश तो किसी ने भी नहीं किया है, क्योंकि उस समय तक काव्य के शरीर ग्रीर ग्रात्मा के ग्रन्तर मे ही स्पष्टता नहीं ग्रा पाई थी। लेकिन ग्रलंकारों की शब्द श्रीर श्रथं से सम्बद्ध मानने, शब्द श्रीर श्रथं की विनिष्ठति कहने, उन्हें चारुत्व का हेतू बताने का तात्पर्य ही यह है कि वे इनको काव्य-शरीर का धर्म मानते है। काव्यप्रकाशकार ने ग्रलंकार श्रीर गर्गो का श्रन्तर स्पष्टः करके म्रलंकारों की बहिरंगता निश्चित रूप से सिद्ध कर दी है। उन्होंने श्रलंकारों को शब्द श्रीर अर्थ में सौन्दर्य-वृद्धि करके काव्य के श्रंगीभृत रस का उपकारक कहा है। इनका सीधा सम्बन्ध तो काव्य के शरीर से ही है। श्रतंकारों श्रीर रस का सम्बन्ध व्यभिचारी श्रीर ऐच्छिक है। किसी भी श्रलंकार का किसी विशेष रस से कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक स्रलंकार किसी भी रस का उपकारक हो सकता है और ग्रलंकार के ग्रभाव मे भी रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन गुरा रस के नित्य धर्म है। उनका रसों से निश्चित सम्बन्ध है। माध्यं वीभत्स ग्रीर रौद्र में नहीं रहता। गुर्गों का भी शब्द ग्रीर ग्रर्थ से गौरा सम्बन्ध है। उन्हें शब्द ग्रीर ग्रर्थ का धर्म कहना केवल गौरा प्रयोग-मात्र है। वे शब्द श्रीर श्रर्थ के सीन्दर्य के हेतु है, लेकिन ग्रलंकार उस सीन्दर्य में वृद्धि

उपमा हि यथा गौ तथा गवय: । रूपकम् गौ: वाहीक इति । न वैभवादि काव्योपयोगीति ॥ लोचन, पृष्ठ २१० ॥

करने वाले है। इसीलिए मम्मट ने उनकी तुलना हार, ग्रंगद ग्रादि ग्राभूषणों से की है। श्राभूषण सौन्दर्य में वृद्धि करते है, सौन्दर्य उत्पन्न नहीं कर सकते। यही वृष्टिकोण साहित्यदर्पणकार का भी है।

भ्रलंकार काव्य के बहिरंग है, इसका स्पष्ट प्रतिपादन श्रानन्दवर्द्धन के म्रनन्तर ही होने लगा था। उनकी बहिरंगता की दृष्टि से जो विवेचन किया गया उसीसे स्रलंकार-लक्षण मे विशेष स्पष्टता स्राई । ध्वनिकार इन तत्त्वों के महत्त्व में तारतम्य का निर्देश ग्रंगीभृत ग्रौरग्रंगीभृत शब्दों का प्रयोग करके करते थे। काव्य की म्रात्मा को भ्रंगी कहा गया था तथा शरीर को ग्रंग। ग्रलंकारों का समावेश निश्चय ही ग्रंग में हुग्रा। ग्राचार्य मम्भट ग्रौर साहित्यदर्गएकार ने श्रलंकारों की तुलना हार श्रादि श्राभुषएों से की श्रौर इस प्रकार उनको श्रत्यधिक बहिरंग कह दिया। लावण्य के प्राकर्षक ग्एा की वृद्धि में श्राभुषएा सहायक श्रवश्य होते है, पर उनके स्रभाव में भी लावण्य मनोमुग्धकारी होता है। इन स्राचार्यों की दृष्टि से ग्रलंकारों का इतना ही महत्त्व रहा। लेकिन ग्रभिनव गुप्त ने ग्रलंक।र-प्रयोग को सर्वत्र ग्राभूषएगवत् नहीं माना है। रसाक्षिप्त कवि द्वारा प्रयुक्त भ्रलंकारों की तुलना कुङ्कुम-लेपन भ्रादि कियाश्रों से ही करनी चाहिए। इतनी दुष्टि से म्रलंकार काव्य के लिए म्रपेक्षाकृत म्रधिक म्रन्तरंग हुए। भोज ने इसे श्रौर भी स्पष्ट कर दिया । उन्होंने वस्त्र, माला, श्राभुषएा श्रादि धारए। करना, बाल काढ़ना, ग्रौर स्नान कुङ्क् म-लेपन ग्रादि कियाग्रों को कमशः बाह्य, ग्रभ्यन्तर ग्रौर बाह्याभ्यन्तर कहा है तथा इनकी तुलना शब्दालंकार, ग्रथलिंकार श्रीर उभयालेकार से की है। ग्रानन्दवर्द्धनाचार्य का दृष्टिकोएा तो ग्रीर भी विशव है। वे ग्रलंकारों को केवल काव्य के ग्रंगभूत नहीं मानते है। जो ग्रलंकार वाच्य होते है वे तो ग्रंगभूत है, लेकिन व्यय्य प्रलंकार-काव्य की ग्रात्मा बन जाते है। वे स्वयं ग्रंगीभूत हो जाते है। <sup>3</sup> प्रतिभावान किव के द्वारा ग्रलंकार-प्रयोग स्वतः ही हो जाता है। अकाव्य की भाषा साधारण बोल-चाल प्रथवा

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुःचित् ।
 हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ काव्य प्रकाश ॥

२. शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा शोभातिकामिनः। रसादोनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽङ्गदादिवत्॥ साहित्य-दर्पण्॥

शरीरीकरणं येवा वाच्यत्वेन व्यवस्थितम् ।
 ते त्र्यलंकाराः परा छाया मनित ध्वन्यगता गताः ॥ ध्वन्यालोक,द्वितीय उद्योत ॥

४. स्रलंकः राणि हि निरूष्यमाण-दुर्वटान्यपि रत-समाहित चेतस. प्रतिभानावतः कवे वह पूर्णिकथा पाकः पतःन्ति ।

शास्त्र की भाषा से भिन्न होती है। उसमें एक विच्छित्त, वैचित्र्य होता है। शब्दार्थ का वैचित्र्य ही ग्रलंकार है, इसलिए ध्विनकार ने ग्रलंकारों को काव्य के शरीर का तो ग्रभिन्न ग्रंग माना ही है। रस को ग्रव्यंजित करने वाले शब्दार्थ का एक विशेष प्रकार, एक विशेष संघटना ही ग्रलंकार है। इसलिए वे बहिरंग नहीं यह भी उन्हें मान्य है। ध्विनकार ने स्पष्ट कहाँ है: 'तस्मान्न तेषां बहिरंगत्वं रसाभिव्यक्तौ।' 'ध्वन्यालोक' ने ग्रनंकारों के जिस स्वरूप की प्रतिष्ठा की है, उसमे प्राचीन ग्रालंकारिकों की ग्रपेक्षा ग्रथं की विशदता है। उन्होंने भी ग्रलंकार को शब्दार्थ का वैचित्र्य ही माना है। दूसरी तरफ उन्होंने काव्य की ग्रात्मा ग्रौर शरीर की दृष्टि से विवार करके उनके महत्त्व का भी प्रतिपादन कर दिया है तथा ग्रलंकार को काव्य की ग्रात्मा कहकर तो उसकी विशदता में ग्रौर भी वृद्धि कर दी है। ग्रानन्दवर्द्ध नाचार्य ने ग्रपने पूर्ववर्ती ग्रालंकारिकों की विचार-सामग्री का उपभोग भी किया है तथा उसमें ग्रपने मौलिक चिन्तन से नवीनता ग्रौर प्रौढता भी ला दी है।

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि अलंकार-काव्य की आतमा 'रस' की श्रपेक्षा बहिरंग श्रवक्य है, पर वे काव्य-शरीर के श्रभिन्न श्रग भी है। इस प्रकार वे काव्य के लिए नितान्त बहिरंग नहीं है। श्राभषणों की तरह वे सौन्दर्य के प्रसाधन-मात्र ही नहीं है, परन्तु लावण्य के ग्राभिन्न ग्रंग भी है। शब्द ग्रीर श्चर्यगत माध्यं, प्रसाद ग्रौर ग्रोज रस के व्यंजक है, काव्य-शरीर का लावण्य वे ही है, इसलिए वे ग्रलकारगत शब्द-ग्रर्थ के वैचित्र्य की ग्रपेक्षा ग्रन्तरंग है। रसाक्षिप्त कवि की श्रलंकार-योजना इन गुँगों के स्वाभाविक श्राकर्षण में वृद्धि करती है। इसलिए गुर्गों की अपेक्षा से तो अर्लंकार बहिरंग है, पर वे सदा ही काव्य के लिए पूर्णतः बहिरंग, ऊपर से श्राभुषणों की तरह श्रारोपित नहीं कहे जा सकते है। हाँ, जहाँ ये ग्रलंकार काव्य-शरीर के सौन्दर्य के ग्राभन्न श्रंग न होकर उसमें श्राभुषाों की तरह वृद्धि करते है, वहाँ पर इनकी बहिरंग कहना ग्रधिक समीचीन है। ग्रलंकारों की बहिरंगता का एक तात्पर्य यह भी है कि उनका सौन्दर्य ग्रौर समीचीनता काव्य की ग्रात्मा रस पर ही ग्राश्रित है। जैसे श्रचेतन शव के श्राभुषण श्रीर लावण्य दोनों ही श्रमंगलकर प्रतीत होते है, उनमें कोई भ्राकर्षण नहीं रह जाता है, वैसे ही रसहीत-काव्य में भ्रलंकारों का म्राधिक्य भार-स्वरूप है। म्रलंकार-प्रयोग का म्रीचित्य रस पर ही म्राश्रित है,

१. यतो रसा वाच्यविशेपैरेव श्रास्तेष्तव्याः तस्यितिपादकैश्च शब्दे तस्यितिपादिनो वाच्यविशेषा एव रूपकादयो अलकाराः ॥ ध्वन्यालोक पृष्ठ २७ ॥

उनकी उपादेयता रस-निष्पत्ति के सहयोग में है। श्र अलंकार के लिए अलंकार्य की अपेक्षा है, यही उसका बहिरंगत्व है। 'ध्विन' होने पर तो यह बहिरंगत्व भी नहीं रह जाता है, अलंकार भी अन्तरंग ही बन जाता है। ऊपर अलंकार के सम्बन्ध में आनन्दवर्धनाचार्य का जो मत उद्धृत हुआ है, वह संस्कृत-साहित्य में सर्वमान्य है। आचार्य मम्मट ने भी गुरा और अलंकार दोनों का काव्य से समवाय सम्बन्ध माना है, इससे उसकी अन्तरंगता प्रतिपादित हो गई है। उन्होंने अलंकारों से आभूषर्गों की तुलना अपूर्ण बताई है। 'काव्य-प्रकाश' के टीकाकार ने अलंकारों को शब्द और अर्थ से अपृथक् सत्ता वाला कहा है। इससे उनके मत में भी अलंकार काव्य-शरीर के अभिन्न अंग हो गए है!

श्रलंकारों के सामान्य ग्राधार के सम्बन्ध में भी संस्कृत-ग्राचार्यों ने पर्याप्त विचार किया है। विभिन्न ग्राचार्यों ने विभिन्न ग्राधार माने है। कुछ ग्राचार्य सब भ्रलंकारों को उपमाकाही भेद मानते है। उनका कहना है कि बिना उपमा के किसी भी ग्रलंकार की ग्रनंकारता संभव नहीं। दंडी ने सभी ग्रलङ्कारों के मूल में इलेख को माना है। <sup>3</sup> भामह को स्वभावोक्ति का ग्रलङ्कारत्व मान्य नहीं है, इसका विवेचन ग्रागे इसी भ्रध्याय में 'वक्रोक्ति' के प्रसंग में किया जायगा। वे सब म्रलङ्कारों के लिए म्रतिशयोक्ति की म्रपेक्षा मानते है। भामह ने 'स्रितिशयोक्ति' स्रौर 'वक्नोक्ति' को प्रायः एक ही स्रर्थ में प्रयुक्त किया है। 'वक्रोक्ति' को ग्रलङ्कारों का मल ग्राधार मानने के कारए। ही उन्होंने सूक्ष्म, हेत ग्रौर लेश को श्रलङ्कार नहीं माना है । भामह को 'वक्रोक्ति-शून्यता' से 'सर्वालङ्काराभाव' ही स्रभित्रेत है। कुल्तक ने तो 'वक्रोक्ति' शब्द का बहुत व्यापक ग्रर्थ लिया है। उन्होंने ग्रलङ्कार ही नहीं सारे काव्य की ग्राधार-भूमि ही 'वकोक्ति' मान ली है। उनके 'वार्ता' को काव्य मानने का का रेश भी यही है। 'वकोक्ति' शब्द का तात्पर्य उक्ति वैचित्र्य के रूप में संस्कृत-म्राचार्यों को मान्य हो गया श्रौर इस रूप में 'वकोक्ति' को सभी ने श्रलंकार-मात्र की म्राधार-भूमि मान लिया है । इसका भ्रौर विशव विवेचन ग्रागे किया जायगा ।

संस्कृत में समीक्षा-शास्त्र के प्राचीनतम उदाहरण श्रलंकार-निरूपण के

१. तथा हि स्रचेतनं शवशरीरं कुण्डलाद्युपेतमिष न भाति स्रलंकार्यस्याभावात् । यितशरीरं कटकादियुक्त हास्यावह भवति स्रलंकार्यस्य स्रनोचित्यात् ॥ 'ध्वन्यालोक', लोचन पृष्ठ ७५ ।

२. 'काव्य-प्रकाश', बालबोधिनी पृष्ठ ४७०-७१।

३. १तेपः सर्वास पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्।

रूप में ही प्राप्त होते है। सभी भ्राचार्यों ने इस विषय पर थोड़ा विचार तो किया ही है। भेदों श्रौर उपभेदों की कल्पना करते जाना संस्कृत-श्राचार्यों की प्रधान विशेषता रही है। श्रलंकारों की संख्या-वृद्धि का भी यही कारए है। ईसाकी १२ वीं शताब्दी तक यह संख्या १०३ तक पहुँच गई थी श्रौर पंडितराज के समय में यह संख्या भी बढ़कर १६३ हो गई। विज्व-साहित्य में श्रलंकारों का इतना सुक्ष्म विभाजन श्रन्यत्र शायद ही उपलब्ध हो । श्रलंकारों की संख्या-वृद्धि की दृष्टि से ईसा की ग्राठवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का समय स्वर्ण युग कहा जा सकता है । इस काल में संस्कृत-ग्राचार्यों का ध्यान प्रधानतः इसी तत्त्व पर रहा। प्रधान श्रलंकारवादी इसी काल में हुए है। वैसे तो श्रानन्दवर्द्धन, श्रभिनव गुन्त श्रादि भी इसी काल के श्राचार्थ है, इसलिए इन शताब्दियों को प्रलंकार ही नहीं संस्कृत समीक्षा-शास्त्र के विकास का ही स्वर्ण-युग कहना चाहिए । इसके श्रनन्तर इस क्षेत्र में ग्रधिक प्रतिभा श्रवतीर्ण नहीं हुई । जो मौलिक उद्भावनाएँ इस काल में हो चुकी थीं उन्हींकी विशद व्याख्या ग्रथवा राधारए परिमार्जन परवर्ती काल में होता रहा । 'रस गंगाधर' संस्कृत-समीक्षा-शास्त्र की सबसे प्रौढ़ ग्रौर प्रामारिशक रचना है. पर इसके मूल-भूत सिद्धान्तों की उद्भावना नवीं शताब्दी तथा उनसे कुछ परवर्ती काल में हो चकी थी। संस्कृत-समीक्षा के सभी सम्प्रदाय इस दसवीं शताब्दी के पूर्व ही बन चुके थे। म्रानन्दवर्द्धन, म्रभिनव गुप्त, कुन्तक, क्षेमेन्द्र म्रादि म्राचार्य प्रायः समकालीन ही है। मम्मट भी प्रायः इनके समकालीन ही है। इन श्राचार्यों ने श्रन्य तत्त्वों के साथ ही श्रलंकारों पर भी विशद विवेचन किया है। इनका ध्यान भी इन भेदोपभेदों की स्रोर गया है। प्रत्येक स्राचार्य ने स्रपने पूर्ववर्ती ग्राचार्यों के ग्रलंकार-निरूपए का उपयोग किया है। उनकी संख्या श्रौर परिभाषा मे बहुत-कुछ परिवर्तन होता रहा है। श्रलंकारों की संख्या भी संस्कृत-साहित्य के ग्रालंकारिकों के काल-निर्णय का एक ग्राधार रहा है। एकावली, तद्गुरा, पर्याय, परिकर, श्रादि का विवेचन भामह, दंडी, भट्टी, बद्भट, वामन ने नहीं किया है, श्रौर रुद्रट, भोज, मम्मट, रुध्यक श्रादि श्राचार्यों ने इनका निरूपण किया है। कुछ अलंकार इन्हीं आचार्यों द्वारा आविष्कृत हुए हैं श्रौर इस ग्राधार पर भी ये श्राचार्य भामह, दंडी, वामन ग्रादि से परवर्ती कहलाते है।

म्रालंकार-विभाजन के कई म्राधार माने गए है। शब्दगत, म्रर्थगत म्रौर

१. काव्य-विचार

उभयगत विभाजन तो सर्वमान्य ही है। भोज ने ग्रलंकारों का एक नवीन विभाजन बाह्य, ग्राभ्यन्तर ग्रौर बाह्याभ्यन्तर नाम से किया है। ग्रलंकार-विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास रुद्रट के द्वारा हुग्रा है। उन्होंने वास्तव, ग्रौपम्य, ग्रतिशय ग्रौर श्लेष ये पाँच ग्रलंकार-विभाजन के ग्राधार माने हैं। इसके बाद रुप्यक ने सात ग्राधार मान लिए। 'प्रतापरुद्रीय' में निम्न लिखित ग्राधारों का उल्लेख है— साधम्यं, ग्रध्यवसाय, विरोध, वाक्य-न्याय, लोक-व्यवहार, तर्क-न्याय, श्रुङ्खला-वैचित्र्य, ग्रपह्मव ग्रौर विशेष वैचित्र्य। इसमें भी 'साधम्यं' के कई उपभेद ग्रौर मान लिये। भेदप्रधान, ग्रभेदप्रधान, भेदाभेद, साधारएा। ये ग्राधार विभिन्न समयों में निरन्तर बदलते रहे है। ग्रलंकारों का निरन्तर विकास होता रहा। उक्ति-वैचित्र्य के विभिन्न प्रकारों की उद्भावना ग्रालंकारिक करते रहे। इससे विभाजन का कोई भी ग्रध्याय हमेशा के लिए पर्याप्त ग्रौर सर्वमान्य नहीं रह सका।

काव्य में भ्रलंकारों के महत्त्व के सम्बन्ध मे भी भ्राचार्यों का पर्याप्त मतभेद रहा है। भारतीय श्राचार्य-परम्परा में श्रलंकारों को काव्य के श्राव-इयक तत्त्व मानने में किसी को भ्रापत्ति नहीं है। लेकिन इसके महत्त्व पर एकमत्य नहीं हुन्ना। काव्य की ग्रात्मा का गौरव रस, ग्रलंकार, रीति न्नादि सभी प्रधान तत्त्वों को प्राप्त हुन्ना है। श्रात्मा के विचार से ही श्रन्य तत्त्वों के महत्त्व का तारतम्य भी प्रतिपादित हुन्ना। भामह् दंडी न्नादि ने रस का भी श्रलंकारों में ही समावेश कर लिया। इस प्रकार वे तो काव्य के लिए श्रलंकार-विज्ञिष्टता को नितान्त श्रनिवार्य मानकर ही चले। रस श्रीर ध्वनि वालों ने इसे रस का उपकारक मानकर इसे गौएा स्थान दिया। काव्य-क्षेत्र में स्नानन्द-वर्द्धन के प्रवेश के साथ काव्य के विभिन्न तत्त्वों में एक विशेष व्यवस्था स्थापित हो गई थी। काव्य की ब्रात्मा के ब्रनुसंधान में इनके पूर्ववर्ती ब्राचार्य भी संलग्न थे। ध्वनिकार ने इस कार्य को पूरा किया। उनके समय में ही 'रस' काच्य की म्रात्मा का गौरव प्रायः सर्वसम्मति से प्राप्त कर चुका था म्रौर इस प्रकार रस की दृष्टि से काव्य के ग्रन्य सब तत्त्वों में एक व्यवस्था स्थापित हो गई थी। इसी व्यवस्था प्रथवा समन्वय के सिद्धान्त का श्रनुसरएा करने के कारए मम्मट ग्रादि परवर्ती ग्राचार्थों को समन्वयवादी कहा गया है। लेकिन इस समन्वय के बाद भी भ्रलंकार का महत्त्व घटा नहीं था। काव्य का प्राण चमत्कार माना जाता था भ्रौर उसका एक हेत् ग्रलंकार भी माना गया। म्रलंकार शब्द का व्यापक म्रर्थ लिया गया म्रोर उसकी उपस्थिति भी म्रनिवार्य हो गई। निरलंकार-स्थलों को काव्य मानने में मम्मट को ग्रापत्ति है, इसका विवेचन पीछे 'काव्य-लक्षरा' पर विचार करते संमय किया गया है। इससे स्पष्ट है कि ग्रलंकार उक्ति-वैचित्र्य के सामान्य स्वरूप में काव्य में रहेगा ही, चाहे उसके किसी विशेष रूप का विवेचन न हो सके। इससे ग्रलंकारत्व काव्य का लक्षराघटक सिद्ध हो गया। काव्य में ग्रलंकारों के स्थान के सम्बन्ध में कुछ विचार इसी ग्रध्याय में उनकी बहिरंगता पर लिखते समय भी किया गया है। उन्हें काव्य-शरीर का ग्रभिन्न ग्रंग कहा गया है। ध्विनकार ने ग्रलंकार-ध्विन को काव्य की ग्रात्मा कहकर तो ग्रलंकारों का महत्त्व ग्रौर भी बढ़ा दिया है। ग्रानन्दवर्द्ध न ग्रलंकारों को काव्य के ग्रंगभूत तो सर्वत्र ही मानते है, इस प्रकार उनका प्रयोग काव्य में ग्रपिरहार्थ है। जयदेव-जैसे कितपय ऐसे ग्राचार्य भी हुए है, जिन्होंने निरलंकार काव्य मानना 'ग्रनुष्ण ग्रम्न' कहने से भिन्न नहीं माना। इस विवेचन से काव्य में ग्रलंकार की ग्रनिवार्य उपस्थित होती है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि ग्रलंकारों के विशेष प्रकार भी काव्य में रहने ग्रावश्यक है। उक्ति-वैचित्र्य के ग्रभाव में काव्य की कल्पना नहीं हो सकती, यही संस्कृत-ग्राचार्यों को ग्रभित्रेत है। संस्कृत में ग्रलंकार उक्ति-वैचित्र्य, भंगिभिगिति ग्रादि ग्रथों में ग्रहगा हुग्रा है।

वक्रोक्ति—श्रत्यन्त प्राचीन काल में ही किवयों श्रौर श्राचार्यों की यह दृढ़ धारए। बन गई थी कि काव्य में शब्द श्रौर श्रथं के एक विशेष सम्बन्ध का ही महत्त्व है। भट्टनायक ने शास्त्र को शब्द-प्रधान, श्राख्यान को श्रथं-प्रधान श्रौर काव्य को इनसे पृथक् दोनों गुर्गों-सहित व्यापार-प्रधान कहा है। 'श्रग्नि-पुराए।' में भी यही कहा गया है। काव्य में शब्द श्रौर श्रथं दोनों का ही महत्त्व कम है, इनके विशेष सम्बन्ध, इन दोनों के समन्वय में ही काव्य है। श्राचार्यों हारा काव्य-सामान्य के लिए साहित्य शब्द का भी पर्याप्त प्रयोग हुश्रा है श्रौर इसके मूल में यही समन्वय की भावना है। कवि-कुल-शिरोमिए। कालिदास ने

१. शब्द प्राधान्यमाश्रित्य तत्र शास्त्रं पृथग्विदुः । त्रश्यें तत्त्वेन युक्ते तु वदन्त्याख्यानमेतयोः । द्वयोगुं ण्लवेन व्यापारप्राधान्ये काव्यगीर्भवेत् ॥

<sup>&#</sup>x27;मद्दनायक'

त्रंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थवनलकृती ।
 त्रसौ न मन्येते कस्मादनुष्णमनलंकृतीः ॥

<sup>&#</sup>x27;चन्द्रालोक'

शास्त्रे शब्दप्रधानस्विमितिहासेषु निष्ठता ।
 श्रिभिवायाः प्रधानस्वात् काव्यं ताभ्या विभिन्नते ॥ श्रिग्नि पुराण् ॥

भी "वागर्याविव संपृक्ती वागर्यप्रतिपत्तये" से इसी समन्वय के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। किव नीलकंठ ने काव्य के लिए विशेष विन्यास-भव्यता को स्रावश्यक माना है। राजशेखर ने इसीको 'उक्ति-विशेष' के नाम से स्रिभिहित किया है। काव्य की भाषा साधारण बोल-चाल स्रौर शास्त्र की भाषा से भिन्न होती है। उसमें विन्यास की भव्यता, शब्द स्रौर स्र्थं का वैचित्र्य, स्रौर उनका समन्वय रहता है। इसीको प्राचीन स्राचार्यों ने 'उक्ति' कहा है। यह शब्द काव्य की भाषा के स्र्यं मे रूढ़ हो गया है। राजशेखर की स्त्री स्रवन्तीसुन्दरी ने इसीको "विदग्ध-भिगतिभंगि" कहा है। उक्ति के इसी स्वरूप में भामह स्रौर कुन्तक द्वारा प्रतिपादित वकोक्ति के बीज उपलब्ध होते है। इन दोनों स्राचार्यों ने भी 'वकोक्ति' की व्याख्या मे स्रवन्तीसुन्दरी द्वारा प्रयुक्त पदावली का ही प्रयोग किया है। 'वकोक्ति' का मूल भट्टनायक की विचार-धारा में उपलब्ध होता है। भामह स्रौर कुन्तक के समय मे इसका स्वरूप निश्चत हो गया।

संस्कृत-साहित्य में वक्रोक्ति शब्द दो पृथक् स्रथीं में प्रयुक्त होता है। 'म्राग्नि पुराएा' में वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार माना है स्रोर उसके 'काकु' तथा 'श्लेष' दो भेद भी किये हैं। इसके स्रान्तर रुद्रट ने भी इसे शब्दालंकार ही कहा है। रुद्रट ने इसे उदाहरएों द्वारा स्रधिक स्पष्ट कर दिया है। परवर्ती स्राचार्यों को वक्रोक्ति के सम्बन्ध में यही मत स्रधिक मान्य है। भोज, मम्मट, स्रादि ने भी उसे शब्दालंकार ही माना है। स्राचार्य विश्वनाथ ने तो इसे एक स्रलंकार-मात्र मानकर कुन्तक के काव्य-लक्षरण का खंडन ही किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत-साहित्य में वक्रोक्ति का यह स्रथं स्रधिक मान्य हुस्रा है। वामन ने 'वक्रोक्ति' शब्द का सबसे विभिन्न स्रथं किया है। वे इसे एक स्रथलंकार मानते हैं। उन्होंने इसका लक्षरण "सादृश्यालक्षरणा वक्रोक्ति" दिया है। यह स्रथं संस्कृत-साहित्य के किसी भी स्रन्य स्राचार्य को मान्य नहीं है। मम्मट ने इसी 'सादृश्यलक्षरणा' को स्रतिशयोक्ति का एक भेद कहा है।

भामह, कुन्तक ग्रादि ग्राचार्यों ने इन दोनों ग्रथों से भिन्न एक तीसरा ग्रथं लिया है। भामह ने 'वक्रोक्ति' को ग्रलंकार सामान्य की ग्राधार-भूमि कहा है। उनके मतानुसार 'वक्रोक्ति' के ग्रभाव में काव्य की भी कल्पना नहीं की जा सकती। काव्य ग्रभिव्यंजना का वैचित्र्य ही है। साधारण उक्ति में काव्यत्व नहीं है। यही कारण है कि भामह ने 'वार्ता' को काव्य नहीं माना है। भामह ने 'वार्ता' का उवाहरण देकर उसके काव्यत्व को ग्रस्वीकार किया

है। <sup>९</sup> वैचित्र्य के स्रभाव के कारएा ही भामह स्वभावोक्ति को श्रलंकार नहीं मानते है। स्वभावोक्ति के ग्रलंकारत्व पर उनके परवर्ती सभी ग्राचार्यों ने विचार किया है। उनमें से ग्रधिकांश व्यक्ति इसे ग्रलकार मानने के पक्ष में है। दंडी ने स्वभावोक्ति को **ग्रादि ग्रलंकार कहा है। दंडी इसमे** भी साधारण चमत्कार मानते है, इसीलिए उन्होंने उसे ग्रलंकार माना है। वे श्रलंकारों के दो प्रधान भेद मानते है, वकोक्ति श्रौर स्वभावोक्ति । 3 दंडी ने भी रस ग्रौर भाव का समावेश वक्रोक्ति में ही किया है, क्योंकि ये दोनों **ग्राचार्य ग्रलंकारवादी हं** ग्रौर उनके मतानुसार वक्रोक्ति **ग्रलकार**त्व का सामान्य घरातल है। भोज ने रस की ृथक् सत्ता स्वीकार कर ली है ग्रौर उसको वक्रोक्ति की ग्रपेक्षा स्वभावोक्ति रस के ग्रधिक निकट मान्य है। उन्होंने काव्य की श्रभिव्यंजना के तीन विभाग किये हे, रसोक्ति, स्वभावोक्ति श्रीर वकोक्ति। भोज नं वकोक्तिको दो अर्थो मे प्रयुक्त किया है अर्लंकार सामान्य तथा उपमा रूपक ग्रादि की ग्राधार-भूमि। वक्रीक्ति को ग्रलंकार सामान्य का लक्षरण मानते हुए भी भोज ने इस श्रर्थ मे इसका प्रयोग बहुत कम किया है। इसके लिए उन्होंने ग्रलंकार शब्द का प्रयोग ही उचित समका है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि वक्रोक्ति के दो भिन्न ग्रर्थों का साथ-साथ विकास हम्रा है। स्वभावोक्ति के विकास ने वक्रोक्ति प्रथवा ग्रलंकार सामान्य के स्पष्टीकरण में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया है। मम्मट ने 'वक्रोक्ति' को एक शब्दालंकार-मात्र माना है, पर वे भी वकता की ग्रलंकार सामान्य की श्राधार-भूमि मानते है। उसके बाद ग्रन्नंकारों के लक्ष्मण में रस की श्रपेक्षा से विचार होने लगा था। उनमे चमत्कार की प्रधानता मानी जाने लगी। चमत्कार-तत्त्व भी पंडितराज के समय तक ग्राते-ग्राते 'रमग्गीयता' के व्यापक रूप में विलीन हो गया। यद्यपि परवर्ती ग्राचार्यों ने ग्रलंकार सामान्य को 'वक्रोक्ति' के नाम से भ्रभिहित तो नहीं किया है, पर चमत्कार, वैचित्र्य भ्रादि उसी वक्रोक्ति के विकसित रूप-मात्र है। इस प्रकार वक्रोवित के दोनों श्रर्थ

गतोऽस्तमको भातीन्दु यान्ति वासाय पत्तिणः।
 इत्येवमादि किं काव्यं वार्तामेना प्रचत्तते ॥ काव्यालकार ॥

२. नानावस्थं पदार्थाना रूप साचाद्विवृग्वती । स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेन्याधा सालकृतिर्यथा ॥ काव्यादर्श २।८ ॥

३. श्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वकोक्तिपु श्रियम्। भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिर्वकोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ॥ काव्यादर्श १।३६२॥

ही भारतीय साहित्य-शास्त्र की स्थायी सम्पत्ति है। उन दोनों का पर्याप्त विकास हुम्रा है। यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि वामन के द्वारा मान्य म्रथं संस्कृत के म्रन्य किसी भी म्राचार्य को मान्य नहीं है, इसलिए उसका विकास भी नहीं हुम्रा है।

ऊपर उक्ति के सम्बन्ध में भट्टनायक का जो मत उद्धृत किया गया है, उसी में वक्रोक्ति के व्यापक अर्थ के बीज निहित है, यह पहले कहा जा चुका है। भट्टनायक ने वैचित्र्य, भव्यता आदि गर्गो का निर्देश किया है। ये ही तरव भामह के 'काव्यालंकार' में विशेष स्पष्ट ग्रौर विकसित रूप में मिलते हैं। भामहने स्रतिशयोक्ति स्रौर वक्रोक्ति को एक ही स्रथं मे प्रयुक्त किया है। वे भ्रातिशयोक्ति को लोकातिकान्त कहते हैं। उसीको उन्होंने 'सेषा सर्वेव वकोक्ति रमगुगियार्थो विभाव्यते' कहकर वकोक्ति कह दिया है। "कः ग्रलंकारः श्रनया विना" से इसीको श्रलंकार सामान्य की श्राधार-भूमि भी कहा गया है ।<sup>२</sup> यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि वे विकोक्ति को ही काव्य मानते है। दंडी भी भ्रातिशयोक्ति के अर्थ में भामह से सहमत है। उन्होंने 'लोकातिकान्त' के स्थान पर 'लोकसीमातिवत्तिनी' कहा है। उइन दोनों शब्दों के प्रर्थ मे कोई श्रन्तर नहीं है। भामह की तरह दंडी ने भी वक्रोक्ति को श्रलंकार सामान्य के ग्रर्थ में प्रयुक्त किया है। ''इलेवः सर्वासु पुष्णाति प्रायः वन्नोक्तिष् श्रियम्'' इसकी व्याख्या में यह ग्रौर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वक्रोक्ति से उपमादि ग्रलंकारों का ग्रहरा हो जाता है। <sup>४</sup> वकोक्ति का यह श्रर्थ श्रानन्दवर्द्धन श्रौर ग्रिभिनव गुप्त को भी मान्य है। वे भी वक्रता के अभाव मे अलंकारत्व नहीं मानते है । उनका ध्वनि-सिद्धान्त इतना व्यापक ग्रौर समीचीन है कि उसके श्राधार पर सब तत्त्वों मे एक सामजस्य स्थापित हो सका है। ग्रिभिनव गुप्त ने **श्र**पनी लोचन व्याख्या में ''वक्रोक्ति शुन्य शब्देन सर्वालंकाराभावश्च उक्तः'' कहा है। महिमभट्ट ने श्रपनी पुस्तक 'व्यक्ति विवेक' में भी यही मत स्वीकार

निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिकािन्तगोचरम् ।
 मन्यते त्र्रातिशायोक्ति तामलंकारतया मया ॥ काव्यालंकार २!८४॥

२. वाचा वकार्थ शब्दोक्तिरलंकाराय कल्पते।

विवच्चा या विशेषस्य लोकसीमातिवर्त्तिनी
 ग्रसावितिशियोक्तिः स्यादलकारोत्तमा यथा ॥काव्यादर्श २।२१४॥

अ. वाङ्मयस्य द्वैविध्य दर्शयति भिन्नमिति । स्वभावोक्ति त्राखलंकारः वकोति
 शब्देन उपमादयः संकीर्ण-पर्यन्ता त्र्यलकारा उच्यन्ते । काव्यालंकार २।३६२

किया है। वे भी सभी म्रलंकारों को 'वक्रोक्ति' का ही भेद मानते है। "भंगि-भिएतिभेदानामेव म्रलंकारत्वोपगमात्" से यह स्पष्ट है। म्रानन्दवर्द्ध न म्रौर म्रिभनव गुप्त ने सौन्दर्य या चारुत्व को म्रलंकार ही नहीं काव्य का भी मूल माना है। उन्होंने कई-एक स्थानों पर यहां तक कह दिया है कि बिना चारुत्व के 'ध्विन' भी स्वीकृत नहीं की जा सकती। ' चारुत्वप्रतीतस्तिह काव्यस्य म्रास्मास्यात् इति, तदगीकुमंएव," "गुणालंकारौचित्यमुन्दरशब्दार्थ-शरीरस्य सित ध्वन्यात्मिन म्रात्मिन काव्यरूपता व्यवहार", "विविध विशिष्टवाच्यवाचकरचना प्रपंच चारुण काव्यस्य" म्रीभनव गुप्त म्रौर म्रानन्दवर्द्ध न के इन वाक्यों से काव्य में सौन्दर्य के स्थान के सम्बन्ध मे उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। म्रीभनव गुप्त ने यही बात म्रलंकार-निरूपण के म्रवसर पर कही है। वे चारुत्व को म्रलंकार-सामान्य का लक्षण मानते है; इन म्राधारों पर इन दोनों ध्विनवादी म्राचार्यों का वक्रोक्ति म्रथवा वक्रता को म्रलंकारों का म्रावश्यक तत्त्व मानना स्पष्ट है।

कुन्तक ने वकोक्ति शब्द का वह ग्रर्थ लिया है जो भामह को मान्य रहा है। उन्होंने वक्रोक्ति को "लोकोत्तचमत्कारकारि", "वाग्वैदग्ध्य", "भंगिभिएति" म्नादि पदों से स्पष्ट किया है। भामह कवि-प्रतिभा के सम्बन्ध में मौन है, पर कुन्तक ने कवि-कर्म-कौशल को इसका प्रधान सत्य माना है। कवि-प्रतिभा के बिना, वकोक्ति नहीं हो सकती है। कुन्तक वक्रोक्ति को केवल श्रंलकार सामान्य ही नहीं मानते है ग्रिपित ध्विन, गुरा ग्रादि सभी तत्त्वों का समावेश इसीमें कर देते हैं। उन्होंने वक्रोक्ति के ६ भेद किये हैं श्रीर उन्हीं-में काव्य के सब तत्त्वों का ग्रन्तर्भाव कर दिया है। ग्रलंकार सामान्य के श्चर्य में तो वक्रोक्ति का ग्रहरण कुन्तक के पूर्व ही हो चुका था, परन्त्र कुन्तक के इस प्रयास से उसे स्थायित्व मिल गया। ग्रगर कृन्तक विकोक्ति'-सिद्धान्त को इतना महत्त्व न देते तो सम्भवतः वक्रोक्ति का ग्रलकार सामान्य वाला श्चर्यभी धीरे-धीरे क्षीए। हो जाता। बकोक्ति के श्चर्थ-प्रसार में श्राचार्यों का पूरा सहयोग रहा है इसलिए इस प्रर्थ में यह भारतीय समीक्षा-सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व करती है। कुन्तक ने, वक्रीक्ति की भी काव्य का प्रारण कहा है। 'वक्रोक्तिःकाव्य-जीवितम्' का सिद्धान्त तो परवर्ती श्राचार्यों को मान्य नहीं रहा, परन्तु कुन्तक ने ग्रपने इस विवेचन द्वार ारतीय समीक्षा-शास्त्र

श्लेषप्रायमुदीच्येषु प्रतीच्येष्वर्थमानकम् । उत्प्रेचा दाच्चिग्।स्येषु गौडेष्वदार अवरः ॥

को महत्त्वपूर्ण भ्रौर चिर स्थायी तत्त्व प्रदान किये है। उन्होंने साहित्य-समन्वय या सामंजस्य या कवि-कर्म-कौशल-लोकोत्तर ग्राह्मादकादि भ्रनेक मौलिक सत्य प्रदान किये हैं। रीति का किव के व्यक्तित्व से सम्बन्ध स्थापित करने का श्रेय भी कुन्तक को ही है। इनमें से भ्रनेक तत्त्वों पर हम काव्य की परिभाषा के प्रसंग मे विचार कर चुके है। प्रसगानुसार कुन्तक की भ्रन्य मौलिक देनों पर भी विचार किया जायगा।

मानव के रहन-सहन, खान-पान, वेश-भषा श्रादि की तरह काव्य की ग्रिभिव्यंजना के प्रकारों में भी प्रादेशिक प्रभाव पाया जाता है। भरत मुनि ने 'देशगत' भेदों का ग्रध्ययन 'प्रवृत्ति' नाम से किया है। कविवर बाएा ने भी काव्य की चार प्रकार की शंलियों का निर्देश किया है। इस विभाजन का श्राधार प्रादेशिकता ही है। यह विभाजन बाग द्वारा नही किया गया है, श्रिपितु तत्कालीन समाज मे यह धारणा बनी हुई थी कि दाक्षिणात्यों की म्राभिव्यंजना-शैली विशेष कोमल श्रीर सुन्दर है तथा गौड़ देश के व्यक्तियों में श्रक्षराडम्बर का बाहत्य है। बाएा ने यह भी कहा है कि सभी शैलियों में ग्रपना एक विशेष सौन्दर्य है जिसका ग्राधार विषयौचित्य है। ग्रपनी सीमा. के बाहर निकल जाने पर तो दाक्षिए।त्य शैली की कोमलता भी काव्य के लिए भार-स्वरूप हो जाती है। भामह के समय तक धीरे-धीरे इन चार शैलियों मे केवल दो ही जीवित रह पाई थीं। शेष दो तो काल के मुख मे म्रःतर्निहित हो गई थी। इन दो शैलियों के बारे मे उनकी विशेषताम्रों के कारएा ग्रालोचक-समाज एक को ग्रच्छा तथा दूसरे को बरा कहने लगा था, पर उस समय तो वह श्रपने शैशव मेथा: यही कारए। है कि बाए। का द्ष्टिकोए। इस विचार-धारा से प्रभावित नहीं होता है ग्रौर उसने इन चारों शैलियों के समन्वय की ही सलाह दी है, यद्यपि इसकी ग्रसंभवना की भी किव ने स्वीकार कर लिया है। बाए। द्वारा निर्दिष्ट गौड़ी ज्ञैली तो म्रपने गए। ग्रौर नाम सहित ज्यों-की-त्यों बनी रही ग्रौर दाक्षिरणात्य ने वैदर्भी का नाम धारए कर लिया था । रामह के ग्रन्थ में उन गुर्गों का निर्देश है जो वैदर्भी श्रौर गौडो रीति में माने जाते है। 'काव्यालंकार' से यह भी पता चलता है कि सामान्य धारणा के श्रनुसार वैदर्भी सुन्दर, कोमल श्रौर ग्राह्य शैली मानी जाती थी तथा गौडी ग्रस्न्दर, कठोर श्रौर श्रग्राह्य । भामह ने श्रपने ग्रन्थ में इसका विरोध करके एक क्रान्तिकारी दृष्टिकोएा का परिचय दिया है। भामह ने काव्य सामान्य का प्रारा वक्रोक्ति को ही माना है, इसलिए उनकी दृष्टि से वक्रोक्ति के श्रभाव में तो वंदर्भी रीति भी सुन्दर नहीं मानी जा सकती श्रौर

वक्रोक्ति तथा रीति के सामान्य गृगों से, जिनको भामह ने रीति के लिए श्रावश्यक माना है, गौड़ी का भी सुन्दर प्रयोग सम्भव है। शामह ने इस प्रकार इस क्षेत्र मे एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। रूढ़िवादी ग्रालीचनात्मक वृष्टिकोगा का विरोध करके उसने रीति का भी वह स्वरूप साहित्य-संसार के सम्मुख रखा है जिसमे एक प्रकार से, समीचीन श्रौर सम्पूर्ण मापदण्ड होने की क्षमता थी। यद्यपि उस समय तक रीतियों से प्रादेशिकता का रंग पूर्णतः ट्ट नहीं पाया था, क्योंकि उसके बाद के दड़ी में भी इसके लक्षरा कुछ स्पष्ट दृष्टिगत होते है। पर भामह के विवेचन मे इस प्रादेशिकता की गन्ध नहीं है। भामह के द्वारा विवेचित दोनों रीतियाँ श्रपनी देशगत सीमाश्रों में बँधी हुई नहीं प्रतीत होती है। दंडी ने भी वैदर्भी ग्रीर गौडी इन्हीं दो रीतियों को स्वीकार किया है, पर उनके मत मे गौडी रीति गहित है। इसके बाद वामन का समय ग्राता है। ये गुएा ग्रीर रीति-सम्प्रदाय के प्रधान ग्राचार्य माने जाते है। वामन ने वंदर्भी ग्रौर गौड़ी के ग्रातिरिक्त 'पांचाली' नाम से एक ग्रौर रीति को स्वीकार किया है। उन्होंने गौड़ी को दंडी की तरह निन्दित नहीं माना है। कुछ गुणों को छोड़कर उसमे वंदर्भी के सभी गुण विद्यमान है। उसमें माध्यं श्रौर सौक्रमार्य की श्रपेक्षा श्रोज श्रौर क्रान्ति की प्रचुरता है। पांचाली में केवल श्रोज श्रौर कान्ति को छोडकर वैदर्भी के शेष सभी गरा है। इस प्रकार वामन के मत में भी वैदर्भी ही सर्वश्रेष्ठ रीति मानी गई है। रुद्रट ने इन तीनों में 'लाटी' नामक रीति से संख्या में ग्रिभिवृद्धि कर दी। रीतियों के नामकरएा मे प्रदेशों के नामों का ही उपयोग हो रहा था। इससे यह पता चलता है कि रीतियाँ ग्रभी तक ग्रपने प्रादेशिक रंग से पूर्णतः मक्त नहीं हो पाई थीं। भोजराज ने इनकी संख्या ६ कर दी। भोजराज के ही प्रायः समकालीन कुन्तक हुए है। रीति के सम्बन्ध मे भी उनके विचार प्रत्यधिक क्रान्तिकारी ग्रौर मौलिक कहे जा सकते है। इस क्षेत्र में इन्होंने भामह की म्रापेक्षा म्राधिक मौलिकता का परिचय दिया है, इस पर हम म्रागे विचार करेंगे। कुन्तक ने सुकुमार श्रीर विचित्र इन दो मार्गों का निर्देश किया है। ये दोनों मार्ग ऋमशः भामह की वैदर्भी ग्रौर गौड़ी रीति ही है। इस विभाजन का स्राधार वक्रोक्ति ही है। यद्यपि रीतियों के चार भेद स्राचार्यों को विशेष मान्य हुए लेकिन वास्तव में मुलतः तो वो हो भेद ग्रधिक तर्क-सम्मत माने गए। प्रायः सभी देशों के साहित्य मे मधुर श्रौर कठोर ग्रथवा श्रन्य किन्हीं दो नामों से दो ही शैलियां मानी गई है। ऋरस्तू ने भी ऐसा ही माना है। शेष दो तो इन पहली दो के सांकर्य के परिएगम-मात्र है। वैसे शैली के इतने भेदों की

कल्पना हो सकती है कि उनके नामकरण की आवश्यकता भी नहीं श्रोर संभव भी नहीं है। गैली अथवा रीति के सम्बन्ध में इस दृष्टिकोण के दर्शन कुन्तक में होते है। 'काव्य-प्रकाशकार' के पहले तक प्रायः यही उपर्यु क्त दृष्टिकोण ही आचार्य-परम्परा को मान्य था। पर 'काव्य-प्रकाशकार' ने रीति के स्थान पर वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। 'इस समय तक वृत्ति और रीति, जो पहले भिन्न तत्त्वों के रूप में विकसित हो रहे थे, एक दूसरे के अत्यधिक सन्निकट आ गए थे। इस प्रकार इनका कहीं समान अर्थ में ही प्रयोग भी हुआ है। फिर भी वैदर्भी और गौड़ी रीति अपनी सहाधिका वृत्तियों के साथ संस्कृत-साहित्य के रीति-सम्बन्धी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाली कही जा सकती है और आज भी इनको यह सम्मान प्राप्त है। धीरे-धीरे इन रीतियों ने अपने प्रादेशिक महत्त्व को खो दिया था। बाद मे तो यह भी मान्य हो गया कि एक ही किव अपने काव्य के विभिन्न स्थलों पर विषय और रस के श्रीचित्य की दृष्टि से इन सब प्रकार की रीतियों का प्रयोग कर सकता है। वास्तव में कवियों ने ऐसा किया भी है और यह श्रावश्यक श्रीर समीचीन भी है।

प्रारम्भ काल से ही रीतियों का गुणों से ग्रमिन्न सम्बन्ध रहा। वास्तव में रीतियों का पारस्परिक भेद गुणों पर ही ग्रधिष्ठित था ग्रौर उनके विभाजन का मुख्य ग्राधार ही गुण रहे। बाण ने चारों प्रकार की रीतियों की विशेषताग्रों का उल्लेख किया है। यह पहले उद्धृत श्लोक से एकदम स्पष्ट है। उनके परवर्ती काल में वंदर्भी ग्रौर गौड़ी की विशेषताग्रों का परिचय हमें भामह के 'काव्यालंकार' में मिलता है। उस समय विद्वान् 'वंदर्भी' को कोमलत्व, ग्राजंव, प्रसाद, श्रुतिपेशलत्व, ग्रनितपोष ग्रौर ग्रनितवकोक्ति गुणों से विभूषित समभते थे। इसी प्रकार गौड़ी रीति के गुणों का भी निर्देश उसी-में मिलता है। स्वयं भामह ने भी रीति के लिए कुछ गुणों का निर्धारण किया है जिन्हें वे रीति में सौन्वर्योत्पादक समभते है ग्रौर इस प्रकार उनकी वृष्टि से वे ग्रावश्यक भी है। भामह ने 'वक्रोक्ति' को काव्य में ग्रत्यिक प्रधानता दी है। वे रीति में भी वक्रोक्ति को ही उसका प्राण कहते है। वे ग्रावश्यक, न्यायत्व, ग्रनाकुलत्व ग्रौर ग्रलंकारत्व नामक गुणों को प्रत्येक रचना के लिए ग्रावश्यक समभते है। वंडी ने तो वेदर्भी को इसीलिए

एतास्तिस्रो वृत्तयः ( उपनागरिका, परुषा, कोमला च ) वामनादीनां मते वैदर्भी गौड़िया पाचाल्याख्या रीतयः उच्यन्ते ।

<sup>&#</sup>x27;काव्य प्रकाश'।

श्रेष्ठ कहा है कि उनके द्वारा निर्दिष्ट सभी गरण उसमें विद्यमान है। गौड़ी की निन्दा का कारए। भी उन गएगों का श्रभाव ही है। वामन श्रौर रुद्रट ने भी माध्यं, सौकुमार्य, स्रोज, कान्ति स्रादि गुर्गो के कारण ही रीतियों के पारस्परिक भेदों का निरूपए। किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुर्गों का रीतियों से कितना ग्रभिन्न सम्बन्ध रहा है। इसके ग्रतिरिक्त दंडी ने रीतियों से शब्दालंकारों का सम्बन्ध स्थापित किया है। वर्ग श्रौर समास का विवेचन भी हुआ है। 'स्रन कुल' स्रादि गुगों का संकेत समास की स्रोर ही है। राज-शेखर ने तीनों रीतियों की विशेषतास्रों का विचार करते हुए वैदर्भी को श्रसमास श्रौर श्रनुप्रास-सहित कहा है। गौड़ी मे समास श्रौर श्रनुप्रास तथा पांचाली में ईषदसमास श्रौर ईषदनश्रास की उपस्थित स्रावश्यक मानी है। रीतियों मे अनुप्रास अथवा वर्ण आदि का विचार वृत्ति के उस स्वरूप का प्रभाव है जिसमे कोमला, उपनागरिका श्रौर परुषा का विवेचन है। गुरा, समास ग्रौर वर्गों के ग्रतिरिक्त रीतियों का सम्बन्ध विषय ग्रौर रस से भी प्रायः प्रत्येक ग्राचार्य ने माना है । वैदर्भी ग्रीर गौड़ी को क्रमशः मध्र ग्रौर कठोर कहने मे ही यह भी सन्निहित है कि ये दोनों दो विशेष प्रकार के विषयों के लिए उपयक्त है। इस प्रकार इनके साथ विषयौचित्य का विचार भी हुन्ना है भ्रौर विभिन्न रीतियाँ विभिन्न रसों के उपयक्त समभी गई। जब इन रीतियों से प्रादेशिकता का प्रभाव हट गया था, उस समय कवि ग्रपने काव्यों के विभिन्न स्थलों मे विषय के श्रनुसार विभिन्न रीतियों का प्रयोग करने लग गए थे।

संस्कृत-साहित्य मे रीति के ही कुछ अनुरूप एक और साहित्य-तत्त्व का विकास हुआ है, और वह है वृत्ति । वृत्ति का इतिहास रीति की अपेक्षा कुछ प्राचीन प्रतीत होता है । भरत मुनि ने वृत्तियों का विचार अपने 'नाट्य-शास्त्र' में किया है । उनके द्वारा निर्विष्ट भारती-वृत्ति श्रव्य-काव्य-क्षेत्र की वस्तु है । वास्तव में कुछ विद्वानों का तो कहना है कि वृत्तियाँ ही समय की गति के साथ रीतियों में परिएात हो गईं । यह सिद्धान्त तो विवादास्पद है । रीतियों और वृत्तियों के विकास को प्रायः समानान्तर कहना अधिक ठीक है । काव्य-प्रकाशकार और पंडितराज ने रीतियों को वृत्ति कहा है, इस प्रकार अभिन्तता सिद्ध होती है । लेकिन यह इनके उद्भव के चिरकाल बाद की बात है और फिर भी रीतियों का पृथक् अस्तित्व विद्वत्समाज मान रहा था, इसे भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इस प्रकार इस विकास को समानान्तर कहना ही समीचीन है । वृत्तियों का सम्बन्ध प्रारम्भ से ही काव्य के विषय

से रहा है। यह विभाजन विषय की दृष्टि से ही किया गया था। प्रेम, ज्योत्स्ना, संध्या भ्रादि कोमल प्रसंग कंशिको तथा यद्ध भ्रादि कठोर तथा भयावह प्रसंग श्रारम्भ से ही पृत्ति के विषय है । 'वृत्ति' शब्द ग्रपने एक श्रौर श्रर्थ में फ्रत्यन्त प्राचीन काल से ही प्रयक्त हो रहा था ग्रौर उसी ग्रथं में उसके कोमला, उपनागरिका श्रौर परुषा नाम से तीन भेद श्राचार्य-परम्परा से हो गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत-साहित्य में रीति भ्रीर वृत्ति के नाम से ही दो पृथक् साहित्य-तत्त्व मान्य हए । लेकिन जैसा हम पहले देख चुके है कि रीतियों का स्राधार गए। थे स्रौर गएों मे स्रर्थ गए। शब्द गए। दोनों-ही थे। इससे रीतियों का स्वरूप स्पष्टतः तो एक विशेष प्रकार के शब्द-व्यवहार से ही था। विशंष प्रकार की पद-सघटना को ही, जिसमे अनुप्रास श्रौर समास का विशिष्ट प्रयोग था, रीति कहा जाता था। पर परीक्ष रूप मे उनका सम्बन्ध ग्रथौं भ्रौर विषयों से भी मान्य था। उनके प्रति मृद्लता ग्रथवा कठोरता की भावना बद्धमुल होती जा रही थी। इस प्रकार रीति के उद्भव-काल में ही काव्य-विषय के साथ उसके सम्बन्ध की कल्पना श्रनिवार्य रूप में ग्रथित थी। पर रीति के उस तत्त्व का विकास वृत्तियों के साहचर्य से हुन्ना। धीरे-धीरे स्राचार्यों ने वैदर्भी स्रीर गौडी रीति का गठबन्धन ऋमशः कंशिकी श्रीर श्रारभटी वृत्ति से कर दिया। इस प्रकार एक रीति एक विशेष विषय श्रौर रस के लिए ही उपयुक्त समभी जाने लगी। उसमे भी विषयौचित्य का तत्त्व प्रविष्ट हो गया। 'वृत्ति' का दूसरा स्वरूप भी, जिसमे कोमला, उपनागरिका ग्रौर परुषा भेदों का विचार हम्रा है, रीतियों के साथ प्रथित हो गया। इस प्रकार वैदर्भी, रीति, कैशिकी वृत्ति, श्रृंगार रस, करुणा श्रादि कोमल प्रसंग भ्रौर कोमल उपनागरिका वृत्ति तथा गौड़ी रीति, श्रारभटी वृत्ति. रौद्र म्रादि भयानक रस कठोर काव्य-प्रसंग ग्रौर परुषा वृत्ति का ग्रनिवार्य साहचर्य श्राचार्यों को मान्य हो गया। जैसे हमने देखा कि कुछ सांकर्य के फलस्वरूप रीति-क्षेत्र में पांचाली श्रीर लाटी रीतियों का प्रवेश हो गया था श्रीर इन दोनों ने श्रपना सम्बन्ध कमश: वंदर्भी श्रीर गौड़ी से कर लिया था, उसी प्रकार वृत्ति-क्षेत्र में भी दो श्रीर वृत्तियाँ प्रविष्ट हो गई थीं। भरत मृनि द्वारा विवेचित ग्रन्य दो वृत्तियाँ भारती श्रौर सात्वती भी श्रपना स्वरूप बदल-कर काव्य के क्षेत्र में पदार्परण कर गई थीं ग्रौर उन्होंने भी ग्रपनी श्रग्रजा दो वृत्तियों से प्रपना सन्निकट का सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। इस प्रकार जिस रीति का स्वरूप पहले केवल पद-संघटना-मात्र समभा जाता था, उसमें वित्त के साहचर्य के कारण रस ग्रौर ग्रर्थ के तत्त्व भी प्रविष्ट हो गए थे ग्रौर

उसे म्राचार्य 'रसोचित शब्द-व्यवहार' कहने लगे थे। वृत्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने इसे 'रसोचितार्थ व्यवहार' कहा है। जिस प्रकार शब्द भ्रौर श्रर्थ का ग्रिभन्न सम्बन्ध है उसी प्रकार वृत्ति ग्रौर रीति का भी श्रिभन्न सम्बन्ध हो गया श्रौर इस नवीन रूप के लिए रीति शब्द का व्यवहार होने लगा।

गुर्गों का इतिहास भी विकासपूर्ण रहा है। प्राचीन ग्राचार्यों के द्वारा मान्य गुर्गों की संख्या मे पर्याप्त मतभेद रहा है। भरत ने दस गुर्ग माने है। 'म्रग्नि पुरारा' में शब्दगत, श्रर्थगत तथा उभयगत इन तीनों भेदों में उन्नीस गुरा माने गए है। मंख्या की दृष्टि से दंडी ने भरत का ही ग्रनुसरए। किया है। कतिपय गुणों की परिभाषा तथा नाम मे अवश्य कुछ अन्तर कर दिया है। वामन ने दस शब्द-गुएा स्रोर दस स्पर्थ-गुएा माने है। वामन रीति स्रोर गुएा-सम्प्रदाय के प्रधान ग्राचार्य माने जाते हैं। परवर्ती ग्राचार्यों ने प्राचीन मत में इन्हीं का मत उद्धृत किया है। 'काव्य-प्रकाश' श्रीर 'रस गंगाधर' में इन्हीं के द्वारा मान्य गुर्गो का विवेचन तथा खंडन है। इस प्रकार वामन प्राचीन मत का प्रतिनिधित्व करने वाले समभे गए है। भोजराज ने इनके द्वारा प्रतिपादित शब्द-गुर्गों मे चौदह भ्रौर बढ़ा दिए श्रौर इस प्रकार उनकी संख्या चौबीस कर दी। भरत से लेकर भोजराज तक के समय में भामह को छोड़कर शेष सभी श्राचार्य स्थूल रूप से 'दशगुरावाद' के ग्राचार्य कहे जा सकते है। इस काल में गुणों की संख्या की ग्रभिवृद्धि होती रही। इसके बाद बहुत दिनों तक श्राचार्य लोग गुर्गों मे श्रपने पूर्ववर्ती किसी श्राचार्य के मार्ग का श्रनुसरए। करते रहे। इन श्राचार्यों में केवल पीयूष-वर्षन् ही ऐसे श्राचार्य है, जिन्होंने कुछ मौलिकता का परिचय दिया है। उनकी दृष्टि में ग्रर्थ, व्यक्ति ग्रौर कान्ति कमशः प्रसाद, गुरा श्रीर शृंगार रस में समाविष्ट है, इस प्रकार भरत द्वारा मान्य दस गुर्गों में केवल श्राठ का ही उल्लेख उन्होंने किया है। इन प्राचीन ग्राचार्यों में भामह ने केवल तीन ही गुरा माने है प्रसाद, माधुर्य ग्रौर ग्रोज। काव्यप्रकाशकार ने भी इसी मत का समर्थन किया है। उन्होंने प्राचीनों द्वारा मान्य ग्रन्य गुर्गों का खंडन भी बहुत सुन्दर ढंग से किया है।

भरत ने गुर्गों को दोषों के विषरीत वस्तु कहा है । प्रिम्त पुराग्ग के म्रनुसार काव्य में शोभा लाने वाली वस्तु ही गुर्ग है । दंडी ने विशिष्ट रचना

१. गुण्विपर्ययात्मनो दोषः। (भरत)

२. यः काञ्ये महतीं छायामनुगृह्णात्यसौ गुणः ॥श्राग्नि पुराण॥

के प्रारण ही को गुरण कहा है। वामन ने तो गुर्णों को काव्य के लिए ग्रावश्यक ही मान लिया है। उनकी दृष्टि में काव्यत्व ही गुर्गों पर स्रिधिष्ठित है। काव्य में शोभा करने वाले धर्म को गुए। कहा है। इस प्रकार इन प्राचीनों ने उस वस्तु को गुरा माना जो शब्द ग्रौर ग्रर्थ में से किसी एक ग्रथवा दोनों को उत्कृष्ट करने वाली है। गुएा श्रौर ग्रलंकार में भेद स्पष्ट करते हुए दंडी ने गुर्गों को काव्य के प्रारा तथा ग्रलंकारों को काव्य मे शोभा उत्पन्न करने वाला कह दिया। वामन ने ग्रलंकारों को काव्य की शोभा में वृद्धि लाने वाला बताया। काव्य के शोभाकारक धर्म तो उनकी युष्टि में गुए। ही रहे । वास्तव में ग्राचार्य मम्मट के पहले गुणों की संख्या ग्रौर स्वरूप दोनों में एक प्रकार से श्रनिश्चितता ही विशेष दृष्टिगत होती है। काव्यप्रकाशकार को यह ग्रराजकता खटकी ग्रौर उन्होंने इस क्षेत्र में एक विशेष व्यवस्था लाने की (चेष्टा की । उन्होंने गुर्गों को काव्यत्व का कारएा नहीं माना। उनकी दृष्टि से जो कि ध्वनिकार के बाद प्रायः सर्वमान्य मत हो गया था रस ही काव्य के प्राग्त है ग्रौर गुगा रस को उत्कृब्ट करने वाले धर्म है। भ्रगर रस के श्रभाव में भी काव्य माना जायगा तब तो पहाड़ में बड़ी श्राग जल रही है, बहुत धुम निकल रहा है इस उक्ति में भी (जिसमें रस तो नहीं परन्तु स्रोज गुरा है) काव्य मानना पड़ेगा । इस प्रकार उन्होंने प्राचीन स्राचार्यों के इस मत का खण्डन कर दिया। श्राचार्य मम्मट ने गुगा श्रौर श्रलंकार का भेद ग्रत्यन्त स्पष्ट कर दिया। उन्होंने गुरगों को काव्य के ग्रात्मा का नित्य धर्म माना, पर ग्रलंकारों का रस से ऐसा कोई नित्य सम्बन्ध नहीं। जिस प्रकार शुरता ग्रादि ग्रात्मा के नित्य धर्म है उसी प्रकार स्रोज स्रादि रस के धर्म है। नित्य स्रौर स्थिर धर्म होने के कारए। इन तीन गुर्गों का विभिन्न रसों से सम्बन्ध है। ग्रलंकारों का ऐसा कोई नित्य सम्बन्ध नहीं माना जा सकता। श्रलंकारों का प्रयोग किसी भी रस के साथ किया जा सकता है। इससे ग्राों की तरह म्रलंकार म्रनिवार्यतः रस के शोभादायक धर्म नहीं है। कभी-कभी तो वे रस के लिए भार-स्वरूप भी है। यह विवेचन पहले ही किया जा चुका है। गुर्गों का यही स्वरूप ग्राचार्य विश्वनाथ ग्रीर पंडितराज को भी मान्य हुन्रा है। श्राचार्य मम्मट ने गुर्गो पर श्रत्यन्त गम्भीर मौलिक तथा विवेचनात्मक दृष्टि

ये रसस्यागिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मन: । उत्कर्ष हेतवस्तेस्युरचलस्थितयो गुणा: ।

डाली। विभिन्न रसों के ग्रास्वाद के फलस्वरूप चित्त की श्रवस्था में परिवर्तन होता रहता है। श्रृंगार, कब्स श्रौर शान्त रस के श्रास्वाद से चित्त द्रवीभृत हो जाता है। वीर, रौद्र ग्रादि रस चित्त को दीप्त कर देते है। सभी रसों का सामान्यतया तथा ज्ञान्त. भिवत तथा वात्सल्य का विशेषतया चित्त पर प्रशस्तिकरण का प्रभाव पडता है। मम्मट ने माधर्य, श्रोज श्रौर प्रसाद में क्रमशः चित्त की इन्हीं तीन ग्रवस्थ।ग्रों के दर्शन किये है। उनकी दृष्टि से इन्हीं तीन ग्रवस्थाग्रों के नाम ग्एा है । माधुर्यादि गुएा चित्त की इन ग्रवस्थाग्रों को उत्पन्न करने का कारए है। रस के धर्म होने के कारएा माधर्य ग्रादि गएगों का निर्वचन रचना के सम्बन्ध में करना केवल श्रीपचारिक है। पडितराज ने भी रस में रहने वाली प्रयोजकता को, जो द्रति श्रादि चित्त-वृत्तियों को उत्पन्न करने का कारण है. माध्य श्रादि गणों से श्रिभिहित किया है। इस प्रयोजकता के कारण ही रसों को मध्र श्रादि कहते है। वास्तव में दूसरे शब्दों में चित्त-वृत्तियाँ ही श्रपनी प्रयोजकता के स्वरूप में माधर्य श्रादि गुएों के नाम से श्रभिहित हो जाती है। इसका तात्पर्य भी वास्तव मे यही है कि शृङ्गारादि ही उन गुणों के प्रयोजक है। काव्यप्रकाशकार की अपेक्षा यह विचार कुछ विशेष सुक्ष्म श्रीर प्रौढ़ हो गया है। वंसे कथन के श्रितिरिक्त कोई विशेष श्रन्तर नहीं है। पंडितराज ने यह भी माना कि शब्द श्रौर श्रर्थ मे भी यह प्रयोजकता रहती है। इसलिए माधर्य श्रादि गर्गों को रचना में मानना भी समीचीन ही है। म्राचार्यों ने माधुर्य प्रादि गुर्गों के व्यंजक वर्गों म्रीर शब्दों का भी निर्धारए किया है। पर वास्तव में रस के साथी होने से शब्दों के साथ इनका सम्बन्ध केवल भ्रौपचारिक ही है। इस प्रकार के वर्गों का प्रयोग इन चित्त-वृत्तियों में वृद्धि का कारए। श्रवश्य होता है, पर जब कभी-कभी उपयुक्त वर्गों के श्रभाव में भी रसों की व्यंजना होती है श्रौर वहां पर गर्गों की स्थिति मानना भी श्रावश्यक है तो वर्णी श्रीर शब्दों के यह गए। धर्म नहीं माने जा सकते। यह केवल श्रौपचारिक प्रयोग ही कहा जायगा। इस प्रकार गुर्गों का रीति से सम्बन्ध पूर्णतः स्पष्ट हो गया। डॉ० राधवन ने बहुत संतुलित पदावली में गुरा, रीति भ्रौर वृत्ति का स्वरूप स्पष्ट किया है।

रीति के सम्बन्ध में वर्तमान स्रालोचक को धारएा। प्रायः यह बनी हुई है

<sup>1.</sup> Guna will be the nature of Rasa, Vritti the nature of Vastu or ideas or itivratta and Riti the nature of expression of the first and the second in suitable words.

कि यह पश्चिमी विद्वानों द्वारा मान्य शैली (स्टाइल) से नितान्त भिन्न कोई वस्तु है। डॉ॰ दे ने भी अपना यही मत स्थिर किया है। इस विचार के मानने वालों का कहना है कि रीति का सम्बन्ध केवल कतिपय गराों से है तथा पश्चिम में शैली के लिए इस प्रकार कोई निश्चित गरा-तालिका नहीं मानी गई। दूसरे जब कि रीति का सम्बन्ध केवल विवेच्य विषय से ही है, वहाँ पर पिइचम के विद्वान शैली को किव के व्यक्तित्व से सम्बद्ध समभते है। यही कारण है कि संस्कृत की तरह उनके शैली के केवल कुछ गिने हुए भेद नहीं है, पर किव के व्यक्तित्व के साथ उसके भेदों की स्ननन्तता है। उन लोगों का कहना है कि संस्कृत-साहित्य मे रीति का यह व्यापक स्वरूप दृष्टि में नहीं रखा गया, इसलिए शैली (स्टाइल) से उसकी किसी प्रकार भी तुलना नहीं की जा सकती। वास्तव मे गम्भीरता पूर्वक विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि रीति का यह स्वरूप केवल श्रांशिक है। कुछ श्राचार्यों ने रीति के इस विशव स्वरूप का भी प्रतिपादन किया है। जिसमें रीति को शैली के समकक्ष रख सकते है स्त्रीर उसका सम्बन्ध किव के व्यक्तित्व से भी स्थापित किया है। पश्चिम में शैली (स्टाइल) के जो तत्त्व माने जाते है प्रायः उन सभी तत्त्वों का निरूपण संस्कृत के रीति-विवेचन मे हो गया है। पश्चिम में भी शैली का विभाजन हम्रा है तथा वर्ण्य विषय से उसका सम्बन्ध स्थिर किया गया है। इतना ही नहीं श्ररस्तू तथा उसके परवर्ती श्राचार्यों द्वारा किया गया विभाजन रीति-विभाजन से बहत-कुछ समता रखता है। रीति श्रीर शैली के सामान्य सिद्धान्त प्रायः एक है, इस प्रकार इन दोनों को दो पृथक वस्तु कहना केवल यहीं तक उचित है कि इन दोनों का दो पृथक् महाद्वीपों ग्रीर समयों से सम्बन्ध है। दूसरे मूल तत्त्वों तक पहुँचने म्रथवा तत्त्व-निरूपण करने की पद्धति भिन्त-भिन्त है। पर जिन सिद्धान्तों श्रौर निर्एायों पर दोनों देशों के विचारक पहुँचे है, वे श्रवने बाह्य श्रावरण मे श्रसमान होते हुए भी उनके श्रान्तरिक स्वरूप में ग्रभिन्न ही है।

<sup>1.</sup> It should be observed that the term Riti is hardly equivalent to the English word 'Style'. But at the same time the Riti is not like the style, the expression of poetic individuality as is generally understood by westen criticism but it is merely outward presentation of its beauty called forth by a harmonious combination of more or less fixed literary excellences.

<sup>&#</sup>x27;Sanskrit Poetics' Page 115-116.

जैसा मैने ग्रभी कहा कि शैली (स्टाइल) का सम्बन्ध भी वर्ण्य विषयों तथा रचना-सम्बन्धी गुणों से हैं। इस सम्बन्ध के ग्राधार पर श्रंग्रेजी साहित्य में शैली का विभाजन भी हुग्रा है। ग्ररस्तू ने भावों के ग्रनुसार शैली में परिवर्तन माना है। उनका कहना है कि उग्र मनोभावों को व्यक्त करने वाली शैली में समासान्त पदों का प्रयोग हो जाता है। यह शैली श्रोज-प्रधान ग्रौर समास-भूषिष्ठ रीति के ग्रतिरिक्त ग्रौर क्या है। पिइचम के कई ग्राचार्यों ने माना है कि विशेष विषयों के लिए कुछ विशेष शैलियाँ ही उपयुक्त है। 'युद्ध' ग्रादि के वर्णन में 'डेमेट्रियस' ग्रोज-प्रधान शैली को ठीक समभा है। उन्होंने कितपय ग्रक्षरों को भी ग्रोज-वृद्धि का साधन कहा है। डाँ० राघवन ने इसकी समता ग्रानन्दवर्द्ध न की वर्ण-ध्वनि से की है। युद्ध ग्रादि के लिए ग्रोज-प्रधान तथा कोमल प्रसंगों के लिए माध्यं ग्रौर प्रसाद-गुण-सम्पन्न शैली को उपयुक्त मानने में स्पष्टतः संस्कृत-ग्राचार्यों को कैशिकी ग्रादि वृत्ति तथा वैदर्भी ग्रादि रीतियों की प्रतिच्छाया वृष्टिगत होती है। एम० मुरे ने ग्रपनी पृस्तिका 'प्रोब्लम ग्रॉफ स्टाइल' में शैली का विवेचन करते हुए लिखा है:

"In the course of the approach, I examined two qualities of style which are not infrequently put forward as essential, namely, the musical suggestion of the rhythm and the visual suggestion of the imaginary and I tried to show that these were subordinate. On the positive side, I tried to show that the essential quality of style was precision, that this precision was not intellectual not a precision of definition, but of emotional suggestion"

डॉ० राघवन ने मुरे के विचारों की तुलना संस्कृत के प्राचीन ग्राचार्यों द्वारा मान्य शब्द-गुरा, ग्रर्थ-गुरा, रसौवित्य ग्रादि रीति-तत्त्वों से की है। उन्होंने स्टीवेन्सन द्वारा स्पष्ट किये गए विचारों को भी संस्कृत-ग्राचार्यों के समता, प्रसाद, विस्मय ग्रादि नामों से ग्राभिहित किया है। 'शोपेनहार' ने शैली के दो स्थूल विभाजन किये हैं ग्रौर उनका नाम केवल Goob and bad रख दिया है। बेकिन ने इन दो शैलियों के जिन गुराों ग्रौर तत्त्वों का विवेचन किया है वे हमारे प्राचीन ग्राचार्यों द्वारा मान्य वैदर्भी ग्रौर गौडी रीतियों के तत्त्वों से भिन्न नहीं है। इस विवेचन में दीष्ति, ग्रत्युक्त ग्रादि गुरा, जो दण्डी ने माने है, ग्रपने पर्यायों में स्पष्टतः वृष्टिगत होते है। शोपेनहार ने शैली की सरलता, प्रसाद-गुरा-संपन्नता तथा उसकी संक्षिप्तता को विशेष महत्त्व दिया है, पर उसको उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन तीनों गुराों का उपभोग काव्य-वस्तु की स्पष्टता के लिए है। ग्रगर

संक्षिप्तता विचारों मे ग्रस्पष्टता का काररण है तो वह गुरण की श्रपेक्षा दोष ही ग्रधिक है। इसके विरुद्ध ग्रगर शब्दों का ऐसा ग्राडम्बर कवि कर देता हैं कि उसके भाव ग्रौर विचार उनके कारण धुंधले हो जाते हे तो यह भी कवि की शैली का दोष ही है। ये विचार प्राचीन श्राचार्यों के मतों से बिलकुल मिलते-जुलते है। वामन का 'प्रसाद' भी ग्रर्थवैमल्य है। जिस दोष की श्रोर पश्चिम के इस विद्वान् ने संकेत किया है, वह 'नेयार्थत्व' के श्रातिरिक्त श्रौर क्या है। इतना ही नहीं पश्चिमी विद्वानों द्वारा शैली का जो विवेचन हुग्रा है, उसमें सर्वत्र ही हम संस्कृत-ग्राचार्यों की रीति के तत्त्वों के ग्रनुरूप ही तत्त्व पाते हैं। इन दोनों विवेचनों में प्रक्रिया-भेद के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई श्रन्तर नहीं है। इस ऊपर के विवेचन से यह भी स्पष्ट हो गया कि पश्चिम के श्रालंकारिकों ने शैली का सम्बन्ध केवल वर्ण्य विषयों श्रौर मनोभावों से हो नहीं किया है, उसमें गुएा, ग्रलंकार, समास, वर्एा श्रादि उन तत्त्वों का भी स्पष्ट विवेचन है जिन पर संस्कृत के रीतिकारों ने श्रत्यन्त विशद रूप में विचार किया है। पिश्चम में शैली का विभाजन हुम्रा है म्रौर उसके म्राधार भी ये ही तत्त्व है जिनका ऊपर संकेत किया गया है। वास्तव में देखा जाय तो जिन तत्त्वों को दोनों देशों के श्राचार्यों ने नितान्त श्रावश्यक माना है, उनका विवेचन पूर्व मे ही भ्रधिक स्पष्टता तथा प्रामाणिकता के साथ हुम्रा है। जिस बात को स्पष्ट करने के लिए पिंडचम के विद्वान को एक लम्बी-चौड़ी वाक्यावली का प्रयोग करना पड़ा है। उसको यहाँ के विद्वानों ने एक शब्द मे कह दिया है। उसका गुर्गो श्रौर रीतियों का विभाजन, उनका वर्ण्य विषय, रस, भाव म्रादि से सम्बन्ध म्रादि विवेचन के सभी पक्ष इतने वैज्ञानिक है कि उनके निरूपए। में एक प्रकार की व्यवस्था स्रौर क्रम स्पष्ट लक्षित होता है। पश्चिम के विवेचन में इस ऋम, व्यवस्था ग्रौर वैज्ञानिकता का इतना सुन्दर रूप नहीं निखर पाया है।

रीति के इतिहास में भ्राचार्य कुन्तक का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनके विवेचन से इसमें भ्रत्यिधक विशवता भ्रा गई है। सबसे पहला कार्य भ्राचार्य कुन्तक ने इनकी प्रावेशिकता का भ्रन्त करने का किया है। उनका कहना है कि रीतियाँ विवाह भ्रादि की सरह देशगत नहीं मानी जा सकती है। उनका सम्बन्ध मुख्यतः किव के व्यक्तित्व से है। संस्कृत-साहित्य में संभवतः कुन्तक ही ऐसे भ्राचार्य है जिन्होंने रीतियों का सम्बन्ध किव के व्यक्तित्व से इतनी स्पष्टतापूर्वक प्रतिपादित किया है। भ्राचार्य ने रीतियों के लिए केवल भ्रथंगुगों को ही भ्रावश्यक नहीं माना भ्रपितु म्रलंकार, रस भ्रादि के नियोजन

के दृष्टिकोरा पर भी जोर दिया है। यह भी एक प्रकार से कवि के व्यक्तित्व से ही सम्बद्ध है। रीतियों के भौगोलिक नामों तथा प्राचीन श्राचार्यों द्वारा उनको उत्तम, मध्यम भ्रौर ग्रधम मानने का विरोध करते हुए रीति का सम्बन्ध कवि की व्यत्पत्ति श्रीर शक्ति से बताया है। उन्हें इन वैदर्भी श्रादि नामों में नहीं स्रपितृ इनके प्रादेशिकता के रंग पर स्रापित है। उन्होंने इस बात को स्पष्टता पूर्वक स्वीकार किया है कि कवि-स्वभाव पर ग्राधारित होने के कारए रीति के निश्चित भेद नहीं किये जा सकते, उनमें ग्रनन्तता का ग्रा जाना स्वाभाविक है। "यद्यपि कवि-स्वभाव-भेद निबन्धतत्त्वाद् ग्रनन्तभेद भिन्नत्व-मितवार्य'' इस वाक्य से भ्राचार्य कृत्तक का मत स्पष्ट है। भ्रनादि वासना के कारण कवि-स्वभाव के ग्रनन्त भेद है श्रीर कवि-स्वभाव उनकी व्युत्पत्ति श्रीर ग्रभ्यास का नियन्त्रण करता है। ग्राचार्य कृन्तक ने कई कवियों के उदाहरण लेकर उनकी शैली के गुए। बताये हे स्रौर इस प्रकार शैली के तीन प्रमुख भेद निश्चित किये है, पर वहाँ पर रीति के ऋनन्त भेदों की स्रोर संकेत किया है। "एवं मार्गीत्रितयलक्षरां दिङ मात्रमेव प्रदिशतम्। न पुनस्साकल्येन सत्कवि कौशलप्रकारागां केनचिदपि स्वरूपमिभधातुं पार्यते ॥" इस प्रकार श्राचार्य ने एक स्थान पर नहीं श्रिपित अपने ग्रन्थ 'वकोवितजीवितम्' में अमेकों स्थलों और प्रसंगों में इस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है, जिससे इसमे कहीं भी संदेह के लिए स्थान नहीं है।

भारत श्रौर पिइचमी देशों में दोनों ही जगह यह बात सिद्धान्त रूप में मान ली गई कि रीति का सम्बन्ध किन के स्वभाव या व्यक्तित्व से हैं श्रौर इसीलिए उसके श्रनेक भेद किये जा सकते हैं। पर फिर भी कुछ मौलिक तथा श्राधारभूत भेद मानने की श्रावश्यकता सभी ही ने समभी। जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि श्ररस्तू ने श्राधारभूत दो शैलियाँ मानी है, यद्यपि उनका कोई विशेष नाम वे न दे पाये, इसीलिए उन्हें good श्रौर bad कह गए। इस प्रकार शैली के दो भेदों की श्रावश्यकता श्रन्य पिश्चमी श्रौर पूर्वी विद्वानों में भी समभी है। विचेस्टर ने श्रपनी 'Some principles of literary critcism में शैली के सम्बन्ध में लिखा है:

"But while individuality is not to be classified, it may be seen that there are in general, two opposite tendencies in personal experssion. On the one hand to clearness and precision, of the other to largness and profusion.......The one makes uponyou the impression of greater delicacy, temperance and charn

The other, the impression of greater mass, complexity and power."

इन पंक्तियों में विद्वान लेखक ने शैली की श्रनन्तता के साथ ही उसके दो प्रमुख एवं श्राधारभृत भेदों की संभावना तथा समीचीनता को स्वीकार किया है। संस्कृत के स्राचार्यों मे भी इस प्रवृत्ति के स्पष्ट दर्शन होते है। भामह ग्रौर दंडी ने दो हो रीतियाँ मानी है। यद्यपि कृतक के जैसी स्पष्टता ग्रौर विशवता के साथ तो नहीं तथापि दंडी ने भी इसी तथ्य को स्वीकार किया है। उन्होंने किव के व्यक्तित्व के ब्राधार पर रीति के भेदों की अनेकता को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि वैदर्भी स्रोर गौड़ी स्थल भेद है और इनके भी कई सूक्ष्म भेद हो सकते है। जैसे मिठास की दृष्टि से दूध, गन्ना स्रादि के एक होने पर भी उनके मिठास मे पारस्परिक भेद भी है, उसी प्रकार एक कवि की वैदर्भी दूसरे कवि की इसी रीति से भिन्न मानी जायगी । श्राचार्य कन्तक द्वारा मानी गई सुकुमार श्रौर विचित्र रीतियाँ, जिन्हें उन्होंने मार्ग का नाम दिया है, ठीक श्राधारभत शैली कही जा सकती है। उन्होंने श्रपने मार्गों की विशेषताएँ बताते हुए कहा है कि सुकुमार मार्ग सहज शोभा, माधुर्य, रसोक्ति श्रौर स्वभावोक्ति वाली तथा विचित्र श्राहार्यशोभा, श्रौर वक्रोक्ति का है । यद्यपि दोनोंही मार्ग श्रपने-श्रपने स्थान पर उपयुक्त है,पर सुकुमार मार्ग स्वभावतः ही सबके द्वारा श्रेष्ठ माना गया है। विचेस्टर ने भामह के स्वर-मे-स्वर मिलाते हुए कहा है :

"we are not called upon to pronounce either manner absolutely better than the other."

लेकिन उन्होंने ग्रन्यत्र बाह्य सौन्दर्य के ग्राडम्बर, भावुकता की ग्रातिशयता ग्रीर शाब्दिक जंजाल की ग्रापेक्षा संक्षिप्तता, गम्भीर ग्रन्भूति की ग्राभिव्यंजना की क्षमता तथा भावों ग्रीर शब्दों के सहज सौन्दर्य को विशेष महत्त्व देकर ग्राचार्य कुन्तक की सुकुमार मार्ग की श्रेष्ठता ग्रीर लोकप्रियता को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि रीति ग्रीर शैली ग्रपने भूत तत्त्वों

श्रस्त्यनेको गिरा मार्ग सुद्म भेदः परस्परम् ।
 तत्र वैदर्भगौड़ीयौ वर्ण्यते प्रस्कुटान्तरी ॥
 इतिमार्गद्वयं भिन्नं तत्स्वरूपनिरूपणात् ।
 तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकविस्थिताः ॥
 इचुचीरगुडादीना माधुर्यस्यान्तरं महत् ।
 तथापि न तदाख्यातु सरस्वत्यापि शक्यते ॥ दण्डी ॥

की दृष्टि से परस्पर श्रिष्म श्रौर एक कही जा सकती है। पूर्व विद्वानों ने रीति-विवेचन का कोई कोना श्रञ्जा नहीं छोड़ा है। उन्होंने रीति के सम्बन्ध में श्रत्यधिक श्रौढ़ श्रौर त्यापक विचारों की मौलिक उद्भावना की है। उनकों किसी प्रकार भी हीन समक्षना एक प्रकार से विवेक-शक्ति तथा सहृदयता के श्रभाव का परिचायक-मात्र है। भारतीय चिन्तन ने ज्ञान के जिस क्षेत्र को छुग्रा है उसीमे श्रसाधारण मौलिकता श्रौर विवेचन-क्षमता का परिचय दिया है। साहित्य-क्षेत्र इस सत्य का श्रपवाद नहीं है। सभी श्रंगों का उनके द्वारा किया गया निरूपण इसका सजीव प्रमाण हं। रीति-विवेचन के लिए भी इतना सब कहना किसी प्रकार की श्रत्युक्त नहीं है।

रस शब्द ग्रपने विभिन्न ग्रथौं सहित भारतीय साहित्यकार तथा पाठक से ग्रत्यन्त प्राचीन काल से ही परिचित है। रस के बहुत से ग्रर्थो का साहित्य-शास्त्र में प्रयुक्त 'रस' के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध दृष्टिगत नहीं होता। हाँ, परोक्ष रूप मे ग्रथवा परम्परा-सम्बन्ध से उनके ग्रथीं का भी ग्रदृश्य प्रभाव उस पर पड़ता रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद मे इसका प्रयोग व्यापक चेतन सत्ता तथा 'म्रानन्व' इन दोनों ही म्रथौं में हुम्रा हं । शसाहित्य-शास्त्र में प्रयुक्त 'रस' मूलतः म्रानन्द के म्रर्थ में प्रयुक्त हुम्रा है भ्रौर इसमे उपनिषद् द्वारा विवक्षित दूसरे श्चर्य का भी संकेत हैं। पर इससे यह भान लेने में कोई प्रमारा नहीं है कि 'साहित्य' मे रस-सम्प्रदाय के बीज उपलब्ध होते हैं। यह कहना ग्रत्यन्त कठिन है कि 'म्रलंकार-शास्त्र'को सम्प्रदाय रूप मे रस किसकी देन है। भारतीय साहित्य के भ्रादिकवि के मुख के प्रथम उद्गार में ही विदत्समाज इसका उद्गम मानते है । इसमें सन्देह के लिए स्थान है कि 'मा निषाद' के करुए। रस का सुन्दर परिपाक हुम्रा है स्रौर ''शोक।र्त्तस्य प्रवृत्तो मे क्लोको भवतु नान्यथा'' में ऋषि का ग्रालोचक रूप भी ग्रत्यन्त स्पष्ट है। ग्रानन्दवर्द्धनाचार्य ने क्रादिकवि के इन पक्षों के स्पष्टीकरएा के साथ ही यह भी कह दिया है कि इसी क्लोक तथा कवि-कृत इसकी श्रालोचना मे ही वे तत्त्व हं जो ग्रागे चलकर 'रस' के महात् सिद्धान्त के रूप मे विकसित हुए है। लेकिन ग्रादिकवि की विचार-धारा मे जो प्रौढ़ता है, उसे देखते हुए तथा विकास-सिद्धान्त को सत्य मान लेने पर 'रस' की परम्परा ग्रपने ग्रस्पष्ट रूप में उनसे पहले भी प्रचलित रही है, यह मान लेने के लिए बृद्धि बाध्य होती है। यह परम्परा मौलिक रही, ग्रथवा विद्वत्समाज के चिन्तन में ग्रलक्षित-

१. रसो वै सः, रस ह्येवायंलब्ध्वानन्दी भवति॥

प्राय होकर मोन्य रही, यह कहना कठिन है। फिर भी ग्रन्य प्रमाणों के ग्रभाव में ग्रादिकवि को ही इस तत्त्व का ग्रनुसन्धानकर्ता मानना समीचीन है। वंसे प्रत्येक विचार-धारा भ्रापने स्पष्ट भ्रौर निश्चित रूप में भ्राने से पहले मानव के अवचेतन मन में चिरकालपर्यन्त पनपती है और कभी-कभी उसका भीए। ग्रथवा ग्रस्पष्ट ग्राभास चेतन मन को हो भी जाता है। लेकिन बुद्धि उसकी सत्ता की घोषणा तभी करती है जब उनका मूर्तिमान रूप अपनी र्यात्किचित् इयत्ता, स्पष्टता ग्रौर निश्चितता के साथ उसके सामने ग्रा पाता है। ग्रस्तु, ग्रादिकवि के उपरान्त भरत मृनि मे इसका स्पब्ट ग्रौर व्यवस्थित रूप हमारे सामने ग्राता है । 'रस' के ग्रब ग्रंग-प्रत्यंग बन चुके थे, उसने ग्रपनी पृथक् सत्ता ग्रौर इकाई स्थापित कर ली थी। भरत मृति ने उसके विभिन्न ग्रगों का स्पष्ट निर्देश ही नहीं ग्रपित विवेचन किया है। ग्रादिकवि तथा भरत के समयों मे कितना श्रन्तर है, यह प्रश्न विवादास्पद है। पर इतना श्रवश्य स्वष्ट है कि इस ग्रन्तरिम काल में 'रस' का विकास हुन्ना है। भरत के पहले के ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं है, पर स्वयं मुनि ने कुछ ग्रन्थों का नामील्लेख कर दिया है। इस विवेचन से हम इस निर्एाय पर पहुँचते है कि भरत मुनि के पहले भी 'रस' विकसित होता रहा होगा । 'नाट्य-सूत्र' का समय उनका शैशव-काल है। इसके बाद श्रानन्दवर्द्ध नाचार्य तक यह श्रपने श्रंगों का विकास करता रहा। प्रायः सभी भ्रालंकारिको ने इसे किसी-न-किसी रूप में स्वीकार किया है। भामह, दंडी ग्रादि ग्रलंकार को ही प्रधानता देने वाले ग्राचार्यों ने इसे ग्रलकारों में ग्रन्तिहित माना। वामन ने भी, जो कि रीति ग्रौर गुरा को मुख्य मानते थे, रस का कान्ति नामक गुरा में समावेश किया। भामह ने 'रस' को 'रसवद्' ग्रलंकार के रूप में ग्रहण किया है। उन्होंने यह भी माना है कि नाटक में सभी रसों के समावेश की ब्रावश्यकता है। उन्होंने इसे नैतिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए तो ग्रत्यन्त उपयुक्त साधन बताया है। दंडी का दृष्टिकोग्। भी भामह से भिन्न नहीं है। पर भामह की अप्रेक्षा उन्होंने 'रस' का अधिक विस्तार से निरूपण किया है। 'रसों' के जो उदाहरण इनके ग्रन्थ मे दिये गए है, उनसे यह स्पष्ट है कि लेखक को रस की हृदय-स्पर्शिता तथा काव्य में इस तत्त्व की उत्कृष्टता मान्य है। उन्हें स्थायी भाव श्रौर रस में भेद भी अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होता है। एक स्थान पर तो उन्होंने रस को काव्य का प्रारा कहा है। वामन ने 'दीप्तिरसत्वं कान्तिः' कहकर रस को

 <sup>&#</sup>x27;काव्यं सर्वाऽत्यलं कारो रसमर्थं निषिञ्चति ।' काव्यादर्श, १,६२ ।

काव्य-शैली के सौन्दर्य का कारण माना है। वामन ने ट्रय-काव्य को श्रव्य-काव्य की ग्रपेक्षा इसीलिए श्रेष्ठ माना है कि उसमे रस-परिपाक विशेष सफलता पूर्वक हो सकता है। उद्भट भी अप्रलंकार-सम्प्रदाय के ही आचार्य माने जाते है, पर उन्होंने 'रस' पर भ्रन्य ग्राचार्यों की श्रपेक्षा विशेष मौलिकता के साथ विचार किया है। प्रेयस, रसवद ग्रौर ऊर्जस्विन इन तीनों श्रलंकारों ही में रस को सीमित माना है, पर इनकी व्याख्या मे यह बात भी पूर्णतः स्पष्ट हो गई है कि ये क्रमज्ञः भाव, रस ख्रौर ख्राभास है। इन्होंने भरत द्वारा मान्य श्राठ रसों के श्रतिरिक्त 'शान्त रस' को भी नवें रस के नाम से माना है। रस-निष्पत्ति के सम्बन्ध मे भरत मनि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का ही निर्देश इन्होंने किया है। रुद्रट ने विप्रलम्भ के पूर्वराग मान ग्रौर करुएा के भेद भी स्वीकार किये है। रस-सिद्धान्त के विकास मे कालिदास, भवभृति, बाग म्रादि कवि भी म्रालंकारिकों को सहयोग दे रहे थे। इन लोगों ने भी 'रस' के विभिन्न पक्षों पर श्रपने विचार प्रकट किये है। रस का प्राधान्य तो प्रायः इन सभी प्राचीन कवियों को मान्य रहा है । इन्होंने स्रपने काव्य-प्रन्थों में प्रसंगवश 'रस' मे तादात्म्य-क्षमता, चित्त-वृत्ति ग्रादि तत्त्वों पर भी ग्रपने विचार प्रकट किये है। कुछ तत्त्व तो इनके ग्रपने मौलिक ही प्रतीत होते है।

श्रादिकाल से लेकर श्रानन्दवर्द्धन तक रस के विभिन्न पक्षों का ऋमिक विकास हम्रा है। उसके बहुत से पक्षों पर गम्भीर विवेचन हम्रा। रस-निष्पत्ति, रस की स्थिति, (पात्र नट प्रथवा सहदय में ) ग्रालम्बन, संचारी, स्थायी ग्रादि में कौन-सा रस रूप में परिपक्व होता है, ग्रादि ग्रनेकों महत्त्वपूर्ण स्रोर गम्भीर विषयों पर पर्याप्त चिन्तन हुन्ना । लोल्लट, शंकुक स्रौर भट्टनायक ने भ्रपने भ्रलग-भ्रलग सम्प्रदायों का प्रतिपादन किया। इस प्रकार इसी काल में रस का बहुमुखी विकास हुन्ना है। श्राचार्य श्रानन्दवर्द्ध न ने इस बहुमुखी विकास को एक निश्चित धारा का स्वरूप प्रदान कर दिया। इन सभी तत्त्वों को एक स्थान पर एकत्र करके इनकी ग्रत्यन्त विशद एवं स्पष्ट गम्भीर व्याख्या की । 'रस' का सम्बन्ध काव्य के ग्रन्य विभिन्न मान्य तत्त्वों के साथ स्थापित किया। यह काल सामान्यतया काव्य के सभी तत्त्वों के विकास के लिए स्वर्णयुगरहा। इसमें ग्रानन्दवर्द्धन के ग्रतिरिक्त कुन्तक, भोज, स्रभिनव गुप्त-जैसी महान् प्रतिभाएँ उत्पन्न हुई। क्योंकि इस काल में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास हुन्रा ग्रौर रस को काव्य की फ्रात्मा का स्थान मिल गया, इसलिए 'रस' के विकास मे तो यह काल सबसे श्रधिक महत्त्व का है। 'लोचन' ग्रौर 'ग्रभिनव

भारतीं के प्रागता श्रभिनव गृप्त ने रस-सिद्धान्त में नवीन प्राग फूँक दिए यद्यपि इन्हें भ्रपनी चिन्तन-सामग्री विशेषतः भ्रानन्दवर्द्धन।चार्य से प्राप्त हुई है । स्राज रस का जो स्वरूप मान्य है, उसे एक तरह से स्रभिनव गृप्त द्वारा प्रतिपादित ही कह सकते है। मम्मट श्रीर पंडितराज ने भी रस पर विश्वद विवेचन किया है। इनमे उनकी मौलिकता श्रौर गम्भीर चिन्तन की स्पष्ट छाप भी है। उन्होंने 'रस-स्वरूप' में कुछ परिष्कार भी किये है श्रौर उसे श्रपने श्रंग-उपांग संहित परिपूर्णता के साथ प्रतिपादित भी किया है। पर कुछ परिष्कारों के प्रतिरिक्त, जो इस रस-विवेचन मे विशेष सुक्ष्मता तथा प्रौढ़ता लाने में सहायक हुए है, इन ग्राधुनिक ग्राचार्यों द्वारा विवेचित 'रस' ग्रपना सारा स्वरूप म्रानन्दवर्द्धन भ्रौर भ्रभिनव गुप्त के समय मे ही बना चुका था। इस प्रकार काव्य के इस महान् सिद्धान्त के विकास का यह संक्षिप्त इतिहास है जिसका प्रारम्भ किसी श्रज्ञात समय मे हुत्रा, जिसने श्रवनी गर्भावस्था का विकास स्रादिकवि की बुद्धि मे पाया, जिसने अपना शैशव भरतमृनि की गोद मे बिताया श्रौर भिन्न-भिन्न महान् श्रालंकारिकों तथा कवियों के बुद्धि-प्रांगर्णों मे अपनी बाल-क्रीड़ा करता हुन्ना श्रन्त मे श्रानन्दवर्द्ध नाचार्य मे अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त हो गया । इसने श्रभिनव गुप्त में श्रपनी बुद्धि श्रौर शरीर की प्रीढ़ता तथा सबलता प्राप्त की ग्रौर मम्मट, भट्ट एव पडितराज ने इसको सुक्ष्म विवेक-शक्ति श्रौर महानता प्रदान की।

जैसे हमने देखा कि भरतमुनि के 'नाट्य-शास्त्र' से पूर्व का ग्रालंकार-शास्त्र पर कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, यद्यपि उनके होने की साक्षी तो स्वय भरत मुनि ही दे रहे है। रस-सिद्धान्त के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है, उसका सर्व प्रथम व्यवस्थित रूप, जो श्रव तक उपलब्ध है, भरत-सूत्र में ही है। "विभावानुभावव्यभिचारी संयोगाद्रसनिष्पत्तः" की प्रौढ़ता भी इस बात का प्रमाण है कि इसके पहले भी रस के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार हो चुका था श्रौर यह सूत्र चिन्तन की उस श्रवस्था का परिचायक है, जिसमें कुछ परिप्तवता स्पष्ट है। भरत का यह सूत्र रस-सिद्धान्त के विकास में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें पूर्ववर्त्तों गम्भीर ग्रौर प्रौढ़ चिन्तन का ग्राभास मिलता है ग्रौर भावी विकास के लिए पर्याप्त प्रेरणा भी। पंडितराज ने 'रस' के सम्बन्ध में श्रनेकों मत-मतान्तरों का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ मत विभाव, ग्रनुभाव ग्रौर संचारी को पृथक् रूप से ग्रथवा सम्मिलत रूप में रस मानते है। कुछ ग्राचारों ने कुछ विचार करने के बाद इस बात का प्रतिपादन भी किया कि श्रालम्बन के ही बार-बार ग्रनुसंधान करने से ग्रानन्द का ग्रनुभव होता है, ग्रालम्बन ही रस है।

म्रतः उन्होंने कहा 'भाव्यमाना विभाव एव रसः'। इसके बाद कुछ म्राचार्यौ ने इस मत को ग्रसमीचीन समक्ता ग्रीर ग्रालम्बन के हाव-भाव ग्रीर ग्रंग-चेष्टाग्रों को श्चर्यात् श्रनुभावों को रस' कहने लगे। कुछ लोगों का ध्यान इस स्रोर भी गया कि हाव-भाव के मुल मे जो चित-वृत्ति है, उसीके कारए तो ग्रनुभाव ग्रानन्ददायक होते हैं उसके श्रभाव में नट के लटके-मात्र तो केवल उपाहासास्पद-मात्र है। इसलिए उनके मत में व्यभिचारी-मात्र रस हए। इन तीनों पूर्वीक्त मतों की ग्रालोचना के फलस्वरूप ग्रालंकारिकों का ध्यान इनके सम्मिलन स्वरूप की स्रोर भी गया स्रौर उन्होंने 'त्रिष य एव चमत्कारी स एव रस: स्रन्यथा तु त्रयोग्रिपिना' कहा । कुछ लोगों ने तो केवल इनके सम्मिलित रूप को ही रस कह दिया। पंडितराज ने पूर्वोक्त इन पाँच तथा ग्रन्य बहुत से मतों (शंकुक श्रादि के) को उद्धृत किया है। उन्होंने इन सभी मतों के दृष्टिकीए से भरत-सूत्र की व्याख्या भी की है। लेकित इन पाँच मतों में से सबके साथ उस सूत्र का सम्बन्ध स्थापित न कर सके। केवल ग्रन्तिम दो का सम्बन्ध बताया है ग्रीर शेष तीनों मे सूत्र का अर्थ उन्हें भी संगत नहीं लगता है। वे इन तीनों मतों को स्वतन्त्र सम्प्रदाय मानते हं । वास्तव में पंडितराज ने इस विवेचन में ऐतिहासिक श्रथवा चिन्तन-विकास के ऋम का ध्यान नहीं रखा। इस दृष्टि से केवल ये ही तीन मत नहीं ग्रपितु शेष दो भी भरत सूत्र के पूर्ववर्ती चिन्तन के विकास की विभिन्न ग्रवस्थाएँ है, चाहे इन ग्रवस्थाग्रों मे सत्य का इतना ग्रधिक ग्रन्तर न हो । हाँ, शंकुक ग्रादि ग्राचार्यो का स्पष्टतः भरत-सूत्र से सम्बन्ध है, उनके मत इसी की व्याख्या है। इसलिए उन्हें तो हम परवर्ती मानते है। भरतमुनि ने ग्रपने सूत्र में 'स्थायी भाव'शब्द का प्रयोग नहीं किया है लेकिन उन्हें स्थायी भाव को रस मानना ग्रभीप्सित है। मृनि ने ग्रपने इस मन्तव्य को दो इलोकों द्वारा स्पष्ट भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जंसे भात के रसज्ञ व्यक्ति बहुत से शब्दों तथा व्यंजनों से युक्त भात को खाते है ग्रीर उसका स्वाद लेते हे, उसी प्रकार पंडित लोग भावों ग्रौर ग्रभिनय से सम्बद्ध स्थायो भा<mark>वों का मन</mark> से भ्रास्वाद करते है। <sup>३</sup> इतता ही नहीं उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या में भ्रच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि नाना भावों से मिश्रित स्थायी भाव ही रस है।

१. यथा बहुद्रव्ययुतै व्यंव्जनंबहुिभयु तम् । त्रास्वादयन्ति भुव्जाना भक्तं भक्त विदोजना । भावाभिनय संबद्धान् स्थायिभावास्तथा बुधाः । त्रास्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाट्यरसाः स्मृताः ।

२. यथा नानाव्यजनोपिबद्रव्यसयोगाद्रसनिष्पत्ति.। यथा हि गुडादिभिद्रव्यव्यव्जनै

इस प्रकार मुनि को इस सूत्र से विभाव, श्रनुभाव श्रौर व्यभिचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव रस बनता है, यही मान्य है। श्रागे रस-सिद्धान्त का सारा विकास इसी सूत्र को श्राधार मानकर हुआ है। श्राचार्यों ने 'संयोग' श्रौर 'निष्पत्ति' इन्हों वो शब्दों पर विशेष विचार किया है। इन वो शब्दों के विभिन्न श्रथों के कारण ही कई-एक सम्प्रदाय खड़े हुए। इसके श्रितिरिक्त इस बात पर भी विचार हुआ कि रस की स्थिति किसमे है; नट में, नायक में श्रथवा सहृदय में। इस पर भी श्राचार्यों का मतेक्य नहीं रहा। पर्याप्त वाद-विवाद श्रौर श्रालोचना-प्रत्यालोचना के बाद भारतीय श्राचार्यों को यह मान्य हुआ कि सहृदय में ही रस की स्थिति है। किव की श्रानन्दानुभूति पर इसी श्रध्याय में विचार हो चुका है।

भरत मुनि के इस सुत्र के प्रधान व्याख्याता चार है। इन लोगों के मत विशेष सम्प्रदायों के नाम से प्रचलित है। ग्रन्य ग्राचार्यों ने तो इन सम्प्रदायों के दृष्टिकोण का स्वष्टीकरण किया है। इन व्याख्याताग्रों में सर्व प्रथम है श्राचार्य भट्ट लोल्लट । इन्होंने स्थायी भाव की स्थिति तो नायक-नायिका में ही मानी है, पर सहदय पाठक जब नट को सुन्दर वेश-भूषा में नायक के हाव-भावों का श्रनुकरण करता हुन्ना देखता है तो उसको नायक समभ लेता है। उस पर नायक का श्रारोप कर लेता है। इस प्रकार वह श्रनुमान से रस का श्रास्वाद करता है। इस मत के श्रनुसार स्थायी भाव श्रालम्बन विभाव से उत्पन्न होकर उद्दीपन विभाव द्वारा उद्दीप्त किया जाता है तथा ग्रनुभावों द्वारा प्रतीति योग्य बना हुम्रा, व्यभिचारी भावों द्वरा पुष्ट होकर रस रूप में परिगात हो जाता है। यहाँ पर संयोग शब्द से 'सम्बन्ध' ग्रर्थ लिया गया है श्रीर निष्पत्ति का ग्रर्थ है उत्पत्ति । यह मत 'ग्रारोपवाद' के नाम से प्रचलित है । ग्राचार्य ज्ञंकूक को यह मत मान्य नहीं हुम्रा। उन्होंने कहा कि यदि ग्रारोप कर भी लिया जाय तो क्या हुग्रा। जब तक इसका सम्बन्ध सहृदय से नहीं होता तब तक इसमें म्रानन्द का कोई कारण नहीं माना जा सकता। नट पर म्रारोपित रस के ज्ञान-मात्र से ग्रानन्द की उपलब्धि नहीं हो सकती । उन्होंने स्थायी भाव को रस माना है। उनके मत में मूलतः तो यह रस नायक में रहता है, पर नट के कौशल से सहृदय को चित्र-ज्ञान की तरह नट में नायक की प्रतीति होने लगती है। वह नट में नायक का श्रनुमान कर लेता है। यद्यपि नट में यह सारा

रोषधिभिश्च पाडवादयो रसा निर्ग्यत्यन्ते तथा नानाभावोपगता त्र्यपि स्थायिनो भावा: रसत्वमाप्तुवन्तीति ॥

व्यापार कृत्रिम होता है, पर फिर भी सहृदय को वह स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। इस प्रकार उनके भ्रनुसार रस की निष्पत्ति भ्रनुमानजन्य है। यद्यपि लौकिक जीवन मे ग्रानन्द का ग्रनुभव ग्रनुमान का विषय नहीं है, फिर भी स्थायी भाव, ग्रनुभाव ग्रादि तथा नट की कार्य-पर्ता के कारए सहृदय इतना प्रभावित हो जाता है कि श्रन्मान से ही ग्रानन्दित हो उठता है। प्रत्यक्ष दीखने वाले नट को वह दुष्यंत ही समभता है। पुत्र के तृतीय व्याख्याता हुए है भ्राचार्य भट्ट नायक । उन्होंने भ्रपना नया दृष्टिकोगा रखा । जैसा कि स्पष्ट है कि ग्रानन्द की ग्रनुभृति में ग्रनभृति को कारए। बताने में केवल खींच-तान है। रस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। इसी विरोध के साथ ये क्राचार्य साहित्य-क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। उन्होंने शब्द की तीन शक्तियाँ मानी है। ग्रभिधा काव्य के म्रर्थ से म्रवगत कराती है। भावना काव्य के पात्रों तथा उनके भावों की वैयक्तिकता श्रौर विशेषता का परिहार करती है। इसके प्रभाव से उनका साधारएंगेकृत रूप ही पाठक के सामने स्राता है। स्रर्थात् देश, काल, पात्र, वय म्रादि सभी वस्तुम्रों की विशेषताम्रों का, जो रस की प्रतीति मे म्रगम्यता का भाव उत्पन्न करने के कारए प्रतिबन्धक है, परिहार हो जाता है, ग्रौर उनका सामान्य स्वरूप ही श्रवशिष्ट रहता है। श्रीर इस प्रकार काव्य श्रास्वाव योग्य बन जाता है। तीसरी शक्ति है भोग। इसका स्वरूप ही श्रानन्द का श्रास्वाद है। "सत्वोद्रेक प्रकाशानन्द संविश्रान्ति" ही भोग है। इस प्रकार सत्वोद्रेक से उत्पन्न प्रकाश-स्वरूप ग्रानन्द का ज्ञान ही भोग है। इस मत को मुक्तिवाद कहते है। इस सिद्धान्त में "संयोग" शब्द का श्रर्थ साधारएीकृत तथा "निष्पत्ति" शब्द का अर्थ भोग लिया गया। भट्ट नायक ने भावकत्व श्रौर भोजकत्व के द्वारा "साधारणीकरण" का एक महान् सिद्धान्त साहित्य-शास्त्र को दिया, जो सब कालों श्रौर देशों के काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने की क्षमता रखता है। यह सिद्धान्त काव्यानुभूति ग्रौर लौकिक ग्रनुभूति के ग्रन्तर को पूर्णत स्पष्ट कर देता है। ग्रभिनव गुप्त ने ग्रपने पूर्ववर्ती सभी मतों की परीक्षा की है ग्रौर उनके गुगा-दोषों का विवेचन किया है। इन्हें भट्ट नायक का साधारणीकरण तो मान्य है। ये भी उन विशेषताग्रों को रस के प्रतिबन्धक मानते है, इसलिए उनका परिहार भ्रावश्यक मानते है। इस क्रिया को वे श्रलीकिक कहते है। विभावादि के विभावन व्यापार द्वारा (जो श्रलीकिक कहा जाता है) रस की श्रभिव्यक्ति होती है। चैतन्य विभावादि मिश्रित रीति को प्रकाशित करता है ग्रीर इस प्रकार रस का ग्रास्वाद होता है। इनका कहना है स्नानन्द तो पहले से वहाँ पर विद्यमान है ही, उसका भोग क्या होगा।

उसकी ग्रभिव्यक्ति-मात्र होती है। भट्ट नायक से तो इनका इतना ही मतभेद है कि ये तीन शक्तियाँ नहीं मानना चाहते। वास्तव मे भट्ट नायक की यह नवीन कल्पना-मात्र है। जब व्यंजना से ही काम चल जाता है तो नवीन शक्तियों को मानने की ग्रावश्यकता नहीं, व्यर्थ का गौरव है। इनका कहना है कि ''संयोग" शब्द से भरत मुनि का तात्पर्य ध्वनित होने से है। विभावादि द्वारा ध्वनित होने से ग्रात्मानन्दयुक्त स्थायीभाव-रूप रस की निष्पत्ति होती है। म्रभिनव गुप्त का यह सिद्धान्त ही परवर्त्ती काल के सभी संस्कृत-म्राचार्यों को मान्य रहा श्रौर श्राज भी मान्य है। श्राचार्य मम्मट को भी यही दृष्टिकोएा मान्य है। "व्यक्तः स तैविभावाथेः स्थायीभावो रस स्मृतः" द्वारा उसी बात का प्रतिपादन कर रहे है। वास्तव मे पंडितराज के पहले सभी स्राचार्यों को स्थायी भाव का रस-रूप मान्य रहा है। स्रानन्द-रूप चैतन्य से युक्त स्थायी भाव ही रस है। यही ग्रिभिनव गप्त, मम्मट, विश्वनाथ तथा भट्टनायक को मान्य है । पंडितराज ने इसमे कुछ परिवर्तन कर दिया । उन्होंने स्थायी भाव से उपहित ग्रानन्द रूप चैतन्य को ग्रानन्द कहा है। वास्तव मे इन दोनों ही दृष्टिकोर्गों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। एक मे स्थायी भाव की प्रधानता है (वह विशेष्य है) ग्रौर दूसरे मे ग्रात्म-चेतन्य की । ग्रन्य बातों मे तो समानता ही है। पंडितराज ने त्रुटियों का स्राक्षय लेकर यह कहा, क्योंकि उपनिषदों में म्रानन्दमय ग्रात्मा को रस रूप कहा है 'रसो व सः'; इसलिए यहाँ भी चैतन्य की प्रधानता ही समीचीन है। इस विवेचन से "रस" का स्वरूप ग्रौर भी स्पष्ट हो गया । कुछ विद्वानों ने इसी रस-सूत्र की व्याख्या करते हुए रसानुभूति को भ्रान्ति कहा है। उनका कहना है कि हृदय उस समय तमसाविच्छन्न हो जाता है, इसीलिए सीप में रजत की तरह ग्रन्त:करण मे स्थायी भावों की भ्रान्ति होती है। दूसरे कहते हैं कि पाठक अपने-आपको नायक समभने लगता है श्रीर स्थायी भाव का श्रास्वाद लेता है इसलिए यह भ्रान्ति है। पंडितराज ने म्रन्य सभी मतों के साथ इनको भी उद्धृत किया है। पर इनका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन तथा खंडन दोनों ही व्यर्थ है, क्योंकि ये निस्सार, तर्कहीन श्रौर सहृदय व्यक्तियों की श्रन्भृति के प्रतिकूल है। शास्त्र भी इसमें प्रमाण नहीं हैं। रसानुभूति स्वयं भ्रान्ति नहीं कही जा सकती। उसके लिए ऐसी कल्पना का उपयोग ग्रवस्य किया जाता है जो ग्रयथार्थ मे यथार्थ का विस्वास पैदा कराती है श्रौर यथार्थ श्रनुभूति ही जागृत करने मे सफल होती है। इसीलिए श्राचार्यों ने उसे भ्रान्ति नहीं ग्रपितु ग्रलौकिकता के नाम से पुकारा है। भ्रान्ति का उपयोग श्रवश्य है।

रस के सम्बन्ध में ग्रत्यन्त विशद विचार हुग्रा है। उसके सभी पक्षों पर श्राचार्यों ने पर्याप्त विवेचन किया है। रस का गुरा, रीति, वृत्ति, ग्रलंकार श्रादि ग्रन्य काव्य-तत्त्वों से क्या सम्बन्ध है, इस पर प्रसंगानुसार हम विचार करते ग्राए है। रसों की संख्या, स्थायी, व्यभिचारी भाव ग्रादि ग्रनेकों प्रसंगों पर शताब्दियों तक चिन्तन करते रहे। भरत मुनि ने भ्राठ रस तथा उनचास भाव माने । उनके परवर्त्ती श्राचार्यो ने रसों की संख्या श्राठ ही नहीं रखी ग्रपित उसे बढ़ाते चले गए। शान्त रस पर तो भारतीय स्राचार्यों में बहुत मतभेद रहा। कुछ लोगों ने इसे काव्य ग्रौर नाटक दोनों का तथा कुछ ने केवल काव्य का ही रस माना। कुछ ने इसे रस मानना समीचीन नहीं समका। बहतों ने इसमें भरत मृनि का भ्रनुसरएा किया। कुछ लोगों का तर्कथा कि शान्त रस का कोई स्थायी भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें चित्त के विकार का श्रभाव है। श्रन्तःकरण की विकृति ही भाव है श्रौर उनके श्रभाव में रस की कल्पनानहीं की जासकती। <sup>9</sup> कुछ लोगों ने इस ग्राधार पर भी रस माना है कि भरत मनि में इसके लिए पर्याप्त प्रेरगा है। उनका कहना है कि वास्तव में निवेंद को भरत मुनि ने स्थायी श्रौर संचारी भावों की गएाना के बीच में इसी म्रभिप्राय से रखा है कि वे शान्त को रस मान रहे है। इस मत के श्राचार्यों ने भरत मनि के ग्रन्थ में इस स्थान पर पाठान्तर भी माना है श्रीर उसके श्रनसार भरत मिन भी नव रस मानते हैं। ज्ञान्त रस के स्थायी भावों को लेकर संस्कृत-साहित्य में पर्याप्त मतभेद रहा है। विभिन्न ग्राचार्यों ने शान्त रस के विभिन्न स्थायी भाव माने है। 'ग्रभिनव भारती' में इन सभी <mark>श्राचार्यों के दृष्टिकोर्</mark>गों की विशद व्याख्या है। डॉ॰ राघवन ने '<mark>ग्रभिनव</mark> भारती' में से ज्ञान्त रस-विवेचन का श्रंश श्रपनी पुस्तक The Number of Rasas मे ज्यों-का-त्यों उद्धृत किया है। शम, सम्यक् ज्ञान, तृष्णाक्षयसुख, धृति, निर्विशेष चित्त-वृत्ति, निर्वेद, उत्साह श्रादि श्रनेकों स्थायी भावों की कल्पना की गई। इन विभिन्न स्थायी भावों को लेकर भी पर्याप्त म्रालोचना-प्रत्या-लोचना हुई। इससे एक यह सिद्धान्त मान्य हो गया कि एक स्थायी भाव एक से भ्रधिक रसों का स्थायी हो सकता है। एक ही भाव की कई भ्रवस्थाओं ग्रौर भेदों की कल्पना कर ली गई ग्रौर इस तरह वह एक ही भाव कई रसों का स्थायी माना जा सका। भरत मुनि ने ही यह माना कि हर एक भाव

१. विकियाजनका एव रसा इति ऋष्टौ रसा भरतमते । शान्तस्य निर्विकारत्वात् न शान्त मेनिरे इति शान्तस्य रसत्वाभावात् ऋष्टावेव रसाः संग्रहीताः ।

स्थायी, संचारी श्रीर सात्विक हो सकता है। वास्तव में प्राचीन श्राचार्यों के मत में ये भाव चित्त की विशेष श्रवस्थाग्रों के नाम-मात्र है तथा प्रधान श्रौर गौरा के भेद से इनको स्थायी (रस-दशा में परिरात होने वाले) ग्रौर संचारी कहा गया है। जो भाव इस भाव का सहयोगी होकर स्राता है, व्यभिचारी कहलाता है श्रीर दूसरा स्थायी। यह सहयोग की कल्पना व्यभिचारियों मे भी की गई है। एक व्यभिचारी दूसरे का सहयोगी हो सकता है। इस प्रकार व्यभिचारियों में भी विशेष परिस्थितियों में प्रधान श्रीर गौरा का भेद किया जाता है। श्रभिनव गुप्त ने भरत के इस मत का खंडन किया है श्रौर उन्होंने स्थायी का व्यभिचारी होना माना है पर व्यभिचारी का स्थायी नहीं । भरत मुनि के इस दृष्टिकोए ने ही परवर्त्ती म्राचार्यों को म्राठ से म्रधिक रस मानने की प्रेरएा दी। हरिपाल देव ने तेरह रस माने। धीरे-धीरे तो यह प्रवृत्ति हो गई कि जितने भाव थे उतने ही रस भी माने जाने लगे। पंडितराज ने भी रसों की ग्रनेकता स्वीकार की है, पर भ्राचार्य-परम्परा को श्रक्ष्ण्एा बनाये रखने के लिए उन्होंने संख्या नौ तक ही सीमित रखी। इस विवेचन के कारण रस-प्रतिपादिता का स्थान स्वतन्त्र चिन्तन ने ले लिया। रस के स्वरूप की विशद व्याख्या हो गई। कोई भी भाव जब विभावों श्रौर श्रनुभावों द्वारा प्राप्त सत्वाविष्ट श्रन्तःकरण की एक-मात्र वृत्ति बनकर श्रानन्द स्वरूप चेतन के साथ श्रास्वाद्य हो जाता है, उसी प्रवस्था को रस कहते है श्रौर उसका नामकरएा उन भावों के भाव के नाम पर हो जाता है। श्रभिनव गुप्त ने व्यभिचारी भावों के स्थायी बन जाने की संभावना को स्वीकार करके समस्या को सरलता पूर्वक हल कर दिया । इस प्रकार रसों की संख्या एकदम स्वतन्त्रता पूर्वक ही बढ़ती रहती तो संभवतः रस-सिद्धान्त प्रपनी गम्भीरता ही खो बैठता। वस्त्रस्थिति तो यह है कि भरत मृनि तथा कतिपय ग्रन्य ग्राचार्यों ने जिन स्थायी भावों की रस रूप में परिएात होने की संभावना स्वीकार की है, वे मानव की मूल भावनाएँ है, वे श्रन्तः करण की श्रपेक्षाकृत स्थायी वृत्तियाँ है, जो संस्कार रूप में प्रायः प्रत्येक ग्रन्तःकरए। में रहती है ग्रौर उपर्युक्त कारए। की प्राप्त करके संवेद्य हो जाती है। इसके विरुद्ध ग्राचार्यों द्वारा माने गए व्यभिचारी ग्रौर

१. जुगुप्सा च व्यभिचारित्वेन शृङ्गारे निपेधन्मुनिः भावाना सर्वेपामेव स्थायित्व संचारित्व चिन्तना तावत्वे (चित्तत्व) श्रनुभावत्वानि योग्यतोप-निपतितानि।

X

सात्विक भाव ग्रत्यन्त क्षांगिक होते है। किसी कारणवश ग्रन्तःकरण उन भावों का रूप घारएा कर लेता है, पर वे स्थायित्व नहीं ले पाते श्रीर श्रपने सस्कारों द्वारा श्रन्य किसी मल भाव को ही पृष्ट करते है। इस प्रकार प्राचीन श्राचार्यों का यह विवेचन श्रत्यन्त मनोवैज्ञानिक प्रतीत होता है । हाँ, केवल श्राठ ही ऐसे मूल भाव नहीं है, इनके श्रतिरिक्त वास्तव, भिक्त श्रादि भावनाएँ भी इस श्रेणी की हं ग्रौर वे 'रिति' से ग्रपना पृथक् ग्रस्तित्व भी रखती हं। हमारे श्राचार्यों का ध्यान विवेच्य विषय के इस पक्ष पर भी गया है श्रौर उन्होंने इसका भी सुन्दर विश्लेषण किया है। पंडितराज में भी इस दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं। असंस्कृत के अप्रचार्यों ने रस की अनेकता पर ही नहीं विचार किया है श्रिपित उन्होंने इनमें समन्वय स्थापित करने की भी चेष्टा की है। कई म्राचार्यों ने एक ही रस से म्रन्य रसों की उत्पत्ति मानी है। अवभृति के सम्बन्ध में तो यह प्रसिद्ध ही है कि वे 'एको रसः करुए एव निमित्तभेदात्' से करुए को ही सब रसों की श्राधार-भूमि मानते है। वीर राघव नामक ब्याख्याता ने इस दृष्टिकोगा को श्रौर भी स्पष्ट कर दिया है। वे कहते हैं: "यद्यपि शृङ्कार एक एव रस इति शृङ्कारप्रकाशकारादिमतम, तथापि प्राचर्याद रागिविरागि साधारण्यात् करुए एक एव रसः, ग्रन्ये तु तद्विकृतयः।"

'म्रग्नि पुराए।'में भी सब रसों की उत्पत्ति 'रति'से मानी गई है। उनका कहना है कि ज्ञानस्वरूप ग्रीर प्रकाशमान चैतन्य में ग्रानन्द विद्यमान है ग्रीर कभी-कभी उसकी श्रभिव्यक्ति हो जाया करती है। वह रस है। उसी का प्रथम विकार ग्रलंकार है, उससे पहले ग्रभिमान ग्रीर रित की उत्पत्ति होती है। यही रित सब रसों की मूल है। वही रित, राग, तीक्ष्णता, गर्व श्रीर संकीच से क्रमञः शृङ्कार, रौद्र, वीर ग्रीर वीभत्स का रूप धारए कर लेती है ग्रीर फिर उनसे शेष चार रसों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार का विवेचन भोज में भी मिलता है। उन्होंने ग्रहंकार को ग्रात्म-रित माना है ग्रीर उसीसे रस के

१. शब्दार्थवलात्कृष्टानि ऋनुजानाति । 'ऋभिनव भारती'

२. देखिये 'रस गंगाधर' का रस-विवेचन।

३. ग्रानन्दः सहजस्तस्य व्यतेञ्ज स कदाचन । व्यक्तः स तस्य चैतन्यचमत्काररसा व्हया ॥ श्राद्यस्तस्य विकारो यः सोऽहंकार इति स्मृतः।

रागाद् भवति शृंङ्गारो रोद्रस्तैच्रायात् प्रजायते, ॥ ऋग्नि पुराग् ॥

रति ग्रादि स्थायी भावों की उत्पत्ति भी। भोज के दृष्टिकोगा को स्पष्ट करते हुए डॉ॰ राधवन ने इसे 'ग्रग्नि पुराए।' से भिन्न बनाया है। वसे इन दोनों में पर्याप्त साम्य है। ग्रन्तर केवल इतना ही है कि भोज ग्रहंकार से ग्रन्य भावों की उत्पत्ति मानते है श्रौर 'श्राग्त पुरारा' में श्रहंकार से श्रभिमान या ममता श्रौर फिर रित । इस प्रकार यद्यपि रित से सब स्थायी भावों की उत्पत्ति मानी गर्ड है, पर वास्तव में यह 'रित' भोज द्वारा मानी गई ''ग्रात्म-रित'' से भिन्न नहीं है। वास्तव में विकास की कुछ भ्रवस्थाएँ 'ग्रग्नि पुराए।' में भ्रधिक है। बस, यही अन्तर है। भोज ने सब भावों के अन्तस्थल मे प्रेमन नामक भाव को माना है। उनका कहना है कि प्रत्येक भाव श्रपनी पहली श्रवस्था में ग्रहंकार रूप में रहता है, फिर भाव बन जाता है श्रौर उसके बाद 'प्रेमन' मे परिरात हो जाता है। इन तीन श्रवस्थाय्रों के बाद ही उसका रूप पूर्ण होता है। साहित्यदर्प एकार के किसी पूर्वज (नारायग नामक) ने सभी ग्रानन्दों मे विस्मय का तस्व ग्रावश्यक माना है। इसी श्राधार पर श्राचार्य विश्वनाथ ने सब रसों का म्ल श्रद्भृत रस माना है। वास्तव में इस समन्वय में करुए श्रादि रसों के कारए। व्याघात श्राता है। श्रभिनव गुप्त ने सभी रसों की श्राधार-भूमि शान्त को माना है। इसका स्थायी भाव ग्रात्मन ही ग्रन्य चित्तवृत्तियों का रूप धारण करता है ग्रीर वे भाव विभिन्न रसों के स्थायी माने जाते है। <sup>3</sup> संस्कृत-साहित्य का यह समन्वयवाद मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की प्रौढता का परिचायक है।

भारतीय ग्राचार्यों ने रस को एक ही माना है। इसके भिन्न-भिन्न नाम कैवल बाह्य भेद के कारण है। एक ही वस्तु विभिन्न विभावों, ग्रनुभावों, ग्रीर स्थायी भावों के कारण वीर ग्रादि के रूप में भासित होती है। रस ग्रखंड ग्रान्दानुभूति है। ग्रन्तःकरण की सात्विक स्थिति ही इसके ग्रास्वाद का कारण है ग्रीर यह ग्रनुभूति केवल कुछ वासना-रहित सहृदयों को ही होती है। 'रस' केवल चवंणा रूप है। इसका विभावादि में कार्य-कारण ग्रथवा

१. 'दी नम्बर स्त्राफ रसाज्' पेज संख्या १७०।

२. रसं सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूतये । तच्चमत्कारसारित्वं सर्वत्राप्यद्भुतो रसः ॥ तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायगो रसम् ।

<sup>॥</sup> साहित्य दर्पण, तृतीय परिच्छेद पेज सं० ७० ॥

भावा विकारारत्याथा, शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः । विकारः प्रकृतेर्जातः पुनस्तत्रेत्र लायते ॥नाट्य-शास्त्र ॥

ज्ञाप्य-ज्ञापक सम्बन्ध नहीं है। यह पार्थिव जगत् की ग्रानन्दानुभूति से भिन्त एक प्रलोकिक प्रनुभृति है। जिसकी तुलना प्राचार्यों ने ब्रह्मानन्द से की है। यह वेद्यान्तर-स्पर्श-शून्य है । इस प्रकार इसकी तुलना समाधि से की जा सकती है। रस की ग्रवस्था निविकल्प समाधि से निम्न कोटि की है, क्योंकि रस मे म्रहंकार से उत्पन्न स्थायी भाव बने रहते है। विभावादि की पथक म्रनभृति तो नहीं होती, पर उनकी श्रनुभृति का श्रभाव नहीं है। निर्विकल्प समाधि मे यह सब-फूछ नहीं रहता। रस दशा में भी ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय के भेद की प्रतीति नहीं रहती । श्राचार्यों ने भी इसे ब्रह्मानन्द से भिन्न माना है । शान्त श्रीर भिक्त रस में श्रालम्बन परब्रह्म है इसलिए उसे कुछ लोग ब्रह्मानन्द की कोटि में ही रखते है। रस में ग्राचार्यों ने ग्रानन्द का तारतम्य भी माना है। कुछ रसों में तो स्पष्टतः दुःख की ग्रनुभूति स्वीकृत की गई भोज ने "रसा हि सुखदुःखावस्थारूपाः" कहा है, 'नाट्य दर्परा' मे भी "सुखदुःखात्मको रसः" कहा गया है। फिर भी रस को ग्राचार्यों ने एक स्वर से ग्रानन्द रूप ही कहा है, उसमे तारतम्य ग्रवश्य माना जाता है। विभिन्न रसों में स्रानन्दानुभूति के परिगाम का भेद वास्तव में कुछ स्थायी भावों के कठोर श्रौर लौकिक दुःख-रूप होने के कारण ही है। इतनी शताब्दियों के चिन्तन के बाद रस का जो स्वरूप मान्य हुन्ना, उसका प्रतिपादन एक इलोक में **धाचार्य वि**श्वनाथ ने किया है। <sup>२</sup> रस का यही स्वरूप ग्राचार्य ग्रभिनव गुप्त तथा मम्मट को भी मान्य है। पंडितराज ने इसमे थोड़ा-सा परिवर्तन किया है। वे 'रस' को स्वयं भ्रानन्द स्वरूप चैतन्य मानते है, इस चैतन्य पर रति म्रादि भावों का म्रावरण रहता है। बस, इसीलिए इसका नाम रस है श्रीर यह ब्रह्मानन्द से भिन्न है। इस दृष्टिकोएा को हम इसी श्रध्याय में पहले स्पष्ट कर चुके है। यह ब्याख्या विशेष सूक्ष्म ग्रीर प्रौढ़ है। 'रस' का यही स्वरूप म्राज भी मान्य है।

१. सत्वगुणस्य च सुखरूपत्वात् सर्वेषा भावाना सुखमयत्वे ऋषि रजस्तमोऽश गिश्रणात् तारतम्यमगगन्तव्यम्, ऋतो न सर्वेषु रसेषु तुल्य सुखानुभवः । ॥ भक्ति रसायन ॥

२. सत्वोद्रेकादखंड स्वप्रकाशानन्द चिन्मयः । वैद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः ॥ लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित्प्रमातृभिः । स्वाकारवद्भिन्नत्वे नायमास्वाद्यते रसः ॥ 'साहित्य-दर्पण', तृतीय परिच्छेद ॥

ध्वनि-काव्य काव्य के तत्त्व के रूप में कब से मान्य हुग्रा,यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इस पर सर्व प्रथम ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' ही है। ग्रानन्द-वर्द्ध नाचार्य ही इसके पहले ग्राचार्य है। 'ध्वन्यालोक' में कारिकाएँ है ग्रीर उन पर श्रानन्दवर्द्धन की वृत्ति है। सभी इतिहासकार एक स्वर से ही श्रानन्दवर्द्ध-नाचार्य को वित्तकार मानते है, लेकिन कारिकाओं के सम्बन्ध में मतभेद है। कीथ ग्रौर दे ने कारिकाकार श्रानन्दवर्द्धन को नहीं माना है ग्रौर उन्होंने ग्रपने इस मत के पक्ष मे श्रभिनव गृप्त की लोचन-व्याख्या का ही प्रमारण दिया है। पर कुछ विद्वान् इसी "लोचन" व्याख्या के स्राधार पर यह भी सिद्ध करते है कि ये दोनों एक ही है। ग्रस्तु, फिर भी "ध्विन-सम्प्रदाय" के फ्राचार्य तो ध्वनिकार ही है। लेकिन इनके पहले भी साहित्य-संसार में ध्वनि-सिद्धान्त मान्य था। स्वयं ध्वतिकार ने ही ग्रयने ग्रन्थ की प्रथम कारिका में इस मत का प्रतिपादन किया है। "काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बधै र्यः समाम्नात पूर्वः" से यह स्पष्ट होता है कि इस ग्रन्थ के पहले भी "ध्वनि" विद्वानों को मान्य थी। 'वृत्ति' मे इस सिद्धान्त को "परम्परा" से मान्य कहा है ग्रौर 'लोचन' में इसी-की व्याख्या में ''ग्रविच्छिन्तेन प्रवाहेरा तैरेबुक्तम्'' कहा है । श्रभिनव गुप्त ने इस सिद्धान्त पर 'ध्वन्यालोक' के पहले किसी पुस्तक का होना स्वीकार नहीं किया है, पर पुस्तक के श्रभाव में सिद्धान्त-परम्परा मानी है। डॉ॰ दास गुप्ता श्रौर डॉ॰ दे ने श्रपने संस्कृत-साहित्य के इतिहास में भी इस परम्परा को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि कुछ ग्रलंकारों ने "ध्वनि" का शब्द की एक शक्ति के रूप में प्रतिपादन किया है। वामन ग्रीर उद्भट ग्रादि पूर्ववर्ती श्रालंकारिकों को "ध्वनिकार" ने प्रामाणिक माना है। वामन की "वक्रोक्त" में ध्वनि के तत्त्व स्पष्ट दृष्टिगत होते है । उन्होंने यद्यपि स्पष्टता श्रौर निश्चयपूर्वक ध्वनि का प्रतिपादन नहीं किया है, परन्तु फिर भी उन्होंने शब्द की ग्रभिधा के ग्रतिरिक्त लक्षरण के नाम से ग्रन्य शब्द-शक्ति को स्वीकार करके ध्वनि को मान लिया है। इस विचारों मे ध्वनि ग्रपनी ग्रविकसित श्रवस्था में विद्यमान थी, उसके बीज थे, जो बाद मे श्रंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारएा करते गए। <sup>२</sup> किसी ग्रन्थ के रूप में ध्विन का श्रृङ्खलाबद्ध ग्रौर व्यवस्थित विवेचन न मिलने पर भी ग्रानन्दवर्द्धनाचार्य ने इसका

देखिये डा० दे—-'दी हिस्टरी ऋॉफ सङ्कृत लिटरेचर'वोल्यूम फर्स्ट, पेज ६ ऋौर डॉ० संकरन—-'रस ऋौर ध्वनि' पेज ६४ ।

२. वही, पृष्ठ ६४।

इतना व्यवस्थित, गम्भीर तथा सुन्दर विवेचन किया है कि परवर्ती सभी श्राचार्यों को यह सिद्धान्त मान्य हो गया । इस विवेचन को ही प्रमाण मानकर उन लोगों ने रस भ्रौर ध्वनि का प्रतिपादन किया है। इतना नहीं, भ्रलंकार, गुग, रीति श्रादि विभिन्न काव्य-तत्त्वों के सम्बन्ध में भी इन श्राचार्यों ने ध्वनिकार के ही मत का ग्रनुसरएा किया है। ध्वनि-सिद्धान्त को श्रपने प्रारम्भ-काल में ही भ्रनेकों विरोधों भ्रौर भ्राघातों का सामना करना पड़ा है। श्रलंकार, गुएा, रीति स्रादि को ही काव्य में प्रमुख स्थान देने वालों ने "ध्वनि''-सिद्धान्त का विरोध किया । "प्रतिहारेन्द्रराज" श्रलंकार-सम्प्रदाय के थे । उन्होंने काव्य में ध्विन-तत्त्व मानने का विरोध किया है। म्रानन्दवर्द्धन द्वारा उद्धृत उदाहरणों को ही लेकर उनमें फ्रलंकारों का निर्देश किया है। रस में फ्रभिधेयार्थ का ही प्राधान्य उन्हें स्वीकृत है। भट्टनायक यद्यपि "रस" को ही काव्य की श्रात्मा मानने वाले म्राचार्य है, पर उन्होंने भी स्थान-स्थान पर ध्वनि का खंडन किया है। वे रस-निष्पत्ति में भावकत्व भ्रौर भोजकत्व नामक दो शब्द-शक्तियों को कारए मानते है। स्रभिनव गुप्त ने इनके दृष्टिकोए की स्रालोचना की है। धनंजय श्रौर धनिक दोनों रस-सम्प्रदाय के है, पर उन्होंने व्यंजना के स्थान पर तात्पर्य शक्ति को स्वीकार किया है। उनके श्रनुसार रस में "व्यंज्यव्यंजकः भाव" नहीं, ग्रपितु "भाव्यभावक-सम्बन्ध" है। कुन्तक ने "वक्रोक्ति" की व्याख्या में शब्द के व्यंग्य प्रर्थ को स्वीकार किया है। उन्होंने वस्तु, ग्रलंकार श्रीर रस में तीन भेद भी माने है। श्रलंकारों के दो भेद ग्रभिधेय तथा व्यंजित स्वीकार किये है। उपचारवकता ग्रलंकारों में एक विशिष्ट सौन्वर्य ला देती है। उन्होंने ''पद-ध्विन'' के उदाहरएा के स्वरूप में वही पद्य लिया जो स्रानन्द-बर्द्धन द्वारा दिया गया था। कुन्तक रस के भी विरोधी नहीं है। उनका ध्वनि के सामान्य स्वरूप से कोई विरोध नहीं प्रतीत होता है। बस, उन्होंने स्पष्टतः उसको स्वीकार न करके काव्य के सभी तत्त्वों की तरह ध्विन का समावेश भी "वक्रोक्ति" में हो कर लिया है। महिमभट्ट ने कुन्तक ग्रीर ग्रानन्द-वर्द्धन में बहुत साम्य देखा है। पितृ महिम भट्ट ने "ध्विन" का स्पष्टतः विरोध किया है। उनका मत है कि श्रमिधा श्रीर लक्ष्मणा के श्रतिरिक्त व्यंजना के नाम से शब्द की एक भ्रीर शक्ति मानने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। उन्होंने रसानभृति को ग्रनुमान का ही कार्य बताया है। 'काव्यानुभूति" को एक विशेष प्रकार का ग्रनुमान माना है ग्रीर उसे ही ग्रानन्द का कारए। बताया है।

१, डॉ० संकरन--'रस ऋौर ध्वनि,' पृष्ठ ६१।

ध्वित-सम्प्रदाय के ये सभी विरोधी उसे निर्मूल करने में पूर्णतः श्रसमर्थं हुए । इनमें से "वक्रोक्ति" ही केवल ऐसा सिद्धान्त था जिसमें चिन्तन की कुछ प्रौढ़ता थी। कुन्तक के बाद उसका प्रतिपादन करने वाला कोई श्राचार्य नहीं हुश्रा, इसलिए उसकी कोई परम्परा श्रागे तक बनी न रह सकी। "वक्रोक्ति" का स्पष्टतः ध्विन से कोई विरोध भी नहीं था। "वक्रोक्ति" की विचार-धारा का संस्कृत-साहित्य के श्रलंकार-विवेचन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है जिसके स्पष्ट लक्षण हमें परवर्ती श्राचार्यों में दिखाई पड़ते हैं। जैसा हम देख चुके हैं कि ध्वित-सिद्धान्त भारतीय चिन्तन की महान् देन रही है श्रौर यह श्राज तक भी मान्य है। इस सिद्धान्त ने काव्य-क्षेत्र के सभी तस्वों को नवीन प्राण दिये हैं।

ध्विन शब्द का प्रयोग म्रालंकारिकों के पहले वैयाकरण कर चुके थे। महाभाष्य में 'प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द उच्यते'' लिखा है । ध्वनन से जिस म्रखण्ड शब्द की व्यंजना होती है, वही स्फोट है म्रौर उसीको ध्वनि भी कहते है। वर्गों द्वारा ग्रिभिव्यंजित स्फोट को भी ध्वनि कहा गया ग्रौर शब्दों या स्रथौं द्वारा स्रभिव्यंजित स्रथं को भी ध्विन हो। यह कहना तो श्रसभव है कि काव्य में ध्विन मानने की प्रेरणा व्याकरण के स्फोट से ही मिली ग्रथवा स्वतन्त्र रूप मे ही इसका विकास हम्रा। क्योंकि संस्कृत-साहित्य में ध्विन की मान्यता श्रजात समय से चली श्रा रही है। ध्विनकार ने किसी मौलिक मत का प्रतिपादन नहीं किया है श्रिपितु चिर परम्परा से म्राये हए सिद्धान्त का विक्लेषण भर कर दिया है। फिर भी चाहे स्पष्टीकरण के लिए ही सही, ग्रालकारिकों ने व्याकरएा के स्फोट का काव्य की 'ध्विन' से सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। स्वयं मम्मटाचार्य 'ध्वनि' को समभाते हुए 'स्फोट' का म्राश्रय लेते है । 'काव्य-विचार' के लेखक दासगुप्ता ने तो स्पष्ट शब्दों में ही इन दोनों का सम्बन्ध स्वीकार किया है। <sup>3</sup> संकरन ने भी ऐसा ही कहा है। दें 'ध्वनिकार' ने व्यंग्यार्थ को ही काव्य का प्राण कहा है। वामन ने रीति को काव्य की ग्रात्मा कहा था। इस प्रकार काव्य की ग्रात्मा के साथ उसके शरीर की भी कल्पना श्रालंकारिक करने लगे थे। श्राचार्यों

य सयोगवियोगाभ्यां करणैरुपजायते ।
 स स्फोटः शब्दजः शब्दो ध्विनिरित्युच्यतै बुधैः । वाक्यपदीय ।

२. काव्य-प्रकाश १,१६ । बाल बोधिनी ।

३. काव्य-विचार।

४, 'रस एएड ध्वनि', पेज संख्या ६१।

ने एक तत्त्व को काव्य की स्रात्मा तथा शेष को शरीर माना। इसी रूपक का ग्राश्रय लेते हुए 'ध्वनिकार' ने भी ध्वनि का स्वरूप स्पष्ट किया है। उन्होंने इसकी तुलना सुन्दरी के लावण्य से की है। जिस प्रकार लावण्य प्रगों में विद्यमान ग्रवश्य रहता है, पर उनसे भिन्न है, उसी प्रकार काव्य मे शब्द श्रौर श्रर्थ (श्रभिधा) से भिन्न एक श्रौर प्रतीयमान श्रर्थ होता है, वही काव्य की स्रात्मा है स्रौर उसीको ध्विन कहते है। जैसे लोवण्य के स्रभाव में सुगठित श्रंगों वाली तथा श्राभुषएों से विभूषित रमएा। भी सुन्दर नहीं प्रतीत होती वैसे ही प्रतीयमान ग्रथं ग्रथवा ध्वनि (रस) के ग्रभाव मे ग्रलं-कार स्त्रादि काव्य के शोभाधायक गुरा नहीं कहे जा सकते है। इस प्रकार ध्वनि-सिद्धान्त ने काव्य मे शब्द की व्यजना-शक्ति का ही प्राधान्य प्रतिपादित कर दिया। जहाँ श्रभिधेयार्थ गौरा होकर व्यंग्यार्थ को प्रधान होने का ग्रवसर देता है, वही ध्वनि कहलाती है। <sup>२</sup> ध्वनि में शब्द ग्रपने ग्रभिधेयार्थ को व्यंग्यार्थ का सहायक कर देते है। 'ध्वनिकार' ने रस, ग्रलंकार ग्रौर वस्तु तीनों की व्यंजना स्वीकार की है। पर क्योंकि प्रधानतः रस ही काव्य की ग्रात्मा है, इसलिए वस्तु ग्रौर ग्रलंकार की व्यंजना मे गौग रूप मे काव्यत्व स्वीकार किया गया है। 'ध्वनि' को केवल सामान्य दृष्टि से काव्य की स्रात्मा कह दिया गया है। 3

'ध्विनि'' के बहुत से भेदों की कल्पना हुई। उसके विभाजन के कई आधार स्वीकृत हुए। इस प्रकार यह संख्वा इक्यावन तक पहुँच गई। पहले 'ध्विनि'' के ग्रभिधा ग्रौर लक्ष्मगा के ग्राधार पर दो भेद माने गए। फिर इनके कमशः दो-दो भेद ग्रसंलक्ष्यकम ग्रौर संलक्ष्यकम तथा ग्रर्थान्तर संक्रमित ग्रौर ग्रत्यन्त तिरस्कृत हुए। इनके पद, वाच्य, वर्ण, रचना ग्रौर प्रबन्ध के आधार पर ग्रन्थ भेद किये गए। शब्द-शक्ति ग्रौर ग्रद्ध को तथा कोनों को सम्मिलित रूप मे ग्राधार मानकर भी भेद हुए। रस, वस्तु, ग्रलंकार

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीपु महाकवीनाम् । तत्त्तरप्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावर्ण्यमिवागनासु । ध्वन्यालोक १,४ ।

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जिनीकृत स्वार्थो ।
 व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति स्रिभः कथितः । ध्वन्यालोक १,१३ ।

<sup>3.</sup> तेन रस एव वस्तुत स्त्रात्मा, वस्त्वलंकार ध्वनि तु सर्वथा रस प्रति पर्यवस्यते इति वाच्यादुत्कृष्टी, इत्यभिप्रायेगा ध्वनिः काव्यस्यात्मेति सामान्येनोक्तम् ।

कुष्पु स्वामी, ध्वन्यालोक, लोचन-व्याख्या, पेज १५ ।

के नाम से तीन भेद तो बहुत ही मौलिक रूप में स्वीकृत हुए। इसके बाद वस्तु से वस्तु-ध्विन ग्रथवा ग्रलंकार से वस्तु-ध्विन ग्रादि पक्षों पर विचार करके भी ध्विन के ग्रवान्तर भेदों का प्रतिपादन किया गया। इस 'प्रकार कई ग्राधारों को ध्यान में रखकर "ध्विन" की एक पर्याप्त लम्बी सूची वाला विभाजन हो गया। ध्विन के कुछ भेद काव्य सामान्य के भेद के रूप में संस्कृत-साहित्य के ग्राचार्यों को मान्य हो गए थे। उन भेदों का स्पष्टीकरण इसी ग्रध्याय के 'काव्य के भेद' नामक ग्रनुच्छेद में कुछ विश्वदता के साथ किया गया है। "ध्विन" के इन भेदों की विस्तृत सूची पंडित रामबंहिन मिश्र ने दी है।

"ध्विनि" का काव्य में क्या स्थान है तथा इसका काव्य के ग्रन्य तत्त्वों से क्या सम्बन्ध माना गया, इसे हम प्रसंगानुसार कई स्थानों पर स्पष्ट कर चुके हैं। "ध्विनि" के द्वारा "रस" की प्रधानता तो निरपवाद रूप से मान्य हो गई। सभी लोगों ने "रस" को काव्य की ग्रात्मा मान लिया। दास गुष्ता ने तो यह भी कहा है कि "ध्विन"-सिद्धान्त के प्रतिपादन के बाद ही 'रस" को काव्य की ग्रात्मा के स्थान पर सर्व सम्मित से विभूषित किया गया। वे यह श्रेय ध्विनकार को ही देना चाहते हैं। इस सिद्धान्त ने काव्य के सभी तत्त्वों में एक समन्वय स्थापित कर दिया ग्रौर इस प्रकार उनके गौरा-प्रधान के पारस्परिक भगड़ों का सदा के लिए ग्रन्त हो गया। "ध्विनकार" के बाद काव्य के सभी अंगों का विकास एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित रूप से हुग्रा जिससे साहित्य के संद्धान्तिक विवेचन में ग्रितिशय प्रौढ़ता ग्रौर गम्भीरता ग्रा गई।

"ध्विन" तथा श्रन्य श्रनेकों शब्दों की तरह भारतीय श्रलंकार-शास्त्र ने श्रौचित्य को भी व्याकरण-शास्त्र से ही लिया है, ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, यह विवादास्पद है। इसमें तो सन्देह नहीं है कि श्रलंकार-शास्त्र से पहले इस शब्द का प्रयोग व्याकरण-शास्त्र में होने लगा था। भर्तृ हिर ने 'वाक्यपदीय' में इस शब्द का प्रयोग किया है। वे लेकिन वहाँ से सीधा यह श्रलंकार-शास्त्र में नहीं श्रा पाया। श्रलंकार-शास्त्र ने सहृदय समाज की उस

१. काव्यालोक: द्वितीय उद्योत, पेज २२० व २२१।

२. काव्य-विचार।

वाक्यात् प्रकरगाद् स्त्रर्थात् स्त्रौचित्याद् देशकालतः ।
 शब्दार्थाः प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात् ॥ २३, ५॥

परम्परा से ग्रहण किया है जो चिरकाल तक मौखिक चलती रही श्रीर जिसमें इस शब्द का धीरे-धीरे विकास होता रहा । स्रधिकांश परिभाषिक शब्द शास्त्र में भ्रपने निश्चित भ्रर्थ के साथ भ्राने के पहले बहुत दिनों तक जन-साधारण द्वारा प्रयुक्त होते रहते है ग्रौर इस प्रकार विचारों ग्रौर भावों के एक संस्कार के साथ साहित्यिक भाषा मे प्रविष्ट होते है । साहित्य मे इस शब्द का प्रयोग संभवतः प्रथम बार यशोवर्मन ने किया है। पर इसके पहले यह सहदय समाज में प्रयुक्त होता रहा है, इसका परिचय भी यह स्वयं ही दे रहा है। यशोवर्मन ने भ्रपने 'रामाभ्युदय' में नाटक में क्या गुरा होने चाहिएँ इसका निर्देश करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया है। सर्व प्रथम उन्होंने श्रभिव्यंजना के श्रौचित्य को गिनाया है। अप्रलंक।र-शास्त्र मे तो इस शब्द का प्रयोग रुद्रट ने ही सर्व-प्रथम किया है। पर जैसा हम देख चुके है कि रुद्रट द्वारा प्रयुक्त होने के पहले सहृदय समाज मे यह अपने विशिष्ट श्रर्थ सहित समीक्षा के एक पारि-भाषिक शब्द के रूप मे पूर्णतः मान्य हो च्का था। भारतीय श्रालोचना मे "ग्रोचित्य'-'सिद्धान्त ग्रपने व्यवस्थित रूप में तो क्षेप्रेन्द्र ग्रथवा कम-से-कम श्रानन्दवर्द्धन के पहलं नहीं स्नापाया था। क्षेमेन्द्र हो ऐसे प्रथम स्नाचार्य है श्रीर संभवतः संस्कृत-साहित्य मे एक-मात्र श्राचार्य, जिन्होंने इस सिद्धान्त पर एक स्वतंत्र ग्रन्थ का निर्माण कर दिया है। इनके पहले इस सिद्धान्त पर कई शताब्दियों तक चिन्तन हो चुका था। श्रीचित्य का जो विवेचन श्रीचित्य-विचार-चर्चा में मिलता है, वह एक प्रकार से ग्रानन्दवर्द्ध न ग्रौर ग्रभिनव गुप्त द्वारा 'ध्वन्यालोक' श्रौर 'लोचन' मे प्रतिपादित सिद्धान्त से भिन्न नहीं कहा जा सकता। क्षेमेन्द्र ने ग्रौचित्य-सिद्धान्त पर उपलब्ध सामग्री को एकत्र करके एक ढंग से सजा दिया है। यह उनकी संस्कृत-साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण सेवा है। श्राचार्य की मौलिकता तो इसी बात मे श्रिधक रही है कि उन्होंने इस सिद्धान्त की बड़ी विशद श्रीर गम्भीर व्याख्या कर दी है जिसमे उनकी चिन्तन की प्रौढ़ता का साक्षात्कार हुए बिना नहीं रहता। ग्रभिनव गुप्त-जैसे महान् श्रालोचक के शिष्य में यह प्रौढ़ चिन्तन श्रत्यन्त स्वाभाविक भी है।

भारतीय समीक्षा-शस्त्र के ग्रन्य सभी तत्त्वों की तरह इस सिद्धान्त के

श्रोचित्यं वचसा प्रकृत्यनुगतं सर्वत्रपात्रोचिता ।
पुष्टिः स्वावसरे रसस्य च कथामार्गे न चातिकमः ॥
शुद्धिः प्रस्तुत संविधानकविधौ प्रौढ़िश्च शब्दार्थयोः ।
विद्वद्भिः परिभाव्यतामविहतैः एतावदेवास्तु नः ॥ शृङ्कार-प्रकाशः॥

बीज भी भरत के 'नाट्य-शास्त्र' में विद्यमान है। मुनि ने वेश-भूषा श्रौर संभाषण को रस के उपयुक्त बनाने का श्रादेश दिया है। श्रौचित्य के इस स्वरूप की श्रोर तो उन्होंने प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार करते हुए ध्यान श्राकृष्ट किया है। वे 'रस-प्रयोग' को, जिसको दूसरे शब्दों मे "रसौचित्य" कह सकते हे, सर्वत्र श्रावश्यक समभते है। उनकी दृष्टि मे इस श्रौचित्य का उल्लंघन ही काव्य-दोष है। उन्होंने इस दृष्टिकोण को श्राभूषणों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। जिस प्रकार एक स्थान के उपयुक्त ग्राभूषण जब दूसरी जगह धारण किये जाने पर केवल हाम्य का ही कारण होते है, उसी प्रकार एक भाव श्रथवा रस के उपयुक्त वेश-भूषा श्रथवा भाषा श्रन्य विरोधी भाव या रस के साथ प्रयुक्त होने पर हास्यास्पद हो जाती है।

भरत के इस इलोक तथा भ्रन्य स्थानों के विवेचन में स्पष्टतः भ्रौचित्य शब्द का प्रयोग तो नहीं हुम्रा, परन्तु श्रीचित्य के प्रायः सभी तत्त्व स्रपने बीज रूप में विद्यमान है। समीचीनता (Prohnites) श्रनुगुराता (appropriateness) श्रानुकूल्य (aeoptation) इस क्लोक मे ये तीनों ही तत्त्व है। श्राभुषराों को उपयुक्त स्थान पर धाररा। करने से <mark>ही शोभाकारक</mark> है। इस प्रकार उपयुक्तता का निर्देश है। माघ कवि ने राजा के लिए श्रवसर के उपयुक्त कार्य करने की श्रावब्यकता बताते हुए रस श्रौर गुरा के क्रीचित्य के सम्बन्ध की क्रोर निर्देश किया है। <sup>२</sup> यह गुर्गौचित्य हे। भामह श्रीर दंडी ने गुर्गों ग्रीर दोषों पर विचार करते हुए ग्रीचित्य सिद्धान्त का प्रतिपादन कर दिया है। उनका कहना है कि कोई भी दीष सर्वत्र दीष नहीं होता है। उपयुक्त श्रवसर पर यह गुएा भी कहा जा सकता है। भामह ने कान्ता के नेत्रों के ग्रंजन का उदाहरए। देकर इसे स्वष्ट कर दिया है। उनका कहना है कि स्रतिशय हर्ष, शोक स्रथवा भय के समय मे पुनरुक्ति भी गुए हो जाती है। ठीक वहीं दृष्टिकोएा दोषों के सम्बन्ध में दंडी का भी है। उन्होंने यथार्थ को उन्नत व्यक्ति के संभाषएा में गुएा कहा है। वास्तव में दोषत्व श्रौर गुएात्व का निर्एाय स्थान, भाव, पात्र श्रादि की दृष्टि से होता है। एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न स्थलों पर गुएा या दोष हो सकती है।

तेजः चमा वा नैकान्तं कालज्ञस्य महीपतेः । नैकभोजः प्रसादो वा रसभाविवदः कवेः ।।

भोज ने भी गुणों श्रौर दोषों पर इस दृष्टि से विचार किया है। उन्होंने ऐसे गुर्गों को, जो कहीं दोष भी हो जाते है, वैशेषिक प्रथवा दोष-गुरा के नाम से पुकारा है। इसीलिए ग्रानन्दवर्द्धन तथा ग्रनेकों ग्रन्य ग्राचार्यों ने दोषों को भ्रमित्य कहा है। लोल्लट ने महाकाव्य भ्रथवा नाटक <mark>के प्रत्येक भ्रंग का</mark> ( कथा-वर्णन ग्रथवा भाव ) प्रधान वस्तु ग्रथवा रस की दृष्टि से संतुलित होना श्रावश्यक समभा है। किसी भी वर्णन का ग्रथवा कथा-भाग का श्रनावश्यक विस्तार उनके विचार में रस-दृष्टि से दूषरा है। नाटक में पताका, प्रकरी श्रौर संध्यंगों मे रसौचित्य ही कलात्मकता श्रौर सौन्दर्य है। रुद्रट ने (जिन्होंने सर्वप्रथम फ्रलंकार-शास्त्र में "ग्रौचित्य" शब्द का प्रयोग किया है) श्रलंकार-नियोजन मे रसौचित्य का मानदण्ड स्वीकार किया है। रुद्रट के शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि श्रन्करण की उपयक्तता सब दोषों को गुर्गों मे परिवर्तित कर देती हैं। हास्य या व्यंग मे न्यूनोपमा श्रौर श्रधिकोपमा भी गुरा हो जाते है। रुद्रट ने क्रर्थदोष श्रौर रसदोष का स्राधार भी <mark>श्र</mark>मौचित्य ही माना है । यहाँ तक ग्रौचित्य-सिद्धान्त-निरूपए। करने वाले उन म्राचार्यों म्रौर कवियों पर विचार किया गया है, जिनमें से बहुतों ने म्रौचित्य का विवेचन ग्रजात रूप से कर दिया है। उन्होंने ग्रपने विचारों की समी-चीनता को तो समभा है, पर इनको वे श्रौचित्य के नाम पर नहीं रख सके है। वास्तव मे श्रव तक बहुतों को तो इस नाम से परिचय भी नहीं था। यह श्रदुष्ट विचार-धारा स्पष्टतः नाम श्रौर रूप के निश्चित श्रावरण को धारण करके मृत नहीं हो पाई थी। रुद्रट-जैसे एक-ग्राध विद्वानों ने इसे श्रपने इस रूप में पहचान भी लिया हो तो क्या है ? वे भी श्रौचित्य का ऐसा विश्वद ग्रौर गम्भीर विवेचन नहीं कर पाए थे, जिससे एक स्वतन्त्र सिद्धान्त का रूप देने का श्रेय तो स्नानन्दवर्द्धन, स्निमनव गुप्त स्रौर क्षेमेन्द्र के सम्मिलित ग्नीर उत्तरोत्तर प्रयास को ही है। यह सिद्धान्त भरत के 'नाट्य-शास्त्र' में बीज रूप से ग्रपनी ग्रमूर्तावस्था में विद्यमान था, यशोवर्षन तक ग्राते-ग्राते सहृदय समाज की विचार-वारि-धारा ने इसे श्रंकुरित कर दिया था। रुद्रट ने तो इसका रूप स्पष्टतः गोचरगम्य भर कर दिया था। लेकिन म्रब तक इसका पूर्व संस्कार नहीं हो पाया था। यह साहित्य-क्षेत्र में प्रपना पृथक् ग्रस्तित्व नहीं स्थापित कर पाया था। यह कार्य ग्रानन्दवर्द्धन से शुरू होकर क्षेमेन्द्र में पूरा होता है।

श्रानन्दवर्द्धन ने श्रौचित्य के सभी श्रंगों का विश्लेषण किया है। इनकी काव्य-समीक्षा-पद्धति रस श्रौर ध्वनि पर ही श्राश्रित है। श्रलंकार, रीति, वृत्ति

म्रादि सभी काव्य-तत्त्वों की उपादेयता म्रानन्दवर्द्धन ने 'रस' को व्यंजित करने में ही मानी है। जो तत्त्व रस की इस व्यंजना में बाधक होता है, उसीको म्राचार्यने काव्य के प्रनुपयुक्त कह दिया है। इस व्यजना का जो प्राधार श्रानन्दवर्द्धन ने माना है, उसीको दूसरे शब्दों में श्रौचित्य कहा जा सकता हैं। इसी विचार को श्रभिव्यक्त करने के लिए कृत्तक ने 'वऋता' शब्द का प्रयोग किया है ग्रौर ध्वनिकार ने कहीं-कहीं 'ध्वनि' शब्द का। ध्वनिकार ने श्रनेकों स्थानों पर श्रौचित्य शब्द का भी प्रयोग किया है श्रौर उनके विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी विभिन्न 'ध्विनयां' विभिन्न श्रीचित्य-प्रकारों का हो स्पष्टीकरण कर रही है, इसलिए उन्हें इनका पर्यायवाची कहना श्रसंगत नहीं है। कुन्तक के विचार भी 'वक्रता' के ग्रावरण में श्रौचित्य-सिद्धान्त का समर्थन कर रहे है। यह तो हम पहले (ध्वनि-प्रसंग में) देख ग्राए है कि कुन्तक ने वक्रता के नाम से प्रायः वे ही विचार रखे है जो ध्वनिकार 'ध्वनि' के ग्रावरण में रख चुके थे। इस प्रकार महिमभट्ट का 'दक्रोक्ति' को प्रच्छन्न ध्वनि-सिद्धान्त कहना सर्वथा उचित है। यहाँ पर यह कह देना भी ठीक है कि वक्रोक्तिकार को रस-सिद्धान्त भी मान्य है। उनकी विच्छित्ति, भगी भिएति-वैचित्र्य, लोकोत्तरचमत्कारिता म्रादि सभी तत्त्वों के म्रन्तस्तल में भ्रौचित्य की धारा बह रही है। उनकी सारी चिन्तन-धारा उसीको श्राधार लेकर चल रही है। इतना सब कहना स्रसमीचीन नहीं है। कुन्तक को यह सब मान्य है। स्रस्तु, प्रस्तुत विषय यह है कि ग्रानन्दवर्द्धन ने ग्रौचित्य-सिद्धान्त का बहुत विशद विवे-चन किया है। उनके रस श्रौर ध्विन इन दोनों सिद्धान्तों मे पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य ग्रौचित्य का है। काव्य के विभिन्न तत्त्व भी ग्रौचित्य के श्राधार पर ही विकास श्रीर संतुलन को प्राप्त होते है। श्रानन्दवर्द्धन ने श्रलंकार का श्रीचित्य रस की श्रवेक्षा से माना है। वास्तव में श्रलंकारों के लिए ही नहीं, सभी तत्वों के लिए ही सभी श्राचार्यों ने 'रस' को ही श्रीचित्य का मापदण्ड स्वीकार किया है। "ध्विनकार" ने गुर्गौचित्य स्रौर संघटनौचित्य की ही बात नहीं कही श्रपित उन्होंने इस दृष्टि से शब्द, वर्ण, वाक्य-विन्यास म्रादि सुक्ष्म-से-सुक्ष्म बातों के सौन्दर्य प्रथवा उपादेयता को जाँचा है। "प्रबन्ध ध्वनि" में श्राचार्यने काव्य की वस्तुपर विचार किया है। सारी कथा मथवा वस्तु का निर्माण रस की व्यंजकता की दृष्टि से किया जाना चाहिए। इसलिए वस्तु का वही स्वरूप भ्रौर परिएगम का भ्रौचित्य भी भ्रपेक्षित है

१. डॉ॰ सुशीलकुमार दे, 'वक्रोक्ति जीवितम्' की भूमिका।

जिससे 'रस' की समाचीन ग्रभिव्यक्ति हो सकती है। ग्रनेकों घटनाग्रों में से उस घटना का निर्वाचन ही किव को करना है जो रस श्रीर भाव के उपयुक्त है। रसानुकूल कथा-परिवर्तन को कुन्तक ने 'प्रकरणवक्रता' का नाम दिया है। मुख्य श्रौर गौरा घटना में एक प्रकार के संतुलन की श्रावश्यकता है। गौरा घटना प्रथवा भाव का इतना ग्रधिक विस्तार न हो जाने पाय जिससे या तो वह प्रधान वस्तु के बाधक का कार्य करने लगे श्रथवा श्रलग ही लटकते हुए की तरह दूषएा का हेतू-मात्र हो । इस प्रकार ग्रंग श्रौर ग्रंगों के सम्बन्ध में श्रनुपात का श्रीचित्य रखने की ग्रावश्यकता पर ग्रानन्दवर्द्धन ने बहुत जोर दिया है। इतना ही नहीं रसों में प्रधान ग्रीर गौरा के ऐसे भेद होने पर भी श्रौचित्यं का ध्यान रखना श्रावश्यक है। गौरा रस प्रधान का सहायक होकर ही रहे श्रीर वह श्रवने श्रनावश्यक विस्तार से प्रधान रस की श्रनुभृति में बाधा उत्पन्न न करे। सहकारी ग्रीर विरोधी रसों का विभाजन तो केवल ग्रीचित्य के ग्राधार पर ही हो पाया है। भरत ने जिस प्रकृत्यौचित्य का विवेचन किया है, उसको ग्रानन्दवर्द्धन ने भावीचित्य के नाम से कहा है। इसमें उन्होंने विभाव, ग्रनुभाव, संचारी ग्रादि के श्रीचित्य का विवेचन किया है। ग्रानन्दवर्द्ध न रस भ्रौर ध्वनि के सम्बन्ध की कल्पना ही भ्रौचित्य बिना नहीं कर पाये है। उन्होंने काव्य की भ्रात्मा "रस-ध्विन" मानी श्रीर उसके भंग होने का एक-मात्र कारण अनौचित्य ही माना। १ रसभंग के अन्य जितने भी कारण माने जाते है वे वास्तव मे स्रनौचित्य के ही कारण है। उनको स्रनौचित्य के ही प्रकार कहना चाहिए। "ध्वनिकार" ने कवियों ग्रीर ग्रालोचकों को लम्बा निर्मित विधान देने की प्रपेक्षा ग्रीचित्य का मापदंड देना ग्रधिक उचित समका है। उनका कहना है कि कथावस्तु की प्रत्येक घटना का रस ख्रौर ख्रंगी से सम्बन्ध स्थापित करने मे भरत मुनि के स्रादेशों पर स्रधिक ध्यान देने की स्रावश्यकता नहीं है भ्रिपतु रस-व्यंजकता पर ध्यान देने की है। दूसरे शब्दों में भ्राचार्य श्रोचित्य के व्यापक मापदंड को देकर कवि श्रीर सहृदय को रूढ़ियों से छुटकारा दिलाता है। उन्हें प्रतिभा-विकास की पर्याप्त स्वतन्त्रता दे रहा है। इस प्रकार हम देखते है कि म्रानन्दवर्द्धन ने ''ग्रौचित्य'' पर सभी दृष्टियों से विचार किया है; उसके सभी भ्रंग-प्रत्यंगों का निरूपण श्रत्यधिक प्रामाणिकता के साथ किया है। वास्तव में ''ग्रोचित्य'' 'ध्वन्यालोक' में काव्य का प्रारा माना जा चुका

श्रनौचित्याद्दते नान्यद् रसभगस्य कारणम् ।
 प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा ॥ ध्वन्यालोक ३, १५ ॥

है, यद्यपि इस प्रकार का स्पष्ट निर्देश तो कहीं भी नहीं है। पर सारा विश्लेषण पाठक को इस निर्एाय पर पहुँचने के लिए बाध्य करता है।

श्रभिनव गृप्त ध्वनिकार के व्याख्याता तथा क्षेमेन्द्र के गुरु है। इस प्रकार उनका श्रीचित्य-सिद्धान्त से घनिष्ठतम सम्बन्ध है । 'ध्वन्यालोक' के तृतीय उद्योत की व्याख्या करते समय उन्हें ग्रौचित्य पर विचार करने का पर्याप्त श्रवसर मिला है। उन्होंने श्रपनी काव्य-समीक्षा-पद्धति के रस, ध्विन श्रौर भौचित्य ये तीन ही श्राधार माने है। श्रानन्दवर्द्धन की तरह वे श्रन्य सभी वस्तुयों को इन्होंके सम्बन्ध से देखते है। इन्होंने उन ग्रालोचकों का विरोध करते हुए, जो श्रौचित्य को मानते है लेकिन रस को नहीं, इस ृष्टिकोएा को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि श्रीचित्य के लिए 'रस' की नितान्त म्रावश्यकता है। जहाँ हम यह देखते है म्रमुक वस्तु उचित है, उसके पहले उस वस्तु को, जिसकी ग्रपेक्षा इसका उचित होना स्वीकार है, ग्रपने ध्यान में रखते हैं। इसके बिना तो उचित कहने का कोई ग्रर्थ ही नहीं है। इसीलिए **ग्रौचित्य के साथ 'रस-सिद्धान्त' तथा 'रस' का व्यंग** होने के कारएा ''ध्वनि-सिद्धान्त" को मानना पड़ा थ्रौर इन तीनों सिद्धान्तों का श्रद्ट गठबन्धन भी सभी भ्राचार्यों को स्त्रीकृत हुन्ना। स्रभिनव गप्त ने कहा है कि स्रलंकार की उपादेयता तो श्रलंकार्य के श्रलंकरण मे ही है। यही श्रलंकार का ग्रीचित्य है। श्रवेतन शरीर पर कटक कुण्डल श्रादि श्राभूषण सुशोभित नहीं होते। इतना ही नहीं श्रभिनव गुप्त ने श्रौचित्य के श्रभाव मे काव्य को काव्याभास कहा है। इस प्रकार वे ही श्रोचित्य को काव्य का प्रारण मान चुके थे। उनके शिष्य ने उन्हींके विचारों को लेकर एक नवीन ग्रन्थ का प्रएायन करके "ग्रीचित्य"-सिद्धान्त को एक स्वतन्त्र सिद्धान्त का रूप भर दे दिया है। श्रभिनव गुप्त को स्वतन्त्र रूप से ग्रीचित्य के सिद्धान्त पर कुछ लिखने का श्रवसर नहीं मिला है, पर लोचन-व्याख्या में उन्होंने जो-कुछ लिखा हे, उससे पूर्णतः स्पष्ट है कि वे श्रौचित्य-सिद्धान्त के कितने बड़े समर्थक है। उन्होंने इस सिद्धान्त का बहुत ही विशद श्रीर समीचीन विश्लेषण कर दिया है।

१. उचितशब्देनविपयमौचित्यं भवतीति दर्शयन् रस-ध्विन जीवितत्त्वं सूच्यिति तदभावे हि किमपेत्त्येदमौचित्यं नाम सर्वत्र उद्वीष्यत इति भाव:। पेज१३। श्रौचित्यनिवन्धनम् रसभावादि मुक्तवानान्यत् किंचिदस्तीति

<sup>॥</sup> लोचन, पेज २८० ॥

२. लोचन, ऐज ७३।

श्रभिनव गुप्त के प्रायः समकालीन ही कृत्तक, भोज श्रौर महिम भट्ट है। इनके समय में ब्रौचित्य-सिद्धान्त की चर्चा ब्रालंकारिकों के चिन्तन का प्रधान विषय रही है, इसलिए ये लोग भी उस प्रभाव से ग्रछते नहीं रहे है। कुन्तक के बारे में तो हमने पहले प्रसंगवश कुछ कह दिया है। उससे यह स्पष्ट भी हो गया कि इस सम्बन्ध में उनका श्रानन्दवर्द्धन से कोई मतभेद नहीं है। कुन्तक ने ध्वनिकार की तरह वृत्ति, भाव रस, वाच्य, पद ग्रादि सभी तत्त्वों के ग्रोचित्य का निर्देश किया है। ग्रर्थपारमार्थ्य ग्रर्थोचित्य के श्रितिरिक्त कुछ नहीं है। जैसा हमने देखा कि श्रानन्दवर्द्धन से इस सम्बन्ध में विचारों का भेद नहीं है। हाँ, पारिभाषिक शब्दों का श्रवश्य श्रन्तर है। लेकिन विषय-प्रतिपादन का कोई ग्रन्तर नहीं। ग्रलंकार के ग्रौचित्य में तो कुन्तक ने श्रानन्दवर्द्धन का श्लोक ही उद्धृत किया है। उनका कहना है कि म्रलंकार स्वाभाविक होना चाहिए। वह भावों की म्रभिव्यक्ति में ग्रपने-म्राप ही ग्राना चाहिए। कुन्तक ने काव्य के बहिरंग को ही विशेष देखा है। 'वक्रोक्ति' का सम्बन्ध ग्रभिव्यंजना की वक्रता, विलक्षणता ग्रथवा उन्हींके शब्दों की भंगीभिएाति से ही है, इसलिए उसकी बहिरंग दृष्टिकीए कहा जा सकता है यही कारए। है कि कुन्तक ने श्रौचित्य की व्याख्या "उचिताख्यान" ही की है। इस प्रकार उपयुक्त ग्रौर समीचीन ग्रभिव्यक्ति को ही वे ग्रौचित्य मानते है। भोज ने भी श्रौचित्य को एक व्यापक श्रौर महानु सिद्धान्त के रूप में स्वीकृत किया है। इसकी वे काव्य के सभी भ्रंगों में श्रावश्यकता भ्रनुभव करते है। उन्होंने दोषों के प्रसंग में इस सिद्धान्त का विवेचन किया है। ग्रलंकारों में श्रौचित्य की श्रावश्यकता भोज ने भी मानी है। उन्होंने देश श्रौर पात्र की दिष्ट से भी श्रीचित्य को दिष्ट में रखना श्रावश्यक बताया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोज भी इस सिद्धान्त को मानते है । महिमभट्ट ने 'रस' को स्वीकार किया है। उनका मतभेद तो रस-निष्पत्ति पर है। वे रस के लिए व्यंजना-जैसी श्रन्य शब्द-शक्ति को मानने की श्रावश्यकता नहीं समभते। वे उसका कार्य अनुमिति से ही चला लेना चाहते है। इस प्रकार उनका विरोध केवल व्विन-सिद्धान्त से ही है, रस श्रौर श्रौचित्य से नहीं है। वे रस, भाव, वस्त ग्रीर ग्रभिव्यंजना का ग्रीचित्य स्वीकार करते हैं। रस ग्रीर श्रीचित्य पर उनका ग्रानन्दवर्द्धन से मतैक्य था। वे ध्वनिकार की तरह रस-बाधक को ही दोष मानते हैं। नीरस शब्द को ही सबसे बड़ा दोष 'ग्रपशब्द' कहा है। इस प्रकार हम इस निश्चय पर पहुँचते है कि ग्रोचित्य के जिन तत्त्वों की विवेचना, जिस व्यापक स्वरूप का प्रतिपादन ग्रानन्दवर्द्ध न ग्रौर ग्रभिनव गुप्त ने कर दिया या वह सर्वमान्य हो गया था श्रौर श्राज भी वे जहाँ-का-तहाँ मान्य है। इनका विरोध करने वाले श्राचार्यों ने भी श्रौचित्य का कहीं भी विरोध नहीं किया है।

क्षेमेन्द्र ने "ग्रौचित्य" पर उपलब्ध तत्त्वों को व्यवस्थित कर दिया। बस, इसी कारण उन्हें इस सिद्धान्त का प्रतिपादक कहा जाता है। ग्रन्थया तो इसका प्रतिपादन तो पूर्णतः ग्रानन्दवर्द्ध न ग्रौर ग्रभिनव गुप्त का ही किया हुग्रा है। उन्हींके विचारों को लेकर इन्होंने "ग्रौचित्य-विचार-चर्ची" लिख डाली है। इन्होंने "ग्रात्मा" ग्रौर "जीवभूत" में ग्रन्तर मान लिया है। वैसे ग्रौचित्य को काव्य का जीवभूत तो ग्रभिनव गुप्त भी मान चुके थे। पर इन्होंने इनका ग्रधिक स्पष्टीकरण करते हुए "रस" को काव्य की ग्रात्मा तथा ग्रौचित्य को उसका प्राण् कह दिया है। "ग्रौचित्य रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम्" हारा यह स्पष्ट कर दिया है। ग्रौचित्य की सफलता रस की व्यंजना में ही है। कोई भी शब्द ग्रथवा वस्तु-चित्रण इसलिए ग्रानन्ददायक है कि उसमें ग्रौचित्य है ग्रर्थात् उनमें रस-व्यंजना है। इस प्रकार ये तीनों सिद्धान्त एक ही वस्तु के तीन पक्ष है। वस्तुत: ये बिलकुल भिन्न नहीं है। इनकी ग्रभिन्तता ग्रभिनव गुप्त स्वीकार कर चुके थे।

श्रोचित्य संस्कृत-समीक्षा-शास्त्र का सर्वमान्य सिद्धान्त है। यह विश्व के श्रालोचना-साहित्य को भारत की महान् देन है। यह इतना विशद है कि इसमें काव्य के सभी तत्त्वों का समावेश हो जाता है। सब विरोधाभासों का सामंज्ञस्य इसमें होता है। भारत के ही नहीं प्रत्यृत सभी देशों की काव्य-समीक्षा में श्रोचित्य का सिद्धान्त सिन्तिहत है। संस्कृत में इस पर श्रत्यंत व्यापक श्रौर सर्वांगीए विचार हुश्रा है। "रस" तो वह केन्द्र -विन्दु है जिसके चारों श्रोर काव्य के सभी तत्त्व घूम रहे है। यह वृत्त, जिस पर ये सब तत्त्व परिश्रमण करते है, श्रोचित्य का ही है। जैसे श्रात्मा प्राण-शक्ति के द्वारा शरीर पर नियन्त्रण करती है, उसी प्रकार श्रोचित्य के द्वारा रस काव्य-शरीर को शिथल होने से बचाता है। श्रोचित्य के श्रभाव में इसकी कल्पना नहीं हो सकती। इसीलिए श्रनौचित्य को ही रसाभास कहा है। सभी तत्त्व इसीलिए श्राह्य है कि उनमें श्रोचित्य उनको सौन्दर्य प्रदान करने वाला है। यह सिद्धान्त "रस" का विभिन्न तत्त्वों से सम्बन्ध निश्चत करता है। उनमें एक संतुलन, सामंजस्य,

उचितस्थानविन्यासादलंकृतिरलंकृतिः ।
 श्रोचित्यादच्युता नित्यं भवत्येव गुणा गुणाः ॥ च्रोमेन्द्र ॥

म्रानुपातिक तारतम्य, देश, काल, वस्तु, भाव म्रादि की दृष्टि से समीचीनता तथा उपयुक्तता लाने का एक-मात्र कारएा श्रौचित्य है। संस्कृत के श्रौचित्य शब्द में ऊपर के शब्दों द्वारा व्यंजित सभी भावनाएँ श्रन्तीनिहत है। वे सभी विचार, जो म्रंग्रेजी के appropriateness' propriety' adaptation' harmony' sympathy स्नादि पारिभाषिक शब्दों से व्यक्त होते है, इस एक शब्द में समाविष्ट है। इस प्रकार इस सिद्धान्त की व्यापकता स्रौर विशदता स्रत्यन्त स्पष्ट है। यही कारए। है कि भारतीय ग्रालंकारिकों में तत्त्वों पर पर्याप्त मत-भेद रहा, परन्तु इस सिद्धान्त को तो सभी ने एक स्वर से ही स्वीकार कर लिया । यद्यपि सभी भ्राचार्यों ने इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में एक ही शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है, पर उस शब्दावली की भिन्नता में भी चिन्तन की ग्रभिन्नता एकदम स्पष्ट है। सभी व्यक्तियों ने इस सिद्धान्त को ग्रपने चिन्तन से पुष्ट ही किया है। श्रौचित्य का जो व्यापक श्रौर विशद स्वरूप हमें श्रानन्द-वद्धीन, श्रभिनव गृप्त तथा क्षेमेन्द्र के सम्मिलित विवेचन में मिलता है, उसका प्रत्यक्ष श्रेय इन्हीं तीनों श्राचार्यों को है, पर हमें यह भी निविवाद स्वीकार करना पड़ता है कि इस स्वरूप की प्रतिष्ठा में संस्कृत-साहित्य के सभी श्राचार्यों का पर्याप्त सहयोग रहा । भ्रौचित्य का जो स्वरूप हमें भ्राज प्राप्त है, जिसे हम ग्रभिनव गुप्त ग्रथवा क्षेमेन्द्र द्वारा प्रतिपादित मानते है, वास्तव में वह भारतीय चिन्तन के सम्मिलित प्रयास का ही फल है।

ऊपर जिन तत्त्वों पर विचार किया गया है, वे भारतीय श्रलंकार-शास्त्र के सभी श्राचार्यों को मान्य है। भरत मुनि से लेकर पंडितराज तक के सभी श्राचार्यों ने इन तत्त्वों पर चिन्तन किया है श्रौर इनके निर्माण में सहयोग दिया है। इन तत्त्वों पर इन चिन्तकों ने श्रनेकों दृष्टियों से विचार किया है, यही कारण है एक श्राचार्य ने रसों को श्रलंकारों मे रखा तो दूसरे ने इसकी पृथक् सत्ता स्वीकार की है। दंडी ने श्रलंकारों को इतना व्यापक कर दिया कि उसमें गुणों का भी समावेश हो सका। एक श्राचार्य ने एक गुण माना, दूसरे ने उसके स्थान पर कई माने। वामन के श्लेष, समाधि श्रौर उदार को मम्मट ने "श्रोज" में समाविष्ट कर लिया। इस प्रकार इन श्राचार्यों में पारस्परिक पर्याप्त मतभेव है। पर इसी श्राधार पर इन तत्त्वों के नाम पर विभिन्न सम्प्रदायों का नामकरण करना ठीक नहीं है। कोई भी ऐसा श्राचार्य नहीं है जिसने केवल श्रलंकार को ही काव्य का सर्वस्व माना हो। सभी ने किसी-न-किसी रूप में रस, गुण श्रादि को भी स्वीकार कर ही लिया है। फिर जैसा कि हमने देखा रस श्रौर श्रौचित्य को तो एक भी श्राचार्य ने

श्रस्वीकार नहीं किया है। प्रत्येक श्राचार्य ने एक-एक तत्त्व को प्रधानता देते हुए भी उनमें ग्रोचित्य की तो श्रावश्यकता स्वीकार कर ही ली है। फिर भौचित्य के साथ उन्हें किसी-न-किसी रूप में रस, भाव, या वस्तु को भी श्रंगीकार करना पड़ा है। जिसकी दृष्टि से उचित श्रथवा श्रन्चित का निरूपण किया जाता है। डॉ॰ दास गुप्ता ने तो अपनी 'दी हिस्टरी भ्रॉफ संस्कृत-लिटरेचर' में इस सम्प्रदाय-विभाजन को केवल पाइचात्य प्रभाव कहा है। उनका कहना है कि भारतीय-साहित्य-शास्त्र की चिन्तन-धारा का ऐसा कोई भी विभाजन समीचीन नहीं। "रीतिरात्मा काव्यस्य" कहने वाले बहुत श्राचार्य नहीं हुए है। इन सभी मत-मतान्तरों के ग्रन्तःस्तल मे एक ही विचार-धार। प्रवाहित हो रही है। उसमें एक प्रकार की श्रन्वित परिलक्षित होती है। एक सामंजस्य स्थापित करने की भावना ही कार्य कर रही है ग्रौर ग्रन्त में भारतीय चिन्तन उस प्राप्तव्य पर पहुँचा भी है। ग्रानन्दवर्द्धन ग्रीर ग्रभिनव-गुप्त ने समीक्षा-शास्त्र के इसी स्वरूप का निरूपए। किया है। उनके परवर्ती मम्मट प्रभृति सभी श्राचार्यों ने भी इसी सैद्धान्तिक सामंजस्य का ही प्रतिपादन किया है। इसमें रस, ध्वनि, श्रलंकार श्रादि सभी तत्त्वों के स्रपने विशिष्ट स्थान है, उनके पारस्परिक सम्बन्ध है । भारतीय काव्य में सामंजस्य की इस प्रवृत्ति ने इतना श्रधिक प्रभाव प्राप्त कर लिया कि इन सभी तत्त्वों से निर्मित एक पूर्ण काव्य-पुरुष की कल्पना कर ली गई। इससे उन्होंने यह सिद्ध कर विया कि इन सभी वस्तुत्रों की काव्य-पुरुष की पूर्णता के लिए नितान्त म्रावश्यकता है। इनमें से एक का भी ग्रभाव उसे विकलांग करने का कारण है। फिर भी जैसे मानव-शरीर के कुछ प्रवयवों के ग्रभाव मे भी वह मानव रहता है ग्रीर कुछ का ग्रभाव उसके मानवत्व का ग्रभाव है, बस ठीक वैसा ही आपेक्षिक महत्त्व इन काव्य-तत्त्वों मे मान लिया गया। यह तो भारतीय विकास की ग्रन्तिम ग्रवस्था का चित्रण है। पर पहले सभी ग्राचार्यों का चिन्तन भी इसी सामंजस्य की ग्रोर ग्रग्रसर होता-सा प्रतीत होता है। जब भारतीय समीक्षक के सामने "काव्य क्या है" का प्रकृत उपस्थित हुआ तो उसने उस पर गम्भीरतापूर्वक सोचना शुरू किया। प्रारम्भ से ही उसमें उसके श्रम्तरतम तक, वास्तविक रहस्य तक पहुँच जाने की श्राकांक्षा परिलक्षित होने सगी थी । वास्तविक स्वरूप को समभ लेने की ग्राकांक्षा ग्रौर तज्जनित गृढ़ चिन्तन की विभिन्न ग्रवस्थात्रों में भारतीय विचारकों ने ग्रलंकार, गुगा ग्रादि इन विभिन्न तत्त्वों का साक्षात्कार किया है। इस प्रकार वे उसके चिन्तन की विशेष शवस्थाश्रों के प्रतीक-मात्र है। स्वभावतः ही उसकी वृष्टि काव्य के बहिरंग पर ही जाती थी। इसलिए उसने शब्द ग्रीर ग्रर्थ के समन्वय को ही साहित्य कहा। काव्य की सर्व प्रथम परिभाषा उसने "शब्दार्थी सहितौ काव्यम" ही वी । फिर घीरे-घीरे "विशिष्टौ शब्दार्थों काव्यम" या "इष्टार्थ व्यविच्छन्ना पदावली'' कहने लगे। भारतीय श्राचार्यों ने इसी 'विशिष्ट' श्रीर 'इष्टार्थ' पर चिन्तन प्रारम्भ किया है। इस प्रकार उसने पहले 'म्रलंकरएा' में इस विशिष्टता को देखा। फिर उसका ध्यान गर्गो पर गया। प्रारम्भ से ही उसका ध्यान सौन्दर्य ग्रौर ग्रानन्द पर तो था ही। उसने शोभा का कारए गुएों को मानते हुए ''काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः'' कहा । इस प्रकार श्रलंकार श्रौर गुरा में भेद करने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई श्रौर श्रलंकारों की श्रपेक्षा उसने गुर्गों को अन्तरंम मान लिया। भारतीय चिन्तन का काव्य के बहिरंग से म्रान्तरंग की म्रोर बढ़ना भारतीय काव्य-शास्त्र के विकास का इतिहास है। "चारुत्वप्रतीतिस्ताह काव्यस्य ग्रात्मा स्यात्" से वह सौन्दर्य के उस स्वरूप की, जिसमें एक प्रकार का चमत्कार है; स्रानन्द है, काव्य परिभाषा के लिए एक श्रावञ्यक मापदंड मानकर चला। काव्य का कौन-सा तत्त्व उसमें इस प्रकार चारुत्व ला सकता था, यही वह सोच रहा था। वास्तविक स्रानन्द या चारुत्व का कारए ग्रलंकार है या गुए। वामन ने रीति की ग्रात्मा इसी दृष्टिकीए। से कहा था। 'म्रात्मा' शब्द के व्यवहार के साथ भारतीय चिन्तक ने काव्य के वो भेद स्वीकार कर लिए थे, एक शरीर ग्रौर दूसरा शरीरी। उसीके अनुसन्धान में वह लगा हुआ था और उसी कार्य में वह धीरे-धीरे सफल होता चला गया। उसकी सफलता की पूर्णता रस, ध्वनि भ्रौर भ्रौचित्य के समन्वित सिद्धान्त में है, जिसके दर्शन उसके पूर्व रूप में तो स्रभिनव गृप्त में ही होते है। विकास-मार्ग की विभिन्न ग्रवस्थाएँ ही भामह, दंडी, वामन ग्रादि श्राचार्यों के सिद्धान्तों के रूप में निर्दिष्ट है । इन्हीं श्रवस्थाश्रों को हम श्रलंकार, गुएा, रीति न्नादि सम्प्रदायों के नाम से ऋभिहित करते है। वास्तव में ये कोई पृथक् सम्प्रदाय नहीं है। भारतीय चिन्तक काव्य के बहिरंग पक्ष से ग्रन्तरंग की स्रोर बढ़ा है श्रौर श्रपने पूर्ववर्ती स्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का पूरा उपयोग करके उसी मार्ग पर श्रागे बढ़ा है। यही कारएा है कि मम्मट की काव्य-परिभाषा में काव्य के बहिरंग थ्रीर ग्रन्तरंग दोनों पक्षों का सामंजस्य मिल रहा है। पंडितराज की काव्य-परिभाषा पिछली शताब्दियों के सारे विकास को साथ लेकर चल रही है। 'शब्द' के द्वारा उन्होंने काव्य के बहि-रंग तथा उसके ब्रावश्यक सभी तत्त्वों का निर्देश कर दिया है ब्रीर उनका रमणीयार्थ काव्य के सारे अन्तरंग का परिचय दे रहा है। उसमें सौनार्य, चमत्कार, चारुत्व, श्रानन्व श्रादि तत्त्व निहित है। 'रमणीयता' में लोकोत्तर श्राह्लाद-व्यंजकता है, जो स्पष्टतः रस, ध्विन श्रौर श्रौचित्य के रूप-मात्र है। इतना ही नहीं मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज ग्रादि श्राचार्यों के ग्रन्थों में, जिन्हें डॉ० दे समन्वयवादी सम्प्रदाय के श्राचार्य मानते हैं, पूर्ववर्ती श्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित रस, ध्विन, ग्रलंकार, गुण, रीति, वृत्ति, वक्षोक्ति श्रादि सभी तस्वों का विश्लेषण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय चिन्तन सम्प्रदायों में नहीं बँटा है। श्रिपतु निरन्तर एक धारा में बहता हुग्ना विकास करता गया है। उसमें श्रलंकार श्रादि के नाम पर सम्प्रदायवाद को देखना केवल पाश्चात्य चिन्तन का श्रनुकरण-मात्र है।

भारतीय काव्य-शास्त्र में एक श्रौर तत्त्व का विशव विवेचन हुन्ना है श्रौर वह है दोष । निर्दृष्ट रचना को काव्य मानने की प्रवृत्ति ग्रत्यन्त प्राचीन है। साहित्य में शब्द श्रौर श्रर्थ के जिस समन्वय की श्रावश्यकता श्रालोचकों ने समभी है, उसके लिए प्रथम तत्त्व तो निर्दोषता ही है। काव्य के क्षेत्र में जो चार समन्वय ग्रथवा शब्द ग्रीर ग्रथं के सम्बन्ध माने गए है, उनमें से प्रथम बोषहीन है। व मम्मट की परिभाषा में 'ग्रदोषी' शब्द से यतु सिद्ध होता है कि वे दोषाभाव को कितना महत्त्व देते है। यही नहीं उन्हीं अनुरूप काव्य-परिभाषा देने वाले श्रन्य श्रालंकारिकों ने भी इस तत्त्व पर बहुत जोर दिया है। भोज ने भी श्रपनी परिभाषा में इस तत्त्व का उल्लेख किया है। यह ती उन श्राचार्यों की बात हुई जिन्होंने स्पष्टतः इस तत्त्व का उल्लेख कर दिया है। पर श्रन्य सभी श्राचार्यों के दृष्टिको ए में यह तत्त्व श्रन्तर्निहित है। यह बात केवल भारतीय श्राचार्यों के लिए ही नहीं श्रिपत सभी देशों के श्रालोचकों तथा काव्य-सिद्धान्तों के बारे में यह निश्शंक निर्वचन हो सकता है। वैसे तो प्रत्येक रचना के लिए, चाहे उसका क्षेत्र काव्य है प्रथवा शास्त्र, उसका निर्दृष्ट होना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। पर काव्य के लिए तो यह तत्त्व ग्रीर भी ग्रधिक महत्त्वपूर्ण है। उसमें शब्द श्रीर श्रर्थ का एक विशिष्ट सम्बन्ध है। उसमें शब्द का श्रीर ग्रर्थ का ही महत्त्व है श्रपितु इन दोनों के सामंजस्य का ग्रीर उनसे व्यंजित किसी तीसरी वस्तु का भी है, वह साहित्य की म्रात्मा है। इसलिए साहित्य में 'दोष' का विवेचन ग्रत्यन्त ग्रनिवार्य है। भारतीय समीक्षा-शास्त्रज्ञों ने इसे पहचाना है।

१. डॉ॰ दे -- 'संस्कृत पोयटिक्स' वौल्यूम सेकिएड।

२, बॅं राघवन—'शृङ्गार-प्रकाश' पेज ६४।

'दोष' की परिभाषा श्राचार्यों ने भिन्त-भिन्त की है। वामन ने गुणों के विरोधी को दोष कहा है। व चमत्कार की तत्काल प्रतीति में बाधक दोष है। व 'म्रन्नि पुराएा' के मनसार काव्य-स्वाद में उद्वेग के कारएा ही बोख है। <sup>3</sup> 'साहित्य-वर्पण' में इन्हें रस-प्रतीति में भ्रपकर्षक का कारण बताया है। काव्यप्रकाश-कार ने मुख्यार्थ को नब्ट करने श्रथवा बाधा के कारए को बोष कहा है। इनके व्याख्याता वामनाचार्य उद्देश्य की प्रतीति में प्रतिबन्ध के कारण को ही दोष मानते है । इस प्रकार हम देखते है कि दोष के सम्बन्ध में स्राचार्यों का म्रापाततः मतभेद ही परिलक्षित हो रहा है । म्रानन्दवर्द्ध न तथा म्राभिनव गुप्त की दुष्टि से रस-व्यंजना के बाधक कारएा का नाम दोष है। उनके विचार से म्रनौचित्य ही सबसे बड़ा दोष है। काव्य के जितने भी दोष है उनके मूल में यही श्रीचित्य-भंग है। श्रीचित्य के कारण तो दोष भी गुण हो जाता है। ऐसा ध्वनिकार ग्रौर ग्रभिनव एप्त ने ही नहीं माना है ग्रपित दंडी ग्रादि म्रालंकारिकों का भी यही मत है। इसका विवेचन हम श्रौचित्य-प्रसंग में कर चके है । वस्तुतः दोष एक दृष्टि से भ्रनौचित्य का पर्यायवाची-सा हो गया है। उपर्युक्त सभी परिभाषाश्रों ने एक मूल तत्त्व की श्रोर निर्देश किया है। काव्य की मूल वस्तु की, जो रस, चमत्कार ग्रथवा ग्रलौिकक ग्रानन्द है, समीचीन म्रिभिन्यक्ति प्रथवा उसकी भ्रनुभृति में बाघक हो, वही दोष है। इस प्रकार म्रापाततः परिलक्षित होने वाले पारस्परिक मतभेद का पर्यवसान म्रौचित्य-सिद्धान्त में हो जाता है। भ्रौर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह विरोध केवल विरोधाभास है।

दोषों के विभाजन के कई स्राधार स्वीकृत हुए। मूलतः शब्दगत, स्रथंगत स्रौर रसगत दोष ही माने गए। काव्यास्वाद में स्रवरोध, विलम्ब स्रौर विनाश करने वालों की दृष्टि से भी दोष के तीन स्वरूप स्वीकृत हुए। इसके स्रतिरिक्त स्रन्य प्रकार के दोष (जैसे प्रबन्थगत स्रादि) भी स्वीकृत हुए। क्योंकि दोष स्रनौचित्य के सारे क्षेत्र को व्याप्त किये है, इसलिए इसके भेदों की कोई

१. गुगा विवर्ययात्मनो दोपः।

२. मीर्सत्वविलंबित चमत्कारि वाक्यार्थप्रतीति विघातका एवं हेया: ।

३. उद्देगजनको दोषः।

४. दोषास्तस्यापकर्षकाः।

५. मुख्यार्थहतिदीपो।

६. दोषत्वं उद्देश्य प्रतीति प्रतिबन्धकत्वं।

इयत्ता नहीं मानी जा सकती। झनौचित्य के झनेकों कारए हो सकते है। रीति, गुए, झलंकार, वर्ए, समास, शब्द, कथा, रस, भाव झादि सभी तत्त्वों की वृष्टि से झनौचित्य का विवेचन हो सकता है। इन तत्त्वों की उपयुक्तता, समीचीनता, झनुपात, संतुलन झादि सभी वृष्टियों पर हमने झौचित्य-प्रसंग में संकेत किया है। इनका झभाव ही झनौचित्य है झौर उसे ही एक प्रकार से दोष कहना चाहिए। उपर्युक्त स्थूल विभाजन के बहुत से सूक्ष्म विभाजन हुए हैं। विषय-विस्तार के भय से हम उसे यहाँ नहीं दे रहे है।

दोषों के विभाजन में यद्यपि बहुत ही सूक्ष्म भेद स्वीकृत हो गए है, लेकिन काव्यत्व की हानि तो उन्हीं प्रधान दोषों से माननी चाहिए जो रस-निष्पत्ति ग्रथवा उद्देश्य प्रतीति के विनाशक ग्रथवा प्रबल बाधक है। यह बात ग्राचार्यों द्वारा दी गई परिभाषा से एकदम स्पष्ट है। मम्मट तथा उनके व्याख्याताग्रों ने भी काव्य की परिभाषा पर विचार करते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया है। सभी ग्रालंकारिकों के सामान्य दृष्टिकोगा के ग्राधार पर यह निश्शंक कहा जा सकता है।

साहित्य-समीचा का मान--साहित्य-दर्शन के सिद्धान्त ही समीक्षा के मान की श्राधार-भूमि है। जिस साहित्य मे जितना व्यापक सैद्धान्तिक निरूपण है, उसकी समीक्षा का मान भी उतना ही प्रौढ़ श्रौर सार्वदेशीय होता है। संस्कृत-साहित्य के सद्धान्तिक विवेचन की प्रौढता भ्रौर व्यापकता ऊपर के विवेचन से पूर्णतः स्पष्ट हो गई है। उसको रूढ़िवादी कहना ठीक नहीं। संस्कृत के ग्राचार्य प्रारम्भ से ही काव्य की ग्रात्मा के ग्रन्संघान मे संलग्न रहे है। काव्य के बहिरंग से म्राभ्यन्तर की म्रोर बढ़े है। काव्य-लक्षरा के प्रसंग में हम सैद्धान्तिक निरूपए। के इस ऋमिक विकास का विशद विवेचन कर चके है। उसीके साथ भारतीय ग्राचार्य की समीक्षा-सम्बन्धी धारएगा भी व्यापक होती गई है। पहले वह काव्य में ग्रलंकारों के सौष्ठव का ही ग्रनुसंधान करता था। रस ग्रादि सभी कुछ ग्रलंकार में ही ग्रन्तिनिहत मानता था। वक्रोक्ति-सिद्धान्त ने भी काव्य के बहिरंग को ही प्रधान माना है। उसका ध्यान भी उक्ति-वैचित्र्य पर ही गया । उसने ग्रलंकार-ग्रलंकार्य का भेद स्वीकार कर लिया, लेकिन उसमें म्रलंकार्य भी उक्ति ही था, इसलिए काव्य की म्रात्मा की श्रोर चिन्तन का विकास ग्रधिक नहीं हुन्ना। "रीतिरात्मा काव्यस्य" ही संभवतः म्रात्मा के म्रनुसंधान का प्रथम प्रयास था। म्रलंकारों की म्रपेक्षा गुरा काव्य के श्रधिक श्राभ्यन्तर तत्त्व थे। बाद में तो गुएा रस के नित्य धर्म ही मान लिये गए। चित्त की श्रवस्थाश्रों के नाम गरा हो गए। शब्द श्रीर श्रथं के साथ भी उनका गौएा सम्बन्ध मान्य हुन्ना। रस, ध्विन स्रौर श्रौचित्य ने काव्य की म्रात्मा का पूर्ण प्रकाशन तथा बहिरंग तत्त्वों के साथ उसका सामजस्य भी स्थापित कर दिया । इस प्रकार भारतीय श्राचार्य बःह्य श्रौर श्राभ्यन्तर के सामंजस्य की श्रोर श्रग्रसर हुए है। विभिन्न सम्प्रदाय इसी प्रगति की मजिल है; यह हम पहले कह चुके है। यहाँ पर इसकी पुनः स्मृति दिलाने का एक-मात्र उद्देश्य समीक्षा-सम्बन्धा धारणा के विकास का स्पष्टीकरण हं। भारतीय श्राचार्य बाह्य सौष्ठव से श्राभ्यन्तर सौष्ठव की श्रोर श्रग्रसर हुग्रा ह । उसने भावोत्कर्ष ग्रौर लोकोत्तर ग्राह्लाद को ही काव्य की ग्रात्मा कहा है, यह रस के विवेचन में स्पष्ट कर दिया गया है। पंडितराज ने तो रमणीयता के सिद्धान्त द्वारा इस विकास को चरम श्रवस्था पर पहुँचा दिया। इसमे रस, अलंकार श्रादि सभी काव्य-तत्त्वों का समावेश हैं। ये सभी काव्य में रमग्गीयार्थ के हेतू है भ्रौर यही इन सबकी उपादेयता का मानदंड है। मानव ज्यों-ज्यों काव्य का म्रनुशीलन करता है, त्यों-त्यों वह उसे नवीनतर भ्रौर भ्राह्लादकारक लगता है। उसके प्रन्तरतम मे प्रविष्ट करना मानो लोकोत्तर श्राह्लाद की गहराई मे पैठना है। इस प्रकार रमिए। यता के सिद्धान्त ने केवल काव्य के बहिरंग ग्रौर ग्राभ्यन्तर, ग्राह्माद ग्रौर नैतिकता, कलापक्ष ग्रौर भावपक्ष के सामंजस्य को ही विकास की चरम कोटि पर नहीं पहुँचाया है, श्रापंतु उनसे भी श्रतिकान्त श्रवस्था का श्राभास दिया है। ध्वनिकार ने जिस श्रोर पैर बढ़ाया था, उसी दिशा मे ग्रागे बढ़ते हुए पडितराज ग्रन्तिम मजिल को पहुँच गए है। वे सारे शास्त्रानुमोदित काव्य-तत्त्वों का श्राकलन करते हुए भी उनसे श्रतिकान्त म्रवस्था का निर्देश करने के कारए रूढ़िवादी नहीं है। उनमे रूढ़ि म्रौर स्वच्छन्दता का पूर्ण सामंजस्य है, इसलिए भारतीय साहित्य-शास्त्र का यह प्रतिनिधि सिद्धान्त समीक्षा के व्यापक श्रौर सार्वदेशीय मान की प्रतिष्ठा करता है।

रस, ध्वनि ग्रौर ग्रौचित्य के सिद्धान्त के त्रिकीए। पर भारतीय समीक्षा-सिद्धान्त का सामंजस्यवाद ग्रधिष्ठित है। कुष्पुस्वामी ग्रौर राघवन ने इस सामंजस्य को दो वृत्तों तथा दो त्रिकोएों के चित्र द्वारा स्पष्ट किया है। ग्रौचित्य के बृहद् वृत्त में रस, ध्वनि ग्रौर ग्रनुभूति का त्रिकोए। तथा ग्रलंकार ग्रौर रीति सहित वक्रोक्ति का छोटा वृत्त चित्रित हुग्रा है। चित्र का तात्पर्य यह है कि काव्य के सभी तत्त्व (ग्रलंकारादि) ग्रौचित्य के मार्ग का ग्रवलम्बन करके ध्वनि ग्रथवा ग्रनुभूति के माध्यम से रस की पुष्टि के लिए क्रियाशील है। प्रत्येक तत्त्व में रस की दृष्टि से ग्रौचित्य देखना भारतीय समीक्षक ग्रौर किव का प्रधान कर्तव्य है। रस ग्रभिधेय वस्तु नहीं है। काव्य शब्द की ग्रभिधा श्रीर लक्ष्मणा की श्रपेक्षा व्यंजना-शक्ति का श्रधिक उपयोग करता है। उसका उद्देश्य कवि की श्रनुभृति के समान ही पाठक में श्रनुभृति जाग्रत करना है। यह कार्य व्यंजना-शक्ति के ऋतिरिक्त श्रीर कोई नहीं कर सकता। इसलिए व्यंजना-शक्ति ही काव्य की प्रागा है। बक्रोक्ति ही ग्रलंकार, रीति ग्रादि बाह्य तत्त्वों का ग्राधार है ग्रौर इस चित्र में इनका काव्य के ग्राभ्यन्तर रस से सामं-जस्य दिखाया गया है। काव्य में प्रनुभृति ग्रीर ग्रिभिव्यक्ति का पूर्ण सामंजस्य भारतीय श्राचार्य को मान्य है। श्रनभृति श्रीर श्रभव्यक्ति को स्पष्टतः पृथक् देखने की प्रवृत्ति बिलकूल नहीं है। कवि की ग्रनुभृति ही कविता बन जाती है। यह सिद्धान्त तो संस्कृत के भ्राविकवि वाल्मीकि ही प्रतिपादित कर चुके थे। "शोकार्त्तस्य प्रवृतो मे श्लोको भवतु नान्यथा" की व्याख्या में हम इसे पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। प्रलंकार, रीति ग्रादि काव्य का बाह्य प्रथित ग्रिभिव्यक्ति पक्ष है श्रीर रस श्राभ्यन्तर । इन दोनों का सामजस्य ही श्राचार्यों को श्रभिष्रेत है। काव्य-शरीर के श्रलंकार, गरा, रीति श्रादि सभी तत्त्वों का पारस्परिक सामंजस्य वक्रोक्ति-सिद्धान्त तथा काव्य की ग्रात्मा के साथ उनका सामंजस्य श्रौचित्य ग्रौर व्यंजना द्वारा हो जाता है। इस प्रकार काव्य के बाह्य ग्रौर श्राभ्यन्तर, <mark>शरीर श्रौर श्रात्मा में पूर्ण सामंजस्य हो जाता है ।</mark>}इसका श्राधार व्यंजना है। वस्तुतः गृढ़ दृष्टि से देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वक्रोक्ति भी व्यंजना के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं है।

संस्कृत में साहित्य शब्द का प्रयोग ही यह स्पष्ट करता है कि भारतीय ग्राचार्थ को पूर्ण सामंजस्य मान्य है। "शब्दार्थों सहितौ काव्यम्" तथा "वागर्थाविव संपृक्तौ" में शब्द ग्रौर ग्रर्थ का सामंजस्य निहित है ग्रौर इसीमें सब प्रकार के सामंजस्य का ग्रन्तर्भाव है। प्राचीन ग्राचार्य को ग्रलंकार, गुरा, रीति ग्रादि के नियमोपनियमों का ऐसा कठोर नियन्त्ररा मान्य नहीं है। वह कवि-प्रतिभा को पूर्णतः स्वतन्त्र मानता है। ग्रलंकार-शास्त्र के नियमों में जकड़ा हुग्रा कवि उन्हीं निर्देशों पर चलकर उत्कृष्ट काव्य का मृजन नहीं कर सकता है। पर वह "निरंकुशाः कवयः" कहता हुग्रा भी उसकी उच्छुङ्खलता को प्रोत्साहन नहीं देता। रस ग्रथवा रमगीयता का एक सिद्धान्त ऐसा है, जिसका उस पर भी नियंत्ररा है। वह उसे दिशा-निर्देश करता है। इस प्रकार भारत का ग्राचार्य शास्त्र-विधि का नियंत्ररा मानते हुए भी किव को स्वातन्त्र्य प्रदान करता है। इसीको सामंजस्य कहते हैं। यहाँ का ग्रालोचक ग्रगर पिइचम के क्लासिकल ग्रालोचक का तरह विधि-विधान के जटिल नियंत्ररा

को मानकर नहीं चलता तो वह प्रभाववादी की तरह काव्य-शास्त्र के नियमों की नितान्त ग्रवहेलना भी नहीं करता है। उसके स्वरूप में दोनों का सामंजस्य ही है ग्रौर यही संस्कृत की विश्व को देन है। भारतीय ग्राचार्य ग्रलंकार, गुण ग्रादि का सौन्दर्य ग्रौर उपादेयता काव्य की ग्रात्मा की दृष्टि से मानता है। इसके नियम किव के ग्रादेश नहीं है। ग्रिपतु साहित्य-दर्शन के गम्भीर मन्थन के परिणाम-मात्र है। किव-प्रतिभा के नियन्त्रण के लिए जड़ नियम नहीं है। किव भाव ग्रौर शैली के जिन तत्त्वों का उपयोग स्वाभाविक रूप से करता है, उन्हींको इन नामों से ग्रभिहित किया गया है। इनके लिए प्रयास ग्रपेक्षित नहीं है। रस-चारुत्व ग्रथवा रमणीयता किवता के प्राण है। प्राण-विहीन प्रयास-साध्य रचना के लिए काव्य शब्द का प्रयोग केवल ग्रौपचारिक है। चारुत्व के विभिन्न साधनों को ही ग्रलंकार ग्रौर गुण कहा गया है। "द्विविधं चारुत्वं स्वरूपमात्रनिष्ठं संघटनाश्रितं च। तत्र शब्दानां स्वरूप मात्रकृतं चारुत्वं शाब्दालंकारेभ्यः संघटनाश्रितं तु शब्दगुणेभ्यः। एवमर्थानां चारुत्वं स्वरूपमात्र-निष्ठा संघटनायिविसतं तु ग्रथंगुणेभ्यः।।

काव्य में रस, रमणीयता, चारुत्व अथवा ग्रलौिक ग्राह्माद की प्रतिष्ठा शास्त्रीय नियमों के निर्वाह-मात्र से संभव नहीं है। इसके लिए कवि-प्रतिभा और मौलिक ग्रनुभूति ग्रपेक्षित है। रस-निष्पित्त के लिए माध्यम रूप में ग्रपेक्षित तत्त्वों का निर्देश संस्कृत-ग्राचार्य को ग्रभिप्रेत है। इस पद्धित के ग्रालोचक का उद्देश्य काव्य की ग्रात्मा का (रस का) ग्रनुसन्धान तथा ग्रलंकारादि तत्त्वों का निर्जीव संकेत-मात्र ग्रालोचना नहीं है। संस्कृत-ग्रलंकार-शास्त्र द्वारा ग्रनुमोदित ग्रालोचक केवल शास्त्रीय और वैधानिक तत्त्वों का स्पष्टीकरण नहीं करता, वह स्वयं रसास्वाद करता है और ग्रपने विवेचन से पाठकों के रसास्वाद में सहायक होता है। इस प्रकार इस दृष्टिकोण में रूढ़ि ग्रौर मौलिकता एवं विधि ग्रौर स्वातन्त्र्य का सामंजस्य है।

कला के उद्देश्य के सम्बन्ध में पाश्चात्य देशों में पर्याप्त वाद-विवाद रहा है स्रौर स्रब भी उसका स्रन्त नहीं हुस्रा है। इसीके स्राधार पर पश्चिम में "कला-कला के लिए", "कला-जीवन के लिए" स्रादि स्रनेक मत-मतान्तर बन गए है। कुछ कला का उद्देश्य एक-मात्र सौन्दर्य-सृजन ही मानते है। उनकी दृष्टि से कला-सौन्दर्य स्वयं ही एक उपयोगिता है, उसमें किसी बाह्य स्रौर नैतिक उपयोगिता का दूँ हना ध्यर्थ ही नहीं स्रपितु कला को हीन करना है। पर दूसरा दल

१. लोचन, पृष्ठ ४।

साहित्य को जीवन की व्याख्या कहता है तथा उसमे जीवन के लिए नैतिक उपदेश देखने का इच्छ्क है। उसकी दृष्टि से साहित्य का जीवन से ग्रपना कोई पृथक् महत्त्व नहीं है। उसका महत्त्व जीवन की उपयो।गता की दृष्टि से ही श्रांका जा सकता है। लेकिन भारतीय श्राचार्य ने इतनी स्थल दृष्टि से कभी नहीं देखा। उसे सुन्दर ग्रौर मंगल का सामंजस्य मान्य है। रस को ब्रह्मानन्द-सहोदर कहकर उन्होंने परम मंगल श्रौर सौन्दर्य का सामंजस्य कर दिया है । बाह्य स्रावरण मे स्रापाततः स्रक्लील प्रतीत होते हुए भी स्रगर वह रस-निष्पत्ति का हेतु है तो भारतीय ग्राचार्य उस स्थल को ग्रव्लील कहकर उपेक्षा नहीं करेगा। वह 'ग्रनैतिक' कहकर उसका बहिष्कार नहीं करता। नैतिकता का स्थल ग्रीर रूढ़िवादी रूप उसे मान्य नहीं है। रस चित्त की सात्विक ग्रवस्था में ही ग्रनुभूत होता है, इसलिए बाह्यत. ग्रव्लील ग्रौर म्रापाततः म्रनंतिक होते हुए भी वह प्रभाव मे क्लील म्रौर नैतिक ही है। वह तो परम मंगल में एकाकार हो जाता है, इसीलए ग्रवलील ग्रीर श्रनैतिक कहा ही नहीं जा सकता। भारतीय ग्राचार्य रस के ग्रीचित्य ग्रीर ग्रेनौचित्य के मानदंड से ही फ्रांकता है, स्थूल नैतिकता से नहीं। वह काव्य का, उद्देश्य तो "रामादिवत् प्रवर्तितव्यम् न रावराादिवत्" ही मानता है। पर कवि धर्म-शास्त्र का उपदेशक नहीं है। उसका उपदेश भी कान्ता की तरह होता है। उसमे वह व्यंजना का उपयोग करता है। श्रापाततः श्रव्लील प्रतीत होने वाली वस्तु भी साधन रूप से प्रयुक्त होकर रस में मंगल रूप हो जाती है। इस प्रकार भारतीय ग्राचार्य का दृष्टिकोगा नैतिक होते हुए भी स्थुल उपयोगिता-वादी नहीं है। यही कारण है कि स्नानन्दवर्द्ध नाचार्य कालिदास के शंकर-पार्वती के संयोग शृंगार को स्रनुचित मानते हुए भी कालिदास को सर्वश्रेष्ठ कवियों में स्थान देते हैं ! "जून्य वासगृहे" ग्रादि ग्रापाततः नग्न ग्रौर ग्रहलील होते हुए भी श्रेष्ठ काव्य के उदाहराए माने गए है। इससे स्वष्ट है कि भारतीय ग्राचार्य ने संकुचित दृष्टिकोएा से विचार नहीं किया है। वे काव्य मे सौन्दर्य ग्रौर मंगल का सामंजस्य मानते है। वस्तुतः जिसमें रस व्यंग्य है, वह काव्य हृदय को सत्वाविष्ट करता है, इसलिए कभी ग्रमगलकारक नहीं हो सकता, वह श्रश्लील भी नहीं हो सकता । यहाँ पर भी उन्होंने सामंजस्यवादी दृष्टिकोरा को ही श्रपनाया है। यही कारए। है कि यहाँ पर काव्य के उद्देश्य के नाम पर वाद-विवाद खड़े नहीं हुए। भारत में काव्य को नीति-शास्त्र, समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान ग्रादि के सिद्धान्तों पर मापने के प्रयत्न के भी दर्शन नहीं होते। साहित्य को विशुद्ध साहित्य की दिंदर से देखना श्रीर उसका मृत्यांकन करना ही, यहाँ के ग्राचार्यों को ग्रभीष्सित रहा है। इसीलिए भारतीय प्राचीन ग्रालोचक ऐतिहासिक ग्रथवा मनोवैज्ञानिक ग्रालोचक नहीं है। वह विशुद्ध साहित्य-समालोचक-मात्र है। उसे चाहें तो सौष्ठववादी कह सकते है। हिन्दी में भी सौष्ठववादी समीक्षा का दृष्टिकोएा मान्य हुग्रा है ग्रौर इसीका विकास हो रहा है। हिन्दी का भी वाद-विवादों के ग्रधिक भंभट में न पड़ने का संस्कार ही है।

सस्कृत के ग्राचार्यों ने ग्रालोचक के स्वरूप पर भी विचार किया है। उन्होंने पश्चिम की तरह कवि ग्रौर ग्रालोचक को पारस्परिक विरोधी नहीं माना है। एक ही प्रतिभा के दो स्वरूपों की प्रतिष्ठा कवि ग्रौर ग्रालोचक में होती है। 'सा च द्विधा कारियत्रो भावियत्री च। कवेरुपकूर्वाणा कारियत्री। ्र'भावकस्योपकुर्वाएा भावियत्री । सा हि कवेः श्रममभिप्रायं च भावयति ।''' कः पुनरनयोर्भेदो यत्कविभवियति भावकश्च कविः। इससे यह सिद्ध हुग्रा कि ग्रालोच क के लिए भी प्रतिभावान् होना ग्रावश्यक है। कवि जो-कुछ सुजन करता है, भावक भी श्रापनी प्रतिभा द्वारा उसको प्रत्यक्ष करके उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। उसका रसास्वाद करने की क्षमता <mark>ही भावक की</mark> प्रधान योग्यता है। कवि-कल्पना को पूर्णतः श्रात्मसात् <mark>कर</mark> लेंना, उसके तात्पर्य एवं शब्द-ग्म्फन के रहस्य को समक्षता तथा रसास्वाद करना ही भावक का कार्य है। राजशेखर ने कवि की सुक्तियों तथा श्रिभि-व्यंजना का ग्रानन्द लेना ही भावक का प्रधान कार्य बताया है। उनकी दृष्टि से म्रालोचक कवि की प्रशंसा ही नहीं करता है, ग्रपित उसके दोषों का निवारण भी करता है। वह कवि को यह भी बतलाता है कि ग्रमुक भाव को इस प्रकार व्यंजित करना चाहिए। कहने का तात्वर्य यह है कि संस्कृत-साहित्य में ग्रालोचक के स्वरूप की धाररणा हमेशा ही कवि का ग्रनुगामी बनने की नहीं है प्रपित कभी-कभी वह कवि का पथ-निर्देशक भी बन जाता हैं। सहृदयता उसका प्रधान गुगा है। उसे पथ-निर्देश भी काव्य-सौष्ठव, रमणीयता, रस भ्रौर भ्रौचित्य की दृष्टि से ही करना है, भ्रन्य किसी दृष्टि से नहीं। जैसा कि पहले कहा जा चका है भारत में भावक के ऐतिहासिक

१. 'काव्य-मीमासा', चतुर्थ ऋध्याय, राजशेखर ।

२. शब्दाना विविनिक्त गुम्फनविधीनामोदते स्कितिभः। सान्द्रं लेढि रसामृतं विचिनुते ताल्पर्यमुद्रा च यः॥

<sup>&#</sup>x27;काव्य•मीमासा', चतुर्थ ऋष्याय।

मनोवैज्ञानिक ग्रादि समालोचक के रूपों की कल्पना नहीं रही। वह रसास्वाद ग्रौर विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से विचार करने वाला सहृदय है इसलिए वह सौष्ठववादी समालोचक ही कहा जा सकता है। उसे प्रभाववादी कहना भी कुछ सीमा तक ठीक है। इन पाञ्चात्य विभाजनों में से हम उसकी कहीं भी ठीक-ठीक नहीं रख सकते। उसमें प्रभाववादी श्रौर वंशानिर समालोचक का सामंजस्य हो जाता है। काव्य के वर्ण्य विषय में पूर्णतः तन्मय हो जाना ही इस भावक का मापदंड है। संस्कृत का ग्राचार्य सामान्य जन को भावक की कोटि में नहीं रखता। भावियत्री प्रतिभा-सम्पन्न सहृदय होना उसका प्रधान गुए है। उसकी वैयक्तिक रुचि भी इतनी परिष्कृत होती है कि उसका विद्वत्रुचि से कोई विरोध संभव ही नहीं। इसीलिए वह प्रभाववादी होते हुए भी वैधानिक श्रालोचक कहा जा सकता है। तन्मयता के लिए ग्रभ्यास ग्रौर काव्य-शास्त्र के ग्रनुशीलन की ग्रावश्यकता है। इसमे उसका मन-मुकुर स्वच्छ ग्रौर विशद हो जाता है ग्रौर तभी उसमे कवि के सभी वर्ण्य विषयों का पूरा-पूरा प्रतिबिम्ब स्पष्ट पड़ सकता है। श्रपनी पूर्व वासना के कारण उसमें वर्ण्य-विषय के साथ तादात्म्य की क्षमता भी म्रा जाती है। सहृदय के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए श्रभिनव गुप्त श्रपनी लोचन व्याख्या में कहते हैं "येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद् विश्वदीभूते मनोमुकरे वर्णनीय तन्मयोभवनयोग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजाः सहृदयाः" काव्य श्रौर शास्त्र का श्रनुशीलन केवल उसके हृदय को श्रधिक स्वच्छ करने के लिए ही है, इस म्रध्ययन से प्राप्त तत्त्वों का काव्य पर म्रारोप करके निर्एाय देने के लिए नहीं। भारतीय ग्रालोचन निर्णयात्मक नहीं है, लेकिन यहाँ भावक का शास्त्रीय तत्त्वों से परिचित होना ग्रनिवार्य माना गया है । ग्रलंकार-शास्त्र ग्रीर साहित्य की म्रध्ययन उसके हृदय का परिमार्जन करता है। यह भ्रनुशीलन भावों की गहराई में पैठकर ग्रमूल्य रत्नों के उद्घाटन में सहायक होता है। प्रत्येक व्यक्ति भावक कोटि में नहीं स्राता। इसके लिए वैयक्तिक रुचि का विद्वत्रुचि के समान परिष्कृत हो जाना श्रावश्यक है श्रीर यह केवल शास्त्रों के ज्ञान द्वारा ही संभव है। इसीलिए भारत का श्राचार्य तो सहदयता के साथ ही शास्त्र-ज्ञता को भी भावक का श्रपेक्षित गुरा मानता है। राजशेखर ने श्रपने 'काव्य-मीमांसा' नामक ग्रन्थ मे किव श्रौर भावक की पारस तथा कसौटी से तुलना की है। इस प्रकार उन्होंने थोड़े में बहुत अधिक कह दिया है। जैसे पारस पत्थर लोहे को स्पर्श-मात्र से सोना बना देता है अर्थात् वस्तु में श्रामूल परि-वर्तन करके एक नई वस्तु उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार कवि की कारियत्री

प्रतिभा से लौकिक वर्ण विषय ग्रलौकिक ग्राह्माद के कारण बन जाते हैं। कसौटी का पत्थर सोने की लकीर ग्रपने हृदय पर धारण करता है। उसके गुरा-दोषों को तटस्थता श्रीर निष्पक्षतापूर्वक धाररा कर लेता है। स्वयं मौन रहते हुए भी दर्शक को सोने की उत्कृष्टता स्पष्ट बतला देता है। लेकिन उसमें एक योग्यता है, जो प्रत्येक पत्थर में नहीं है। उसी प्रकार सहृदय साधारण व्यक्ति से भिन्न है। उसमें काव्य-सौष्ठव श्रौर दुवग को सामान्य जन से ग्रधिक ग्रहण करने की क्षमता है। लेकिन वह तटस्थ होकर इन प्रभावों की ग्रहरण करता है। वह काव्य के वर्ण्य-विषय श्रीर ग्रपने विवेचन द्वारा दूसरों के रसास्वाद में सहायक होता है श्रौर स्वयं भी श्राह्लादित होता है। उसके विवेचन का श्रभिप्राय रस-निष्पत्ति के सहायक श्रौर वैधानिक तत्त्वों को स्पष्ट करने में है। वह काव्य के वर्ण्य विषय से तन्मय होकर उसकी उत्कृष्टता का मूल्यांकन करता है। काव्य पर बाह्य मूल्यों का ब्रारीप करके उसकी निन्दा-स्तुर्ति करने एवं निर्णायक श्रीर शास्त्रज्ञ बनने का दम भारतीय श्रालोचक का गुण नहीं है। इस एक छोटे उदाहरए। ने ही सहदयों के स्वरूप ग्रीर योग्यता की स्पष्ट कर दिया है। भारतीय भ्रालोचक निर्णायक नहीं स्रपित सौन्दर्य से तन्मय होकर श्राह्लाद प्राप्त करने वाला है। शास्त्राभ्यास उसमें कसौटी के गुर्गों की ग्रभिवृद्धि कर देता है।

राजशेखर ने श्रालोचक के भेदों का निरूपण किया है। मंगल नामक श्राचार्य के नाम से उन्होंने 'श्रारोचिक' श्रौर 'सतृणाभ्यवहारी' दो भेद उद्धृत किये हैं। फिर उन्हों के दो श्रौर उपभेद करके, इस प्रकार चार भेद दिये हैं। श्रारोचिक भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्वभावतः किव-कृति के प्रति श्रदिच रखने वाला तथा दूसरा, जो विवेक श्रौर विश्लेषण के कारण कृति को श्रदिचकर कहता है। इसी प्रकार "सतृणाभ्यवहारी" के भी दो भेद होंगे। एक तो वह जो वस्तु को बिना नीर-क्षीर-विवेक के जैसे-का-तैसा ग्रहण श्रथवा त्याग करने वाला है तथा दूसरा वह जो उसके ग्रहण श्रथवा त्याग के लिए विवेक श्रौर विश्लेषण का उपयोग करता है। दूसरे प्रकार का तत्वाभिनिवेशी ही बास्तविक समीक्षक कहा जा सकता है। श्रालोचक का यह विभाजन मनोवृत्तियों के श्राधार पर हुश्रा है। श्रालोचक को ग्रहण श्रौर त्याग करना पड़ता है। उसमें जो विवेक का उपयोग करता है, वही श्रादर्श समालोचक है। इस प्रकार राजशेखर समालोचक के मानसिक विकास की श्रवस्थाश्रों का उपयोग करते है। पूर्णतः मत्सरी श्रारोचिकी श्रथवा मत्सरी सतृणाभ्यवहारी ब्यक्ति प्रायः श्रसंभव-सा है। प्रत्येक व्यक्ति में सभी मनोवृत्तियां होती है। प्राधान्य

के भ्राधारप र उनका ऐसा नामकरण हुम्रा है । पूर्णतः म्रारोचिकी तो भ्रालोचक ही नहीं हो सकता है। जब तक वह विवेक द्वारा सार का ग्रहण श्रीर श्रसार का परित्याग न करे तब तक ग्रालोचक कैसा। इससे इस विवेचन को ग्रालो-चकों के विभाजन की ग्रपेक्षा उनकी मनोवृत्ति ग्रथवा मानसिक विकास की श्रवस्थाग्रों का विभाग मानना श्रधिक ठीक है। इसके ग्रतिरिक्त राजशेखर विभिन्न दृष्टियों से प्रालोचना करने वाले प्रालोचकों के कई भेदों का भी निरूपएा करते है। कुछ ग्रालोचक तो केवल वाएगी की ही ग्रालोचना करते हे श्रीर कुछ काव्य के हृदय, भाव, रस ग्रादि का भी विवेचन करते है । यहाँ पर राजशेखर ने काव्य के कलापक्ष ग्रौर भावपक्ष के नाम से दो पक्ष स्पष्टतः स्वीकार किये है। उन्होंने ग्रालोचक के रुचि-वैचित्र्य की ग्रोर भी सकेत किया है। यह रुचि-वैचित्र्य का ही परिएाम है कि कुछ का ध्यान ग्रिभिव्यक्ति पक्ष की ग्रोर तथा कुछ का भावपक्ष की श्रोर श्रधिक जाता है। कुछ लोग भावपक्ष में भी रुचि-वैचित्र्य के कारएा साहित्यिक भाव, ग्रनुभाव ग्रादि में से किसी एक का हो निरूपए करते है। कुछ लोग गुए-दोषों को भी साथ ही अलग-म्रलग करते चलते हे श्रोर कुछ ऐसा नहीं कर पाते । काव्य के विभिन्न तत्त्वों के विश्लेषएा की प्रवृत्ति के ग्राधार पर ग्रालोचक के भेदों का निरूपए करने का तात्पर्य उसकी श्रानेकता का दिग्दर्शन तथा प्रवृत्ति-भेद की स्वाभाविकता का निरूपण मात्र है। ग्राचार्य भेदोपभेदों को गिनाकर ग्रनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहते है । इस इलोक के "वाग्भावको" श्रौर "हृदयभावको" पदों का एक दूसरा म्रर्थ भी कुछ लोगों को मान्य है। वे "हृदयभावक" पद द्वारा उस भावक की श्रोर सकेत मानते हैं जो काव्य-सौष्ठव का श्रनुभव तो करता है, पर उसे वह हृदय मे ही रखता है, वाणी से श्रभिव्यक्त नहीं करता। पर 'वाग्भावक' श्रनुभव भी करता है तथा श्रपने श्रनुभव को वाणी द्वारा दूसरों पर प्रकट भी करता है। इस ग्रर्थ को मान लेने में भी कोई ग्रापत्ति नहीं है। इससे भावक के ही दो स्वरूपों का निर्देश हो जाता है। कुछ लोग सहृदय होते है, श्रीर वे काव्य-सौब्ठव का रसास्वाद कर सकते है, पर उनमें श्चनुभृति को पाठक तक पहुँचाने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति भावक

श. वाग्भावको भवेत्कंचित् कंचित् हृदय भावकः ।
 सात्विकैरागकैः कश्चिदनुभावेश्च भावकः ।।
 गुणादान परः कश्चिद्दोषादान परोऽपरः ।
 गुणादोपापहृति त्याग परः कश्चन भावकः ।' 'काव्य-मीमासा', पृष्ठ ५३ ॥

होते हुए भी म्रालोचक नहीं है। इससे इस तथ्य की म्रौर भी पुष्टि हो जाती है कि म्रालोचक के लिए सहृदय होना नितान्त म्रावश्यक म्रौर म्रपरिहार्य है म्रौर रसास्वाद करना भी उसका एक प्रधान कार्य है।

इतना प्रौढ़ सैद्धान्तिक निरूपए। होते हुए भी संस्कृत-साहित्य में स्नालोचना का प्रयोगात्मक रूप इतना कम क्यों उपलब्ध है यह प्रश्न कुछ विचारणीय है। पश्चिम में प्रयोगात्मक भ्रालोचना का उनके सैद्धान्तिक निरूपएा की श्रपेक्षा ग्रधिक विकास हुन्ना है। प्रयोगात्मक ग्रालोचना कलाकार ग्रौर कला-कृति के महत्त्व के मूल्यांकन का वैयक्तिक प्रयास है। उसमे भ्रालोचक की यह भ्राकांक्षा श्रीर श्राज्ञा श्रवश्य श्रन्तिहत होती है कि मेरे विचारों से दूसरे भी सहमत होंगे, इसीलिए वह श्रालोचना में ऐसी जैली का उपयोग श्रवश्य करता है। इस द्बिट से प्रयोगात्मक ग्रालोचना को साधारण पाठक के लिए कला-कृति के सौन्दर्य का उद्घाटन भी कह सकते है। इस ग्रालोचना का प्रधान उद्देश्य पाठकों को कृति के सौन्दर्य का ग्रास्वाद करना तथा उसके महत्त्व का मूल्यांकन करना है। फिर भी ये प्रयास व्यक्तिगत ही होते है, यही कारए है कि दो ग्नालोचकों की एक ही कवि की ग्रालोचना कितनी भिन्न हो जाती है। दूसरे ये प्रयोगात्मक ग्रालोचनाएँ माहित्य-सम्बन्धो कतिपय सिद्धान्तों तक पहुँचाने के मार्गभी है। साहित्य-समीक्षा के कई प्रयोगों के निगमन से कुछ ऐसे सिद्धान्त स्थिर हो जाते है जो साहित्य-क्षेत्र की श्रपेक्षा-कृत स्थायी वस्तु है । प्रयोग वैयक्तिक, सामयिक ग्रीर साधन रूप होने के कारण कालान्तर में ग्रपना महत्त्व खो देते है तथा स्वभावतः शीघ्र नष्ट हो जाते है, पर सिद्धान्त सार्वजनिक, सार्वकालिक श्रीर साध्य होने के कारण म्रधिक जीवित रहते है । उनमें प्रपेक्षाकृत प्रारा-शक्ति ग्रधिक होती है । दूध की ग्रपेक्षा घृत में प्राण-शक्ति ग्रधिक है वह ग्रधिक दिन तक उपयोगी रह सकता है। साहित्य-दर्शन साहित्य का केन्द्र-विन्दु है। साहित्य का सार-तत्त्व उसमें संकलित होता रहता है श्रीर वह साहित्य का कुछ नियन्त्रण भी करता रहता है। दिशा-निर्देश करना ग्रीर प्रेरणा देना भी इसका कार्य है। इस प्रकार यह स्वष्ट है कि प्रयोगात्मक भ्रालीवना का एक प्रधान उद्देश्य सिद्धान्तों को स्थिर करते जाना भी है। प्रत्येक प्रकार की ग्रालोचना साहित्य-दर्शन की प्रगति में सहायक भी होती है ग्रौर साहित्य-दर्शन के द्वारा नियन्त्रित भी। म्रालोचना के इन दोनों स्वरूपों का ग्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। भारतीय चिन्तन-धारा की एक प्रधान विशेषता यह है कि उसमें वस्तु की ग्रात्मा के ग्रनुसन्धान की प्रवृत्ति प्रधिक है। यह उस तत्त्व का साक्षात्कार करती है जिसके कारण वस्तु वस्तु है। इस ग्रनुसंधान-कार्य में जिन साधनों ग्रीर मार्गों का वह ग्रव-लम्बन करती है, उनका बहुत श्रिधिक लेखा-जोखा रखना भारतीय प्रकृति के विरुद्ध है। यही क्रम साहित्य-दर्शन के विकास में रहा प्रतीत होता है। साहि-त्यिक कृतियों का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन विद्यार्थियों श्रीर जन-समाज में होता रहा होगा, उनसे समीक्षा-तत्त्वों का निरूपण भी हुन्ना होगा। पर यहः प्रक्रिया प्रायः मौखिक ही रही होगी। विद्यार्थियों को समकाने के लिए भी ग्रालोचनात्मक विवेचन होते रहे होंगे, पर ऐसे प्रयासों का लिखित रूप या तो रहा ही न हो ग्रथवा कुछ साधारण-सा रहा भी हो तो ग्राज वह ग्रनुपलब्ध हो गया है। ग्राज की तरह प्राचीन काल में कलाकार के व्यक्तित्व के मनों-वैज्ञानिक तथा उसकी परिवृत्तियों के ऐतिहासिक ग्रध्ययन की प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसी समीक्षा-पद्धतियों में काव्य-ग्रन्थ ग्रीर किवयों पर पृथक् पुस्तकाकार रचना ग्रधिक हो सकती है ग्रीर वे ही ग्रपेक्षाकृत स्थायो भी होती है। इन्हीं सब कारणों से संस्कृत-साहित्य मे प्रयोगात्मक ग्रालोचना का रूप बहुत कम मिलता है।

भारतीय प्राचीन साहित्य मे स्रालोचना का प्रधान रूप टीका ही है। सिद्धान्त-प्रन्थों पर भाष्य भी लिखे गए । इस प्रकार स्रालोचना की प्रवृत्ति थी, पर श्राध्निक रूप से सर्वथा भिन्न रूप में। टीका में प्रत्येक इलोक को पृथक् देखने की प्रवृत्ति ही अधिक है। टीकाकारों का ध्यान इस श्रीर बहुत कम गया है कि स्रालोच्य क्लोक का प्रबन्ध की धारा मे क्या स्थान है। सारे ग्रन्थ पर सामृहिक रूप में प्रथवा कलाकार के सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर विचार करने की प्रवृत्ति बहुत कम थी। कुछ सुक्तियों के रूप में इस प्रकार की प्रवृत्ति के दर्शन श्रवश्य होते है। ऐसी कतिपय सक्तियों पर विचार किया जायगा। यहाँ पर हमारा उद्देश्य टीका-पद्धति की स्रालोचना के सम्बन्ध में विचार कर लेना है। टीका में भाषा-सम्बन्धी व्याख्या श्रीर ग्रालोचना के ग्रतिरिक्त ग्रलंकार, गुरा, रीति म्रादि शास्त्रीय तस्त्रों का भी निर्देश होता है। म्रालीच्य बस्तु के निगृढ़ ग्रथों का उद्घाटन भी किया जाता है। टीकाकार उससे सम्बद्ध ग्रौर बहुत सी ग्रन्य बातों का भी विचार कर लेते है। शास्त्रीय तत्त्वों के निर्देश के म्रतिरिक्त स्थल-स्थल की रमणीयता को भी स्पष्ट करते है। उनसे म्राह्मादित होकर अनुभृतिव्यंजक वाक्यों का प्रयोग भी होता रहा है जो पाठ्य को भी उस स्थल से ब्राह्मादित होने का ब्रवसर प्रदान करते है । ऐसे स्थल कभी-कभी प्रशंसात्मक वाक्यों का रूप भी धारण कर जाते है। संस्कृत के टीकाकारों ने रस ग्रीर ग्रीचित्यं की दृष्टि से काव्य का वित्रार किया है। प्रसंगानुसार शास्त्र के

उद्धरण भी देते चले हैं। कहीं-कहीं सिद्धान्तों की सूक्ष्म व्याख्या कर वी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि टीका-पद्धति में ब्रालोचक के ब्रौढ़ रूप के दर्शन होते हैं। मिल्लिनाथ-जैसे व्यक्ति किसी भी समालोचक के समकक्ष माने जा सकते हैं।

सभी ग्राचार्य श्रवने सिद्धान्त-ग्रन्थों मे इलोकों, ग्रन्थों ग्रीर कवियों की प्रसंगानुसार पर्याप्त भ्रालोचना करते रहे है। इलोकों को उत्तम, मध्यम भ्रावि भेदों में स्थान देते समय वे काव्य की ग्रात्मा की ग्रोर संकेत करते है तथा श्रपने पक्ष के समर्थन में प्रौढ़ तर्क उपस्थित करते है। इस प्रकार उनमें प्रौढ़ श्रीर सूक्ष्म श्रालोचक के रूप बिलकुल स्पष्ट है। जहाँ वे ग्राचार्य ग्रलंकार, ग्रा, रीति, ध्वनि श्रादि तत्त्वों का विवेचन श्रीर निर्देश करते है, वहाँ तो उनकी तलस्पर्शिता ग्रीर सक्ष्म विश्लेषएा-शक्ति ग्राश्चर्य-चिकत करने वाली है। एक ही इलोक की भिन्त-भिन्त स्राचार्यों ने भिन्त-भिन्त व्याख्याएँ की है। उन्होंने तरह-तरह से उसके भावोत्कर्ष श्रौर श्रभिव्यंजना-सौष्ठव को देखने का प्रयत्न किया है। इन प्रालंकारिकों ने किव के सम्पूर्ण व्यक्तित्व तथा वर्ण्य विषय के श्रौचित्य पर भी विचार किया है। श्रानन्दवर्द्ध नाचार्य ने महाभारत को 'शांत रस' का महाकाव्य माना है। वे वाल्मीकि, व्यास श्रीर कालिदास को ही वास्तविक कवि मानना चाहते हैं। कालिदास के शंकर-पार्वती के संभोग श्रङ्गार के वर्णन को भ्रनुचित बतलाकर उन्होंने काव्य के वर्ण्य विषय पर भ्रीचित्य भ्रीर नैतिकता की दृष्टि से विचार किया है। इसके श्रितिरिक्त वे कई स्थानों पर कवियों के पथ-निर्देशक भी है श्रीर इस प्रकार वे श्रालोचक के उत्तरायित्व का पूर्णतः निर्वाह कर रहे हैं। ग्रानन्दवर्द्ध नाचार्य की सूक्ष्म ग्रालोचनात्मक दृष्टि से महाकवियों के दोष भी नहीं छिप सके है। कालिदास को महाकवि स्वीकार करते हुए भी उनके दोषों का संकेत करना ध्वनिकार की निष्पक्षता श्रीर सुक्ष्म विक्लेषरा-क्षत का पुष्ट प्रमारा है।

संस्कृत का स्रालोचक शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग स्रधिक करता है। इसलिए उसकी शैली श्रनुभूति-व्यंजक नहीं प्रतीत होती है। श्राज का पाठक उस ग्रालोचना को वैधानिक, निर्ण्यात्मक श्रीर परम्परायुक्त ही मानमा चाहता है। यह श्रालोचना भी विशिष्ट, सुसंस्कृत पाठक के लिए ही होती है। जब तक पाठक श्रलंकार-शास्त्र के तत्त्वों तथा पारिभाषिक शब्दों के श्रर्थ

१. ध्वन्यालोक, तृतीय उल्लास ।

२. ध्वन्यालोक, पृष्ठ २७।

से पूर्णतः परिचित नहीं होता तब तक उसे समभ भी नहीं पाता। इसलिए यह समीक्षा उसे रूढिग्रस्त भी प्रतीत होती है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि ग्रनुभूतिब्यंजक रौली को न ग्रपनाने के कारए। यह ग्रालोचना नीरस ग्रौर रूढ़िगत सी प्रतीत होती है। पर इसमें श्राधनिक समालोचना की श्रपेक्षा बहुत म्रधिक यथार्थता ग्रौर स्पष्टता होती है। ग्रालोचक जो कुछ कहना चाहता है, उसे उन्हीं शब्दों में कहता है जिनके ग्रर्थ निश्चित है। ग्रस्पष्ट ग्रौर ग्रनिश्चित पदावली के प्रयोग की वह भ्रावश्यकता नहीं समक्तता। भ्राध्निक समालोचक बस्तु की गहराई में बैठकर 'कानी कौड़ी' निकालने का प्रयत्न करने लगता है। इस प्रयास में वह बहुत से ग्रस्पष्ट ग्रौर ग्रनिश्चित ग्रर्थ वाले शब्दों ग्रौर वाक्यों का भी प्रयोग कर जाता है। उनकी इस रहस्यमयी शैली से ग्रालोच्य वस्तु की रमणीयता से ग्रभिभृत होने की ग्रपेक्षा पाठक शैली की गृढ़ता से म्राइचर्य-चिकत म्रधिक होता है। फिर भी यह मानना पड़ता है कि संस्कृत की श्रालोचना व्यक्तित्वशुन्य श्रवश्य है। उसमें श्राज की-भी सजीवता श्रौर वैयक्तिकता के दर्शन नहीं होते । श्रालोचक हमेशा ही श्रपने भावों को शास्त्रीय शब्दावली में नहीं प्रकट करना चाहता है। इससे उसको श्रिभव्यक्ति का क्षेत्र सीमित प्रतीत होता है। ग्रालोचक की प्रतिभा पारिभाषिक शब्दों के बन्धन में कुण्ठित हो जाती है। पर फिर भी उसके तात्पर्य की स्पष्टता ग्रीर यथार्थता के लिए शास्त्रीय पदावली ग्रावश्यक है। पारिभाषिक पदावली की बहुलता से संस्कृत-साहित्य के सैद्धान्तिक निरूपण की प्रौढ़ता का ही परिचय मिलता है। श्रौपचारिक वकता, मानवीकरएा, श्रमत्तं का मृत्तं विधान श्रादि श्रभिव्यंजना की विज्ञेषताग्रों के विभिन्न स्वरूपों को स्पष्ट करने के लिए ग्राज का समालोचक बहुत लम्बा वाग्जाल करता है। पर इन्हीं विशेषताग्रों के लिए संस्कृत में गुए, श्रलंकार स्रादि के विशेष नाम है। "कुमदानि निमीलन्ति कमलान्यमिषन्ति च" में कमल ग्रीर कुमुद पर जो मानव-चेष्टाग्रों का ग्रारोप है, तथा प्रस्तुत के द्वारा जिस ग्रप्रस्तृत की व्यंजना हो रही है, उसको स्पष्ट करने के लिए ग्राधुनिक धालोचकों को बहुत से वाक्य लिखने पड़ते है। पर संस्कृत का ग्रालोचक इसमें 'समाधिग्रा' का निर्देश करके इसके सौन्दर्य को व्यक्त कर देता है। छायावाद ने शैली के जिन विभिन्न प्रकारों का प्रयोग किया है, उनका ग्रन्तर्भाव हमारे यहाँ के समासोक्ति, श्रन्योक्ति श्रादि श्रलंकारों, समाधि श्रादि ग्एा वकता के श्रनेक प्रकारों तथा शब्द-शक्तियों के सुक्ष्म भेदों में हो जाता है। इससे संस्कृत के सैद्धान्तिक निरूपण की प्रौढ़ता श्रौर पूर्णता स्पष्ट होती है। निश्चित श्रर्थ वाली प्रचर पारिभाषिक पद।वली के कारण ग्रालोचना ग्रनिश्चित नहीं होती। हिन्दी-

समीक्षा के लिए इस पदावली का उपयोग श्रपेक्षित है। इस पदावली का श्रनुभूति-व्यंजक शैली में उपयोग करने से श्रालोचक की प्रतिभा की श्रपेक्षित स्वतन्त्रता का श्रपहरण भी नहीं होता है। हिन्दी-समीक्षा के लिए इस सामंजस्य को श्रपनाना श्रेयस्कर है।

संस्कृत की प्रचलित समीक्षात्मक सुक्तियों से उसकी गुएा-दोष-विवेचन की प्रवृत्ति ग्रत्यन्त स्पष्ट है। ये वाक्य शास्त्रीय तत्त्वों पर ग्राश्रित है, इसलिए वैधानिक, तुलनात्मक श्रौर निर्णयात्मक श्रालोचना के तत्त्व इनमें स्पष्ट है। "उपमा कालिदासस्य" श्रादि उक्तियों में कवियों की विशेषताग्रों का उल्लेख शास्त्रीय पदावली में किया गया है। इसके साथ ही इनकी पारस्परिक तुलना भी है। इन सुक्तियों में हमेशा ही एक किव को श्रेष्ठ श्रीर दूसरे को हीन कहने की प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी पुस्तक का कौन सा ग्रंग पुष्ट ग्रौर रोचक है, यह भी बतलाया गया है। इन ग्रालोचनाग्रों में वर्ण्य विषय, भाषा, शैली, रचना-कौशल भ्रादि का विचार होता है। "नवसर्ग गते माघे नवशब्द न लभ्यते" इसमें ग्रालोच्य रचना को शब्दों का भंडार कहा गया है। उसमें इतने शब्दों का प्रयोग है कि एक भी नवीन शब्द नहीं मिलता। ये सूक्तियाँ कभी-कभी गम्भीर म्रध्ययन भ्रौर सुक्ष्म विवेचन की परिचायक होती है इनके निर्एाय भी कभी-कभी वैयक्तिक रुचि की ग्रपेक्षा तर्क पर ग्रधिक ग्रधिष्ठित रहते है। पर कभी-कभी श्रनुप्रास के लोभ में ही श्रथवा यों ही किसी उक्ति पर मुख होकर भी कह दी गई है। ऐसे वाक्यों में समीक्षक की प्रौढ़ता की स्रपेक्षा निन्दा-स्तुति की ही प्रवृत्ति भ्रधिक परिलक्षित होती है।

संस्कृत ने समीक्षा का बहुत ही प्रौढ़ एवं व्यापक मानदंड दिया है। उन्होंने काव्य के सब पक्षों पर इतना विस्तृत ग्रौर बहुमुखी विचार किया है कि उसके ग्राधार पर किसी भी भाव, भाषा, शैली ग्रादि की विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से सफल ग्रालोचना हो सकती है। इसके मान में सार्वकालिक सार्वदेशिक ग्रौर चिरन्तन तत्त्व है। व्यर्थ के मत-मतान्तरों ग्रौर वाद-विवाद की प्रवृत्ति न होने के कारए। भारत का ग्राचार्य काव्य की ग्रात्मा का ठीक-ठीक निरूपण कर सका है। सहृदय ग्रौर भावक के विवेचन में भारतीय ग्राचार्य

१. नैषधे पद-लालित्यं किराते त्वर्थगौरवम् । उपमा कालिदासस्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ उपमा कालिदासस्य भारवेर्थं गौरवम् । दंडिनः पद लालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥

ने श्रालोचक श्रौर श्रालोचना के जिस स्वरूप की प्रतिष्ठा की है, वह विशुद्ध साहित्य के क्षेत्र की वस्तु होने के कारण सर्वमान्य सी है। समीक्षा की श्राधुनिक प्रगति इसी श्रोर श्रग्रसर हो रही है। स्पिन्गर्न श्रालोचक श्रौर श्रालोचना के जिस समन्वयवादी रूप की श्रोर संकेत करते हैं, उसके विकसित श्रौर प्रौढ़ रूप की प्रतिष्ठा तो भारतीय श्राचार्य 'भावक' श्रौर 'सहदय' की व्याख्या में कई शताब्दियों पूर्व हो कर चुका था। इतनी प्रौढ़ धारणाश्रों के होते हुए भी संस्कृत में प्रयोगात्मक श्रालोचना की विभन्न शैलियों श्रौर सरिनयों का विकास नहीं हुग्रा। संभवतः सैद्धान्तिक निरूपण की श्रपेक्षा समीक्षा के प्रयोगात्मक रूप को उन्होंने बहुत कम महत्त्व की वस्तु समक्षा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रयोगात्मक श्रालोचना श्रपेक्षाकृत श्रत्पजीवी होती है। उसका महत्त्व भी दूसरों की श्रपेक्षा रखता है।

प्राचीन समीक्षा-पद्धति श्रौर सद्धान्तिक निरूपण श्रत्यन्त प्रौढ़ श्रौर समृद्ध रहा है। यह भारतीय चिन्तकों का शताब्दियों का श्रम है। श्राज के भारतीय साहित्य के लिए यह पैतृक सम्पत्ति है। उसे यह विकसित परम्परा प्राप्त हुई है। भारतीय पाठक के मस्तिष्क में यह चिन्तन-धारा संस्कार के रूप में विद्यमान है। भारतीय समीक्षा के भावी विकास का मुलाधार यही हो सकती है। भारत इस पद्धति का श्रनुसरएा करके, इन तत्त्वों का उपयोग करके ही विश्व की इस क्षेत्र में श्रमूल्य वृद्धि कर सकता है। हिन्दी-साहित्य को इस पद्धति ने बहुत श्रधिक प्रभावित किया है। रीति काल का सारा विवेचन तो इसकी पुनरावृत्ति-मात्र हो है । स्राधुनिक समीक्षा की भी यह चिरन्तन स्राधार-शिला है । पारुचात्य तत्त्वों का उपयोग भी हुग्रा है श्रौर भावी विकास के लिए यह ग्रपेक्षित भी है। प्राचीन भारत का यह चिन्तन ग्राज की हिन्दी तथा सभी प्रान्तीय भाषात्रों की समीक्षा के व्यक्तित्व का विशिष्ट ग्रंश है। यह वह ग्रंश ग्रथवा ग्राधारशिला है जिस पर बाह्य प्रभावों के संस्कार बनते है। जो तत्त्व इसके ग्रनुकूल बनाकर ग्रहरण किये जायँगे, वे ही हमारी समीक्षा के स्थायी ग्रंश हो सकते है श्रीर विकास में सहायक हो सकते है, शेष नहीं। श्राज तक की हिन्दी-समीक्षा के लिए स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है। उसके लिए भारतीय चिन्तन भ्राधारभूमि का कार्य कर रहा है। रीति काल तो इसकी उद्धराणी-मात्र ही है। श्राधुनिक समीक्षा का सैद्धान्तिक रूप तथा मान भी इससे बहुत ग्रधिक प्रभावित है। श्रब तक प्रायः इसीको श्राधार-भूमि मान-कर पाश्चात्य तत्त्वों को समन्वय की भावना से ग्रहरा करने की प्रवृत्ति है।

इसी में हिन्दी-समीक्षा के स्वस्थ विकास की संभावना है। यही कारए है। क प्रस्तुत निबन्ध में संस्कृत-समीक्षा पर इतना सब-कुछ लिखने की स्रावश्यकता हुई है। हिन्दी-समीक्षा को ग्रच्छी तरह समभने के लिए इस पृष्ठभूमि का ज्ञान ग्रमिवार्य है।

## हिन्दी में रीति-यन्थ और साहित्य-समीचा

जैसा कि हम देख चुके है, संस्कृत मे कई शताब्दियों से रीति-ग्रन्थों का प्रएायन हो रहा था। ग्रनेक ग्राचार्यों ने लक्ष्मए-प्रन्थ लिखे, जिनमें विषय का सक्ष्म विवेचन श्रत्यन्त प्रौढ श्रौर तर्कपूर्ण प्रााली में हुग्रा है। श्रनेकों शताब्दियों तक ग्रक्षण्या रूप से प्रवाहित होने के बाद धीरे-धीरे यह धारा ग्रत्यन्त श्रीए। होती गई । विषय का प्रौढ चिन्तन, सुक्ष्म विवेचन ग्रौर तर्कपुर्ण प्रतिपादन यहाँ से भी विदा होने लगा था। भ्रानन्दवर्द्धन, मम्मट भ्रादि भ्राचार्यों की विश्लेषरा-प्रगाली का स्थान जयदेव की वस्तु-परिचय की संक्षिप्त शैली ने ले लिया था। पंडितराज ने म्रपने सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण में स्वनिर्मित उदाहरणों का उप-योग किया था। इस प्रकार संस्कृत में ही श्राचार्य श्रौर कवि के सम्मिलित व्यक्तित्व के दर्शन होते है। 'चन्द्रालोक' में एक ही श्लोक में भ्रलंकार का लक्षरा ग्रौर उदाहररा दोनों है। इसमें प्राचीन प्रौढ़ विवेचन का ग्रभाव है। मौलिक चिन्तन का तो कोई प्रश्न ही ख्रब नहीं रह गया था। प्राचीन श्राचार्य जो कुछ कह चुके थे उसीका पिष्टपेषण श्रव हो रहा था। पर प्रायः उसमें भी गम्भीरता का भ्रभाव ही था। वस्तु का श्रधरा प्रतिपादन ही हो पाता था। संस्कृत के स्राचार्यों का उद्देश्य भी काव्य-रीति के साधारण परिचय-मात्र में ही सीमित हो गया था। श्रव वे श्रभिनव गुप्त, श्रानन्दवर्द्धन, मम्मट श्रादि की तरह सुक्ष्म तर्कों के द्वारा विषय के म्राभ्यन्तर में प्रविष्ट होना नहीं चाहते थे। उसकी बाह्य परीक्षा-परीक्षा भी क्या सिंहावलोकन-मात्र से ही उन्हें सन्तोष था । मौलिकता श्रौर गृढ़ विक्लेषएा के श्रभाव में संस्कृत-समीक्षा-सिद्धान्तों की यह शव-परीक्षा-मात्र ग्रवशिष्ट रह गई थी। संस्कृत की इसी निर्जीव शैली का श्चनकरण प्राकृत, श्रपभ्रंश श्रादि भाषाश्रों में भी हुत्रा श्रौर इसीका श्रन्करण हिन्दी के रीतिकारों ने भी किया। यद्यपि हिन्दी-भाषा प्राकृत, श्रपभ्रंश ग्रादि कई विकास-ग्रवस्थात्रों को पार करने के बाद का रूप है। भाषा की दृष्टि से उसका सीघा नहीं, ग्रिपित परम्परागत सम्बन्ध ही संस्कृत से है। उस पर इन सभी विकास की ग्रवस्थाग्रों की ग्रमिट छाप है। लेकिन हिन्दी-भाषा ने साहित्यिक रूप धारए। करके भी संस्कृत से जितनी प्रचर मात्रा में पदावली ली है उससे भी कहीं श्रधिक उसकी साहित्यिक परम्पराश्रों को श्रक्षण्या रूप में ग्रहण् करना पड़ा है। वह ग्रत्यन्त प्राचीन काल से ग्रर्थात ग्रपने साहित्यिक रूप के उद्भव-काल से संस्कृत से पदावली श्रौर साहित्यिक परम्परा दोनों ही ले रही है। विद्यापित ठाकूर की कविता जयदेव के 'गीत गोविन्द' के स्रादर्श पर चली है। भाषा की दृष्टि से विद्यापित की कविता सन्धि-काल की है। यह वह काल है जिस समय हिन्दी ग्रपभ्रंश से विकसित होकर ग्रपना निश्चित रूप धारए। कर रही थी। एक ही ग्रपभ्रंश से कई ग्राधिनक भारतीय भाषाग्रों का विकास हुन्ना है, इसलिए कुछ दिन पूर्व तक साहित्यिक क्षेत्र में यह विवाद भी चलता रहा कि विद्यापित बंगला के किव है अथवा हिन्दी के। इसी वाद-विवाद से उनका सन्धि-काल में होना प्रमािगत है। विद्यापित की यह परम्परा ग्रागे सूर भ्रौर रीति-कवियों में भी चली। इसकी धारा अन्तस्तल मे जलती ही रही है। यह विद्यापित पर जयदेव का व्यक्तिगत प्रभाव-मात्र का परिएगम नहीं था। यह तो संस्कृत-काव्य की एक विशेष धारा ही भाषा में ग्रा गई थी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी-भाषा विकास की दृष्टि से संस्कृत से विकास ग्रवस्थाग्रों के द्वारा दूर होते हुए भी साहित्यिक परम्पराग्रों को ग्रहरण करने में ग्रत्यन्त सन्निकट रही है। उसकी रीति-परम्परा श्रपभ्रंश-प्राकृत भ्रादि के मार्गों को पार करती हुई नहीं ग्राई ग्रपित संस्कृत-समीक्षा का विकास हिन्दी के रीति-काल तक पहुँच जाता है। पण्डितराज का समय लगभग वही है। दूसरे, भाषा के इतने विकास के बाद भी विद्वत्समाज में संस्कृत का ही प्रचार ग्रधिक था; ग्रब भी है ग्रौर भविष्य मे भी यही संभावना हे । लक्षण-ग्रन्थों का निर्माण विद्वत्समाज ही करता है। हिन्दी में भी पहले-पहल उन्हीं ध्यक्तियों ने लक्षरा-ग्रन्थ लिखे है जिन्हें संस्कृत का गम्भीर ज्ञान रहा है। केशव के घर के दास भी संस्कृत बोलते थे। इसलिए यह स्वाभाविक था कि स्राचार्य संस्कृत की शैलियों का ही अनुकरण करते श्रीर श्रपने विषय-प्रतिपादन के लिए संस्कृत के ग्रन्थों को ही उपजीव्य बनाते, उन्होंने ऐसा किया भी। दूसरे समीक्षा-शास्त्र ग्रपभ्रंश भाषाग्रों मे इतना विकसित भी नहीं हो पाया। उन भाषाग्रों ने भारतीय समीक्षा-पद्धति के विकास में सहयोग तो श्रवस्य दिया लेकिन बहत कम । इस क्षेत्र में भी संस्कृत की निधि ही ग्रमूल्य है । भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली यही भाषा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी में लक्ष्मण-प्रन्थों की परम्परा सीधी संस्कृत के अनुकरण से आई वह भी विशेषतः पतन-काल की शेली का ही अनुकरण हुआ। ऐसा प्रायः सभी भाषाओं के साहित्य में होता है। समृद्ध साहित्य की भाषा ही सबसे अधिक प्रभावित करती है। बंगला का प्रभाव हिन्दी पर अधिक है, बिहारी का बहुत कम। अंग्रेजी ने भी साहित्य और समीक्षा की परम्परा ग्रीक, लैटिन आदि से ली है, कैल्टिक से नहीं।

पालि, श्रयभ्रंश श्रादि भाषाएँ कई शताब्दियों तक देश के जन-साधारण को बोल-चाल की भाषा रही है। उसमे साहित्य सुजन भी पर्याप्त मात्रा में हुग्रा है, उनके साहित्य की प्रौढ़ता, सौष्ठव ग्रौर लोकप्रियता इसीसे सिद्ध है कि संस्कृत के श्रनेक श्राचार्यों ने ग्रपने लक्षरा-ग्रन्थों में उनकी गाथाग्रों श्रीर पद्यों का उपयोग किया है। उसमें से श्रनेक उत्तम काव्य के उदाहरएा माने गए है। इतनी साहित्यिक प्रौढ़ता होने पर भी यह कहना बहत कठिन है कि ये भाषाएँ कभी जन साधारए की शिक्षा का माध्यम रही है या नहीं। इनमें प्रधानतः धर्म-ग्रन्थों का ही प्रएायन होता था। ये धर्म-प्रचार की साधन रही है। कलात्मक मनोरंजन बौद्ध दृष्टि से तो वर्जित ही था। संभवतः पालि मे इसी काररा से कविता,नाटक श्रादि का श्रपेक्षाकृत श्रभाव रहा है। यही श्रपभ्रंश के सम्बन्ध में भी सत्य हो सकता है। श्रपभ्रंश का संस्कृत के नाटक-कार उपयोग ग्रवश्य करते रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से इन भाषाग्रों से म्रालंकार-शास्त्र के प्राणयन की म्रावश्यकता नहीं हुई । म्राज भी हमारी विभा-षाम्रों का साहित्य कई दृष्टियों से समृद्ध कहा जा सकता है; पर उनमें भा ग्रलंकार-ग्रन्थों के प्रणयन की ग्रावश्यकता नहीं हुई है। इन विभाषाग्रों के बोलने कवि भी काव्य-शास्त्र के ज्ञान के लिए हिन्दी, संस्कृत ग्रथवा ग्रन्य किसी भाषा के मुखापेक्षी है। संभवतः यही श्रवस्था इन भाषाग्रों की भी रही है। इन भाषाग्रों में ग्रलंकार-शास्त्र के विशद श्रीर मौलिक विवेचन का तो कोई प्रमारा नहीं मिलता। पर फिर भी इसका नितान्त ग्रभाव भी नहीं रहा है। पालि श्रौर श्रपभ्रंश मे ऐसे एक-ग्राध ग्रन्थ रहे है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। इन ग्रन्थों में संस्कृत के लक्षरा-ग्रन्थों का श्रनुकररा-मात्र था। कहीं-कहीं कुछ साधाररा भेद भी रहा है, पर कोई विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है। ग्रपभ्रंश ने इस विवेचन में बहुत साधारण-सा सहयोग भी दिया है। ज्ञान्त रस के स्थायी भाव का विवेचन अवभ्रंश के 'अनुयोगदारसूत' में मिलता है। व इस पर जैन-

<sup>.</sup>१, निद्दोसमण्समा<mark>हाण्</mark>संभवो जो पसंतभावेण ्।

धर्म के सिद्धान्तों की छाप भी स्पष्ट है। इस विवेचन की साधारएा मौलिकता की एक कारएा धार्मिक मान्यताएँ भी है। लेकिन इतना ध्रवश्य कहा जा सकता है कि भारतीय काव्य-शास्त्र की विकास-परम्परा में उन भाषाश्रों ने महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। इनकी कोई स्थायी ग्रौर मौलिक देन नहीं है। हिन्दी-भाषा ने श्रपने रीति-ग्रंथों में इनसे कुछ भी ग्रहएा नहीं किया है। इनका हिन्दी-रीति-ग्रंथों से सीधा सम्बन्ध न होने के कारएा इन भाषाग्रों के काव्यशास्त्र के निरूपएा का इतना-सा परिचय देना ही पर्याप्त है।

हिन्दी मे रीति शब्द का अर्थ काव्य-रचना के नियमों और सिद्धान्तों से है। संस्कृत की वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियों के अर्थ मे भी आज यह शब्द प्रयुक्त होता है, पर विशेषतः यह शब्द प्रथम अर्थ मे रूढ़ हो गया है। रे रीति-काल के किवयों ने इसका यही अर्थ लिया है। हिन्दी के इस काव्य का नामकरणा भी इसी विशेष अर्थ के कारण हुआ है। इस काल में लक्षण -प्रन्थ अधिक लिखे गए, इसलिए ऐतिहासिकों ने इस विशिष्ट नाम से भी इसको अभिहित किया है। प्रत्येक भाषा में जब लक्ष्य प्रन्थों का बाहुल्य हो जाता है और भाषा में सूक्ष्म विवेचन के उपयुक्त पर्याप्त प्रौढ़ता आ जाती है तभी उसमें लक्षण-प्रन्थों का निर्माण होता है। हिन्दी भी रीति-परम्परा के पूर्व ही पर्याप्त प्रौढ़ हो चुकी थी। अनेकों किवयों द्वारा परमाजित होकर उसने अपना एक साहित्यिक रूप निश्चित कर लिया था। उस समय तक विद्यापित ठाकुर की सरस पदावली, चन्द के ओजस्वी किवतों, जायसी की प्रेम-गाथाओं, कबीर की रहस्यमयी वाणी, तुलसी के भिक्तपूर्ण अनुपम उद्गारों

श्रविकारलक्लाणों सो रसो पसंततोति गायव्यो ॥ सब्भावनिर्विगारं उवसंतयमंतसोमदिट्टी श्रम्। ही जेह मुनिणों सोहइ मुहकमलं पीवरसिरी श्रम्॥

(राघवन— The Numbar of Rasas) से उद्धत)

 काव्य की रीति लिखी सुकवीन सों, देखी सुनी बहु सोक की बातें

दास-- 'काव्य-निर्णय'

×
 ×
 किवत - रीति कछ, कहत हूँ
 व्यंग - ग्रार्थ चित लाय

प्रतापसाहि—'व्यंगार्थ कौमुदी'

ग्रौर सुस्निग्ध पीयूष-धारा से ग्रिभिंसचित करने वाले सुर के पदों से हिन्दी की साहित्य-निधि में ग्रतलनीय विद्ध हो चकी थी। ग्रब हिन्दी-भाषा-भाषी के पास श्रनेकों श्रमुल्य रत्न थे जिनकी वह परीक्षा करके उनमें स्वर्गीय ग्राभा देखकर श्राह्मादित हो सकता था। भाषा भी श्रत्यन्त प्रौढ़ श्रौर सबल हो गई थी। मुसलमानों के श्रत्याचारों का भी प्रायः श्रभाव-सा ही हो गया था। वे भी शान्ति पूर्वक राज्य-वैभव का उपभोग करना चाहते थे, इसलिए धीरे-धीरे विलासी हो गए थे। विलासिता की एक घारा हिन्दी-क्षेत्र मे सर्वव्यापी-सी हो गई थी। यह शान्ति-काल हिन्दी-कलाकारों के लिए ग्रपनी निधि के परीक्षरण का काल सिद्ध हुम्रा । उन्हें इस कार्य के लिए सिद्धान्तों म्रौर मानदंडों का श्रभाव-सा प्रतीत होने लगा था। वे कवि-कर्म का विधान तैयार करना चाहते थे । उनके सामने संस्कृत-समीक्षा क्या ग्रपार रत्न-राशि थी । ऐसी श्रवस्था में यह स्वाभाविक ही था कि उनका ध्यान उस राशि की स्रोर जाता। उन्होंने उस रत्न-राशि में से कुछ थोड़ा-सा उघार ले लिया था। उस रत्न-भंडार का द्वार सबके लिए उन्मुक्त था, पर हिन्दी का रीतिकार उसमें से श्रमुल्य रत्न नहीं ले पाया । उसने तो श्रपने लिए साधारएा कोटि के जवाहिरात ही चुने । स्वर्गीय म्रामा से देदीप्यमान हीरों ने उनकी म्राँखों में चकाचौंध उत्पन्न कर दी थो। उस तेज को उनकी क्षीए। ग्रांखें सहन नहीं कर सकीं। हिन्दी का रीति-कार विशेषतः जयदेव श्रौर भानुदत्त के मार्ग पर ही चल सका, मम्मट श्रादि के मार्गपर नहीं। कहीं स्रगर गया भी तो थोड़ी दूर जाकर लौट स्राया। स्रागे बढ़ने का संभवतः साहस नहीं था। उसके पास इतने लम्बे मार्ग के उपयुक्त पाथेय नहीं था। हिन्दी के रीतिकार ने श्रपने ही साहित्य का विश्लेषण करके ग्रपने लक्ष्य ग्रन्थों का ग्रध्ययन करके लक्षण-ग्रन्थों का प्राणयन बहुत कम किया है। उनके ब्राधारभूत मौलिक सिद्धान्तों की उद्भावना बहुत कम हुई। उन्होंने कवि-रीति के श्रभाव की पूर्ति संस्कृत-साहित्य के श्रलंकार-ग़न्थों के पतन-काल की परम्परा का अनुकरएा करके ही की है। विलासिता श्रौर बुद्धि-शैथिल्य के काल में यही संभव भी था। रीति-निरूपएा भी एक प्रकार से मनोविनोद था।

जैसा कि ऊपर निर्वेश किया गया है, हिन्दी के रीतिकारों ने संस्कृत-प्रन्थों का ब्रमुकरण किया है। वे उस श्रमुकरण में भी विशेष सफल नहीं हुए, इसलिए वे विषय का गम्भीर विवेचन नहीं कर सके। इसके कई कारण थे। पहले तो हिन्दी में गद्य इतना विकसित नहीं था जिसमें इतना सूक्ष्म विवेचन हो पाता। दूसरे इस काल में किव श्रीर श्राचार्य दोनों बनने का मोह उनसे छूटता नहीं था। इन रीतिकारों में बहुत कम ऐसे व्यक्ति थे जिनमे

म्राचार्यत्व के उपयुक्त सुक्ष्म विवेचन की क्षमता हो। विशेषतः इनमें कवि ही ग्रधिक थे। लेकिन समय के प्रवाह के कारण इन्हें तो ग्राचार्यत्व का बाना पहनना पड़ा। उससे वे ग्राचार्य तो हो नहीं सके, उनके काव्य-सुजन में भी बाधा ही पड़ी। ग्रनेकों रीतिकार यदि केवल काव्य-सुजन में ही श्रपनी प्रतिभा का उपयोग करते तो साहित्य का उनसे श्रधिक उपकार होता । भषरा भ्रौर मितराम-जैसे व्यक्ति स्वभावतः कवि ही थे। उन पर भ्रगर समय का प्रवाह श्राचार्यत्व का बोभ न लादता तो उनके कवि का श्रधिक स्वच्छन्द विकास होता। दास,कूल पति, केशव-जैसे कुछ एक व्यक्तियों को छोड़कर, जिनमें प्राचीन स्राचार्यों की-सी सुक्ष्म विवेचन स्रीर तर्कपूर्ण शैली के दर्शन होते है शेष सभी रीतिकार साधारण कोटि के है। उन्होंने विषय का गम्भीर श्रध्ययन भी नहीं किया था। उनके लक्षरण प्रायः ग्रध्रे ग्रौर ग्रपरिपक्व ग्रवस्था के द्योतक है। शुक्ल जी के शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि उनके श्रपर्याप्त लक्षरा साहित्य-जास्त्र का सम्यक् बोध कराने मे ग्रसमर्थ है। 'देव'-जैसे कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों में कवि श्रौर श्राचार्य दोनों का सुन्दर सामंजस्य भी मिलता है, पर ऐसे व्यक्ति बहुत नहीं हुए। फिर सूक्ष्म विवेचन, तर्कपूर्ण खण्डन ग्रौर मौलिक उद्भावनाश्रों की कमी तो इस काल की प्रधान विशेषताएँ कही जा सकती है। पद्य में रचना करने के कारण प्रौढ़ विवेचन संभव भी नहीं था। फिर भी ग्रगर गद्य का सम्यक् विकास भी हो जाता तब भी इसके काल के रीतिकारों में श्राचार्यत्व के उपयुक्त प्रतिभा का विकास नहीं हो पाया था। वे संस्कृत की श्रमुल्य निधि का तो पूरा उपयोग कर ही नहीं पाये थे, साथ हो वे हिन्दी की प्रकृति का भी ध्यान नहीं रख सके। इसीलिए प्रनेकों स्थानों पर वे संस्कृत का श्रन्धानुकरण कर गए हे श्रौर हिन्दी की प्रकृति की विरुद्ध ग्रलंकारों का भी विवेचन हो गया है। संस्कृत की तरह रस, ग्रलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि ग्रादि के सम्प्रदाय नहीं बन सके । ध्वनि ग्रीर शब्द-शक्ति पर लिखने वाले श्राचार्यों का तो प्रायः ग्रभाव-सा ही रहा। श्रलंकार भ्रौर रस पर ही भ्रधिकांश व्यक्तियों ने लेखनी चलाई है। पर रस के क्षेत्र में तो वे श्रृङ्कार तक ही सीमित हो गए है। ग्रलंकारों का स्थान ग्रथवा ग्रलंकारों की ग्राधार-भूमि, उनका श्रलंकारत्व रस की दृष्टि से ग्रीचित्य ग्रादि सूक्ष्म विषयों के विवेचन का प्रायः श्रभाव ही है। काव्य के साधारणीकरण, रस-निष्पत्ति के विभिन्न सम्प्रदाय ग्रादि पर तो ग्रधिकांश ग्राचार्यों ने लेखनी ही नहीं उठाई है। काव्य के दृश्य-भेद के विवेचन का भी ग्रभाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी के रीति-काल में संस्कृत के ग्रनुरूप प्रौढ़ता नहीं ग्रा पाई । उन्होंने विषय की बाह्य-सोमाग्रों का ही स्पर्श किया है । उसके श्रन्तरतम की गृढ़ता में उनका प्रवेश नहीं है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संस्कृत-समीक्षा-शास्त्र के विभिन्न पक्षों का नितान्त ग्रभाव ही है। ग्रपवाद स्वरूप ऐसे म्राचार्य भी हुए हे जिन्होंने मम्मट की प्रगाली को म्रपनाया है। एक-म्राध पंक्तियों द्वारा संस्कृत-समीक्षा के ग्रधिकांश पक्षों का निर्देश हो गया है। यह हम श्रागे इसी श्रध्याय में देखेंगे। वास्तव मे श्रभाव तो सूक्ष्म विश्लेषएा श्रीर मौलिक प्रतिभा का है। यह बात सारे रीति-काल के लिए सामान्यतया कही जा सकती है। इतना सब भी हमे इसलिए कहना पड़ता है कि हिन्दी-रीतिकारों के समक्ष संस्कृत की श्रम्ल्य रत्न-राज्ञि थी, उसका पूरा उपभोग उनसे नहीं हो पाया । उन रत्नों के उज्ज्वल प्रकाश मे उनके कार्यों का भीना प्रकाश धूमिल-सा लगता है। भ्रन्यथा उनका प्रयास स्तुत्य है। हम यह देख चुके है कि प्राकृत ग्रादि भाषाग्रों मे भी ग्रलंकार-शास्त्र पर कुछ साहित्य रचा गया था । जब धीरे-धीरे संस्कृत बहुत कम बोधगम्य हो गई थी, उस समय कवियों की भाषा में रीति-ग्रन्थों की ग्रावश्यकता का ग्रनुभव होने लगा था। इसी के फलस्वरूप लोक-भाषाग्रों में भी इस शास्त्र का सृजन होने लगा । इस सृजन का स्वरूप तो प्रायः संस्कृत के ग्रन्थों का ग्रन्वाद ग्रथवा ग्रनुकरण-मात्र ही रहा। मौलिकता का श्रभाव ही था। हिन्दी मे भी रीति-ग्रन्थों की परम्परा **श्र**त्यन्त प्राचीन काल से ही मिलती है पर उसकी श्रक्षुण्ण धारा प्रवाहित नहीं रह सकी । पुष्य नामक किव ने श्रलंकार-शास्त्र पर भाषा मे एक ग्रन्थ का प्ररायन किया है, ऐसी कुछ विद्वानों की घारगा है। वह ग्रन्थ तो ग्रभी तक कहीं उपलब्ध हुम्रा नहीं है। शुक्ल जी म्रपने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में इसके सम्बन्ध में लिखते हैं: "जनश्रुति संवत् ७७० मे भोज के पूर्व पुरुष राजा भान के सभासद् पुष्य नामक किसी बन्दीजन का दोहों में एक ग्रलंकार-ग्रन्थ लिखना बताते हे, पर इसका कहीं कोई प्रमाग उपलब्ध नहीं है।'' 'शिवसिंह सरोज' में भी इसका उल्लेख है। इसी ग्रन्थ के ग्राधार पर ग्रन्य लेखक भी पुष्य का श्रलंकार-शास्त्र पर ग्रन्थ लिखना मानते हैं। पुष्य का राजा भोज से पहले होना माना गया है, श्रतः यह स्पष्ट है कि उस समय तक हिन्दी का श्रपभ्रंश से पूर्णतः विकास नहीं हो पाया था। पुरानी हिन्दी के नाम से हिन्दी के साहित्यिक रूप के स्पष्ट दर्शन शुक्ल जी के मत से संवत् १०५० के लगभग ही होते है, इसलिए पुष्य का समय तो प्रायः सन्धि-काल कहा जा सकता है।

तब प्राकृताभास हिन्दी का जन्म हो रहा था श्रीर वह ग्रपभ्रंश से ग्रपना पृथक् म्रस्तित्व स्थिर कर रही थी। इस प्रकार यदि पुष्य नामक कवि ने कोई ग्रलंकार-ग्रन्थ लिखा भी हो तो उससे तो केवल इतना ही सिद्ध होता है कि रीति-ग्रन्थों की परम्परा के दर्शन हिन्दी के उदभव-काल में हो जाते है। संभवतः उस समय श्रवस्रं श में भी श्रलंकार-ग्रन्थों का प्रणयन होता रहा हो, जिससे पुष्य को प्रेरागा मिली। पर हिन्दी को भ्रपने उदभव-काल से श्रागे कई शताब्दियों तक श्रनेकों विदेशी श्राक्रमणों, राजनीतिक, सामाजिक श्रौर धार्मिक हलचलों का सामना करना पड़ा है। देश की इस ब्रशान्त ब्रवस्था में रहकर कभी संभव नहीं था कि ग्रलंकार-शास्त्र-जैसे गम्भीर विषय की ग्रोर जन-साधारण का ध्यान त्राकृष्ट होता। उस समय या तो विदेशी ग्राकान्ताग्रों का विरोध करने वाले राजपूतों के यशोगान ग्रथवा त्रस्त ग्रौर भयभीत जनता में धैर्य, उत्साह ग्रौर वीरता का संचार करने का ही उपयुक्त ग्रवसर था। बाद में मुसलमानों के यहाँ राज्य स्थापित कर लेने पर दो जातियों में पार-स्परिक मैत्री श्रीर प्रेम-स्थापन की चेष्टा भी दोनों जातियों के कवियों ने की। निरवलम्ब हिन्दू जनता को राम श्रौर कृष्ण का श्राधार देकर श्रधीर जनता मे पूनः ग्रात्म विश्वास उत्पन्न करने की भी चेष्टा की गई। लेकिन सुर श्रौर तुलसी के पूर्व तक न देश में पर्याप्त शान्ति स्थापित हो पाई थी श्रौर न हिन्दी का साहित्य ही इतना प्रौढ़ हो पाया था कि हिन्दी-भाषा-भाषी जनता का ध्यान रीति-ग्रन्थों की ग्रोर जाता। इसलिए पुष्य नामक किसी भाट ने भ्रालंकार-शास्त्र पर भ्रागर कोई ग्रन्थ लिखा भी होगा तब भी यह परम्परा हिन्दी-साहित्य मे पूर्ण रूप से चल नहीं सकी श्रौर प्रायः श्राठ-नौ शताब्दी तक इस विषय पर ग्रन्थ-रचना का कोई विशेष प्रमारा उपलब्ध नहीं होता है। किसी-किसी कवि ने श्रपने काव्य-ग्रन्थों मे ही श्रपने श्रलंकार-शास्त्र के ज्ञान का परिचय कहीं-कहीं दे दिया है। परिचय का ग्राभास भी ग्रत्यन्त स्पष्ट रूप में तो सुर श्रौर तुलसी में ही मिलता है, जो विकम की १७ वीं जताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रीति-प्रन्थों की परम्परा की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य के प्रदर्भाव-काल से लेकर १६ वीं शताब्दी तक का काल ग्रन्थ-कार-युग कहा जा सकता है। १६ वीं शताब्दी के ग्रन्त में ग्रथवा १७ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध मे एक-दो ग्रन्थों का प्रमाग मिलता है। पर वास्तविक श्रक्षुण्एा परम्परा तो इस शताब्दी के ब्रन्त में प्रारम्भ हुई थी जो किसी-न-किसी रूप में भ्रव तक चल रही है। इस प्रकार हम हिन्दी में रीति-ग्रन्थों की व्यक्त परम्परा को ग्रपेक्षाकृत ग्रत्यन्त ग्रर्वाचीन कह सकते है। पर श्रन्तस्तल में यह प्रवाह बहता ही रहा है। किव लोग भी ग्रपने ग्रन्थों में इसका ग्राभास देते रहे है। यद्यपि इसको उत्तराधिकार में संस्कृत-साहित्य की ग्रनेकों शताब्दियों की चिन्तन-सम्पत्ति मिली है, पर इसका ग्रपना मौलिक कार्य तो केवल पिछली दो शताब्दियों का ही कहा जा सकता है। इस काल में भी इस ग्रन्तिम शताब्दी का उत्तरार्थ ही समीक्षा-शास्त्र के विकास का वास्तविक स्वर्ण-युग कहा जा सकता है, पिछली डेढ़ शताब्दी तो ग्रधूरा ग्रौर ग्रप्नौढ़ ग्रनुकरण का युग ही रहा है।

प्रत्येक चिन्तन-धारा पुष्ट, निश्चित श्रौर पृथक स्वरूप धारण करने के पूर्व बहुत दिनों तक मानव-मस्तिष्क मे पनपती रहती है। उसकी मौखिक परम्परा चलती रहती है; साहित्य के श्रन्य स्वरूपों के साथ मिलकर विकसित भ्रौर प्रौढ़ होती रहती है। यही बात साहित्य की स्वरूप-सम्बन्धी धारए॥स्रों तथा काव्य-शास्त्र के सम्बन्ध में कही जा सकती है। हिन्दी की यह परम्परा संस्कृत से मिली है, इसलिए इसको बहुत दिन तक मौखिक श्रथवा श्रन्य स्वरूपों में विकसित होने की ग्रावश्यकता नहीं रही। फिर भी हिन्दी मे रीति की निश्चित परम्परा के प्रारम्भ होने के पूर्व ही काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी चेतना जागृत हो गई थी। प्रत्येक भाषा में इस परम्परा का प्रारम्भिक रूप कवियों में ही विकसित होता है। संस्कृत के रस, ध्वनि, वासना-रूप स्थायी भाव, सहृदयता भ्रादि भ्रनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों के श्राचार्य वाल्मीकि श्रौर कालिदास मे उपलब्ध होते है। किसी भी भाषा में साहित्य-शास्त्र के विकास में कवियों के परोक्ष सहयोग का महत्त्व ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । प्रत्येक साहित्यिक धारणाएँ होती है। जिनमें ये घारणाएँ मुस्पब्ट श्रौर प्रौढ हो जाती है, वे स्वयं भी ग्रपनी कविता ग्रथवा काव्य सामान्य के ग्रालोचक बन जाते हैं। उनका यह ग्रालोचक रूप कभी ग्रत्यन्त स्पष्ट भी हो जाता है। उनकी सारी कविता से उनकी साहित्यिक धारए। श्रों का श्रनुमान उसी प्रकार लगाया जा सकता है। लेकिन कभी-कभी ग्रालोचक इस कार्य को बाल की खाल खींचने की प्रवृत्ति द्वारा उपहासास्पद बना देता है। साहित्य-सम्बन्धी यह धारएा। युग की भी वस्तु होती है। दो युगों के साहित्य जिन कारणों से भिन्न होते है, उनमें से एक यह भी है। श्रागे इस पर इसी निबन्ध में इस पर कुछ विशवता से विचार किया गया है। सारे हिन्दी-साहित्य का इस दृष्टि से बड़ा ही मनो-रंजक श्रीर उपयोगी श्रध्ययन हो सकता है। यहाँ पर विषयान्तर होने से हम लोभ संवरण कर रहे है।

हिन्दी में रीति-परम्परा के निश्चित प्रारम्भ के पूर्व कवियों श्रीर पाठकों

में काव्य-शास्त्र-सम्बन्धी कुछ धारगाएँ ग्रवश्य रही है। कवियों में समीक्षा-त्मक दृष्टिकोरा जाग्रत हो गया था। साहित्य में नायिका-भेद ग्रथवा ग्रन्य ऐसे विषयों का भ्रवलम्बन, जिसका रसास्वाद काव्य-शास्त्र के तस्वों से भ्रपरि-चित रहने पर नहीं हो पाता है, काव्य-शास्त्र के ज्ञान की साहित्य के सुजन श्रौर श्रनुशीलन की मूल प्रेरएा। मानने के लिए बाध्य करता है। इससे यह भी श्रनुमान होता है कि काव्य-शास्त्र की श्रोर कवियों श्रौर पाठकों का ध्यान म्राकुष्ट हो गया था। कविता जब कवि के हृदय को स्वच्छन्द म्रिभिव्यक्ति होती है, उस समय भावक काव्य-शास्त्र से ग्रपरिचित रहने पर भी रसास्वाद करता है। पर जब उसमें बाह्य-चमत्कार, श्रलंकार, उक्ति-वैचित्र्य श्रादि का श्रधिक प्रयोग होने लगता है तो उसका कला-पक्ष श्रधिक प्रौढ़ हो जाता है, उस समय काव्य के म्रास्वाद के लिए भी काव्य-शास्त्र के नियमों के ज्ञान की श्रावश्यकता हो जाती है। ऐसे युग में काव्य-शास्त्र की चेतना प्रबल रहती है। हिन्दी जिन परिस्थितियों में श्रपभंश से पृथक हुई है, उसे जो भी साहित्य-प्रेरणाएँ पैतृक सम्पत्ति में मिली है, वे एक प्रकार से रीतिकालीन ही है। उस समय संस्कृत श्रौर श्रवभ्रंश में भी काव्य मनोरंजन की सामग्री ही था। उसका कला-पक्ष ही ग्रधिक प्रौढ़ था। उसमें बद्धि-व्यापार की पर्याप्त ग्रावश्यकता थी। काव्य की बारीकियों के लिए काव्य-शास्त्र का ज्ञान प्रावश्यक-सा हो गया था। इस प्रकार हिन्दी-साहित्य ने तो रीति-प्रणयन के उपयुक्त परिस्थितियों में ही जन्म लिया था। देश की परिस्थितियों ने उसकी धारा को वीरता श्रौर भिवत के पथ का श्रवलम्बन करने के लिए बाध्य किया है। हिन्दी के कुछ कवियों ने ग्रपने काव्य-ग्रन्थों में काव्य-शास्त्र के ज्ञान का स्पष्ट परिचय दिया है। उससे तत्कालीन चिन्तन-धारा का ग्रनुमान होता है, जिसका विकसित रूप ही हिन्दी का रीति-काल है। यहाँ पर सभी प्रमुख कवियों की साहित्यिक धारएाख्रों पर विचार करने का श्रवसर नहीं है। लेकिन तुलसी श्रोर जायसी-जैसे प्रमुख कवियों की काव्य-सम्बन्धी मान्यताश्रों पर विचार करना बहुत ग्रावश्यक है। तुलसी ने काव्य-शास्त्र के प्रौढ़ सैद्धान्तिक ज्ञान का परिचय दिया है। इससे उनकी ग्रालोचना-क्षमता स्पष्ट है। जायसी ने भी ग्रपने काव्य में कहीं-कहीं ग्रपनी भावक-शक्ति का परिचय दिया है। काव्य के ग्रन्त में भ्रापनी कथा के जिस रूपक का निर्देश जायसी ने किया है, वह भी एक प्रकार से ग्रपने ही काव्य की समीक्षा है। उसके रहस्यवादी स्वरूप को स्पष्ट करने की कुंजी है। इसमें काव्य का ग्रालोचक की तरह ग्रनुशीलन ग्रीर ग्रनु-शीलन का पथ-निर्देश दोनों हैं। इसके श्रतिरिक्त जायसी ने जहां सहदय के

स्वरूप का निर्देश किया है, वह भी उनके ग्रालोचक के रूप को स्पष्ट कर रहा है। उन्होंने 'ग्ररिसक' की 'वादुर' से तथा 'रिसक' की 'भंवर' ग्रौर 'चौटा' से तुलना की है। इसीसे उनके विषय-ज्ञान की स्पष्टता ग्रौर विवेचन की प्रौढ़ता स्पष्ट है।

किव विलास रस कँवला पूरी, दूरि सो नियरि नियरि सो दूरी । नियरे दूर, फूल जस काँटा, दूरि सो नियरे जस गुड़ चाँटा । भँवर ग्राह बन खंड सन, लेइ कँवल के वास । बादुर वास न पावई, मलेहि जो ग्राछे पास ॥ १

तुलसी की कविता ग्रलंकार-शास्त्र के ज्ञान का स्पष्ट परिचय देती है। प्रसंगवश उन्होंने जो सद्धान्तिक विवेचन किया है, वह ग्रत्यन्त प्रौढ़ है। उन उक्तियों से यह स्पष्ट है कि किव सिद्धान्त के गृढ़ रहस्यों का साक्षात्कार किये हुए है। संस्कृत-साहित्य के प्रौढ़ विद्वानों के लिए यह स्वाभाविक भी है। पंडितराज-जैसे प्रौढ़ विद्वान उसी काल मे इतनी उत्कृष्ट रचना कर सकते है तो हिन्दी कवि के लिए श्रलंकार-शास्त्र के गम्भीर ज्ञान में क्या बाधा हो सकती है। 'रामचरितमानस' के प्रारम्भ में ही कवि ने श्रपनी रचना के प्रयोजन को स्पष्ट किया है। इसमें काव्य के "शिवेतरक्षतये" स्रौर "सद्यः परनिर्व'त्तये" दोनों प्रयोजनों का सुन्दर सामञ्जस्य है । "स्वान्तः मुखाय" होते हुए भी यह ग्रन्थ "नाना पूराएा निगमागम सम्मत"<sup>३</sup> है। इस प्रकार कवि ने भ्रपने श्रानन्द के लिए ही इसे लिखा है, पर इसमें सर्व-साधारण के तादात्म्य की क्षमता भी है। उनके कल्याण की भावना भी है। उनकी "रामादिवत् प्रवित्ततव्यम्" की कामना भी सन्निहित है। <sup>3</sup> तुलसीदास जी काव्य में कारयित्री ग्रौर भावयित्री प्रतिभाग्रों के महत्त्व को स्पष्टतः समभा रहे हं। वे काव्य की रसानुभूति का पूर्ण प्रधिकारी भावक को ही मानते है। काव्य के पूर्ण सौन्दर्य के दर्शन भावक को ही होते है। इस सिद्धान्त का उन्होंने बहुत ही स्पष्टता पूर्वक प्रतिपादन किया है। इतने सुन्दर उदाहरए। का प्रयोग है कि वर्ण्य-विषय पाठक को पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। अ कवि को तो केवल

१. पद्मावत ।

२. नानापुराण्निगमागम सम्मतं यद् रामायणे नगदितं क्वचिदन्यतोऽपि । स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निवन्धमति मंजुलमातनोति ॥

३. जो प्रवन्ध बुध निहं स्त्रादरही। सो सम वादि बाल किव करहीं। कीरति भनति भूति भिल सोई। सुर-सिर सम सब कहें हित होई॥

४, मिण-माणिक मुकता छवि जैसी, ऋहि गिरि गज सिर सोहै न तैसी।

रस के छींटों का ही प्रनुभव होता है, रस की सूधा-धारा से तो सहदय ही म्रिभिषिञ्चित हो सकता है। इसी बात को कवि ने गज-मुक्ता भ्रौर मिए। के उदाहरए। द्वारा कितना स्पष्ट कर दिया है। मक्ता श्रीर मिए। में श्रपना एक विशिष्ट सौन्दर्थ है, वे प्रत्येक स्थान पर सुन्दर ही है पर विशेष स्थानों पर उनका सौन्दर्य श्रौर भी बढ़ जाता है। मिए सूर्य में उतनी सुन्दर नहीं प्रतीति होती जितनी तरुणी के तन पर । बस काव्यानन्द के बारे में भी यही सत्य है, वह कवि की ग्रपेक्षा भावक के लिए ग्रधिक स्पष्ट एवं मधर हो जाता है। कवि भाव, रस, गुरू, दोष ग्रादि तत्त्वों के ज्ञान का भी परिचय देता है। इसके श्रतिरिक्त वह इनकी श्रनेकता श्रीर श्रनन्तता के सिद्धान्त को स्वीकार करके काव्य-शास्त्र के श्रपने गृढ़ ज्ञान ग्रीर मौलिकता का ग्राभास दे रहे है। <sup>२</sup> उन्होंने शब्द श्रौर श्रर्थ की श्रभिव्यक्ति तथा सामंजस्य का प्रतिपादन किया है। 3 तुलसीदास ने पिंगल-ज्ञान का भी परिचय दिया है। वे गुर्गों के शुभाशुभ फलों से श्रवगत है। प्रसंगानुसार उन्होंने इसकी श्रोर निर्देश भी किया है। इसके म्रतिरिक्त अन्य कवियों के काव्यों से भी यह स्पष्ट होता है कि वे श्रलंकार-शास्त्र के सिद्धान्तों से पूर्णतः परिचित थे। कवि को विधि से बड़ा रहना ''कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः'' की प्राचीन उक्ति या स्मरण करा रहा है। उनके तत्त्वों का यत्र-तत्र ग्रंगुलि-निर्देश इस बात के परिचायक है कि किव श्रौर पाठकों में ग्रलंकार-शास्त्र की चर्चा बराबर रहती थी श्रौर रीति-काल उसीका प्रौढ़, श्रुङ्खलापूर्ण भ्रौर लिखित प्रयास है। सारांश यह है कि जब एक विचार-धारा बहुत दिनों तक जनता के श्रन्तस्तल में प्रवाहित हो लेती है, उसकी एक मौखिक परम्परा भी कुछ दिन तक चलती रहती है, इस प्रकार

वय किंसोर तरुगी तन पाई, लहिं सकल सोभा ऋधिकाई ॥ तैसेहिं सुकिथ कवित बुध कहिंहं, उपजत ऋनत ऋनत छवि लहिं।

२. भाव भेद रस मेद अपारा । किवत दोप गुन विविध प्रकारा ॥ गुनिन अलंकारिन सिहत, दूषन रहित जो होय । शब्द अर्थजुत हैं जहाँ, किवत कहावत सोय ॥

छन्द चरण भूषण हृदय, करमुख भाव अनुभाव।
 चख थाई श्रुति संचरी, काव्य सुअंग सुभाव।

४. विधि से किव सब विधि बढ़े, या में संशय नाहिं। षट्रस विधि की सुष्टि में, नो रस कविता मॉहि॥ गिरा ऋर्य जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न।

उसे कुछ-कुछ निश्चित स्वरूप प्राप्त हो जाता है, तब कहीं वह साहिस्य में लेखनी और कागज का ग्राक्षय ग्रहण करती है।

पीछे यह संकेत किया जा चुका है कि हिन्दी का जन्म जिन परिस्थितियों में हुन्ना था वे रीति-निरूपण के उपयुक्त थीं। उस काल के संस्कृत-साहित्य में यह भी प्रमुख धारा थी। हिन्दी की भी श्रपनी पूर्ववर्ती भाषाग्रों से यह परम्परा पैतृक सम्पत्ति के रूप में उपलब्ध हुई थी। शिवसिंह सेंगर तथा शुक्लजी ने पुष्य नामक एक रीतिकार के होने काउ ल्लेख किया है। उसकी कृति प्रब उपलब्ध नहीं है, ग्रतः उसके सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर भी अगर यह मान लिया जाय कि ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है तो यह भी मानना पड़ता है कि हिन्दी के जन्म-काल से ही उसके साहित्य की एक प्रमुख घारा रीति-निरूपए। भी थी। इसका एक प्रभाव तुलसी, सूर-जैसे प्रतिभा-सम्पन्न कवियों का 'बरवै रामायएा' एवं 'साहित्य-लहरी'-जैसी-कृतियों का सुजन भी है। इन दोनों कृतियों का साहित्यिक महत्त्व की श्रपेका रीति-निरूपण-सम्बन्धी महत्त्व ग्रधिक है। ये कृतियाँ भी यह भी प्रभावित करती है कि परिस्थितियों ने इन कवियों को इस प्रकार की रचना करने के लिए बाध्य कर दिया था। इसके म्रतिरिक्त रीति काल के प्रारम्भ होने के बहुत पहले से ही ऐसे ग्राचार्य कवियों के ग्रस्तित्व के प्रमाग मिलते है जिन्होंने ग्रलंकार, नायिका-भेद ग्रादि का निरूपण किया है। चिन्तामिण से इस परम्परा का वास्तविक प्रारम्भ तो हमें दो कारणों से मानना पड़ता है। एक तो उनके पूर्व ऐसी किसी प्रक्षण्ण परम्परा के दर्शन नहीं होते। दूसरे इनके पूर्व के ग्राचार्यों ने संस्कृत-साहित्य के ग्रत्यन्त प्राचीन ग्राचार्यों के विचारों की छाया लेकर ग्रन्थों का सजन किया। संस्कृत के प्रौढ ग्रौर विकसित ग्रलंकार-शास्त्र की ग्रवहेलना की है। विभिन्न ग्राचार्यों ने संस्कत के विभिन्न ग्रन्थों का श्राधार लिया। इस प्रकार वे किसी निश्चित परम्परा को जन्म नहीं दे सके 🕨 हिन्दी के ग्रलंकार-शास्त्र के क्षेत्र में मौलिक चिन्तन करने वाली प्रतिभाग्रों का प्रायः ग्रभाव रहा है। ग्रतः यह संभव नहीं था कि भामह, उद्भट ग्रादि की परम्परा को लेकर उनके लिए वे उसका स्वतन्त्र विकास करते । इसीलिए उनके लिए ग्रपने साहित्य का ग्रनुशीलन करने के लिए विकसित परम्परा का ग्रपनाना श्रीर भी श्रधिक श्रपेक्षित था। इन्हीं सब कारएों से हिन्दी-साहित्य के इतिहास-कारों ने चिन्तामिए को हो प्रथम श्राचार्य कह दिया है। इस विवेचन से हमारा तात्पर्य केवल इतना ही है कि हिन्दी में चिन्तामिए से पूर्व भी रीति-निरूपए। हम्रा है। उसकी ग्रक्षण्ए परम्परा तो नहीं रहीं, पर वह परवर्ती परम्परा का पूर्वाभास श्रवश्य है श्रौर इसने प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष दोनों रूपों में हिन्दी की परवर्ती रीति-परम्परा को प्रभावित भी किया है।

सं० १५६ में कपाराम ने 'हित तरंगिएगी' नामक एक शृंगार रस का ग्रन्थ रचा था। चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने 'शृङ्गार सागर' नामक एक ग्रन्थ की रचना की थी। करनेस ने भी, जो ग्रकबर का दरबारी कवि था, 'कर्णभूषरा' 'श्रुति भृषरा' श्रौर 'भृष भृषरा' नामक तीन ग्रलंकार-ग्रन्थ लिखे है। किवाराम ने ग्रवनी 'हिततरंगिएगी' में एक दोहा लिखा है जिससे यह स्पष्ट होता है कि म्रलंकार-शास्त्र पर ग्रन्थ-रचना की परम्परा उस समय प्रचलित थी ग्रीर बहुत से कवि विभिन्न छन्दों मे इस शास्त्र पर रचना कर रहे थे। <sup>श</sup> इनके कुछ ही काल उपरान्त केशवदास ने संस्कृत-प्राहित्य के विभिन्न श्रंगों का पूर्ण परिचय देने वाले दो ग्रन्थ 'कविश्रिया' श्रौर 'रसिकप्रिया' नाम से लिखे। इन ग्रन्थों का श्राधार संस्कृत की ग्रत्यन्त प्राचीन विकास श्रवस्था के दंडी, उद्भट श्रादि श्रालंकारिकों के काव्य है। परवर्ती मम्मट प्रभृति श्राचार्यों के ग्रन्थों का उपयोग नहीं किया गया है। केशव के पश्चात् प्रायः पचास वर्ष बाद चिन्तामिए। ने रीति-परम्परा को जन्म दिया । उसका श्रायार <mark>'काष्य-प्रकाश', 'साहित्य-दर्पएा' श्रौर 'चन्द्रालोक' थे। हिन्दी-साहित्य मे रीति की</mark> श्रक्षण्ण परम्परा वास्तव मे इसी पद्धति पर चली ग्रौर इसलिए इस परम्परा के प्रथम ग्राचार्य चिन्तामिए। कहे जा सकते हैं। यद्यपि इनके पहले के किव कुपाराम श्रादि के ग्रन्थ भी उपलब्ध है । 'हित तरगिराी' का रचना-काल संदिग्ध है ।<sup>3</sup> उसके काध्यसूचक दोहे में पाठान्तर की कल्पना की गई है। इस पाठान्तर से इस पुस्तक का रचना-काल प्रायः दो शताब्दी बाद का मानना पड़ता है। श्रगर पाठान्तर की कल्पना न भी की जाय श्रौर मूल दोहे के श्रपुतार ही इसका रचना-काल मान लिया, जाय; तब भी इससे श्रक्ष्ण परम्परा नरीं चली। इसीलिए रीति-परम्परा का प्रारम्भ चिन्तामिए से ही माना पड़ता है। इनके बाद हिन्दी-साहित्य मे इन रीति-ग्रन्थों की एक बाद-सी श्रागई थी। प्रायः प्रत्येक कवि ग्राचार्य का भी कार्य करता था। काव्य-सजन की यह विशेष शैली ही बन गई थी। रीति काल का कवि पहले काव्यांगों का लक्ष्मा करता था ग्रौर

देखिए पं० रामचन्द्र शुक्ल का 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' पृ० २३२।

२. बरनत कवि श्रङ्कार रस छन्द बड़े विस्तारि । बरणों दोहानि बिच, यातें सुघर विचारे ॥ 'हित तरंगिणी' ॥ ३. देखिये डॉ॰ हजारीप्रासद द्विवेदी का 'हिन्दी-साहित्य' ।

बाद में स्वरचित कविताभ्रों को उदाहरएा-स्वरूप रख देता था। उसके कवि का विकास ग्रीर उसकी कवित्व-शक्ति का प्रदर्शन इन्हीं उदाहरणों में होता है। रीति काल में प्रबन्ध की धारा के लुप्त हो जाने तथा मुक्तक के विकास का यह भी एक कारएा था। कुछ ग्राचार्यों ने ग्रपने काल के ग्रन्य कवियों की कविताग्रों का भी उदाहरएों में उपयोग किया है। पर ऐसा बहुत कम हो सका है। इस काल में कवि श्रौर श्राचार्य का व्यक्तित्व एक हो गया था। इस कारएा से जैसा कि हम पहले देख चके है, भ्राचार्यत्व भ्रौर कवित्व दोनों के स्वच्छन्द विकास में बाधा रही। फिर भी इस काल में रीति-ग्रन्थों का प्रचर मात्रा में प्रएायन हुआ। संस्कृत के अपनेकों ग्रन्थों की छाया लेकर आचार्य लोग हिन्दी-क्षेत्र में माये। उन्होंने प्रायः काव्य के सभी, म्रंगों पर स्थल रूप से विचार प्रकट किये। संस्कृत-समीक्षा-शास्त्र की कई शैलियों का भी श्रनुकरण हुन्ना है। कुछ वाद भी प्रचलित हुए, जिन पर हम ग्रागे विचार करेंगे। पर इस सारे विवेचन में प्रायः मौलिकता, गृढ् चिन्तन भ्रौर सुक्ष्म विवेचन का श्रभाव ही रहा । संस्कृत से अनभिज्ञ कवियों के लिए काव्य-शास्त्र के ज्ञान के लिए साधारण कोटि की सामग्री ही उपस्थित हो सकी । रीतिकाल के ग्रधिकांश रीतिकार कवि ही ग्रधिक थे। वे ग्राचार्यत्व की कोटि में नहीं ग्रा सके। गृढ़ विवेचन के म्रभाव का एक प्रबल कारए। गद्य की म्रविकसित म्रवस्था भी है। उस काल में गद्य-रचना की परम्परा ही न थी।

चिन्तामिए से जो रीति की परम्परा चली थी, उसके पूर्व हिन्दी-साहित्य में 'रीति' का क्या स्वरूप था इस पर पीछे थोड़ा संकेत किया गया। यहाँ पर कुछ थोड़ा-सा विस्तार के साथ उस स्वरूप पर विचार कर लें। चिन्तामिए के पूर्व इस क्षेत्र में बहुत कम किव ब्राये हैं। कुपाराम, करनेस, केशव ब्रादि के ब्रितिरक्त कोई भी रीतिकार ब्रथवा ब्राचार्य की कोटि में नहीं ब्रा सकता। पर फिर भी रीति-ग्रन्थों के प्रएयन की प्रवृत्ति जागृत हो चुकी थी ब्रौर उसी प्रवृत्ति ने केशव को उत्पन्न किया था। केशव ने काव्यांगों के लक्षण देकर उन्हें स्पष्ट करने के लिए उदाहरण विये है। इसलिए उन्हें हमें मूलतः रीतिकार ही मानना पड़ता है। पर उस काल के तुलसीदास, सूरदास, रहीम ब्रादि ने भी इस क्षेत्र में पवार्पण किया है यह हम देख चुके है। ब्रव्दुर्रहीम खानखाना ने 'बरवे' छन्दों में 'नायिका-भेद' लिखा है। तुलसीदास ने भी ब्रपने इस मित्र के ब्राग्रह पर ब्रलंकारों के उदाहरण के लिए 'बरवे रामायण' बनाई है। बरवे छन्दों में एक बहुत छोटा-सा ब्रवधी भाषा का ग्रन्थ है। इसमें भी जायसी की तरह ठेठ ब्रवधी माध्यं है। 'रामचरितमानस' के बाद काव्य की दृष्टि

से इस ग्रन्थ का कोई विशेष महत्त्व नहीं रह जाता। इस ग्रन्थ में भावगत सौन्दर्य की ग्रपेक्षा कवि का ग्रलंकार-ज्ञान तथा उनका सुन्दर प्रयोग ही ग्रधिक वर्शनीय है इसमें उनके कलापक्ष की चमत्कारी मनोवृत्ति ही पर विशेष ध्यान जाता है। जैसा शुक्ल जी मानते है कि यह ग्रन्थ रहीम के ग्राग्रह पर बनाया गया है। व यही कारण विशेष उचित जान पड़ता है कि ग्रलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा से ही बनाया गया है। इसमें भ्रलंकारों का कोई विशेष कम नहीं प्रतीत होता है। एक ग्रलंकार कई छन्दों में है। इसमें शब्दालंकार श्रीर श्रर्थालंकार दोनों ही का प्रयोग हुन्ना है। निदर्शना, व्यतिरेक, स्वभावीक्त म्रादि कई म्रलंकार तो कई छन्दों में है। विशेष ऋम का म्रभाव तो है, पर कवि ने प्रचलित मुख्य सभी भ्रलंकारों का समावेश ग्रपने इस ग्रन्थ में कर दिया है । उपमा, रूपक, व्यतिरेक, निदर्शना, प्रतीप, देहरी, दीपक, उन्मीलित, सुक्ष्म, उत्प्रेक्षा, व्याजस्तु, श्रपन्हुति, विभावना, तृत्ययोगिता, इलेब, छेकानुप्रास, वृथानु-प्रास, लाटानुप्रास ग्रादि प्रायः सभी प्रचलित ग्रलंकार श्रा गए हे । ग्रलंकारों के इन उदाहरणों से कवि के ग्रलंकार-ज्ञान की गम्भीरता ग्रौर प्रौढ़ता का स्पष्ट पता चल जाता है। बुलसीदास ने श्रपने श्रलंकार-शास्त्र के ज्ञान की गम्भीरता म्रान्यत्र भी कई स्थानों पर प्रकट की है। यह पहले देख चुके है। कवि का क्षेत्र व्यापक होता है। जीवन श्रीर ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर वह स्वच्छन्दता पूर्वक नहीं विचरता हो वह ग्रपने प्रत्येक प्रकार के ज्ञान का उपयोग कर सकता है। कवि स्रपने ढंग से काव्य-रीति के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण करते ग्राये है। पहले हम कालिदास, वाल्मीकि बाएा ग्रादि कवियों के उदाहरए। देख चुके है। ऐसे उदाहरएों का ग्रभाव किसी भी देश ग्रीर काल में नहीं है, क्यों कि यह कवि की सहज प्रकृति के ग्रनुकृत है।

केशव को हम हिन्दी-साहित्य का सर्वप्रथम श्राचार्य कह सकते हैं। उनके पहले कुछ कियों ने रीति-प्रत्थों की श्रोर हाथ तो बढ़ाया पर वे श्राचार्य की कोटि में न श्रा सके। कुछ व्यक्तियों में लक्षरणों का नितान्त श्रभाव ही रहा, वे केवल उदाहरण भर ही दे सके। कुछ कियों ने लक्षरण श्रौर उदाहरण दोनों ही दिये, पर संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण वे श्रत्यन्त साधारण कोटि के ही रह गए। 'पुष्प, गोग' श्रादि कितप्य कियों की रचना श्राज उपलब्ध ही नहीं है इसलिए उनके श्राचार्यत्व के सम्बन्ध में तो एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। कृपाराम श्रौर करनेस की रचनाएँ प्राथमिक प्रयास है

१, देखिए पे० रामचन्द्र शुक्ल-'हिन्दी-साहित्य का इतिहास' पृष्ठ १६२।

श्रौर नायिका-भेद के ग्रन्थ है। इस प्रकार केशव ही ऐसे व्यक्ति है जिनको हिन्दी के प्रथम श्राचार्य होने का सौभाग्य प्राप्त है। केशव संस्कृत-भाषा के प्रौढ़ विद्वान् थे। उनके घर में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। पं० विश्वनाथ-प्रसाद ने लिखा है कि उनके घर के दास भी संस्कृत जानते थे। संस्कृत के अच्छे विद्वान होने के कारण वे अलंकार-शास्त्र का निरूपण हिन्दी में करने में सफल हुए । उन्होंने 'रसिकप्रिया' ग्रौर 'कविप्रिया' में श्रलंकार-शास्त्र के प्रायः सभी विषयों का प्रतिपादन किया है। इनमें विभिन्न काव्यांगों के लक्षरा-मात्र हो नहीं है ग्रपितु कहीं-कहीं कुछ सुक्ष्म विवेचन भी है। केशव की 'रामचन्द्रिका' को स्पष्टतः लक्षण-ग्रन्थ नहीं कह सकते, लेकिन डाँ० पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल **ग्रादि कतिपय ग्रालोचकों की दृष्टि से यह भी एक प्रकार से लक्षरा-**ग्रन्थों की परम्परा में ग्रा जाती है। उनका कहना है कि विभिन्न ग्रलंकारों तथा काव्यांगों के उदाहराों का संग्रह 'राम चिन्द्रका' के नाम से कर दिया गया है। इसको मंस्कृत-छन्दों के हिन्दी-उदाहरणों का संग्रह भी कहा जा सकता है। इस प्रन्थ के जितने स्वल्प समय में रचे जाने की बात हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों मे प्रचलित है उससे भी यह स्पष्ट ग्रनुमान किया जा सकता है कि किव ने पहले काव्यांगों के उदाहरएों के रूप में कुछ छन्द बन। रखे थे, उन्होंका संग्रह उन्होंने 'राम चन्द्रिका' के नाम से कर दिया है । बहुत से छ द 'कविप्रिया' ग्रौर 'रसिकप्रिया' में भी मिलते है। कवि का यह ग्रन्थ केवल छन्दों, श्रलंकारों श्रीर श्रन्य काव्यांगों के उदाहरएों का ही संग्रह नहीं कहा जा सकता, श्रपित कवि ने इस रूप मे प्रबन्ध काव्य के शास्त्रीय रूप का भी एक उबाहरण हिन्दी-साहित्य के सामने उपस्थित कर दिया है। संस्कृत में प्रबन्ध का व्य की जो शास्त्रीय व्याख्या है, उसमें जिन नियमों का निर्वाह श्रावश्यक समका गया है उन सबका निर्वाह इसमें हुन्ना है। उस व्याख्या के न्नुसार इसकी प्रबन्ध-काव्य कहा जा सकता है। नियम-निर्वाह के फलस्वरूप प्रबन्ध-काव्य का एक निर्जीव शरीर-मात्र खड़ा किया जा सकता है। यह इसका एक सुन्दर उदाहरए है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि 'राम चिन्द्रका'में काव्यगत विशेषताश्रों का नितान्त ग्रभाव ही है। यह श्रपनी विशेषतात्रों से शून्य नहीं है। फिर भी हमें इस ग्रन्थ में केशव के कवि की श्रपेक्षा श्राचार्य के ही दर्शन श्रधिक होते है । 'रसिकप्रिया' ग्रौर 'कविप्रिया' तो काव्य-तत्त्वों के निरूपएा के उद्देश्य से ही रचे गए है।

सं० १६१४ के भ्रास-पास 'राम-भूषरा' भ्रौर 'म्रलंकार-चिन्त्रका' नाम से गोपा ने दो भ्रलंकार-ग्रन्थ लिखे। कारनेस बन्दीजन ने 'कर्गाभररा,''श्रुति भूषरा' म्रोर 'भूप-भष्ण' नामक तीन ग्रन्थ लिखे थे। पर इन ग्रन्थों के म्रप्राप्य होने के कारए इनके विवेचन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कवि केशव से कुछ ही पूर्व हुए है स्रतः शायद केशव पर इनका कुछ प्रभाव पड़ा हो। हिन्दी में 'ग्रलंकारवाव' की जो प्रतिष्ठा केशव ने की है शायद उसका पूर्व-रूप इन कवियों में रहा हो। लेकिन केशव के पहले काव्यांगों के विस्तृत विवेचन करने वाली कोई पुस्तक नहीं मिलती। केशव की 'कविप्रिया'ही ऐसा पहला ग्रन्थ है जिसमें काव्यांगों का विशद विवेचन है । इनकी 'रसिकप्रिया' का विषय 'रस' है। इसमें शुङ्कार को ही प्रधानता वी गई है। 'कविप्रिया' में भी प्रलंकार-निरूपरा ही ग्रधिक विस्तार के साथ किया गया है। लेकिन इनके साथ ही म्राचार्य ने काव्य-दोष, कवि-भेद म्रौर कवि-रोति पर भी कई म्रध्यायों में विवेचन किया है। केशव ने ग्रध्याय के स्थान पर 'प्रभाव' शब्द का प्रयोग किया है। प्रथम चार प्रभावों में से प्रथम कवि-वंश, ग्रपने श्राश्रयदाता तथा उसके दरबार की वेश्यास्त्रों की कुछ बाते लिखकर शेष भाग मे कवि-रीति, काव्य-दोष स्रादि पर विवेचन किया गया है। केशव ने स्रपने इस ग्रन्थ द्वारा म्रपने म्राश्रयदाता के म्रतिरिक्त उनके दरबार की कतिपय वेश्याम्रों प्रवीराराय तानातरंग तथा पतिराम सुनार को ग्रमर कर दिया है। 'प्रवीएराय' तो इनकी शिष्या ही थी, उसीके लिए इस ग्रन्थ की रचना हुई थी।

केशव श्रलंकारवादी थे इसलिए उन्होंने श्रपने ग्रन्थ का श्राधार संस्कृतसाहित्य के प्राचीन श्रालंकारिक दंडी, राजानक, रुय्यक श्रादि के ग्रन्थों को ही
रखा है। संस्कृत की चिन्तन-धारा मम्मट श्रौर पंडितराज तक श्राते-श्राते श्रत्यन्त
प्रौढ़ हो गई है। पंडितराज तो संस्कृत-समीक्षा-शास्त्र के श्रन्तिम श्राचार्य है।
वे तो केशव के बाद के ही है, पर केशव के लिए श्रानन्दवर्द्धन, मम्मट श्रौर
विश्वनाथ की बहुमूल्य चिन्तन-निधि तो उपलब्ध थी हो। केशव ने श्रपने
श्रलंकार-निरूपण में इनसे कोई सहायता नहीं ली है। केशव के इन ग्रन्थों मे
इस बात का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता कि उन्होंने इन ग्रन्थों का
श्रध्ययन भी किया था या नहीं। श्रस्तु केशव ने श्रपने श्रलंकार-निरूपण मे
'दंडी' के 'काव्यादर्श' को ही श्राधार माना है। इसके श्रतिरिक्त जैसा कि शुक्ल
जी लिखते है कि बहुत सी बातें श्रमर-रचित 'काव्य-कल्प-लता-वृत्ति' तथा केशव
मिश्र के 'श्रलंकार-शास्त्र' से भी ली गई है। ग्रलंकार-निरूपण के श्रतिरिक्त
ग्राचार्य ने श्रपने ग्रन्थ के पूर्वार्द्ध में जो काव्य-दोष, कवि-भेद श्रौर कवि-रीति
का विवेचन किया है उसके श्राधार के सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा
जा सकता। केशव ने यह सामग्री संस्कृत-साहित्य के श्रनेकों ग्रन्थों से बटोरी

होगी, जो ब्राज उपलब्ध नहीं है । इन्होंने 'सामान्यालंकार' पर भी जो-कुछ लिखा है उसके प्राधार के विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लाला भगवानदीन ने 'त्रिय प्रकाश' की भूमिका में लिखा है: "केशव ने यह ग्रन्थ किस ग्रन्थ के स्राधार पर लिखा है ?ेंइसकी छान-बीन करते समय हमें यह पता चला है कि इसके प्रथम ग्राठ प्रभाव तो केशव ने निज कल्पना से लिखे हैं ग्रथवा ऐसे ग्रन्थ के ग्राधार पर रचे है जिसका संस्कृत-साहित्य में ग्रब ग्रभाव-सा है 1° पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र इस कवि-शिक्षा के प्रसंग का ग्राधार ग्रमर-कृत 'काव्य-कल्प-लता-वत्ति' मानते है । र शक्ल जी भी श्रपने इतिहास में संकेत करते हैं। संस्कृत में कवि-रीति ग्रौर काव्य-दोष का पर्याप्त प्रौढ़ विवेचन है। 'कवि-रीति' का विकास तो संस्कृत-साहित्य में भी बहुधा कुछ पीछे ही हुम्रा है। फिर भी प्राप्त ग्रन्थों का 'कवि-रीति' का निरूपए ऐसा शिथिल कहीं नहीं है जैसा केशव का है। इससे लाला भगवानदीन का विचार श्रत्यन्त उपयुक्त प्रतीत होता है। या तो केशव ने यह सामग्री हिन्दों के साधारण कोटि के ग्रन्थों से संगृहीत की है जो प्रौढ़ चिन्तन भ्रौर सुक्ष्म विवेचनपूर्ण शैली के श्रभाव के कारए। भ्रह्पजीवि रहे हों प्रथवा यह केशव की ही मौलिक चिन्तन है। ग्रस्तु, चाहे कुछ भी हो, इतना श्रवश्य है कि इसमें श्रीढ़ चिन्तन का नितान्त श्रभाव है।

केशव ने दोष की कोई परिभाषा नहीं की है। दोष-भेदों का निरूपए करने से पूर्व यह ग्रावश्यक था कि वे दोष का सामान्य परिचय दे देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। दीन जी ने ग्रपनी 'प्रिया प्रकाश' में जिस मूल पाठ का शीर्षक 'दोष-लक्षएा' दिया है, उसमें तो दोषों के नाम-भर गिना दिये गए हं। दीन जी भी क्या करते? केशव ने इन भेदों को गिनाकर ही दोष-सामान्य का लक्षएा दिया है। लेकिन वास्तव में इसे लक्षएा कहना ठीक नहीं। उन्होंने ग्रन्थ, बिधर, पंगु, नग्न ग्रौर मृतक इन पाँच प्रकार के काव्यों को वीजत कहा है। लेखक ने भेदों के भी उदाहरएए-मात्र ही दिये है, कोई परिभाषा नहीं दी है। यद्यिष इनका विवेचन तो नहीं किया गया, पर 'ग्रथंहीन मृतक' 'ग्रलंकार हीन नग्न' ग्रादि जिन कोष्ठकों का प्रयोग दीन जी ने ग्रपनी पुस्तक में किया है, उससे केशव के काव्य-सिद्धान्तों पर कुछ थोड़ा प्रकाश पड़ता है। केशव ग्रथंहीन को मृतक काव्य मानकर काव्य में ग्रथं की महत्ता को स्पष्ट स्वीकार कर रहे

१. देखिये 'पद्माकर-पंचामृत', श्रामुख पृष्ठ ३३।

२. शुक्ल जी-(हिन्दी साहित्य का इतिहास', केशव का विवेचन।

३. दीन जी -- 'प्रिया-प्रकाश', पृष्ठ २८ से ३२ तक।

है। म्रथं की यह महत्ता प्राचीन म्राचार्यों के मनुरूप है। छन्वहीन को पशु तथा श्रलंकारहीन को नग्न कहकर छन्द श्रीर श्रलंकार के महत्त्व श्रीर सामान्य स्वरूप का कुछ निर्देश भर कर दिया है। यद्यपि श्रलंकारवादी होने के कारए। 'म्रलंकारों' को तो उन्होंने सबसे म्रधिक महत्त्वपूर्ण माना है। केशव ने इन पाँच बोषों के म्रतिरिक्त तेरह दोष भ्रौर माने है। इनके नाम इस प्रकार है-१. म्रगरा, २. हीन रस, ३. यतिभंग, ४. व्यर्थ, ४. यथार्थ, ६. हीनक्रम, ७. कर्णकट्, द्र. पुनरुक्ति, ६. देश-विरोध, १०. काल-विरोध, ११. लोक-विरोध, १२. न्याय-विरोध, १३. श्रागम-विरोध । १ इन सभी के उदाहरण दिये गए हैं । इसमें गुर्गों के शुभाशुभ फलों पर भी विचार किया गया है। कहीं-कहीं पर म्राचार्य दोष की सामान्य व्याख्या के स्रतुरूप उदाहरण नहीं दे पाये है। उनके लक्षाणों में विवेचन का स्रभाव तो है ही इसके साथ ही जहाँ उपयक्त उदाहरएा भी नहीं दिये जा सके है, वहाँ पर तो विषय संदिग्ध श्रौर श्रपूर्ण ही रह गया है। 'हीन रस' का लक्षरण एक रस में उसकी विरोधी सामग्री का समावेश माना गया है, पर केशव ने जो उदाहरए। दिया है वह इसके लक्षरा के श्रनुकुल नहीं है। उनके द्वारा किये गए उदाहरएा में श्रालम्बन-विभाव का तो वर्एन है पर श्रनुभाव श्रौर संचारी का ग्रभाव है ग्रौर इसी ग्राधार पर उन्होंने इसको 'हीन रस' का उदाहरण मान लिया है। यह उनके लक्षण के श्रनुरूप उदाहरण नहीं हो सका, क्योंकि इस उदाहरण में श्रुङ्गार-रस की विरोधी सामग्री नहीं है। र काव्य-दोष के सूक्ष्म विवेचन का श्रभाव तो श्रवश्य है, पर दोष-विभाजन का श्राधार म्रोचित्य प्रतीत होता है। संस्कृत-साहित्य में ग्रनीचित्य ही दोष का मुल माना गया है। केशव की विचार-धारा भी इस सिद्धान्त से प्रभावित है, यह स्पष्ट है।<sup>3</sup> विभाजन में रस, देशकाल, विषय, शास्त्र ग्रादि के ग्रौचित्य का ध्यान भ्रवस्य रखा गया है, पर विभाग में ऐसे किसी क्रम का ध्यान नहीं है।

१. श्रगन न कीजै हीनरस, श्रव केशव यतिभग। व्यर्थ श्रपारथ किव कुल तजी प्रसग।। किव प्रिया।। वर्ण प्रयोग न कर्ण किटु, सुनहु सकल किवराज। सर्व श्रर्थ पुनवित छॉड़हु सिगरे साज।। देश-विरोध न बरतिये काल-विरोध निहारि। लोक न्याय श्रागमन के तजी विरोध विचारि॥

२. बरनत केशवदास रस, जहाँ निरस है जाय। ता कवित्त सों हीनरस, कहत सबै कविराय॥ कविधिया॥

३. देखिए दीन जी का 'प्रिया-प्रकाश', पष्ठ ४१, ३६।

केशव ने वर्ग्य-विषय की दृष्टि से किब के तीन भेद किये, हिर-गुएए-गान दरने वाला उत्तम, मानव-चर्चा करने वाला मध्यम तथा परिनन्दा करने वाला प्रथम । किब की तीन शैलियों का भी वर्णन है । पर वास्तव में यह भी एक प्रकार से वर्ण्य विषय के ही भेद है । प्रथम शैली में किव-परम्परा में कुछ बाते लोक में जिस रूप में सत्य होती है उससे विषद्ध विगत की जाती है । दूसरी में कुछ अवत्य बातों का सत्य रूप में वर्णन किया जाता है । तीसरी शैली में वस्तु-वर्णन की भी एक किव-परम्परा बन जाती है और प्रायः उसीके प्रात्कूल किव वर्णन करता है । आचार्य का यह विवेचन न आज की दृष्टि से शैली का निरूपण कहा जा सकता है और न प्राचीन काल की रीति का । इसी प्रसंग में उन्होंने कुछ किव-परम्परागत वस्तुओं के वर्णन द्वारा अपने मन्तव्य को थोड़ा स्पष्ट भी कर दिया है ।

केशव की 'कवित्रिया' का सबसे प्रमुख श्रीर महत्त्वपूर्ण स्थल है श्रलंकार-विवेचन । जैसे हम पहले देख चुके है कि ये दंडी ग्रादि प्राचीन ग्रलंकारवादी म्राचार्यों के प्रनुगामी है जिन्होंने रीति, गुग, रस म्रादि सभी काव्य-तत्त्वों का समावेश फ्रलंकार में कर लिया है। 'कविष्रिया' तथा केशव के फ्रन्य सभी ग्रन्थों में ग्रलंकारों की प्रमुखता तो स्वीकृत हुई है पर ग्रलंकार शब्द की इतनी व्यापक व्याख्या नहीं हो सकी कि उसमे रीति स्नादि का समावेश हो सकता। रीति, गुरा श्रादि का कहीं विवेचन भी नहीं हुन्ना है। यह कहना तो ठीक नहीं कि उन्हें काव्य के रस, ध्वनि, गएा स्रादि तत्त्वों से परिचय जहीं था। काव्य मे श्रलंकार के महत्व का प्रतिपादन करते समय उन्होंने इन् तत्त्वों -की तरफ संकेत किया है । "जदिप" वाले छन्द<sup>9</sup> का भावार्थ दीन जी ने इस प्रकार किया है 'यद्यपि कविता ध्वनिमय हो, सुस्पष्ट हो, सुलक्षरायक्त हो, रसानुकल हो, सुन्दर वर्णन भी उसमें हो, रस की पूर्ण सामग्री उसमें हो तथा सुन्दर छन्द मे कही र्या अं पर किया अलंकार के शोभित नहीं होती।" इस छन्द में 'जाति' शब्द से उ उवर्जुन प्रथमट ग्रादि के द्वारा मान्य काव्य-विभाजन की ग्रोर सं<sup>कित</sup> है, इर्निलपुर ो ने **इसका ऋर्य 'ध्वनिमय' किया है । यहाँ पर लक्ष**ण श्रद को उभाग ्य में तो नहीं समभा जा सकता जिसको प्राचीन , 4 71 र धर्म कहा है। कवि १ व्ह श्रीर श्रथं का चपन इस

> मुलच्च्यी, सुवरन सरस सुदृत । चिराजई, कविता, विनेता, भित्त ॥ 'श्रिया प्रका**श'** पंचम प्रमाव प्रथ*ा*न

प्रकार करता है कि काव्य-शरीर में स्वाभाविक लावण्य श्रा जाता है। इस प्रकार लक्ष्मण को गुण श्रौर श्रलंकार दोनों से भिन्न माना गया है।

केशव को संभवतः 'लक्षरा' शब्द का यह क्रर्थ क्रभिप्रेत नहीं है, क्योंकि इसका कोई संकेत नहीं है। फिर 'लक्षण' ग्रपना पृथक व्यक्तित्व बहुत पहले ही काव्य के ग्रन्य तत्त्वों में खो चुका था। इसका विवेचन इसी पुस्तकृके 'संस्कृत-साहित्य में समीक्षा का स्वरूप' वाले श्रध्याय में हो चका है। यहाँ पर 'लक्षरा' द्वारा श्राचार्य गुरा का श्रर्थ लेना चाहते हैं। श्रस्तु, यद्यपि इस छन्द मे रीतिकालीन ग्रस्पष्टता तो है, पर फिर भी इतना तो ग्रवश्य मानना पडेगा कि केशव को काव्य के रस, गुरा, ध्विन ग्रादि तत्त्वों से पुर्गा परिचय था ग्रीर उन्होंने इनका संकेत भी किया है। पर इनके विवेचन की स्रावश्यकता उन्होंने नहीं समभी। केशव के भ्रलंकार-निरूपएा में सबसे भ्रधिक ध्यान देने की बात यह है कि उसमे श्रलंकार श्रीर श्रलंकार्य का भेद स्पष्ट नहीं हो पाया है श्रीर इसका कारए। भी है। उन्होंने संस्कृत-समीक्षा की उस प्राचीन परम्परा का अनुकरण किया है जिसमें सभी तत्त्वों का अलंकार में समावेश हो गया है। उसमे काव्य के शरीर ग्रीर ग्रात्मा का प्रक्त नहीं था। काव्य-तत्त्वों के पृथक् व्यक्तित्व का पर्णतः निर्माण नहीं हो पाया था। इसीलिए केशव ने काव्य के वर्ण्य-विषय का समावेश भी ग्रलंकार में ही कर लिया है ग्रीर वे ग्रलंकर के दो मुख्य भेद मानकर चले है, समान्य श्रौर विशेष । केशव के विशेषालंकार ही वस्तुतः श्राज की परम्परा के तथा संस्कृत-समीक्षा के प्रतुकुल प्रलंकार कहे जा सकते है। प्राज का समालोचक केशव के समान्यालंकारों को वर्ण्य-विषय के नाम से ग्रमिहित करना श्रधिक समीचीन समभेगा। सामान्यालंकारों के श्राधार के सम्बन्ध में निश्चय-पर्वक कछ नहीं कहा जा सकता। इस निरूपण के लिए उन्होंने किसी प्रन्थ का श्राक्षय लिया है ग्रथवा यह उनकी मौलिक उद्भावना है, यह कहना भी कंठिन है। विशेषालंकारों का भ्राधार तो संस्कृत के ग्राचार्य बंडी ही है। कहीं-कहीं पर इनमें भी कुछ मौलिकता का परिचय केशव ने दिया है, जिस पर आगे विचार किया जायगा। सामान्यालंकार मुख्यतः चार प्रकार के माने गए है : १. वर्ण, रंग ग्रादि २. वर्ण्य श्राकार, ३. भूर्मिश्री-प्राकृतिक वस्तु, ४. राजश्री-राज से सम्बद्ध वस्तु। केशव ने फिर इसके श्रावान्तर भेद किये है। यह भी निर्देश किया गया है कि कवि किस प्रसंग में किन-किन वस्तुत्रों का वर्णन करे। केशव की 'कविप्रिया' में विशेषालंकार को छोड़कर प्रायः कवि-शिक्षा ही

<sup>1.</sup> Some concepts of Alankar Shastra (History of Laksana, ) by Dr. Raghvan.

म्रधिक है । कहीं-कहीं काव्य-सामान्य के तत्त्वों का निर्देश भर कर किया गया है, लेकिन मूल उद्देश्य कवि-शिक्षा का ही प्रतीत होता है ।

जैसा कि हम पहले देख चुके है, केशव में भी श्रन्य रीतिकारों की तरह काव्यांगों के सुक्ष्म विवेचन का श्रभाव है। 'कविश्रिया' में विशेषालंकारों का वर्णन करने के पहले ग्रलंकार-सामान्य की परिभाषा श्रथवा उसके श्राधार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है ग्रौर ग्रलंकारों के विभाजन में किसी ग्राधार का ध्यान भी नहीं रखा गया है। वास्तव में विभाजन नहीं है केवल नाम-मात्र गिना दिये है। वस्तुस्थिति तो यह है कि यह ग्रन्थ भी साधारण विद्यार्थी के प्रारम्भिक ज्ञान के लिए ही लिखा गया है। इस रूप में इस ग्रथ का हिन्दी-भाषा-भाषियों में पर्याप्त सम्मान भी हुन्ना है। कुछ दिनों तक इसके म्रध्ययन के बिना ग्रलंकार-ज्ञान ही ग्रधूरा समक्षा जाता रहा। यह ग्रन्थ कवि-शिक्षा के उद्देश्य से लिखा गया है, काव्यांगों के सुक्ष्म विवेचन के लिए नहीं। काव्यांगों के सूक्ष्म विवेचन का दृष्टिकोएा तो हिन्दी-रीतिकारों में बहुत ही कम मिलता है। ग्रस्तु, 'कवित्रिया' में मुख्य ३७ ग्रलंकारों का निरूपण है। कुछ ग्रवान्तर भेद होने से संख्या ३७ तक ही सीमित नहीं है। इसमें पहले श्रलंकार का लक्षरण दे दिया गया है श्रीर फिर स्वरचित उदाहररण । रीतिकाल में ब्रागे तक यह परिपाटी चलती रही है। ग्रन्य कवियों की रचनाश्रों की उदाहरएों के रूप में प्रयोग करने की प्रएाली एक-दो म्राचार्यों ने ही कहीं-कहीं ग्रपनाई है। संस्कृत-समीक्षा के उत्तर काल की शैली के ग्रन्करण के कारण यह हुन्ना कि एक ही व्यक्ति कवि स्रोर स्राचार्य दोनों होने लग गया। केशव का ग्रलंकार-निरूपएा ग्रत्यन्त प्रौढ़ नहीं कहा जा सकता। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने दंडी का अनुकरण किया है, पर कई स्थानों पर लक्षणों और उदाहरणों में समीचीनता नहीं रह गई है। केशव के रूपक भ्रलंकार के निरू-परा के सम्बन्ध में श्राचार्य शुक्ल श्रपने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में लिखते है: "केशव ने रूपक के तीन भेद दंडी से लिये है ग्रद्भुत-रूपक, विरुद्ध-रूपक म्रोर रूपक-रूपक। इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता भ्रोर उवाहरएा भी ग्रधिकर्तः रूप्य-रूपक का हो गया है। विरुद्ध-रूपक भी वंडी से नहीं मिलता श्रीर रूपकातिशयोक्ति हो गया है।" शुक्ल जी का यह कथन बिलकुल ठीक है। 'ग्रद्भुत-रूपक' के लक्ष्मण से उसका स्वरूप बिलकुल स्पष्ट नहीं है। "सदा एक रस बरनिये, जाहि न श्रौर समान" यही पंक्ति म्रद्भुत रूपक का लक्षरण है। दीनजी ने इसकी विशेष स्पष्ट कर दिया है। 'मुख कमल' न कहकर उसमें कुछ विलक्षरण की कल्पना करना इस रूपक

का लक्षरण है। केशव ने इसका जो उदाहरण दिया है, उसमें भी 'व्यक्तिरेक' की व्यंजना है, इसके स्रभाव में केशव के इस भेद का उदाहरएा ठीक नहीं हो सकता है। विरुद्ध-रूपक में 'ग्रथमिल' शब्द का ग्रर्थ ही स्पष्ट नहीं है। वीनजी ने इसका म्रर्थ "उपमान-मात्र का कथन" लिया है। इससे तो यह रूपकातिशयोक्ति हो जाता है। उदाहरण से यह स्पष्ट ही "रूपकाति-शयोक्ति" है। "रूपक रूपक" में उपमान श्रीर उपमेय का सनातन सम्बन्ध नहीं रहता। उसमें नवीन उपमानों की कल्पना होती है। केवल इसीके म्राधार पर एक रूपक की कल्पना कोई विशेषता नहीं रखती। कवि-प्रतिमा इस प्रकार की नवीन उद्भावना तो प्रायः सर्वत्र ही करती है। इस प्रभार उनके सब रूपक इसी भेद में भ्रा जायँगे। भ्रलकारों के लक्षरा एवं उनके भेदों का निरूपण प्रव्याप्ति ग्रीर ग्रतिव्याप्ति दोषों से मुक्त नहीं है। यह विषय का श्रत्यन्त प्रौढ़ श्रौर तर्क-सम्मत निरूपएा नहीं कहा जा सकता है। इस विवेचन का श्रभाव केवल केशव में ही नहीं, रीतिकाल के सभी श्राचार्यों में न्युनाधिक रूप से है। केशव मे इसका निर्देश दीनजी ने भी कई स्थानों पर किया है। सच बात तो यह भी है कि 'काव्यादर्श' के बाद संस्कृत के श्रलंकार-निरूपण में बहुत प्रौढ़ता श्रा गई है। यहां तक कि मम्मट श्रादि की श्रपेक्षा भी 'रत गंगाधर' का विषय-निरूपण श्रधिक तर्कसम्मत श्रौर समी-चीन कहा जा सकता है । 'रस गंगाधर' इसी बात की रचना है, पर नैयायिक की क्लिब्ट शैली नें लिखे होने के कारएा हिन्दी-रीतिकारों ने इसको उपजीव्य नहीं बनाया।

हिन्दी के प्रायः सभी इतिहासकार रीति का प्रथम ग्राचार्य चितामणि का मानते है, क्योंकि उनसे रीति-ग्रन्थों की ग्रविरल धारा दो शताब्वियों तक बहती रही है ग्रौर वह ग्रब भी सूल नहीं गई है। हाँ, उसने ग्रपना मार्ग अवश्य बदल लिया है। ग्रब तो वह ग्रौर भी विस्तीर्ण ग्रौर गहरी हो गई है। केशव ने जिस पद्धित के ग्रनुकरण पर 'कविष्रिया' की रचना की है, वह संस्कृत के ग्रत्यन्त प्राचीन काल का ग्रनुकरण था। इसके बाद संस्कृत-समीक्षा का रूप बहुत विकसित हो चुका था। इसके विपरीत हिन्दी के रीति-ग्रन्थों को केशव के ग्राधारभूत उद्भट, दडी ग्रादि से नहीं ग्रिपतु मम्मट ग्रादि से प्रेरणा मिली है। दास, देव, श्रीपति, कुलपित ग्रादि ने मम्मट ग्रौर विश्वनाथ का ग्रनुकरण किया है। इस प्रकार यह कहना तो बिलकुल ठीक है कि हिन्दी के

१. 'प्रिया प्रकाश', पृष्ट ३२८

रीति-प्रन्थों की धारा केशव द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से नहीं चल सकी । उसने एक-वम नवीन मार्ग श्रपनाया श्रौर उसके मार्ग के प्रथम पथिक है चिन्तामिए।। इसलिए ये हिन्दी-रीतिकारों के पथ-निर्देशक होने के नाते प्रथम श्राचार्य कहे जा सकते है। पर इससे केशव के श्राचार्यत्व में कोई कमी नहीं श्राती। वे श्राचार्य तो हे ही। हिन्दी-साहित्य पर उनका प्रभाव भी कम नहीं पड़ा है। बहुत दिनों तक केशव की 'कविप्रिया' के ज्ञान के बिना ग्रलंकार-ज्ञान ग्रथुरा ही समका जाता रहा है। शैली की वृष्टि से केशव का निरूपण भी रीति-परम्परा में ही है। रीतिकाल मे वस्तु के सामान्य परिचय-मात्र की लक्षण नाम से स्रभिहित किया गया है। वस्तु के स्पष्टीकरण के स्वनिर्मित उदाहरण भी इस काल की प्रमुख विशेषता है । श्रलंकार, श्रृङ्गार रस तथा नायिका-भेद का निरूपए भी रोतिकाल की दो प्रधान धाराएँ है ग्रौर इन दोनों के दर्शन केशव में होते है। केशव ही नहीं श्रपितु कुपाराम श्रौर करनेस भी रीतिकाल की ही परम्परा में ग्राते है। कृपाराम की 'हित तरंगिनी' जिस शैली में लिखी गई है उसका श्रनुकरएा परवर्ती काल में हुन्ना है। कृपाराम का यह ग्रन्थ नायिका-भेद का है। पर पहले इसमें शृंगार रस का बहुत ही सामान्य वर्णन है। उसमें म्रालम्बन श्रौर उद्दीपन का निर्देश है। यही परम्परा बाद में भी श्रपनाई गई। केशव की 'रिसकिप्रिया' भी इसी परम्परा का ग्रन्थ है। पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र भी केशव को रीति-परम्परा से म्रलग नहीं मानना चाहते।

चिन्तामिण से हिन्दी-साहित्य में जिस रीति-परम्परा का प्रारम्भ माना जाता है, उसमे काव्य के लक्षण, उसके प्रयोजन, भेद ग्रादि काव्य के सामान्य स्वरूप का ग्राधार मम्मट का 'काव्य-प्रकाश' तथा विश्वनाथ का 'साहित्य दर्पण' है। 'साहित्य दर्पण' का ग्राध्रय तो बहुत कम ग्राचार्यों ने लिया है, प्रायः हिन्दी-रीतिकारों ने 'काव्य-प्रकाश' से ही सामग्री एकत्र की है। लेकिन ग्रलंकार-निरूपण में जयदेव का 'चन्द्रालोक' ग्रोर 'कुवलयानन्द' की परिपाटी का ही ग्रनुकरण हुन्ना है। 'रस तरंगिणी' ग्रोर 'रस मंजरी' का ग्राध्रय लेकर भी ग्रनेकों कि चले है। इस प्रकार संस्कृत-साहित्य के विभिन्न ग्राचार्यों का विषय ग्रोर शैली में ग्रनुकरण करने के कारण हिन्दी के रीतिकार भी प्राय: चार भागों में बँट गए। उनमें भी हमें स्पष्टतः चार प्रकार की शैलियों के दर्शन होते है— १. 'काव्य-प्रकाश' की विवेचनात्मक शैली। इस

१. 'हिमालय',सं० २००३ तीसरी पुस्तक

शैली के म्राचार्यों ने प्रायः सभी काव्यांगों का विवेचन 'काव्य-प्रकाश' भ्रौर 'साहित्य दर्पएा' के ब्राधार पर किया है। २, 'श्रृंगार तिलक' श्रौर 'रस-मंजरी' के भ्रनकरण पर केवल श्रृंगार रस भ्रौर नायिका-भेद के विवेचन वाली शैली। इस पद्धति के ग्राचार्यों ने श्रृंगार रस को ही प्रधानता दी है इसलिए उन्होंने 'श्रृंगार रस' के साथ नायिका-भेद का ती ित्तृत विवेचन किया है । ३. म्रलंकार-निरूपए। की संक्षिप्त बौली । इसमें 'चन्द्रालोक' का म्रनुकरए। किया गया है। एक ही छन्द मे श्रलंकार का लक्ष्मण श्रौर उदाहरण दोनों का समावेश कर देने की प्रक्रिया जयदेव ने श्रपनाई है श्रौर उसीका श्रनुकरए। हिन्दी में भी हुन्ना है। इसी परम्परा में श्रागे जाकर 'कूबलयानन्द' का भी श्रनुकरण हुआ है। इन प्राचीन शैलियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी साहित्यकार हुए है, जिनमे स्राचार्यत्व स्रोर कवित्व का एक नवीन शकार का मिश्ररण हुस्रा है। इसमे श्राचार्यत्व की अपेक्षा कवित्व के ही अधिक दर्शन होते हैं। वास्तव मे तो ये कवि ही थे, पर रीतिकाल की परम्परा ने इनको रीति-परम्परा में महयोग देने के लिए बाध्य किया है। ऐसे व्यक्तियों मे भूषए। ग्रौर मितराम प्रधान है। भूषण के ग्रन्थों से उनके ग्रलंकार-ज्ञान की प्रौढ़ता नहीं भलकती। उनका यह निरूपएा साधारएा कोटि का ही है। कहीं-कहीं लक्षरणों के प्रनुकुल उदाहरण भी नहीं हो पाए है। भुषण की अपेक्षा मतिराम इस कार्य में अधिक सफल हुए हैं। भूषए। ने सभी श्रलंकारों के उदाहरए। शिवाजी के जीवन पर रखे है, इस प्रकार विषय-संकोच के कारण भी उनको इस कार्य मे ग्रधिक सफलता नहीं मिल पाई । भूषएा के सम्बन्ध मे यह धारएा। कि उन्होंने काब्य-रचना के उपरान्त श्रपने छन्दों को श्रलकारों की दृष्टि से संगृहीत कर दिया है, बिशेष समीचीन प्रतीत होती है। उनका महत्त्व रीतिकार की प्रपेक्षा कवि की दृष्टि से ही श्रधिक है। उनका रीतिकार होते का मोह तो उनके कवित्व-विकास में बाधक रहा है । वैसे भूषण श्रौर मतिराम दोनों ने ही 'कुवलयानन्द' की दौली का श्रनुकरण किया है। इन दोनों ने प्रायः दोहों में श्चलंकारों के लक्ष्मण दिये है श्रौर बाद मे उनके उदाहरण विभिन्न छन्दों में रखे है। इस प्रकार इनकी गराना भी संक्षिप्त प्रलंकार-निरूपरा-शैली मे ही की जायगी, पर इनमें क्राचार्यत्व की श्रपेक्षा कवित्व का श्रत्यधिक महत्त्व होने के काररा इस परम्परा के ग्रन्य ग्राचार्यों की ग्रपेक्षा स्पष्टतः पृथक प्रतीत होते है। शुक्ल जी श्रपने इतिहास में मितराम के सम्बन्ध में लिखते है: "ये यदि समय की प्रथा के प्रनुसार रीति की बँधी लीकों पर चलने के लिए विवश न होते, श्रपनी स्वाभाविक प्रेरणा के श्रनुसार चलते जाते तो श्रौर भी स्वाभाविक

ग्रौर सच्ची भाव विभित दिखाते, इसमें कोई संदेह नहीं।" फिर भी मितराम का अलंकार-निरूपरा अत्यन्त सुक्ष्म और प्रौढ है। रीति की इस परम्परा ने इस काल के सभी कवियों को प्रभावित किया है। बिहारी-जैसे कवियों ने श्रलंकार-निरूपरण तो नहीं किया. पर उनकी सतसई पर चमत्कारवाद श्रौर रीति-परम्परा की श्रमिट छाप है। उनके दोहे विभिन्न काव्यांगों के सुन्दर उदाहरए है। उन्होंने नायिका-भेद, संचारी-भाव, श्रनुभाव, श्रलंकार श्रादि प्रायः सभी काव्यांगों के बड़े प्रौढ़ उदाहरण दिये है। इनके इन उदाहरणों में रीतिकाल के ग्रन्य ग्राच।यों की तरह शिथिलता नहीं है। उनके उदाहरए। काव्यांगों के लक्षरण के अनुरूप है। एक ही दोहा कई चीजों के उदाहररण रूप में रखा जा सकता है भ्रौर उन सभी दृष्टियों से ठीक बैठता है। श्रलंकार, नायिका-भेद, भ्रनुभावों श्रौर संचारी-भावों के उदाहरण की तो बिहारी में कमी नहीं है। कवि-प्रतिभा ने इन उदाहरएों मे ग्रत्यन्त सरसता ग्रौर सजीवना का संचार कर दिया है। इनमे इतनी स्वाभाविकता होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि बिहारी का ध्यान लक्षणों पर नहीं था। उन्होंने इन उदाहरणों द्वारा परोक्ष रूप में रीति-परम्परा के विकास में ही सहयोग दिया है। यह इनकी रचना से एकदम स्पष्ट है। शुक्ल जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। शुक्ल जो का यह कथन बहुत-कुछ सत्य हं कि बिहारी का महत्त्व काव्यांगों के सूक्ष्म निरूपरण में ही है । विहारी की इस दोली की परम्परा सूर की 'साहित्य-लहरी' रहीम भ्रादि की रचना में भी खोजी जा सकती है। तुलसी की 'बरवे रामायए।' में इसी शैली का श्राश्रय लिया गया है, इसका विग्दर्शन तो हो चुका है । पर 'साहित्य-लहरी' इसका श्रिधक उत्कृष्ट उदाहरए। कहा जा सकता है। 'बिहारी की सतसई' इस द्ष्टि से इसके विकसित रूप का उदाहरण है। सूर ने 'साहित्य-लहरी' में नायिका-भेद, ग्रनुभाव, संचारी ग्रादि के बड़े श्रच्छे उदाहरण दिये है। सूर की इस पद्धति में ही हिन्दी के रीतिकाल की परम्परा के बीज अन्तर्निहित है। सुर की इन प्रवृत्तियों का विकास जिस काल में भिक्त की निर्मल श्रौर स्वच्छ धारा से प्रबल होकर बहने लगा था, उसी काल को हम रीतिकाल के नाम से पुकारते है। जिस नायिका-भेद श्रीर संयोग श्रृङ्गार की श्रवाध धारा इस काल में बही है, उसके उदाहरएों का श्रभाव सूर में नहीं है। इतना ही नहीं इन उदाहरणों को हम विद्यापित, जयदेव भ्रौर भागवत तक में देख सकते है। रीतिकाल के भ्रनेकों कवियों की

१. देखिए 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' पष्ठ २७६

रचना में सूर के समानान्तर उदाहरए। रखे जा सकते हैं। बिहारी में भी इसका स्रभाव नहीं है। यहाँ पर रीति-परम्परा की दृष्टि से वो उदाहरए। विये जाते है। रीतिकाल में इस शैली में लिखने वाले किव बहुत कम ही हुए है। इसमें मृत्यन्त उत्कृष्ट किव-प्रतिभा की म्रावश्यकता है। केवल उदाहरणों के द्वारा ही काव्यांगों का इतना स्पष्ट श्रौर सूक्ष्म विवेचन कर देना साधारण बात नहीं है। रीति की परम्परा इस प्रकार के किवयों के किवत्व-विकास में बाधक ही रही है। सूर में भवर-गीत, वात्सल्य श्रादि के प्रसंग जितने मर्मस्पर्शी हुए है, उतने ये नायिका-भेद वाले नहीं हो सके। परम्परा के बन्धन के म्रभाव में बिहारी की प्रतिभा भी संभवतः श्रिधक विकसित हो पाती। रीति-ग्रन्थों की यह भी एक शैली मानी जा सकती है।

रीतिकाल में काव्यांग-निरूपण की विवेचनात्मक शैली के प्राचार्य बहुत प्रिषक नहीं हुए है, जिन्होंने 'काव्य-प्रकाश' श्रौर 'साहित्य वर्षण' की शैली का श्रनुकरण किया है। फिर भी चिन्तामिण, कुलपित, श्रीपित, दास, प्रतापिंसह श्रादि कुछ श्राचार्यों के नाम उल्लेखनीय है। इन लोगों ने संस्कृत-समीक्षा के श्रनुकरण पर काव्य-सामान्य के सभी श्रंगों का विवेचन किया है। वस्तुतः तो इन सभी लोगों के ग्रन्थों का निर्माण संस्कृत-समीक्षा-ग्रन्थों की छाया लेकर हुश्रा है। उसमें काव्यांगों का साधारण परिचय-मात्र दिया जाता है। 'काव्य प्रकाश' श्रादि के गम्भीर विवेचन का प्रायः श्रभाव ही है। विकसित गद्य के श्रभाव में गम्भीर तर्कपूर्ण प्रणाली में कुछ भी लिखना संभव न था। चिन्तामिण, दास, रितक गोविन्द, प्रतापिंसह श्रादि एक-दो श्राचार्यों ने गद्य का प्रयोग भी किया है पर बहुत कम। प्रतापिंसह श्रोर रिसक गोविन्द, ने प्राचीन श्राचार्यों के मत भी उद्धृत कम। प्रतापिंसह ने श्रपने 'काव्य-विलास'में 'काव्य-प्रकाश', 'काव्य-प्रदीग' या 'साहित्य-दर्गण' श्रौर 'रस गंगाधर' के मतों का उपयोग किया है। वस ने भी 'काव्य-प्रकाश' श्रौर 'चन्द्रालोक'

१. श्राज हिर नैन उनीदे श्राये ।
श्रंजन श्रथर ललाट महावर नैन तमोर खवाये ॥
पलक पीक श्रंजन श्रथर लसत महावर माल ।
श्राज मिले सु भली करी भले बने हो लाल ॥ बिहारी ॥

२. मत लिह काव्य-प्रकास को, काव्य-प्रदीप संजोई ॥ साहित्य-दर्पण चित्त समुिक्क, रस गंगाधर सोई ॥ समुिक्क परे साहित्य को जाते परम प्रकास ।

का उपयोग किया है। अ उन्होंने इन तीनों प्रन्थों से लक्षरा भी हिन्दी में ग्रन्दित किये है। लेकिन ग्रन्य सभी ग्राचार्यों ने भी जो कुछ लिखा है वह सब संस्कृत-ग्रन्थों की छाया-मात्र है। कोई मौलिक विवेचन नहीं है। 'काव्य प्रकाश' ग्रौर 'साहित्य दर्परा' के ग्रनुवाद भी हुए है। कुलपति मिश्र का 'रस-सहस्य' 'काव्य-प्रकाश' का छायानवाद है। श्रलंकारों को छोड़कर शेष सभी काव्यांगों के लक्ष्मण श्रीर उदाहरण दोनों मम्मट से लिये गए है। संस्कृत का श्रच्छा ज्ञान होने के कारएा कुलपति श्रौर श्रीपति का विवेचन रीतिकाल के ग्रन्य कई ग्राचार्यों की ग्रपेक्षा बहुत प्रौढ़ है। श्रीपित के 'काव्य-सरोज' मे सभी काव्यांगों का विशद विवेचन है। प्रायः इस काल के श्राचार्यों में स्वरचित पद्यों को ही उदाहरए के रूप में रखने की प्रवित्त है जिससे श्राचार्यत्व के साथ ही उनके कवित्व का भी प्रदर्शन हो जाय, पर श्रीपति ने <mark>दोष-</mark> विवेचन मे केशव भ्रौर सेनापित के छन्दों का उपयोग किया है। दिनके भ्रति-रिक्त ग्रन्य कुछ ग्राचार्यो ने भी श्रपने पूर्ववर्ती कवियों की कृतियों से उदाहरण लिये है। ऊपर जिन तीन प्रधान शंतियों की बात कही गई है, उनके अनुसार रीतिकाल के स्राचार्यों का विवाजन नहीं हो सकता स्रपित उनके प्रन्थों का ही हो सकता है। कुछ ग्राचार्य ग्रवश्य ऐसे है जिन्हें हम एक विशेष शैली का कह सकते है। प्रतापसाहि, दास, कुलपति, श्रीपति म्रादि कई-एक म्राचार्य है जिन्हें हम प्रथम शैली का ही स्राचार्य सानते है। वास्तव मे इस शैली के प्रधान प्रतिनिधि ही चिन्तामिएा, कुलपित, श्रीपित श्रीर दास कहे जा सकते है। कुछ ऐसे स्राचार्य भी है जिनकी गराना दो शैलियों में की जा सकती है। देव, मतिराम, केशव श्रादि इसी प्रकार के श्राचार्यों में है। इस प्रकार उपयुक्त शैली-विभाजन में कवियों की ग्रवेक्षा ग्रन्थों को ही श्रधिक कहा जा सकता है। इस शैली में लिखे गए प्रधान ग्रन्थ निम्न लिखित है--१. चिन्तामिए : कवि-कुल-कल्पतरु, काव्य-विवेक । २. सेनापति : काव्य-कल्पदुम । ३. देव : शब्द-रसायन । ४. सूरत मिश्रः काव्य-सिद्धान्त । ५. कुलपति : रस रहस्य ।

मुकवि प्रताप विचारि चित्त, कीन्हों काव्य-विलास ॥

प्रतापसाहि—'काव्य-विलास' हस्तलिखित प्रति काशी नागरी प्रचारिगी सभा।

१. देखिये दास,—'काव्य-निर्णय' पृष्ठ २. ३।

२. लसत कुटज मयंक पलास वन, फूली सब साखा जो हरति त्र्यति चित्त है सेनापति ॥

या मे कुटज पद कलि-विरोधी है। श्रीपति॥

६. भिखारीदासः काव्य-निर्णय । ७. प्रतापसाहिः काव्य-विलास । ८. श्रीपतिः काव्य-सरोज । ६. सोमनायः रस-पीयुष-निधि ।

इस गंली के प्रन्थों में दृश्य-काव्य को छोड़कर शेष सभी काव्यांगों का वर्गन हुन्ना है। शब्द-शिक्त, काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, काव्य का प्रयोजन, काव्य का हेतु, सहृदय की परिभाषा, रस, भाव, भाव-भेद, रसाभास, गुगा, रीति, वृत्ति, श्रलंकार श्रादि श्रालोचना के प्रायः सारे सिद्धान्त पक्ष का विवेचम हुन्ना है। दृश्य-काव्य-निरूपण को रीतिकाल के सभी श्राचार्यों ने छोड़ दिया है, इसका कारण संभवत. हिन्दी में उस समय के नाटकों का श्रभाव ही है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, रीतिकाल का यह सिद्धान्त-निरूपण प्रायः विषय के साधारण-ज्ञान कराने के लिए ही हुन्ना है। इसीलिए उसमें गम्भीर विवेचन का भी श्रभाव है श्रीर दृश्य-काव्य का तो निरूपण किया ही नहीं गया।

दूसरी जैली के ग्रन्थों में शृद्धार-रस के वर्णन की प्रधानता है। ग्रन्य रसों का तो कहीं-कहीं निर्देश-मात्र है। केशव ने श्रपनी 'रिसकप्रिया' में मित्र श्रौर ग्रमित्र दोनों प्रकार के रसों का समावेश शृङ्कार में ही कर दिया है। देव ने वीर करुण, रौद्र ग्रौर भयानक रसों के श्रृङ्कार-मिश्रित रूप का वर्णन किया है। मितराम ने श्रन्य रसों की उपेक्षा की है। इस शैली के श्राचार्यों ने नायिका-भेद ग्रौर शृङ्कार रस को ही प्रधान रूप से वर्ण्य विषय बनाया है। शृङ्कार में भी संयोग शुङ्कार के वर्णन की ही श्रधिकता है। इसका कारण स्पष्टतः तत्कालीन व्यापक विलासिता की भावना है। रीतिकाल की कविता राजाग्रीं श्रीर बादशाहों के लिए मनोरंजन श्रीर उद्दीपन सामग्री भर रह गई थी। इस प्रकार वे श्रन्य साधनों की तरह कविता का उपयोग भी श्रपनी काम-वासना की तृष्ति के लिए करते थे। वियोग शृङ्गार मे वियोग की सभी श्रवस्थाग्रों का चित्रण हुन्ना है। पूर्वानुराग, मान, प्रवास, चित्र-दर्शन से प्रेम, प्रत्यक्ष-दर्शन से प्रेम, मानमोचन, हाव, भाव ग्रादि शृङ्कार रस के सभी ग्रंग-प्रत्यंगों का विशद वर्णन हुन्ना है। यह रीतिकाल का सबसे म्रधिक प्रिय विषय रहा है। इसकी दिव्ट से शक्ल जी ने इस काल को शृङ्कार काल कहना ग्रधिक समीचीन समभा है। इस काल के कवियों ने शृङ्गार रस के विभिन्न पदों के इतने सुन्दर उदाहरण उपस्थित किये है कि श्रन्य भाषाश्रों में ऐसे हृदयस्पर्शी मुक्तकों का इतना बड़ा भंडार मिलना प्रायः प्रसम्भव-सा है । रीतिकाल का कवि मानव-हृदय के इस पक्ष का कोना-कोना भांक ग्राया है। इसका कोई भी स्वरूप उसकी सहदयता ग्रौर मामिकता से बच नहीं पाया है। इस बीली की विशेष इल्लेखनीय पुस्तके निम्न लिखित है --

१. केशव : रसिक-प्रिया । २. देव : भाव-विलास, रस-विलास । ३. दास : रस-निर्गय । ४. पद्माकर : जगद्विनोद । ५. बेनी प्रवीन : नवरस-तरंग । --६. तोष : सुधानिधि ।

जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है कि इस शैली की पुस्तकों का उद्देश्य केवल शृङ्कार-रस-निरूपण है। शेष रसों का तो उल्लेख-मात्र है। विषय के लक्षरणों का तो साधाररण निर्देश भर किया गया है। स्राचार्यों की प्रतिभा के दर्शन तो उदाहरएों मे ही दृष्टिगत होते है। रस-निरूपएा में तो यह कमी और भी ग्रधिक ग्रखरती है। इन ग्राचार्यों ने एक-ग्राध पंक्ति में लक्षरा का निर्देश भर कर दिया है। मितराम ने तो अपने 'रसराज' का अधिकांश भाग नायक-नायिका-भेद में ही व्यतीत कर दिया है; शृद्धार रस के मुल विषय पर तो बहुत ही कम लिखा है। मितराम श्रीर पद्माकर ने भी पहले नायिका-भेद ही का निरूपण किया है। देव ने भी श्रपने 'भाव विलास' का श्रधिक श्रंश इसी पर व्यय किया है। मितराम ने विभाव, श्रनुभाव, स्थायी, संचारी ग्रादि रस के ग्रंगों के लक्षण नहीं दिये। उन्होंने उद्दीपन <sup>9</sup>, हाव, भाव ग्रादि का नामोल्लेख भर कर दिया है। देव ग्रौर पद्माकर इस विषय में कुछ प्रधिक चिन्तन-प्रधान कहे जा सकते हे। देव ने ग्रपने 'भाव विलास' में रस, भाव, स्थायी, संचारी हाव-हेला भ्रादि सभी के लक्षण दिये है। देव ने स्थायी भाव को 'रस' का म्रंकूर माना है। इस प्रकार प्राचीन साहित्य-शास्त्र के वासना-सिद्धान्त की स्रोर निर्देश कर रहे है । उन्होंने "रति" स्रौर "शृंगार" के लक्षरण भी दिये है। <sup>२</sup> देव ने संचारी भाव के दो भेद किये है। इन्होंने संचारी भाव में प्राचीन ग्राचार्यों द्वारा निरूपित सात्विक भाव ग्रौर संचारी बोनों का समावेश कर दिया है। वेद की श्रपेक्षा भी पद्माकर के रस-निरूपण मे विशेष प्रौढ़ता है। उन्होंने रस की व्याख्या भी की है। ग्रत्यन्त संक्षीप में संस्कृत के स्राचार्यों द्वारा मान्य रस के स्वरूप का थोड़ा दिग्दर्शन भर करा विया गया है। फिर भी रस के कुछ तत्वों का स्पष्ट निर्देश हो गया है।

चन्द कमल चन्दन अगर, ऋतु बन बाग बिहार ।
 उद्दीपन शृङ्गार के जै उज्जल संभार ॥मितराम—'रसराज' २८४ ॥

२. 'भाव-विलास' देव, पृष्ठ ६।

तै सारीर ६ त्रातर, विविध कहत भरतादि ।
 स्तंभादिक सारीर श्रह त्रान्तर निरवेदादि ॥

उन्होंने स्थायी भाव का रस रूप में परिएत हो जाना स्वीकार किया है। इसके स्रितिरक्त 'जगद्विनोव' में "रस" को ब्रह्मानन्द स्वरूप भी कह दिया गया है। शृङ्कार का लक्षण भी दिया गया है। यह लक्षण ग्रत्यन्त साधारण कोटि का है। इसमें "देव" के लक्षणों से कोई विशेषता नहीं है। हाँ, पद्माकर ने शृङ्कार के ग्रालम्बन, उद्दीपन ग्रादि का भी परिगणन कर दिया है। बेनीप्रवीन ने भी ग्रयके 'नवरस तरंग' में शृङ्कार का साधारण परिचय भर दिया है। शृङ्कार को रसराज तो माना गया, पर संस्कृत-साहित्य की तरह उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया गया। केवल कह भर दिया गया।

'चन्द्रालोक' के अनुकरए। पर अलंकार-निरूपए-शैली का प्रारम्भ तो बहुत पहले से ही हो चुका था। अकबर के दरबारी किंव करनेस ने इस विषय पर तीन ग्रन्थ लिखे थे, पर इस शैली की वास्तविक प्रतिष्ठा तो राजा 'जसवन्तिंसह' के द्वारा ही हुई। उन्होंने जयदेव के 'चन्द्रालोक' की शैली में ही दोहों में इस ग्रन्थ की रचना की है। एक ही दोहें की प्रथम पंक्ति में अलंकार का लक्षरए हैं तथा दूसरी पिक्त में उसका उदाहरए। अलंकार-निरूपएग की दूसरी शैली है, जिसमें एक छन्द द्वारा उसका उदाहरए। दिया गया है। यह शैली 'कुवलयानन्द' की शैली का अनुकरए। कही जा सकती है। 'भाषा-भूषए।' और 'चन्द्रालोक' की शैली अत्यन्त संश्लिष्ट है। ने किन यह दूसरी शैली किंद और अचार्यों के लिए अधिक सरल है। इस शैली में विवेचन की अधिक स्पष्टता और पूर्णता भी आ जाती है। रीतिकाल में प्रायः इसी शैली में अलंकार-निरूपएग अधिक हुआ है। इसमें लक्षरण और लक्ष्य दोनों की विश्वतता के लिए स्थान है। 'पद्माकर' ने अपने

१. मिलि विभाव अनुभाव पुनि संचारिन के वृन्द । परिपूरन थिर भाव सो सुख स्वरूप अप्रानन्द ॥ ज्यों पय पाय विकार कळु है ऋषि होत अनूप । तैसे ही थिरभाव को वरनत कवि रस रूप ॥

<sup>&#</sup>x27;पद्माकर-पचामृत' 'जगत्-विनोद' पृष्ठ ६०४, ६०५।

२. पद्माकर—'जगत्विनोद' पृष्ठ २००। देव—'भाव-विलास' पृ० ५।

सबको केशवदास हरिनायक है सिंगार । 'रसिकप्रिया' ॥
विमल शुद्ध सिंगार रस देव प्रकास अपनन्त ।
उड़ि-उड़ि खग ज्यों श्रोर रस न पावत अपन्त ॥

<sup>× × ×</sup> रसिन सार सिंगार रस प्रेम सार श्रङ्कार । देव-'शब्द-रसायन' ।

'पर्माकर-भुवएा' में इस शैली का भ्रतकरए किया है। 'भाषा-भवएा' की भ्रपेक्षा इस ग्रन्थ का ग्रलंकार-निरूपण श्रधिक स्पष्ट ग्रौर प्रौढ़ भी कहा जा सकता है। पर जसवन्तिसह का 'भाषा-भषरा' रीतिकाल के ग्रनेकों ग्राचार्यों के लिए ग्राधार-भूत प्रन्थ बन गया था। इसमें यद्यपि उदाहरणों का सौन्दर्य नहीं है, पर एक ही पंक्ति में ग्रलंकारों के लक्ष्मण ग्रत्यन्त स्पष्ट है। पाठ्य-पृस्तक के रूप में प्रयुक्त होने के उपयुक्त ग्रन्थ है। हरिहरनाथ ने ग्राप्ते ग्रन्थ में पहले कुछ छन्दों में सब भ्रलंकारों के लक्ष्मण दे दिए है श्रीर बाद में उनके उदाहरण दिये है। जसवन्तरिंह के 'भाषा-भृषण्' में ग्रत्यन्त संक्षेप मे सब ग्रलंकारों के लक्षण ग्रौर उदाहरए याद करने के योग्य शैली में लिखे गए है। इसका उद्देश्य प्रलंकारों का तर्कपूर्ण निरूपरा नहीं था। रीतिकाल के कुछ ग्राचार्यों में यह प्रौढ़ ग्रौर तर्कपूर्णं ग्रलंकार-विवेचन भी मिलता है। शम्भुनाथ ने गद्य में वात्तिक भी लिखा है। वंशीधर श्रौर दलपित ने श्रपने श्रलंकार-निरूपण में श्रपेक्षाकृत श्रिधिक प्रौढ़ता लाने के लिए गद्य का भी पर्याप्त प्रयोग किया है। पर उस समय तक गद्य का इतना विकास नहीं हो पाया था। इसीलिए उन्हें इस कार्य में इतनी सफलता नहीं मिल सकी। वास्तव में ब्रजभाषा में बहुन दिनों से पद्य-रचना की परम्परा ही चली ग्रा रही थी इसलिए वह पद्य के ही ग्रिधिक उपयुक्त हो चुकी थी। सिद्धान्त-निरूपण के लिए जिस सबलता श्रीर यथार्थ की निरूपगु-क्षमता की ग्रावश्यकता होती है उसका पद्य की भाषा में प्रायः ग्रभाव ही रहता है। पद्य में काव्योपयोगी माधर्य ही ग्रधिक रहता है। यही कारण है कि संस्कृत-ग्राचार्यों को भी गद्य का पर्याप्त ग्राश्रय लेना पड़ा है। रीतिकाल के कछ स्राचार्यों ने भी गद्य का प्रयोग किया श्रीर इस प्रकार उसमें निरूपए। की प्रौढ़ता भी ग्राई, पर ग्रत्यन्त सुक्ष्म विवेचन नहीं हो सका। फिर भी बलपित, वंशीधर भ्रादि कुछ भ्राचार्यों का विवेचन पर्याप्त प्रौढ़ है। उन्होंने उदाहरणों के स्थान पर स्वरचित पद्यों के म्रतिरिक्त हिन्दी-साहित्य के म्रनेक कवियों की रचनाग्रों का उपयोग किया है। इन्होंने केशव, गंग, बिहारी, मितराम श्रादि के छन्दों के उदाहरए। दिये है श्रीर श्रलंकारयुक्त श्रंशों का निर्देश कर दिया है। इस प्रकार ऐसे ग्रंशों का निर्देश कर देना विवेचन की प्रौढता का स्पब्ट परिचायक है। रीतिकाल का सबसे प्रधान विषय श्रलंकार ग्रीर नायिका-भेद-निरूपरा था। केवल प्रलंकार का निरूपरा करने वाले प्राचार्य भी नायिका-भेद को नहीं भूल पाए है । 'भाषा-भूषएा' में सर्वप्रथम थोड़ा-सा नायक-नायिका-भेद-निरूपण ही किया गया है। जिन श्राचार्यों ने सब काव्यांगों के साथ म्रलंकार-निरूपण किया है उन्होंने भी मन्य काव्यांगों की भ्रपेक्षा भ्रलंकार-निरूपण

को ही म्रयने ग्रन्थ मे म्रधिक स्थान दिया है। यह बात हम केशव की 'कविप्रिया' में देख चुके है।

इस शैली में लिखी हुई निम्न लिखित पुस्तकें विशेष उल्लेखनीय है— १. करनेसः श्रुति-भूषण । २. सूरित मिश्रः श्रलंकार माला । ३. भूपितः कर्णभरण । ४. जसवन्तसिंहः भाषा भूषण ।

रीतिकाल की यह प्रधान शैली थी, इसलिए इस शैली के ग्रन्थ-निर्माण में प्रायः सभी रीतिकालीन भ्राचार्यों ने सहयोग दिया है। जैसा कि निर्देश हो चुका है कि इस काल के कुछ ग्राचार्य वस्तुतः कवि ही थे। उनकी प्रतिभा का विकास काव्य-सुजन में ही हुन्ना है। पर काल की परम्परा ने उन्हें न्नाचार्य का भी कार्य करने के लिए बाध्य किया है। ऐसे ग्राचार्यों में मितराम श्रीर भूषण का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मितराम का 'ललित-ललाम', भूषएा का 'शिवराज-भूषरा' दूलह का 'कविकुल कर्णाभररा', ग्वाल का 'रसिकानन्द', प्रतापसाहि का 'म्रलंकर-चिन्तामिए।' ये सब उसी शैली के कहे जा सकते है। वास्तव में यह कोई विशेष भिन्न शंली तो नहीं कही जा सकती है। इसको भी हम 'क्वलया-नन्द' की शैलों के अनुकरण के अन्तर्गत ही ले सकते है। पर केवल अन्तर यही है कि इन्होंने भ्रलंकार-निरूपएा की वृष्टि से अपने ग्रन्थों की रचना नहीं की प्रतीत होती है। मुक्तक छन्दों की रचना के उपरान्त ग्रलंकार-लक्षरा का एक-एक छन्द लिखकर उदाहरणों के रूप मे ग्राने मुक्तकों का संग्रह कर दिया प्रतीत होता है। यही कारण है कि इस परम्परा के किव ग्रलंकारों के लक्षण भीर उदाहरए। दोनों की दृष्टि से इतने सफल नहीं हुए हैं। इन्होंने भ्रलंकारों के उदाहरण देने के लिए काव्य-रचना नहीं की थी। स्वाभाविक रूप में म्रालंकार प्रयुक्त हो गए है। फिर भी मितराम-जैसे एक-दो व्यक्तियों का ज्ञान ग्रत्यन्त सुक्ष्म है, इसलिए उनका निरूपएा भी ग्रन्य कवियों की ग्रपेक्षा कुछ त्रौढ़ है।

इस बात में किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि रीतिकाल की समीक्षा संस्कृत का अनुकरण-मात्र थी। प्राचीन आचार्यों ने जिन काव्यांगों का निरूपण किया है, उन्हों का स्थूल निर्देश-मात्र इस काल के आचार्यों ने कर दिया है। सूक्ष्म और गम्भीर विवेचन का अभाव तो अवश्य है, पर काब्य के प्रायः सभी अंगों की भलक अवश्य आ गई है। इसिलए शुक्ल जी का इस काल के सिद्धान्त-निरूपण को संस्कृत-साहित्य की उद्धरणी कहना बिलकुल ठीक है। हमें यह देखना है कि काव्य के विभिन्न अंगों के सम्बन्ध में रीतिकालीन आचार्यों का क्या दृष्टिकोण रहा है काव्य की परिभाषा-जैसे महस्वपूर्ण तथा गूढ़ विषय पर

रीतिकाल के ग्राचार्यों ने ग्रपनी लेखनी का ग्रपेक्षाकृत कुछ कम प्रयोग किया है। संस्कृत में इस विषय पर जितना विवेचन है, उसकी तरफ इन म्राचार्यों का ध्यान ही नहीं जा सकता। एक प्रकार से काव्य का यह ग्रंग उपेक्षित-सा ही रहा है। फिर भी रीतिकाल के भ्राचार्यों में यत्र-तत्र रस, ध्वनि, श्रलंकार भ्रादि पर जो विचार प्रकट किये है, जिस प्रकार का सामंजस्य इन्हें मान्य हुन्ना है, उससे इतना ग्रवश्य कहा जा सकता है कि उन्हें काव्य के प्रायः वे ही तत्त्व माम्य है जिनका उल्लेख मम्मट के 'काव्य प्रकाश' में है । दास, देव, कुलपति म्रादि कुछ ग्राचार्यों ने काव्य के प्रधान तत्त्व रस् शब्द, ग्रर्थ, ग्रलंकार ग्रौर दोषभाव माने है । वैसे ये तत्त्व संस्कृत-साहित्य के सभी श्राचार्यों को किसी-न-किसी रूप में मान्य हो गए थे। पर क्योंकि मम्मट ने इनका कुछ थोड़ा स्पष्ट निर्देश कर दिया था श्रीर रीतिकाल के प्रायः सभी श्राचार्यों ने मम्मट का ही श्चनकरण किया, इसलिए रीतिकालीन 'काव्य-परिभाषा' पर भी उनका ही प्रभाव कहना भ्रधिक समीचीन प्रतीत होता है । इस काल के सभी भ्राचार्यों ने 'रस' को ही काव्य की ब्रात्मा कहा है। संस्कृत-साहित्य में 'काव्य पृरुष' के रूपक का राजशेखर भ्रादि श्राचार्यों ने निर्देश किया है। उसीकी छाया इन श्राचार्यों में मिलती है। इनमें से केशव श्रादि एक-दो श्राचार्यों ने अलंकार को विशेष महत्त्व दिया है, यद्यपि काव्य में रस को इन्होंने भी प्रारा ही कहा है। शेष सभी ग्राचार्यों ने 'काव्य पुरुष' का वही प्राचीन रूपक लिया है ग्रौर इस प्रकार काव्य के तत्त्वों में वही परम्परा-प्राप्त समन्वय उन्हें मान्य है। इसी समन्वय में रीतिकालीन ब्राचार्यों ने काव्य-स्वरूप का संकेत भर कर दिया है। केशव ने 'सूबरएा' श्रौर 'सूवत' कहकर सुन्दर वर्एा श्रौर छन्दों का भी काव्य-स्वरूप में समाहार कर लिया है।

रीतिकाल के प्राचार्यों ने केवल काव्य-तत्त्वों के द्वारा काव्य-लक्ष्मण का

व्यंग जीव ताको कहत, शब्द ऋर्थ है देह।
 गुनजुत भूपन भूपने दूषत दूषन देह।। 'रस-रहस्य', कुलपित।।
 रस किवता को ऋंग, भूषत है भूषन सकल।
 गुन स्वरूप श्री रंग, दूषन करै कुरूपता।। काव्य-निर्णय।।
 किवता विनता रसभरी, सुन्दर सोई सुलाल।
 विन भूपन नहीं भूषहीं, गहे जगत् की साल।। उत्तमचन्द: ऋलंकार।।
 जदिष सुजाति सुलच्छनी सुवरन सरस सुवृत्त।
 भूपन विना विराजई किवता, विनता, मित्त।। 'केशव'।।

निर्देश नहीं किया है। प्रतायसाहि ने ग्रयने काव्य-लक्ष्मण में मम्मट, विश्वनाथ म्रादि म्राचार्यों के लक्ष्मणों के म्रन्वाद दिये है। ये छायानुवाद कहे जा सकते है। इनमें प्रायः उन प्राचार्यों के मत का सारांश ग्राया है। कहीं-कहीं लक्षण में जो बात नहीं कही गई है, उसका भी समावेश प्रतापसाहि ने कर लिया है। साहित्यदर्पणकार के काव्य-लक्षण के नाम से जो लक्षण दिया गया है। वह 'साहित्य दर्पग्' के लक्ष्मण का श्रनुवाद नहीं है। पर जिन तत्त्वों का समावेश लेखक ने किया है, उनको श्राचार्य विश्वनाथ की दृष्टि से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह उन्होंने मम्मट के काव्य-लक्षण में रमणी शब्द का प्रयोग किया है, जो उनके मल लक्षरण में कहीं नहीं है। विश्व-विलास' के लेखक ने 'काव्य-प्रदीप' का लक्षरा भी दिया है। 3 इन तीनों लक्षराों में सामंजस्य स्थापित करके किसी एक निश्चय पर पहुँचने की प्रवृत्ति नहीं है। कुलवित ने काव्य-प्रकाशकार के मत के साथ ही श्रपना काव्य-लक्ष्मण भी दिया है। इस लक्षरण में लेखक ग्रनेक ग्रन्थों के मन्थन का संकेत कर रहा है। सोमनाथ ने 'रस-पीयुषनिधि' मे ग्रपने काव्य-लक्षरा में कवि-कर्म ग्रीर पिंगल-मत-म्रनुरूपता का भी उल्लेख किया है। काव्य के विभिन्न तत्त्वों की परिगराना से उसके स्वरूप का वर्णन-मात्र है। "

दास ने भ्रपने 'काव्य-निर्ण्य' में यश श्रीर स्रथं-प्राप्ति को काव्य का प्रयो-जन कहा है श्रीर तुलसी-जैसे महान् कवियों के लिए ही यश को ही काव्य का प्रयोजन माना है। इस प्रकार धर्म, स्रथं, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग की प्राप्ति ही का

१. रसयुत व्यंग प्रधान शब्द ऋर्थ शुचि होई।
उिकत युक्ति भूषण सिहत काव्य कहावे सोई॥ प्रतापसाहि—'काव्य-विलास'॥
पृष्ठ १: २ हस्तिलिखित प्रति। काशा नागरी प्रचारणी सभा।

२. गुण्युत सब दूषन रहित काव्य-ऋर्थ रमणीय। स्वल्प ऋलंकारयुत काव्य को लच्चण कहि कमनीय।। वही।।

श्रद्भुत बातन ते जहाँ उपजत श्रद्भुत श्रर्थ।
 लोकोत्तर रचना जहाँ कहाँ सुकाव्य समर्थ॥ वही॥

४. दोष-रिहत स्रघ गुण सिहत कहुँ स्रल्पालंकार। शब्द स्रघ स्रर्थ सो कवित्त है ताको करो विचार॥ कुलपित-'रस-रहस्य'॥

५. सगुन पदारथ दोष बिनु पिंगल मत्त श्रविरुद्ध । भूषन जुत किव कर्म जो सो किवता किह शुद्ध ॥ सोमनाथ-'रस पीयूषनिधि'हस्तिलिखित प्रति,काशी नागरी प्रचारिणी समा ।

साधन कहने की परम्परा, रीतिकाल में भी रही है। कुलपित श्रपने 'रस-रहस्य' में काव्य के उन्हीं प्रयोजनों का संकेत कर रहे हैं जो मम्मट को मान्य है। पर वह प्रौढता श्रौर स्पष्टता नहीं है। श्रीचार्य भिखारीवास ने शिक्त, निपुराता, श्रौर श्रभ्यास तीनों के सिम्मिलित रूप में काव्य का हेतु कहा है। उन्होंने रथ के रूपक द्वारा श्रपचे इस मन्तव्य को बिलकुल स्पष्ट कर विया है। जैसे एक चक्र से रथ नहीं चलता उसी प्रकार एक से काव्य-सूजन नहीं होता। काव्य के प्रधान प्रयोजन श्रानन्व पर भी विचार हुश्रा है। काव्य-सूजन श्रौर श्रनुशीलन दोनों ही में श्रीनन्व है।

काव्य में रस की जो गौरव प्राप्त हो चुका था, उसमें रीतिकाल में न्यूनता ग्रा जाना संभव नहीं था ग्रौर न कभी संभव होगा। रीतिकाल के ग्राचार्यों ने भी रस का पर्याप्त विवेचन किया है। रसों की संख्या में वृद्धि ग्रथवा कमा तो इस काल के भ्राचार्यों द्वारा नहीं हो सकी। यह काल मौलिक उद्भावना ग्रौर प्रौढ़ विवेचन का काल तो था नहीं। इस काल की तथाकथित मौलिक उद्भावना पर ग्रागे विचार किया जायगा । यहाँ पर तो हमें रीतिकालीन म्राचार्यों द्वारा रस-स्वरूप का जो अतिपादन हुम्रा है इसी पर विचार करना है। रस की परिभाषा बहुत कम श्राचार्यों द्वारा दी गई है। इस काल तक "रस" शब्द ग्रपने विशिष्ट ग्रथं में इतना रूढ़ हो गया था कि संभवतः ग्राचार्य इसके स्वरूप-निरूपण को पिष्टपेषण समभने लगे थे। वस्तुतः ऐसे गम्भीर विषय पर लेखनी उठाना इस काल के भ्राचार्य का काम भी नहीं था। फिर भी कतिपय श्राचार्यों में इस विषय का भी विवेचन किया है। यद्यपि यह कहने की भी कोई श्रावश्यकता नहीं है कि यह निरूपए। भी संस्कृत-साहित्य की छाया-मात्र है। "रस" की परिभाषा के सम्बन्ध में रीतिकालीन श्राचार्यों का क्या मत है, इसका कुछ थोड़ा-सा दिग्दर्शन इसी प्रध्याय में पहले हो चुका है। रस की अनुभूति केवल सहृदय व्यक्ति को ही होती है, इसका संकेत बास ने ग्रवने 'काव्य-निर्णय' में तथा देव ने 'शःव-रसायन' में किया है।

१. जस संपति स्नानन्द स्रिति दुरितन डारे खोइ ॥ कुलपति —'रस-रहस्य'॥

२. सक्ति किवत बनाइबं को जेहि जन्म नच्च में दीन्ही विधाते। काव्य की रीति सिखी सुकवीन्ह सों देखो-सुनी बहु लोक की बातें। दास हैं जामें एकत्र ये तीनि बनै किवता मनरोचक ताते।। 'काव्य-निर्णय' पष्ठ ५॥

३. क व्य-निर्णय (दास), पुष्ठ ४।

देव ने रस के इस शास्त्रीय पक्ष की ग्रौर भी विशद व्याख्या की है। जन्मगत संस्कार तथा विधिगत कृपा का फल कहा है। वृक्ष के रूपक का ग्राश्रय लिया है। स्थायी, संचारी ग्रादि सभी तत्त्वों से परिपक्व होकर रस-रूपी फल कैसे टपकता है, देव ने स्पष्ट कर दिया है। इसमें शास्त्रीय प्रामाणिकता है। देव ने ग्रपने 'शब्द-रसायन' में विभावों को रस को उत्पन्त करने वाले, ग्रमुभावों को ग्रमुभव कराने वाले तथा सात्विकों को रस भलकाने वाले कहा है। इस प्रकार रस का ग्रपने इन हेतुग्रों से क्या सम्बन्ध है, यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। वेव ने स्थायी भाव का ही रस के रूप में परिणित हो जाना स्वीकार किया है। उन्होंने ग्रपने 'शब्द-रसायन' में "रित चिढ़ होत सिगार रस" ग्रादि लिखा है। उन्होंने ग्रपने 'शब्द-रसायन' में "रित चिढ़ होत सिगार रस" ग्रादि लिखा है। उन्होंने ग्रपने 'शब्द-क्तपतरु' में चिन्तामिण ने वासना-रूप स्थायी-भाव का ही रस-रूप में ग्रभिव्यक्त होना माना है। कुलपित भी ग्रपने

२. रस ब्राकुर थाई विभाव रस के उपजावन, रस ब्राकुभव ब्राकुभाव सात्विकी रस भलकावन, छिन-छिन नाना रूप रसिन संचारी उभकी, पूरन रस संजोग विशद रस रंग समुभकी, ये होत नायकादीन में, रत्यादिक रसभाव घट, उपजावत शुङ्कारादि रस गावत नाचत सुकवि नट।।

देव-- 'शब्द रसायन' वृष्ठ २६ ॥

रित चिद्ध होत सिंगार रस हॉ सि चिद्धि कै हास ।
 करुग सोक चिद्ध एउ रस, रिस चिद्ध करत प्रकास ।।

देव--'शब्द रसायन', पृष्ठ २६

४. थाई सो भाव यह किहए बसत वासना रूप। व्यक्ति विभावादिकिन मिलि रस है लसत स्रान्प।।

१. चित थापित थिर बीज विधि होत ग्रंकुरित भाव ।
चितव दिलत दल फूलि फल वरनत सरस मुभाव ।।
खेत बीज ग्रकुर सिलल साखा दल फल फूल ।
ग्राठ ग्रंग रस ग्रपर तर चुवत ग्रमीरस मूल ।।
खेत पात्र प्रारब्ध विधि बीज मुग्रंकुर जोग ।
सिलल नेह भाव मुविटप छंद पात्र परिभोग ॥
ग्रालकार शब्दार्थ के फूल-फलिन ग्रामोद ।
मधुर सुजस रस ग्रमर तर ग्रमी-रस मोद ।। देव-'शब्द रसायन', पृष्ठ २८ ।

'रस-रहस्य' में इस मत का समर्थन कर रहे है। वे कहते हैं कि विभाव, मनुभाव द्वारा ग्रभिव्यक्त जो स्थायी भाव है, वही रस कहलाता है। कुलपति का यह विवेचन प्राचीन श्राचार्यों के मत का श्रधिक प्रौढ़ श्रीर सुक्ष्म निरूपए। है। गुलाम नबी ने भी श्रपने 'रस प्रबोध' में यही माना है। र प्रतापसिंह ने भी शुरमत को उद्धृत करते हुए विभावादिक से ग्रभिव्यक्त स्थायी भाव को ही रस कहा है। <sup>3</sup> रीतिकाल के म्राचार्यों ने मम्मट का मत ही भ्रपनाया है। रसगंगाधरकार के प्रौढ विवेचन की स्रोर उनका ध्यान नहीं गया है। रीतिकाल का स्राचार्य इस विवेचन में बहुत गहराई तक नहीं जा सका। वह यह प्रति-पादन कर पाया कि चैतन्य ही स्थायी भाव के श्रावरण से रस रूप में भासित होता है भ्रथवा चैतन्य के भ्रानन्द में स्थायी भाव ही भ्रानन्दरूप हो जाता है। रसिक गोविन्द ने रस-निरूपरा में विशेष चिन्तन ग्रौर विश्लेषरा का परिचय दिया है। इन्होंने गद्य का प्रयोग किया है। गद्य का विकास नहीं हो पाया था, इसलिए विषय-निरूपण की गम्भीरता के उपयक्त भाषा में सबलता श्रीर श्रभिव्यंजना की सफलता तो नहीं ग्रा पाई है। पर फिर भी रीतिकालीन ग्रन्य ग्राचार्यों की म्रपेक्षा इनका निरूपएा पर्याप्त प्रौढ़ कहा जा सकता है। इन्होंने म्रपने मत में भरत, मम्मट म्रादि के प्रमाणों का भी म्राश्रय लिया है, उनके मतों का निर्देश किया है, तथा श्रन्त में रस को विशुद्ध, श्रखण्ड, सत्वप्रकाश, वेद्यान्तर-संस्पर्श-शन्य, ब्रह्मास्वाद, सहोदर श्रानन्द कहकर उसके परम्परा से मान्य स्वरूप को स्पष्ट कर दिया है। रस का यह स्वरूप संस्कृत के सभी ग्राचार्यों को मान्य है, 'साहित्य-दर्पण' के ''सत्वोद्रेकात्'' की तो इसमें स्पष्ट छाया ही है। ह रस के

मिलि विभाव अनुभाव अह संचारी सु अन्प ।
 व्यंग कियो थिर भाव जो सोई रस सुख भूप ॥

२. भावहि ते रस होत है समुिक लेहि मन माँ हि।

मिलि मिलि विभाव-स्रनुभाव मिलि-मिलि संचारी भाव ।
 व्यंग होत थाई तहाँ रस किह सो किव राव ॥
 'काव्य विलास' हस्तिलिखित प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा ॥

४. अप्रन्य ज्ञान रहित जो आनन्द सो रस । प्रश्न : अप्रन्य ज्ञान रहित आनन्द तो निद्रादि हैं । उत्तर : निद्रा जड़ है यह चेतन । भरत आचार्य सूत्र कर्ता का मन, विभाव, अप्रनुभाव, सचारी भाव के जोग में रस सिक्ति । अप्रन्य काव्य-प्रकास को मत कारण काज सहायक है जो लोक में इन ही की नाट्य में काव्य में विभाव संज्ञा अप्रथ है । रोका कर्ता का मत तथा साहित्य-दर्पण

श्रानन्द-स्वरूप का निर्देश कुलपित भी करते है। वे श्रभिनव गुप्त का रस-सम्बन्धी दृष्टिकीए। उद्धृत कर रहे है । रस-निष्पत्ति के सम्बन्ध में संस्कृत में कई सम्प्रदाय थे। उनमें चार तो ग्रत्यन्त प्रसिद्ध ही है। रीतिकाल के ग्राचार्यों ने ग्रपने ग्रन्थों में कहीं-कहीं उनका भी संकेत किया है। उत्पत्तिवाद, ग्रनमितिवाद, मिक्तवाद, श्रीर श्रभिव्यंजनावाद--इन चारों ही सम्प्रदायों का साधारण-सा परिचय मिल जाता है। सरदार किव ने 'मानस-रहस्य' मे ये चारों मत उद्धृत किये है। वे इनके सम्बन्ध में 'सभाप्रकाश' नामक संस्कृत-ग्रन्थ का मत उद्धृत करते है। गद्य में इन प्रतों का कुछ थोडा-सा श्रालोचनात्मक निरूपण तथा म्रन्मति म्रादि वादों का खंडन भी है। उपर्युक्त पुस्तक के लेखक ने म्रिभिनव गुप्त के श्रभिव्यक्तिवाद को सर्वसम्मत कहा है। इससे वे भी इस मत का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। रीतिकाल के स्राचार्यों ने स्पब्टतः किसी मत का श्रपने-श्रापको श्रन्यायी नहीं कहा है। कुलपति, दास, चिन्तामिए, प्रतापसाहि म्रादि प्रथम शैली के प्रायः सभी म्राचार्य म्रिभनव गृप्त के सिद्धान्त की मानने वाले है। यद्यपि इन्होंने स्पष्टतः इसको कहीं भी स्वीकार नहीं किया है परन्तु उनका ध्वनि-सिद्धान्त का समर्थक होना ही इस ग्रनुमान के लिए पर्याप्त कारए हैं। देव भट्ट लोल्लट के उत्पत्तिवाद का समर्थक है। विभावों को रस की 'उद्भावना' कहा गया है। देव ने विभावादिक नायिका स्रादि में रस की स्थिति मानी है। नट के म्रिभिनय में कौशल से रस की उत्पत्ति होती है। र प्रतापसाहि द्वारा उद्धृत शुरमत को हम पहले देख चुके है, वे भी ग्रभिव्यंजना के समर्थक

का सत्व, विशुद्ध, श्रंखंड, स्वप्रकाश, श्रानन्द चित्त श्रात्मज्ञान। 'रसिक गोविन्द', हस्तलिखित प्रति से ।

<sup>---</sup>वही ।

प्रतीत होते हैं। लेखक ने ग्रपने 'काव्य-विलास' में इन वादों के नाम ियना विये हैं।' रीतिकाल के प्रायः सभी ग्राचार्यों को "नव रस" का ही सिद्धान्त मान्य हुग्रा है। पर कुछ ग्राचार्यों ने भेदों ग्रीर उपभेदों द्वारा इस संख्या को बढ़ाने की भी चेष्टा की है। केशव ने ग्रपनी 'रिसकिप्रिया' में दो मूल भेद माने हैं, प्रच्छन्न ग्रीर प्रकाश । इन भेदों की दृष्टि से उन्होंने भाव, नायक, नायका ग्रादि के भी उदाहरण दिये हैं। लेकिन केशव का यह विभाजन किसी प्रकार भी महत्त्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। परवर्ती किसी भी ग्राचार्य ने इसका अनुकरण नहीं किया। देव ने ग्रवश्य माना है। देव में रस के भेदोपभेद मानने की प्रवृत्ति बहुत ग्रधिक है। उन्होंने प्रधान रस नाटक में ग्राठ ग्रीर काव्य में नौ माने हैं। उर इनके कई ग्रीर भेद कर दिए हैं। "करण रस" के पांच भेद र तथा वीभत्स के दो भेद माने हैं। 'भवानी विलास' में उन्होंने शान्त रस के भी भेद कर दिए है, शुद्ध शान्त ग्रीर भिवत शान्त।

संस्कृत-साहित्य में ग्रत्यन्त प्राचीन काल से ही एक रस को प्रधान तथा अन्य सभी को गौगा मानने की प्रवृत्ति बहुत से ग्राचार्यों में रही हैं। इसका दिम्दर्भन पीछे हो चुका है। रीतिकाल के ग्राचार्यों ने इसमें संस्कृत के ग्राचार्यों

रें. 'काव्य विलास' हस्तालेखित प्रति, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, पृष्ठ ३३-३४ ।

देव कहें प्रच्छन्न सो, जाकी दूरि विलास।
जानत जाकों सकल जन, बरनै ताहि प्रकास।।
शुभ संयोग वियोग पुनि, दोऊ शृङ्कार की जाति।
पुनि प्रच्छन्न प्रकास करि, दोऊ है-है भाँति॥
केशव—'रसिक प्रिया'।

३. यहि भाँ ति स्त्राठ विधि कहत किय, नाटक मत भरतादि सब । स्त्रास सात मतन मत काव्य के, लोकिक रस के भेद नव ॥ देव—'भाव विलास', तृतीय विलास, पृ० ६८ । नाटक मत, स्त्राठे विन सात, समै-समै भाविन ते निकसे । देव—'शाब्द रसायन', पृ० २६ ।

४. करना, ऋति करना महा करन लघु हेत। एक कहत है पाँच ये, दुख में सुखहि समेत।। देव—'शन्द रसायन' पृ० ३८॥

भ. निंद्य कमं किर, निंद्य गित, सुनै कि देखे कोय ।
 तन संकोच मन संभ्रमन, द्विविधि जुगूपन होय ॥ 'शब्द रसायन', पेज ४४॥

का अनुकरण किया है। उसमें से अधिकांश ने शुङ्कार को ही प्रधान माना है भीर उसीमें ग्रन्य रसों का समावेश कर दिया है। संस्कृत में तो शृङ्कार के श्रीतिरिक्त शान्त, करुए श्रादि रसों से भी श्रन्य रसों की उत्पत्ति श्रथवा उन्हीं में पर्यवसान का प्रतिपादन हुन्ना है। पर रीतिकाल में यह गौरव केवल शृंगार को ही प्राप्त हो सका है। देव ने शृङ्खार, वीर, रौद्र भ्रौर वीभत्स ये चार प्रधान रस माने है ग्रीर इन्हीं से शेष चार रसों की उत्पत्ति मान ली है। उपर्युक्त चार प्रधान रसों से कमशः हास्य, करुए, ग्रद्भुत ग्रीर भयानक की उत्पत्ति मानी है। शान्त स्वतन्त्र है। बाद में तो इन नौ रसों में से केवल तीन ही प्रधान रह गए, श्रांगार, वीर भ्रौर ज्ञान्त तथा इन्होंमें ज्ञेष रसों का समाहार कर लिया गया। दें 'भवानी विलास' में तो वीर श्रौर शान्त रस का भी शृङ्कार मे ही समावेश कर लिया गया है। 'शब्द रसायन' की दृष्टि से संयोग शुङ्कार में हास्य, वीर श्रीर श्रद्भुत तथा शेष सभी का वियोग में मन्तर्भाव है। वीभत्स ग्रौर शान्त दोनों में ग्रा सके है।<sup>3</sup> शृङ्कार के 'रसराजत्व'' को रीतिकाल के ग्राचार्यों ने संस्कृत के ग्राचार्यों से भी ग्रधिक बढ़ा दिया । वे "रसनिसार सिंगार रस" कहकर ही नहीं रह गए, म्रपित उन्होंने प्रकृति-पुरुष के शृङ्कार मे भी रसों का समावेश मान लिया।

देव-- 'शब्द रसायन', पेज ३१।

होत हास्य सिंगार ते, कस्न रीद्र ते जानु ।
 वीर जनित ऋद्भुत कही, वीमत्स से भयानक ।।

२. तीनि मुख्य नव ही रसिन, हैं-हैं प्रथमिन लीन। प्रथम मुख्य तिनन में, दोऊ तेहि ऋषीन॥ हाव भाव सिंगार रस, रुद्र करुन रस बीर। ऋद्भुत ऋरु वीभस्स संग, सातो बरनत धीर॥

३. सो संयोग वियोग भेद, शृङ्कार दुविध कहु, हास्य, वीर, ऋद्भुत संयोग के संग सग लहु, ऋर करुना, रौद्र, भयान भये, तीनों वियोग ऋग । रस वीभत्स एक सात दोऊ दुहून संग, यह सूच्म रीति जानत रसिक, जिसके ऋनुभव सब रसिन । नवहूँ सुभाव भाविन सहित, रहत मध्य शृङ्कारनिन ॥ देव—'शब्द रसायन', पेज ५८ ।

४, प्रकृति-पुरुष-श्रङ्गार मे नीरस की संचार

देव ने श्रञ्जार को ग्राकाश तथा ग्रन्य रसों को पक्षी कहा है। वे सब इसी में माभय लेते हैं। बेनी प्रवीन भी इसे रसराज कहते हैं। वास ने शृङ्कार रस के साथ वात्सल्य, मुनि-रति, देव-रति ग्रादि का भी निरूपण किया है। पर प्राचीन ग्राचार्यों की परम्परा के ग्रनकल इनको भाव की कोटि में ही रखा है, -रस-कोटि में नहीं। दास ने भी हास्य के स्मित ग्रादि प्राचीन ग्राचार्यों द्वारा मान्य भेद नहीं दिये है। उन्होंने श्रपने 'काव्य-निर्एय' में रसाभास, भाषा-भास, भावसन्धि, भावशान्ति, भावोदय श्रौर भावशबलता पर भी विचार किया है। इनके सामान्य लक्ष्मण तथा उदाहरण भर दे दिये गए है। र विवेचन का तो सर्वत्र ग्रभाव है ही । दोषों के सम्बन्ध में केशव ने जो-कुछ लिखा है, उसका निरूपरा इसी भ्रध्याय मे पहले हो चका है। दोष की सामान्य व्याख्या नहीं हुई है। दास, देव ग्रादि कतियय ग्राचार्यों ने "रस-दोष" पर भी विचार किया है। देव ने तो केवल कछ दोषों के नाम गिनाकर उदाहरए। दे दिये है। 3 दास ने ग्रपने ग्रन्थ में "रस-दोष" पर प्राचीन परम्परा के ग्रन्कुल विचार किया है। उन दोषों के लक्षण भी दिये है। रस ग्रौर भाव की शब्द-वाच्यता, विभाव, ग्रनुभाव की क्लिब्ट कल्पना, भावादिक की रस की दृष्टि से प्रतिकृलता, द्यंग का श्रंगी की श्रपेक्षा श्रधिक वर्णन, श्रसामयिक वर्णन, प्रकृति-विपर्यय न्नादि दोषों के सामान्य लक्षरा तथा उदाहररा दिये है। <sup>४</sup> देव ने म्नपने 'शब्द-रसायन' में मित्र श्रौर श्रमित्र रसों का भी दिचार किया है। 'रीति-काल में रसों के सभी श्रंगों पर विशद विवेचन श्रवश्य हुन्ना है, पर रस की

जैसे यह त्राकाश में घटत त्राकास प्रकास जगत मुख्य श्रङ्कार में नवरस भलकत थत्र ज्यों कंकन मिन कंकन को ताहि में नदरत्म बाहेर भीतर भाव ज्यों रसिन करत संचार। त्यों ही रस भावन सहित संचारी सिंगार। देव—'शब्द-रसायन' पेज ५८।

१. देव-'शब्द-रसायन'। वेनी प्रवीन--'नवरस-तरंग'।

२. दास—'काव्य निर्ण्य', पेज ३१:४२ ।

सरस निरस सन्मुख विमुख स्वपर निष्ट पहिचानि
 मीत श्रमीत उदास चित उचित सुचित बखानि। देव —'शब्द-रसायन'
 पेज ५०।

४. दास—'काव्य-निर्णय' पृष्ठ २७२:२८२ ।

देव—'शब्द रसायन' पृष्ठ ४७ ।

स्थित, रस श्रीर स्थायी के सम्बन्ध का जो निरूपण संस्कृत-साहित्य में हुश्रा है, उसके गम्भीर विवेचन की तरफ इन श्राचार्यों का ध्यान नहीं जा सका। यही कारण है कि 'भरत-सूत्र' के ध्याख्याताश्रों के जो श्रनेक सम्प्रदाय बन गए थे उनकी भलक-मात्र ही श्रा सकी। "रस-व्याख्या" में 'भरत सूत्र' का संकेत 'रिसक-गोविन्द' ने किया है। रस के उत्पत्ति, श्रनुमिति, मुक्ति श्रथवा श्रभि-व्यक्ति श्रादि किसी वाद का विश्लेषणात्मक समर्थन या खंडन कहीं नहीं हुशा। साधारण संकेत भर है; दूसरे का निरूपण पहले हो चुका है। रीतिकाल इतने गम्भीर विवेचन के लिए उपयुक्त काल नहीं था। उन्होंने भाव को रस के अनुकूल विकार श्रीर हृदय की वासना कहा है।

इस काल में स्थायी, संचारी, श्रनुभाव, हाव हेला श्रादि पर भी श्राचार्यों ने बहुत-कुछ लिखा है। कुछ श्राचार्यों ने भाव के लक्षण भी दिये है। भसंस्कृत के श्राचार्यों में शान्त के स्थायी भाव के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद भी रहा है। स्थायी श्रौर संचारी के सामान्य लक्ष्मण का भी पर्याप्त गम्भीरता पूर्वक विश्लेषण हुन्ना है। ये नौ ही स्थायी भाव क्यों माने जायँ, क्या, सभी संचारी भाव स्थायी की कोटि में श्राकर रस रूप में परिएात नहीं हो सकते श्रादि श्रनेक मौलिक प्रक्तों पर विचार हम्रा है। पंडितराज ने रसों की श्रनेकता स्वीकार भी की है। पर केवल भ्राचार्य-परम्परा को ग्रक्षण रखने के लिए उनकी संख्या नौ ही रखी है। रीतिकाल के स्राचार्य समीक्षा की उसी परिपाटी को लेकर चले है, लेकिन इतने गम्भीर प्रक्तों की तरह उनका ध्यान ही नहीं जा सका। इसलिए इस काव्य में स्थायी संचारी श्रादि पर बहुत साधारए। सा विवेचन हुआ है। उनका परिचय भर दे दिया गया है। संच।रियों की संख्या ३३ मानी गई है। देव ने 'छल' को मानकर ३४ कर दी है। पर स्वयं देव ने ही ग्रपने 'शब्द-रसायन' में यह संख्या ३३ ही रखी है। स्राचार्य शुक्ल भी उसे उचित नहीं समभते। छल का समावेश श्रवहित्थ में हो जाता है। देव ने संचारी के दो मूल भेद किये हे शारीर श्रीर श्रांतर । दिशारीर से उनका सात्विक भावों से तात्पर्य है भ्रौर श्रांतर संचारी वे ही परम्परागत संचारी भाव है। इनमें कोई

श. थाई सो भाव यह बसत वासना रूप । चिंतामिण्— 'कविकुल कल्पतर' ।।
 रस ऋनुकूल विकार जु होत तासौ भाव कहत कवि लोग । सोमनाथ— 'रस-पीयृषनिधि' ।।

ते सारीर ६ त्रांतर, द्विविध कहत भरतादि ।
 स्तंभादिक सारीर श्रक, त्रांतर निरवेदादि ॥ देव — भाव विलास २१ ॥

नवीनता नहीं है, इनका भ्रागे विवेचन किया जायगा।

श्चलंकार-श्वलंकर ग्रौर नायिका-भेद रीतिकाल के सबसे प्रिय विषय प्रतीत होते हैं। प्रायः सभी भ्राचार्यों ने इन दो विषयों पर भ्रपनी लेखनी चलाई है। इस काल में श्रलंकार-निरूपएा में शैली श्रौर सामग्री दोनों ही दुष्टियों से 'चन्द्रालोक' भ्रौर 'कुवलयानन्द' का श्रनुकरण हुन्ना है । केशव ने दंडी को श्राधार मानकर ग्रपनी 'कविप्रिया' की रचना की थी, लेकिन परवर्ती ग्राचार्यों ने दडी के 'काव्यादर्श' की ग्रपेक्षा जयदेव के 'चन्द्रालोक' को ग्राधार बनाना ग्रधिक समीचीन समका। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि रीतिकाल के श्राचार्यों ने संस्कृत का ग्रक्षरशः श्रन्वाद कर दिया है। उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों की छाया-मात्र ली है। वैसे तो भ्रगर ये ग्राचार्य संस्कृत-ग्रन्थों का भ्रनुवाद कर देते तो हिन्दी को ग्रधिक प्रौढ़ समीक्षा-शैली प्रदान कर जाते। इस छाया-मात्र के ग्रहरण करने के काररण श्रपेक्षित गाम्भीर्य श्रौर श्रौढ़ता नहीं श्रा पाई है। केशव की 'कविप्रिया' के भ्रलंकार-निरूपण के सम्बन्ध में हम पहले विचार कर चुके है। रीतिकाल में ग्रलंकार-निकारण केशव की 'कवित्रिया' के श्राधार पर न होकर सीधा 'चन्द्रालोक' के श्रनुकरण पर हुग्रा। यशवर्तासह का 'भाषा-भूषण' एक प्रकार से 'चन्द्रालोक' का श्रनुवाद ही है। श्रागे पद्माकर श्रादि ने 'भाषा-भृषए।', 'चन्द्रालोक' ग्रौर 'कूवलयानन्द' तीनों से ही सहायता ली है। 'भाषा-भूषए। के सम्पादक ने भ्रालोचकों के इस मत का खंडन किया है कि उक्त ग्रन्थ 'चन्द्रालोक' का ग्रक्षरशः श्रनुवाद है। उनका यह कहना ठीक है कि 'भाषा-भूषएा' के लेखक के सामने सस्कृत के ग्रौर भी ग्रन्थ थे ग्रौर उन्होंने स्वतन्त्र बिन्तन से भी काम लिया है। जयदेव ने श्रपह्म ति के केवल चार भेद माने हे श्रीर यशवंतसिंह ने छे। कहीं-कहीं 'वन्द्रालोक' से साधारण-सा भेद तो है, पर प्रायः उसी की वस्तु श्रीर शैली का श्रनुकरए है। ब्रजरत्नदास ने जितने उदाहरण दिये हे, उनमें वैषम्य की श्रपेक्षा साम्य ही श्रधिक है। भ्रांतापह्मुति तथा पर्यस्तावह्नुति के लक्षराों से तो ग्रनुवाद स्पष्ट ही है। १ इनके उदाहरराों में भी साम्य है।

म्रालंकार शब्द के भ्रार्थ में भ्राभिनव गुप्त तथा मम्मट से पूर्व प्रायः एक

भ्रांतापह्नुतिरन्यस्य शकया तथ्यनिर्ण्ये।
 शरीरे तव सोत्कर्ष ज्वरः किं न सिख समरः ॥ चन्द्रालोक ॥
 भ्राति ऋपह्नुति वचन सों भ्रम जब पर को जाइ ।
 ताप करत है ज्वर नहीं सखी मदन तप ऋाइ ॥ यशवन्तसिंह—भाषा-भूष्रण ॥

श्रव्यवस्था-सी थी। उसका एक व्यापक श्रर्थ लिया जाता था। श्रलंकार श्रीर श्रलंकार्य में कोई विशेष श्रन्तर नहीं समभा जाता रहा। बाद में धीरे-धीरे श्रलंकार श्रौर श्रलंकार्य का भेद कुछ विशेष स्पष्ट भी होने लगा था, पर फिर भी ग्रलंकार शब्द में ग्रर्थ की बहुत व्यापकता थी। कुन्तक श्रीर भामह ने वकोक्ति को हो इनका ग्राधार मानकर तथा वक्रोक्ति को काव्य का प्राए। मानकर ग्रलंकार का बहुत विशव ग्रर्थ दे विया था । उसमें गुरा,रीति, वृत्ति यहाँ तक कि रस तक का समावेश हो गया था। ध्वनिकार ग्रौर श्रभिनव गप्त के प्रौढ़ विवेचन ने काव्य के ग्रन्य तत्त्वों के साथ ग्रलंकार का भी काव्य में एक विशिष्ट स्थान निश्चित कर दिया । रस, गुरा, रीति स्रादि स्रलंकार से निकलकर श्रपना पृथक् म्रस्तित्व बना चुके थे। पर फिर भी म्रलंक।र एक जैली विशिष्ट के रूप में भ्रविशष्ट रह गया था। इस प्रकार उसके भ्रर्थ में पर्याप्त व्यापकता भ्रब भी श्रवशिष्ट थी । लेकिन मम्मटाचार्य ने स्पष्टतः इसको "हारादिवत" कहकर इनके क्षेत्र को बहुत-कुछ सीमित कर दिया। गृगों ग्रीर ग्रलंकारों का भेद मम्मट ने ही इतना श्रधिक स्पष्ट कियाथा। गुर्गो कारस से श्रभिन्न ग्रौर नित्य सम्बन्ध है तथा ग्रलंकारों का केवल ग्रनित्य ग्रौर ग्राकस्मिक । यह प्रति-पादन मम्मट ने ही इतनी स्पष्टता से किया है। इसी श्राधार पर ग्रलंकार काव्य-शरीर के बाह्य सौद्धर्य मे स्रभिवृद्धि करने के साधन-मात्र रह गए थे। उनके बिना भी काम चल सकता है। यद्यपि मम्मट ने स्रलंकार का व्यापक श्चर्य भी ग्रहण किया है श्रीर काव्य के लिए एक प्रकार से श्रनिवार्य भी माना है। पर समीक्षा-शास्त्र की परवर्ती परम्परा में मम्मट के इस कथन के प्रनु-करएा पर ग्रलंकारों का यहाँ "हारादिवत" रूप ही ग्रहएा हुग्रा है। लेकिन संस्कृत के जयदेव ग्रादि कुछ ग्राचार्यों ने ग्रलंकार की काव्य में एक बार पुनः श्रनिवार्यता की घोषएा। कर दी थी। हिन्दी मे जयदेव का ही श्रनकरए। हुग्रा, पर श्रलंकार के सम्बन्ध मे जिस नीति का श्रनुसरएा हिन्दी के श्रधिकांश श्राचार्यों ने किया वह मम्मट का "हारादिवत" वाला ही रूप है। 'भाषा भूषएा', 'पदमाभररा', 'शिवराज भूषरा'-जैसे 'चन्द्रालोक' श्रौर 'कुवलयानन्द'के श्रनुकररा पर श्रलंकार-निरूपएा-ग्रेली में लिखे गए ग्रन्थों में श्रलंकार-सामान्य पर कोई विशेष विवेचन है ही नहीं। इसलिए जयदेव के ग्रलंकारवादी दृष्टिकोएा का

१. इसी पुस्तक का दूसरा ऋध्याय 'संस्कृत साहित्य में समीक्षा का स्वरूप' पृष्ठ ४७ 'काव्यप्रकाश' मे बालबोधिनीटीका की 'काव्य-परिभापा' तथा'ऋलकार-परिभापा'।

निर्वाह म्रलंकार की परिभाषा में नहीं हो सका। केशव तो म्रत्यन्त प्राचीन दृष्टिकोए। को लेकर चले थे, जब म्रलंकार म्रौर म्रलंकार्य का भेद स्पष्ट नहीं था। उन्होंने म्रवश्य सब तत्त्वों को म्रलंकार के नामों से म्रभिहित किया है, पर उन्होंने भी म्रलंकार की ऐसी व्यापक व्याख्या नहीं की जिससे म्रलंकार ही काव्य का सर्वस्व सिद्ध हो जाता। तत्कालीन परिपाटी को ग्रहए। करके वर्ष्य विषय को भी म्रलंकार कह दिया है। शेष सभी म्राचार्यों ने इस क्षेत्र मे मम्मट के "हारादिवत" वाले मत का ही म्रनुसरए। किया है। देव ने म्रपने 'शब्द-रसायन' में कविता को कामिनी कहा है म्रौर म्राभूषएों से उसके सौन्दर्य में वृद्धि मानी है। वास ने काव्य में म्रलंकार, रस म्रौर गुए। इन तीनों को म्रावश्यक कहा है। यह मम्मट का ही प्रभाव है।

श्रलंकारवादी परम्परा का श्रनुकरण करने वाले श्राचार्यों ने भी श्रलंकार के स्वरूप, श्राधार श्रादि पर विचार नहीं किया है इससे उनके विवेचन में भी श्रलंकार के व्यापक स्वरूप के दर्शन नहीं होते जिसमें सभी काव्यांगों का श्रन्तर्भाव हो पाता। प्रायः इन्होंने रीति, गुण श्रादि का निरूपण ही नहीं किया है श्रौर रस का पृथक् श्रस्तित्व मान रहे है। उसका श्रलंकार में श्रन्तर्भाव नहीं किया है। श्राचार्य सोमनाथ 'रस पीयूषिनिध' में गुण श्रौर श्रलंकार का भेद-निरूपण करते हुए कहते है: "गुन सदा एक रस है श्रौर श्रलंकार कहुँ रस को पोषत है कहुँ उदास है यह भेदुँ" (पृष्ठ ८९) इनके उदाहरण भी दिये गए है। इसके श्रतिरिक्त लेखक रस के पोषक श्रलंकारों का भी संकेत करते है। पर गुणों से भेद करते हुए उनका निर्देश करना यह स्पष्ट करता है कि वे श्रलंकारों का श्रस्तित्व ही रस की श्रपेक्षा से मानते है। यही रसवादी दृष्टिकोण है। 'मानस-रहस्य' में 'काव्य-कलाधर' से श्रलंकार का लक्षण भी उद्धृत है।

इससे ग्रलंकार-लक्षरा की प्रवृत्ति का थोड़ा ग्राभास मिलता है।

दास ने रसवत, प्रेयस् म्रादि म्रलंकारों को म्रपरांग गुर्गीभूतव्यंग मे रखा है, जो बिलकुल समीचीन है। <sup>3</sup> यह भी स्वभावतः मम्मट का ही प्रभाव है।

किवता कामिनि सुखदप्रद सुवरन सरस सुजाति ।
 ऋलंकार पिहरे ऋधिक ऋद्भुत रूप लखाति ॥ 'शब्द रसायन', पृष्ठ ४४।
 रस ऋौर विंग दुहुन ते नारो होय ।

श्रर्थ चमत्कृत शब्दिह भूषण सोय।।

३. दास---'काव्य निर्णय' त्रपराग-वर्णन, पृष्ठ ४३ स्रोर गुणीभूतव्यंग-वर्णन, पृष्ठ ६४।

लेकिन केशवदेव, पद्माकर श्रादि श्राचार्यों ने इन्हींको श्रलंकारों में रख दिया है। देव ने ग्रपने 'शब्द-रसायन' में इन ग्रलंकारों की कोई व्याख्या नहीं की है। केवल नाम गिनाकर उदाहरएा-भर दिये है। केशव तो श्रलंकारवाद की श्रत्यन्त प्राचीन परम्परा का श्रनुकरण कर रहे है, इसलिए उन्होंने इन श्रलंकारों का भी पर्याप्त वर्णन किया है। "रसवत" ग्रादि सभी रसों की दृष्टि से उदाहरए। दिये है। र पद्माकर ने ऋपने 'पद्माभरए।' में रसवत, प्रेयस श्रीर ऊर्जस्वित को ग्रलंकार कहा है। उनके लक्षण ग्रौर उदाहरण दोनों ही दिये गए है। पद्माकर ने भावाभास, भावशवलता, भावोदय, भावशान्ति श्रादिका भी ग्रलंकारों में ही समावेश कर लिया है। 3 कुछ ग्राचार्यों ने इन रसवत **ग्रादि ग्रलंकारों का निर्देश किया ही नहीं है। सोमनाथ ग्रादि ने इनको श्रसं**-लक्ष्य कम काव्य मे रखा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण काव्यांगों का वर्णन करने वाले श्राचार्यों ने श्रलंकारों का "हारादिवत" वाला दृष्टिकोएा ही रखा है । यह दृष्टिकोग्। सामान्यतः रीतिकालीन सभी स्राचार्यों का है, पर श्रलंकार-निरूपण में उन्होंने चमत्कारवादी 'चन्द्रालोक' का ग्रनुसरण किया है । रसवत स्रादि को गुगाभितव्यंग न मानकर स्रलंकार मानना स्रलंकारवादी परम्परा का स्पष्ट ग्रनुकरण है। ग्रर्थात् वे इनको ग्रलंकार न मानकर रस ग्रौर भाव में ही मानना चाहते है। 8

संस्कृत के ग्राचार्यों ने जैने ग्रलकारों के विभिन्न श्राधारों का निरूपण किया है, वैसा विवेचन रीतिकाल के ग्राचार्य नहीं कर सके। देव ने ग्रपने 'शब्द रसायन' मे उपमा श्रौर स्वभाव को ग्रन्य ग्रलंकारों की ग्रपेक्षा प्रधानता दी है। इनका प्रभाव शेष सभी ग्रलंकारों पर माना है। इसका ग्रगर श्रौर भी विशद विश्लेषण किया जाता तो देव के सम्बन्ध में यह ग्रधिक निश्चय पूर्वक कहा जा सकता था कि उन्हें उपमा ग्रौर स्वभाव ग्रलकार सामान्य के मूल ग्राधार के रूप मे मान्य है या नहीं। वामन की तरह भूषण ने भी उपमा को प्राधान्य दिया है। ग्रलंकारों का एक विभाजन 'रस पीयूषनिधि' में ग्रथीं लकारों के विवेचन एवं उपमान ग्रौर उपमेय के ग्राक्षय पर ही हुग्रा है। एक दूसरा शब्द, ग्रथं ग्रौर उभय भी है। इसके ग्रातिरक्त ग्रथां लंकारों का भी

१. देव---'शब्द रसायन', पृष्ठ ११६।

२. केशव--- 'कवि प्रिया', ११वॉ प्रभाव ।

३. पद्माकर---'पद्माभरण' पंचदश स्रलंकार प्रकरण

४, 'रसपीयूषनिधि' हस्तलिखित प्रति ।

एक विभाजन हो सकता है, पर इसके सुस्पष्ट विभाजन की स्रोर रीतिकालीन श्राचार्यों का ध्यान विशेष स्राकृष्ट नहीं हुस्रा। केशव ने स्रलंकार के सामान्य स्रौर विशेष दो प्रधान भेद किये । पर इस भेद को स्रलंकारों का नहीं स्रिपतु स्रलंकार स्रौर स्रलंकार्य का भेद कहना चाहिए। इसके स्रितिरिक्त बहुत से स्राचार्यों ने स्रलंकार-निरूपएग में एक क्रम का ध्यान स्रवश्य रखा है। एक प्रकार के स्रलंकारों का निरूपएग एक साथ करने में भी विभाजन की एक पद्धित का स्रनुसरएग परोक्ष रूप में हो गया है। दास ने स्रपने 'काव्य-निर्णय' में इस विषय में एक विशेष व्यवस्था स्थापित कर देने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, स्रौर स्रन्योक्ति स्रादि कम से स्रलंकार-निरूपएग किया है। प्रत्येक वर्ग में साधारएगतः समानता रखने वाले स्रलंकारों का निरूपण हुस्रा है। दास की इस व्यवस्था के स्रितिरिक्त स्रन्य स्राचार्यों के निरूपण में किसी प्रकार का कम स्रथवा व्यवस्था नहीं है। दास ने स्रलंकारों को वाच्य स्रौर व्यंग दोनों कहा है।

रीतिकाल मे अलंकार-निरूपण-प्रधान विषय तो अवश्य रहा, पर इसमें भी आचार्यों का दृष्टिकोण केवल याद करने योग्य तथा व्यवहारोपयोगी लक्षण-मात्र दे देना है। यही कारण है कि इस काल के अत्यन्त प्रिय विषय का आचार्योपयोगी प्रौढ़ विवेचन नहीं हुआ। 'चन्द्रालोक' का अलंकार-निरूपण भी इसी दृष्टि से ही किया गया था। 'कुवलपानन्द' में कुछ साधारण सी अधिक स्पष्टता कर दी गई थी। 'भाषा भूषण', 'पद्माभरण' आदि सभी ग्रन्थ इसी कोटि के है। कई अलंकारों की तो परिभाषा तक नहीं दी गई है, केवल यही कह दिया गया है कि ये अपने नाम से ही स्पष्ट है। दास ने भी संशय, अम आदि अलकारों में इस प्रणाली को अपनाया है। अन्य सभी अलंकारों का भी परिचय-मात्र है। केशव मे प्रधानत: ३७ अलंकारों का उल्लेख है। प्रायः यही संख्या देव, दास, यशवंतिंसह आदि में रही है। लेकिन इनके भेदों तथा सभी गौण अलंकारों को मिलाकर संख्या बहुत बढ़ जाती है। देव ने इन प्रधान अलंकारों का उल्लेख किया है। 'शब्द रसायन' में ४० प्रधान तथा ३० गौण अलंकारों का निर्देश है। इनके अनेक भेदों की सम्भा-

१. कहूँ वचन कहुँ व्यंग मे परै ऋलंकृत ऋाई। 'काव्य-निर्ण्य', पृष्ठ २३

२. सुमिरन भ्रम सदेह को लच्छन प्रगटै नाम। दास -- 'काव्य-निर्ण्य', पेज ४४ सुमिरन भ्रम संदेह ए लच्छन नाम प्रकास। यशवंतसिंह-'भाषा-भूषण्' पेज ⊏

वना की भी स्वीकृति हुई है। 3 रीतिकाल में भेदोपभेदों की वृद्धि में प्राचार्यों ने बहुत रुचि का परिचय दिया है । कहीं-कहीं तो श्रलंकार ग्रपना स्वाभाविक स्वरूप तक खो बैठा है। 'चन्द्रालोक' मे लुप्तोपमा के केवल भ्राठ भेद स्वीकृत हुए है, पर हिन्दी वालों ने इनकी संख्या बढाकर १५ कर दी। पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने 'पद्माकर पंचामृत' की भूमिका मे इन भेदों की उपयुक्तता पर विचार किया है। यदि इन लुप्तोपमाग्रों का विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि कई लुप्तोपमाएँ ऐसी है जिनमे किसी प्रकार का चमत्कार रह नहीं सकता, ग्रलंकार बने तो कैसे बने । जैसे 'उपमेयलप्ता, उपमेयोपमानलुप्ता, धर्मोपमानोपमेयलुप्तोपमा, वाचकोपमेयोपमानलप्ता, वाचकधर्मोपमेयलप्ता।' इसी ग्रन्थ में ग्रागे इस विभाजन में यह दोष भी बताया गया है कि उपमा-उपमेय वर्ण्य विषय होने के कारण लप्त नहीं हो सकते । इस प्रकार की लप्तोपमा की कल्पना करके स्राचार्यों ने स्रलंकारों की प्रक्रति तक का भी ध्यान नहीं रखा है। कहीं-कहीं ग्रन्धानुकरएा की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि श्राचार्यों ने हिन्दी-भाषा की प्रकृति की भी उपेक्षा की है। हिन्दी-ग्रालंकारिकों ने कहीं-कहीं ग्रलंकारों के लक्षराों ग्रौर उदाहरराों में भी ग्रसावधानी की है। ग्राचार्य केशव पर विचार करते समय इसका कुछ निर्देश किया जा चुका है। भूषए में भी यह दोष कहीं-कहीं मिलता है। "विकल्प" म्रलंकार का उदाहरएा "निश्चय" का हो गया है, इसका निर्देश 'भुषएा ग्रन्था-वली' की भूमिका में किया गया है। भूषएा में ग्रलंकार-ज्ञान की प्रौढ़ता का श्रभाव तो था हो इसके ग्रातिरिक्त उन्होंने सभी ग्रालंकारों के उदाहरएा शिवाजी के जीवन पर ही देने की चेष्टा की है। इससे भी उदाहरएा कहीं श्रलंकारों के लक्षराों के श्रनुरूप नहीं हो पाए है।

रस, श्रलंकार स्रादि काव्यांगों के स्रतिरिक्त गुरा, दोष, रीति, शब्द-शक्ति स्रादि तत्त्वों पर भी विचार हुस्रा है। इन श्रंगों का वर्णन रीतिकालीन

१. ब्रालकार मुख उनतालीस है देव कहें येई पुरानिन मुनि मतिन मे पाइये। ब्राधुनिक कविन के संयत ब्रानेक ब्रार, इनहीं के भेद ब्रार विविधि बताइये॥ देव-'भाव-विलास',पेज १४ १।

मुख्य जौन विधि भेद है स्रर्थालंकार मुख्य कहो चालीस विधि, जौन मुतीस पकार । मुख्य जौन के भेद मिलि, मिश्रित होत स्रानन्त ॥

देव--'शब्द-रसायन', पृष्ठ ६४।

श्राचार्यों ने बहुत कम किया है। 'शब्द शक्ति' को तो दास, सोमनाथ, प्रताप-साहि-जैसे ग्राचार्यों को छोड़कर किसी ने छुग्रा भी नहीं है। प्रतापसाहि, सोमनाथ ग्रौर सरदार कवि ने शब्द-शक्ति का विशद वर्णन किया है। यह मम्मट के प्रनुवाद पर ही है। भेदों के लक्ष्मण ग्रीर उदाहरण दोनों है। दास ने शब्द की श्रभिधा लक्षरणा श्रौर व्यंजना तीन शक्तियों का उल्लेख किया है। देव ने इन तीन शब्द-शक्तियों के स्रतिरिक्त 'तात्पर्य शक्ति' को भी माना है। यह चतुर्थ शक्ति इन तीनों मे श्रन्तिहत है। ° इन तीनों शब्द-शक्तियों के श्रवान्तर भेद भी किये गए है। इनमें 'काव्य प्रकाश' का श्रनुकरए-मात्र है। 'शब्द-शक्ति' को स्पष्ट करने के लिए साधारण लक्षरण श्रौर उदाहरण दे दिये गए है। देव को प्रत्येक शब्द में इन तीनों शक्तियों की विद्यमानता स्वीकृत है। प्राचीन ग्राचार्यों को केवल ग्रिभधा ग्रौर व्यंजना की व्यापकता मान्य है। म्रिभिधा-शक्ति तो सर्वथा रहती ही है। मम्मट ने व्यंजकता की व्यापकता का उल्लेख किया है "सर्वेषां प्रायगोऽर्थानाम् व्यंजकतापयीष्यते।" लक्ष्यार्थ की सर्वत्र विद्यमानता नहीं निरूपित हुई है। देव ने ऐसा ग्रवश्य किया है। तीनों शक्तियों को एक ही शब्द में मानने के कारण देव को 'म्रिभिधा में ग्रभिधा'-जैसे भेदों का उल्लेख भी करना पड़ा है ।<sup>3</sup> देव ने जिस ''तात्पर्य शक्ति'' का निर्देश किया है, वह उनकी मौलिकता नहीं है, संस्कृत के प्राचीन श्राचार्यों को भी यह मान्य हुई है।

दास ने गुरा के दोनों-प्राचीन ग्रौर ग्रर्वाचीन मतों का उल्लेख किया है। अप्राचीन ग्राचार्य दस गुरा मानते थे। 'काव्य-निर्णय' मे पहले इन्होंका निरूपण है। फिर इन सबका समावेश प्रसाद-माधुर्य ग्रौर ग्रोज मे कर दिया गया है। दास ने प्राचीन दस गुर्गों का इन ग्रर्वाचीन तीन गुर्गों मे तर्कयुक्त विश्लेषण द्वारा समावेश नहीं दिखाया है, ग्रपितु मम्मट का मत उद्धृत कर

१. दास-'काव्य-निर्ण्य', पृष्ठ ७ : २२ ।

२. निज निज कारन शब्द इक तीन ऋर्थ तिहुं भाँ ति । देव प्रकासत चित्त गति ऋपनी-ऋपनी भाँ ति ॥

<sup>॥</sup> देव-'शब्द रसायन', पृष्ठ ३ ॥

३. दंव-- 'शब्द-रसायन', द्वितीय प्रकाश, पृष्ठ १३ : १६ ॥

४. दम विधि के गुन कहत हैं, पहले सुकवि सुजान।
पुनि तीनै गुन गनि रचौ, सब तिनके दरम्यान॥

<sup>॥</sup> दास-'काव्य-निर्णय', पृष्ठ १६१ ॥

विया है। प्राचीन मत के दस गुर्गों की परिभाषा में वर्गों का विचार किया गया है। वर्गों की मधुरता थ्रौर कठोरता के भेद पर ये गुर्ग थ्राश्रित है। कुछ गुर्गों की व्यवस्था में श्रथं के गाम्भीर्य, श्रथं की स्पष्टता तथा समास की विरलता श्रथवा बाहुत्य पर भी विचार किया गया है। कौन से गुर्ग किस रस के धर्म है, यह विवेचन भी हो गया है। पर सर्वत्र ही एक व्यवस्था का श्रभाव है। किसी गुर्ग की परिभाषा केवल रस की दृष्टि से ही दी गई है, किसी की वर्ग थ्रौर समासों की जिटलता श्रथवा सरलता के श्राधार पर, किसी-किसी गुर्ग की पहचान मे केवल श्रथं की श्रभव्यिक्त पर भी विचार किया गया है। एक कम का निर्वाह नहीं है। 'काव्य-प्रकाश' मे गुर्गों को चित्त की श्रवस्था कहा है। तीन गुर्गों मे प्राचीन सभी गुर्गों का श्रन्तर्भाव है। दास ने मम्मट का श्रनुकरण किया है, पर वे न तो गुर्गों को परिभाषा मे चित्तवृत्तियों का निर्देश कर सके है श्रौर न दस गुर्गों का तीन में तर्कपूर्ण श्रन्तर्भाव ही। वास ने क्लेष, समता श्रौर कान्ति का समावेश प्रसाद में किया है तथा उसको श्रद्भार, हास्य श्रौर करगा के उपयुक्त कहा है। क्लेष, समाधि श्रौर उदारता का श्रन्तर्भाव श्रोज मे हो जाता है। यह सब मम्मट का ही श्रनुकरण है। है

 माधुर्योज प्रसाद के सब गुन है त्र्याधीन । ताते इनहीं को गन्यो, मम्मट सुकवि प्रवीन ॥

॥ दास-'काव्य-निर्ण्य', प्रष्ठ १६६ ॥

श्रनुस्वारजुत वर्णजुत, सबै वर्ग श्रटवर्ग ।
 श्रच्यर जामैं मृदु परै, सो माधुर्ज निसर्ग ॥

॥ दास-'काव्य-निर्णय', १६२॥

इ. जासु श्रर्थ श्रित ही प्रकट निह समास श्रिधिकाऊँ ।
श्रर्थ व्यक्त गुन बात ज्यों बोलै सहज सुमाऊँ ॥ काव्य-निर्ण्य, १४४ ॥ बहु शब्दन को एक कै कीजै जहाँ समास ।
ता श्रिधकाई श्लेप गुन गुरु मध्यम लघुदास ॥ काव्य-निर्ण्य, १६५ ॥

४. श्लेपो मध्य समास को समता कान्ति विचार । लीन्हि गुन माधुर्य जुत करुना दास सिंगार ॥ कान्य-निर्णय, पृष्ठ १४६ ॥ स्राह्मादकत्वं माधुर्य शृङ्गारे दुतिकारणं ॥

॥ काव्य-प्रकाश, बालबोधनी, पृष्ठ ४७४॥

श्लेष समाधि उदारता सिथिल स्रोज गुन रीति । रुद्र भयानक बीर स्रारु रस विभत्स सों प्रीति ॥ काव्य-निर्णय, पृष्ठ १९७ ॥ दास की परिभाषाश्रों ग्रौर विवेचन से यह स्पष्ट है कि वे मम्मट की तरह प्रौढ़ता का निर्वाह नहीं कर सके है। प्रतापसाहि ने गएों में चित्त की प्रवस्थाग्रों का तथा समासादि अन्य तत्त्वों का निर्देश किया है। उन्होंने इन गराों का रसों से सम्बन्ध भी बतलाया है। वास ने उपनागरिका, कोमला भ्रोर परुषा वृत्तियों का भी उल्लेख किया है। देव ने कैशकी, श्रारभटी, भारती श्रौर सात्वती वृत्तियों का भी उल्लेख किया है श्रीर इनका रसों से सम्बन्ध भी बतलाया है। इनकी विशव व्याख्या नहीं है, केवल नाम गिना दिये गए है। प्रत्येक वृत्ति का तीन-तीन रसों से सम्बन्ध है। वेव ने गुण श्रीर रीति में कोई श्रन्तर नहीं माना है। वे वैदर्भी गौडी के स्थान पर प्रसाद म्रादि का रीति के नाम से उल्लेख करते है । 'शब्द-रसायन' में रीति को काव्य की श्रभिव्यंजना का माध्यम कहा गया है। पंडितराज की तरह शब्द स्त्रीर स्त्रर्थ दोनों में गुर्गो की स्थिति मान ली गई है। यमक और भ्रनप्रास की भी गर्गों में गर्गना है। प्रत्येक गुरा के नागर ग्रौर ग्राम्य नाम से दो भेद किये गए है। नागर मे सुरुचि तथा ग्राम्य में रस की प्रधानत। होती है। सुरुचि द्वारा काव्य-कलाविदों की रुचि की श्रोर संकेत किया गया है। जिस काव्य-रीति श्रीर शास्त्रीय पद्धति के श्रनुकरएा पर 'वचन-वक्रता' तथा श्रलंकारों का नियोजन किया जाता है, जिसके श्रन्शीलन के लिए शास्त्रीय ज्ञान की श्रावश्यकता होती है ऐसे काव्य में नागर गुर्गों की स्थिति मानी गई है। इसके विपरीत स्वाभाविक श्रौर साधारण शब्दों से ही जहाँ उत्कृष्ट भाव-व्यजना रस की स्थिति तक पहुँच

यः श्लेपः यश्चारोहावरोहकमरूपः समाधिः या च विकटःव लच्चणा उदारता यश्चौजोमिश्रित शैथिल्यात्मा प्रसादः तेपामोजस्यतर्भावः। ॥ काव्य-प्रकाशः, बालवोधिनी, पष्ठ ४७६॥

१. प्रथम गनत माधुर्ज गुण, स्त्रोज प्रसाद बखानि । स्राःश्लेपादिक दश गुनै इनके स्त्रन्तर जानि ॥ ध्रवत चित्त जाके सुनत स्त्रानन्द बढ़त स्त्रथाह । रस सिंगार माधुर्ज गुन करुणा सान्त रस माह ॥ अववर्गा न निंह रिंफ युल ठवर्गादि निंह वर्ण । ले बुसमास पद वर्ण जॅह गुण माधुर्ज सुकर्ण ॥

<sup>॥</sup> प्रतापसाहि-'काव्य-विलास', पाठ ७२॥

२. दास-'काव्य-निर्णय', पृष्ठ १६६ : २०० ।

३. देव-'शब्द-रसायन', पष्ठ ५५ : ५७।

जाती है धौर कला की वह बारीकी नहीं होती जिसके लिए शास्त्रीय ज्ञान अपेक्षित है, ऐसा काव्य ग्राम्य गुर्गों से विभूषित माना गया है। देव के इस विवेचन पर कुन्तक के विचित्र श्रौर सुकुमार भाग का प्रभाव प्रतीत होता है। देव ने गुर्गों के विवेचन में वंडी का ही श्रनुकरण किया प्रतीत होता है, कहीं-कहीं कम-परिवर्तन श्रवश्य हं। समाधि गुर्ग की परिभाषा तो 'काव्यादर्श' से श्रनूदित ही है। श्रन्य सभी गुर्गों के विवेचन पर भी वंडी का ही प्रभाव है। क्लेष में वंडी श्रौर देव दोनों ने ही शिथल श्रक्षरवन्ध श्रौर शिष्टता का उल्लेख किया है। इस प्रकार रीतिकाल का विवेचन संस्कृत-अलंकार-शास्त्र की उद्धरणी बन गया है।

रीतिकाल में काब्य-भेद पर श्राचार्यों ने बहुत कम लिखा है। दास ने श्रयने 'काब्य-निर्णय' में ब्यंजना के श्राधार पर प्राचीन श्राचार्यों द्वारा मान्य तीन भेदों का उल्लेख किया है। ध्वनि-काब्य को उत्तम, गुग्गोभूत ब्यंग को मध्यम तथा चित्र-काब्य को श्रवर कहा है। इसी प्रसग में दास ने श्रलंकार - ध्विन तथा वस्तु-ध्विन का भी विवेचन कर दिया है। इनके श्रवान्तर भेदों का भी वस्तु-ध्विन श्रलंकार से वस्तु-ध्विन श्रादि का उल्लेख कर दिया गया है। गुग्गीभूत-ब्यंग के भी श्राठ भेदों पर विचार हुश्रा है। चित्र-काब्य के भेदों-श्रथं-चित्र श्रौर वाक्य-चित्र श्रर्थात् शब्द-चित्र का भी निर्देश है। दे दास ने काव्यांगों के निरूपण में 'काब्य प्रकाश' को ही श्राधार रखा है। बहुत से स्थानों पर तो उसका श्रविकल श्रनुवाद ही है। श्रपने 'काव्य-निर्णय' के प्रारम्भ में दास ने भी मम्मट तथा श्रन्य श्राचार्यों को श्रपने ग्रन्थ-निर्माण क्र श्राधार होना स्वीकार किया है। गुग्गीभूत ब्यंग के श्राठ भेद तो ठीक 'काब्य-प्रकाश' के ही है। है । 'प्रकाश' शब्द द्वारा स्वयं दास भी इसका संकेत कर देते है। रसवद श्रादि को प्राचीन दंडी श्रादि श्राचार्यों ने श्रलंकारों में ही रखा था, पर मम्मटाचार्य ने गुग्गीभत ब्यंग के भेद श्रपरांग में इनका विवेचन किया था, पर मम्मटाचार्य ने गुग्गीभत ब्यंग के भेद श्रपरांग में इनका विवेचन किया

१. दास—'कान्य-निर्ण्य' पृष्ठ ४**६**: ६६।

२. वचनारथ रचना जहाँ व्यंग न नेकु लखाई । सरल जानि तिहि काव्य लो स्त्रमर कहें कविराई ॥ काव्य-निर्णय, ६८ । देखिये—वाच्य चित्र स्त्रोर स्त्रर्थ चित्र के उदाहरण, पृष्ठ ६६ ।

गन त्र्रगृद्ध त्रपराग, तुल्य प्रधानो त्र्रास्फुटिह ।
 काकु वाच्य सिद्धाग, सादेग्धो रु त्रासुन्दरी ॥
 त्र्राठों भेद प्रकास, गुणीभूतव्यंगिह गने । काव्य-निर्णय, पृष्ठ ६४ ।

हैं। दास ने भी मम्मट का अनुकरण किया है। दास ने ध्विन के विपक्षित श्रीर श्रविपिक्षत भेद भी 'काव्य-प्रकाश' से ही लिये हैं। 'किव-कुल-कल्पतरुं, 'मानस-रहस्य', 'काव्य विलास' और 'रसपीयूषिनिधि' मे भी ध्विन के श्राधार पर काव्य-भेदों का निरूपण हैं। इनमें ध्विन के श्रनेक भेदों का भी निरूपण हैं। इन्होंने भी मम्मट और ध्विनकार के विवेचन को ही आधारभूत माना हैं। वस्तु से वस्तु-ध्विन, अलंकार से वस्तु-ध्विन श्रादि का उल्लेख हैं। गुणीभूत-ध्यंग को मध्यम काव्य कहा गया है। उसके श्रपरांग श्रादि आठ भेदों का भी निरूपण है। ये भी दास की परम्परा के ही ग्रन्थ है। काव्य-भेद में ध्विनकार श्रीर मम्मट दोनों मतों के मिले-जुले रूप का ग्रहण होने लगा था। यही परम्परा रीतिकाल में श्रपनाई गई।

रीतिकाल के श्राचार्यों ने काव्य के श्रव्य-भेद पर ही लिखा है। दृश्य-काव्य का जितना विशद विवेचन प्राचीन ग्राचार्यों ने किया था, उसका उपयोग इसके काल मे नहीं किया गया। इसका एक कारएा स्पष्ट है कि रीतिकाल के म्राचार्यो ने काव्य-सिद्धान्तों का निरूपएा केवल काव्यानुशीलन तथा काव्य-सुजन को प्रधिक सरल कर देने के लिए ही किया था। संस्कृति के ग्राचार्यों की तरह गृढ़ चिन्तन द्वारा किसी विशेष सत्य के श्रनुसन्धान की श्राकांक्षा से नहीं। यही कारण है कि साधारण ज्ञान के उपयुक्त सामग्री ही उपलब्ध की है। रीतिकाल का ग्राचार्य मौलिक उद्भावनाग्रों मे ग्रधिक सफल नहीं हो सका। उस समय तक हिन्दी-गद्य का विकास नहीं हो पाया था। उसमे गद्य-रचना का प्रायः प्रभाव ही था। कवियों ग्रीर भक्तों के परिचय कुछ गद्य मे भ्रवश्य थे, पर उनका साहित्यिक महत्त्व बहुत कम रहा। उनको काव्य की मान्य विधास्रों में से किसी एक में रखना संभव नहीं था। इस दृष्टि से विचार भी नहीं हुग्रा। उस काल के श्राचार्यों को इस प्रकार उन पर विचार करने की श्रावश्यकता ही नहीं हुई। नाटक का विकास तो हिन्दी में बहुत बाद का है। इन सब कारएों से रीतिकाल के ग्राचार्यों ने दृश्य काव्य पर कुछ नहीं लिखा। काव्य के उपर्युक्त भेदों के स्रतिरिक्त स्राख्यायिका, प्रबन्ध काव्य, खण्ड काव्य ग्रादि भेदों पर इस काल के ग्राचार्यों ने नहीं लिखा।

संस्कृत-साहित्य में काव्य के सभी प्रधान तत्त्वों के नाम पर एक-एक सम्प्रदाय का जन्म हो गया था। सैद्धान्तिक समीक्षा तथा सम्प्रदाय के विकास में ग्रानन्दवर्द्धन का 'ध्वन्यालोक' विभाजन की एक रेखा का कार्य करता है। इसलिए ग्रलंकार ग्रौर रीति-सम्प्रदाय ध्वनि के पूर्व के है। वकोक्ति-सम्प्रदाय ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रानन्दवर्द्धन के समकालीन होते हुए भी ध्वनि के पूर्व

का माना जायगा। पर रस ग्रौर ग्रौचित्य के सम्प्रदायो को ध्वनि के उत्तर काल का माना जाना अधिक समीचीन होगा। श्रौचित्य का सिद्धान्त तो स्पष्टतः ही उत्तरकालीन है। इसकी विद्यमानता बीज रूप मे पहले से थी श्रवश्य, पर इसका स्पष्ट ग्रौर निश्चित स्वरूप ग्रभिनव गृप्त तथा विशेषत. राजशेखर द्वारा ही दिया गया है । रस-सम्प्रदाय ध्वनि के पूर्व का श्रवश्य है, पर इसका स्वरूप पूर्णताको बाद मे ही प्राप्त हुन्ना है। ध्वनि के पूर्व तथा उत्तरकाल के रस-सम्प्रदाय में पर्याप्त अन्तर होने के कारण वास्तविक रस-सम्प्रदाय, जो विश्वनाथ ग्रादि श्राचार्यो का है, ध्विन का उत्तरकालीन माना जाना चाहिए । इस सम्प्रदाय पर ध्वनि का पर्याप्त प्रभाव भी पड़ा है । वस्तुतः बिना ध्वनि-निरूपरा के इसका विवेचन ही ग्रधुरा समभा जायगा । वस्तुस्थित तो यह है कि संस्कृत-समीक्षा के इतिहास में ध्वनि के पदार्पण ने कान्तिकारी परिवर्तन ला दिए थे। इसके कारण सभी काव्यांगों के स्वरूप स्रौर परिभाषा भी निश्चित हो गई थी। काव्य के सभी तत्त्वो ने काव्य मे प्रपना स्थान निश्चित कर लिया था। इसलिए रीति, वक्रोक्ति ग्रौर ग्रलंकार-सम्प्रदाय ध्विन के बाद ग्रधिक दिन जीवित नहीं रह सके। उनको ध्विन-विवेचन ने प्रायः पूर्णतः स्रात्मसात् कर लिया । स्रलंकार-सम्प्रदाय मे प्राग्ग-शक्ति स्रपेक्षा-कृत ग्रधिक थी इसलिए वह बहुत दिनों तक जीवित रह सका । संस्कृत-समीक्षा-शास्त्र के संध्याकाल में जयदेव-जैसे स्राचार्यों ने उसकी प्रधानता की घोषणा कर दी थी। मम्मट-जैसे ग्राचार्यों को भी ग्रलंकारों की प्रधानता रस ग्रौर ध्वनि को छोड़कर ग्रन्य तत्त्वों की ग्रपेक्षा ग्रधिक माननी पड़ी। फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं था कि ध्वनिकार के ही प्रयास के फलस्वरूप काव्यांगों मे एक सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति जाग्रत ही नहीं हो गई थी पर यह भ्रानन्द-वर्द्धन के समय में ही बहुत-कुछ प्रबल भी हो चुकी थी। ग्रिभिनव गुप्त ने इस श्रोर बहुत हो स्पष्ट श्रौर सफल प्रयास किया है। मम्मट तो इस समन्वयवादी दृष्टिकोरा के प्रधान श्राचार्य है। उनके परवर्ती प्रायः सभी श्राचार्यो मे इसी-का प्राधान्य पाया जाता है। काव्य के सभी सम्प्रदाय इस धारा से विलीन होकर म्रपने पृथक् व्यक्तित्व को खो चुके थे। संस्कृत-साहित्य के विकास का यही . रूप, जो 'रस गंगाधर' मे श्रपनी प्रौढ़ता की चरम सीमा तक पहुँच चुका था, रीतिकालीन भ्राचार्यों को प्राचीन परम्परा से प्राप्त थाती के रूप में मिला था। संस्कृत के सम्प्रदायों के इस विवेचन का तात्पर्य केवल यह दिखाना है कि जिस परम्परा में हिन्दी-रीति-ग्रन्थों का प्रणयन प्रारम्भ हुन्ना था, वह सामंजस्यवादी ही था; इसलिए ग्रन्य सम्प्रदायों के बनने के उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं थीं।

काव्य के सभी ग्रंगों का निरूपए। करने वाले प्रायः सभी ग्राचार्यों ने मम्मट का ही ग्रनुकरए। किया हं। इससे यह स्पष्ट है कि यही रस-ध्वनिवादी दृष्टि-कोए। ही रीतिकालीन श्राचार्यों में भी प्रधान रहा। ग्रलंकार-निरूपए। में 'चन्द्रालोक' की शैली का ग्रनुकरए। तो श्रवश्य हुग्रा, पर ग्रलंकारों का काव्य में जो स्थान उसने माना, उसके प्रधान्य की जो घोषए। की उसके स्वर-मेंस्वर रोतिकालीन ग्राचार्य नहीं मिला सके। इस शैली में ग्रलंकारों का निरूपए। करने वाले ग्राचार्यों ने ग्रलंकार-सामान्य का विवेचन नहीं किया है। इसलिए सम्प्रदाय की दृष्टि से उनके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ग्रलंकार-सम्प्रदाय की परम्परा ग्रक्ष्णण बनाये रखने वाले प्रधान व्यक्ति केशव ही थे।

उपर्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि रीतिकाल को जो परम्परा संस्कृत से प्राप्त हुई थी, उसमे रीति ग्रौर वक्रोक्ति-सम्प्रदाय ग्रपने ग्रस्तित्व को प्रायः पूर्णतः विलीन कर चुके थे। इसलिए इन सम्प्रदायों के दर्शन रीतिकाल में न होना कोई विशेष श्राध्चर्य की बात नहीं है। गद्य के श्रभाव तथा प्रौढ़ ग्रौर तर्कपूर्ण विवेचन के ग्रभाव में नवीन सम्प्रदायों का बनना प्रायः ग्रसंभव ही था, परम्परा-प्राप्त सम्प्रदायों का भी प्रौढ रूप नहीं मिलता है। किसी भी श्राचार्य को किसी एक विशेष सम्प्रदाय का विशुद्ध श्रनुगामी नहीं कह सकते। दास, श्रीपति, कुलपति, सोमनाथ ग्रादि ग्राचार्यो ने मम्मट के 'काव्य-प्रकाश' का ग्रनकरए। किया है। उन्होंने प्रायः सभी विषयों का उसीके ग्रनुरूप निरू-पर्ण किया है। इसलिए इन सभी को रस-ध्वनिवादी कहा जा सकता है। देव में ध्विन को इतना प्राधान्य नहीं दिया गया है इसलिए उनका विश्द रसवादी दृष्टिकोए। भी माना जा सकता है। पर इनके काव्यांग-निरूपए। में भी सम्प्रदाय की वृष्टि से ग्रन्वित नहीं कही जा सकती। देव ने गर्ग-विवेचन में ध्वनि-काल के पूर्ववर्ती दंडी का श्रादर्श ग्रहरा किया है। केशव भी रस की प्रधानता को ग्रस्वीकृत नहीं कर सके है। रस श्रौर चमत्कार दोनों की समान रूप से प्रधानता होने के कारण रीतिकालीन स्राचार्य विशुद्ध रूप से न रसवादी ही रह सके श्रीर न श्रलंकारवादी। वास्तव में रीतिकाल का निरूपण विषय के साधारए। ज्ञान की दृष्टि से ही किया गया है। उसमें ग्राचार्यों के उपयुक्त प्रौढ़ता ग्रीर गम्भीरता का ग्रभाव है। इसलिए उनका विवेचन इस कोटि तक पहुँचता ही नहीं कि उनको किसी एक सम्प्रदाय का व्यक्ति कहा जा सके। श्चाज जैसे विद्वान परीक्षोपयोगी पुस्तक में रस-ग्रलंकार श्रादि तत्त्वों का गम्भीर विवेचन करता हुया भी किसी सम्प्रदाय विशेष का नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार रीतिकाल के ग्राचार्य में कहीं-कहीं मौलिक विवेचन की प्रौढ़ता होने पर भी निरूपए में सामान्यतया गम्भीरता का ग्रभाव है। इसलिए उनमें भी सम्प्रदायों का वह प्रौढ रूप, जो संस्कृत-साहित्य में मिलता है, देखना समी-चीन नहीं। कौन-सा श्राचार्य किस सम्प्रदाय का है, इसका पता तो उसके काव्य की परिभाषा, उसके सामान्य स्वरूप, उसकी श्रात्मा, उसके दिभिन्न तत्त्वों में सापेक्षिक प्रधानता की दृष्टि से क्रम-निरूपएा ग्रादि काव्य के मूलभूत पक्षों पर किये गए विवेचन से लगता है। रीतिकाल मे काव्य-स्वरूप के इस पक्ष पर भ्राचार्य प्रायः मौन ही रहे हैं । उनका उद्देश्य किसी सम्प्रदाय-विशेष का प्रतिनिधित्व न करके काव्य-रोति ग्रौर काव्यांगों के साधारण विक्लेषण से था। इस प्रकार यद्यपि सस्कृत-साहित्य के प्रौढ़ मानदंड के ग्राधार पर रीति-कालीन विवेचन सम्प्रदायों में नहीं बाँटा जा सकता, फिर भी निरूपएा-शैली तथा दृष्टिकोरा का पारस्परिक ग्रन्तर कई ग्राचार्यों मे एकदम स्पष्ट है। इस दृष्टि से रीतिकालीन आचार्य तीन सम्प्रदायों मे बाँटे जा सकते है श्रौर उनका क्रमशः प्रतिनिधित्व करने वाले हं केशव, दास ग्रीर देव। ग्रगर चाहें तो इनको हम क्रमशः ग्रलंकार, रस, ध्वनि ग्रौर रस-सम्प्रदाय के नाम से पुकार सकते है। इन सम्प्रदायों को उपर्युक्त ग्राचार्यों के नाम से ही ग्रिभिहित करना श्रधिक तर्क-सम्मत है, क्योंकि जैसा हम ऊपर कह चके है कि इनमें संस्कृत-साहित्य का-सा विशद्ध श्रौर श्रौढ़ दृष्टिकोगा उपलब्ध नहीं है। उस प्रतिमान (Standard) से तो ये सम्प्रदाय की कोटि मे ग्राते ही नहीं। फिर भी विवेचन की ग्रन्विति के लिए ग्रलंकार, रस, ध्विन ग्रौर रस-सम्प्रदाय का प्रयोग किया जायगा।

त्रालंकार-सम्प्रदाय—श्राचार्य केशवदास इस सम्प्रदाय के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। उन्होंने श्रपनी 'कविष्रिया' में श्रलंकारों का ही विशद वर्णन किया है। केशव इस प्रन्थ में पूर्वध्वनि-काल की परम्परा का श्रनुकरण कर रहे हैं। यही कारण है कि वे श्रलंकार श्रौर श्रलकार्य का भेद नहीं रख सके है। काव्य के वर्ण्य विषयों को भी उन्होंने श्रलकारों में रख लिया है। 'कविष्रिया' में पाँचवें प्रभाव से लेकर श्राठवें प्रभाव तक जामान्यालंकार का निरूपण है। इसमें ऋतु-वर्णन, वस्तु-वर्णन, स्थान-वर्णन, मानसिक श्रवस्थाश्रों का वर्णन श्रादि सभी वस्तुएँ श्रलंकारों के श्रन्तर्गत मान ली गई है। "रसवत श्रलंकार" को केशव ने किसी एक रस का श्रन्य रस श्रथवा भाव का श्रंग होना नहीं माना, श्रपितु रस-वर्णन को ही रसवत श्रलंकार कहा है। केशव

रसमय होय सुजानिये, रसवत केशवदास ।
 नवरस को संत्रेप ही, सम्भौ करत प्रकाश ।। प्रिय प्रकाश, पष्ठ, २७३॥

ने उदाहरए। भी ठीक इसी दृष्टिकोए। के ग्रनुरूप दिये है। ग्रलंकार तथा श्रलंकार्य मे भेद न करना श्रौर रसवत श्रादि श्रलंकारों की यह व्याख्या दोनों ही विशुद्ध ग्रलंकारवादी दृष्टिकोए है। केशव ने इसमे दण्डी का श्रनुकरए। किया है। दण्डी ने भी श्रपने 'काव्यादर्श' मे रसवत ग्रलंकार की परिभाषा करते हुए उसे "रस पेशलम" कहा है। इस प्रकार वे काव्य-शरीर के सौन्दर्य का कारण जब रस होता है, तब उसे रमवत ग्रलंकार कहते हैं। केशव ने ग्रलंकारों का प्राधान्य काव्य के श्रन्य सभी तत्त्वों की श्रपेक्षा श्रधिक निरूपित कर दिया है। उन्होंने भ्रपने "जदिप" वाले प्रसिद्ध छन्द मे कविता को सुजाति, सरस, सुबृत वाली होते हुए ग्रलंकार से ग्रधिक सुन्दर हो जाने की बात कही है। यहाँ पर इन शब्दों द्वारा केशव ध्वनि ग्रौर रस को भी काव्य-तत्त्व स्वीकृत कर रहे है। इनकी श्रपेक्षा ग्रलंकारों को ग्रधिक महत्त्व दे देना ही उनका ग्रलंकारवादी होने का सफल प्रमारा है। श्रालोचकों का कथन है कि केशव संस्कृत के बड़े उच्च पडित थे। उन्हें काव्य के सभी तत्त्वों के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान था। यह मानना तो उचित नहीं कि उन्हें संस्कृत के उत्तर-ध्वनिकालीन विकास का ज्ञान न हो। ध्वनि, रस ग्रादि सभी सिद्धान्तों का पूर्णतया ज्ञान होने पर भी उन्होंने दण्डी के 'काव्यादर्श' को ही स्राधार माना हैं जो पूर्व-ध्वनिकालीन विकास की रचना है। इससे स्पष्ट है कि वे वस्तुतः श्रलंकारवादी ही है। ग्रगर ऐसा न होता तो केशव-जैसे विद्वान् के लिए मम्मट के 'काव्य-प्रकाश' ग्रथवा ग्रानन्दवर्द्धन के 'ध्वन्यालोक' को हो ग्राधार मानकर ग्रन्थ-प्राप्यन करना श्रधिक उपयुक्त था। इन्हीं तर्कों के श्राधार पर श्राज का म्रालोचक उन्हें विशुद्ध म्रलंकारवादी कहता है। इसमे कोई सन्देह नहीं है कि केशव को काव्य के क्षेत्र में श्रालंकारिक चमत्कार ही श्रधिक प्रिय है। इस तथ्य की पुष्टि उनके रीति-प्रत्थ ही नहीं ग्रपित उनके काव्य-प्रत्थ भी कर रहे है। 'रामचिन्द्रका' मे उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन बौद्धिक श्रौर श्रालंकारिक चमत्कारपूर्ण स्थलों में ग्रधिक हुग्रा है। उनकी ग्रलंकार-योजना की प्रवृत्ति तो ग्रत्यधिक बढ़ी हुई है। कई स्थलों पर तो ग्रलंकार-नियोजन मे सुरुचि, पात्र तथा श्रवस्था की उपयुक्तता का भी ध्यान उन्हें नहीं रह पाता है।

भ्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद्रक्षेशलम् ।
 ऊर्जस्वि रूढ़ालंकारमुक्तोत्कर्षं च तत् त्रयम् ॥ काव्यादर्श, २।२७५॥

२. जदपि सुजाति सुलच्चणी, सुबरन सरस सुवृत्त । भूपण बिनु न विराजई, कविता, वनिता, मित्त ॥ प्रिय प्रकाश, पृष्ट ५९॥

'रामचन्द्रिका' के श्रधिकांश स्थलों का काव्यगत सौन्दर्य केवल इसी चमत्कार की प्रवृत्ति पर निर्भर है। इतना सब होते हुए भी हम केशव में विशद्ध म्रलंकारवादी दृष्टिकोएा के स्पष्ट दर्शन नहीं कर पाते है। उन्होंने 'र्सिक-प्रिया' में रस का निरूपण किया है। उसमें कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता कि वे रस को ग्रलंकार का ही एक ग्रंग मानते है। रस को गौग ग्रौर ग्रलंकार को प्रधान मानने की प्रवृत्ति उस रीति-ग्रन्थ से तो कहीं सिद्ध भी नहीं हो पाती है। इसका कहीं निर्देश तक भी नहीं है। इसी ग्रन्थ में केशव ने ग्रारम्भ ही में इन वृत्तियों का भी विवेचन किया है। देव ने भ्रपना वृत्ति-निरूपण केशव से ही लिया है। केशव ने जैसे उनका रसों से सम्बन्ध स्थापित कर दिया है, उसीको देव ने ग्रहरा कर लिया है। केशव ने 'कविप्रिया' में तो गुरा रोति स्रौर वृत्ति का निरूपरा किया ही नहीं। 'रसिकप्रिया' में भी उन्होंने प्रलंकार के प्रन्तर्गत समाविष्ट करने की कोई चेष्टा नहीं की। केशव के समय तक तो श्रष्टंकारवादी दृष्टिकोगों का पर्याप्त विरोध हो चुका था। किसी भी श्रलंकार-सम्प्रदाय के व्यक्ति को पूर्व पक्ष के रूप में उन तकों को रखकर अपने विषय का ठोस प्रतिपादन करना चाहिए था। ऐसा केशव ने ही नहीं रीतिकाल के किसी ग्रालंकारिक ने नहीं किया है। जयदेव ने ग्रलंकारों की काव्य मे प्रधानता भी निरूपित करते हुए काव्य से उसका वही सम्बन्ध स्थापित किया है जो ग्रगिन का उष्णता से हैं। जिस प्रकार उष्णता ग्रौर ग्रग्नि का ग्रभिन्न सम्बन्ध सर्व-मान्य है, उसी प्रकार का काव्य श्रीर श्रलंकार का सम्बन्ध जयदेव को मान्य था। जयदेव ने चाहे भ्रपने दृष्टिकोएा को तर्को द्वारा पृष्ट न किया हो, पर कम-से-कम इतनी लम्बी रस ग्रौर व्वनिवादी परम्परा को चनौती तो थी। उन्होंने श्रपना दिष्टकोरा पूर्णतः स्पष्ट कर दिया। केशव ऐसा भी न कर सके । उन्होंने कविता-कामिनी वाले रूपक में ग्रलंकारों को ग्राभुषणों का ही स्थान दिया। वे कामिनी के नैसींगक सौन्दर्य के साथ उसकी समता नहीं कर सके । स्वाभाविक लावण्यमयी सुन्दरी की कमनीयता श्राभुषर्गों से बढ़ स्रवश्य जाती है, पर उनका श्रभाव उसके कामिनीत्व की श्रस्वीकृति नहीं है। केशव इस रूपक को लेकर भ्रागे नहीं बढ़े श्रन्यथा तो उनके प्रतिपादन की श्रसारता श्रोर भी स्पष्ट हो जाती। श्रगर कविता श्रौर कामिनी मे सुजाति, सरस श्रौर सुब्त का गुरा नहीं है तब भी क्या केवल स्नाभुषरा उसमें रमराीयता उत्पन्न कर सकते हैं। क्या शव की श्राभुषाों से ढक देने श्रथवा कुरूपा को भी श्राभूषराों से लादने पर उसमे मंगल श्रौर लावण्य की सृष्टि हो सकती

है। केशव को यह मान्य नहीं है। कविता का मुजाति श्रौर सरस होना उन्हें ग्रनिवार्यत: ही मान्य प्रतीत होता है। वस्तुस्थित तो यह है कि उनका तात्पर्य काव्य के ग्रन्य सभी तत्त्वों की ग्रपेक्षा ग्रलंकार की प्रधानता प्रतिपादित करना प्रथवा काव्य के सभी मान्य तत्त्वों का प्रलंकार में ही समा-वेश करने में नहीं प्रतीत होता है। इन्होंने 'कविप्रिया' श्रीर 'रसिकिप्रया' का प्ररायन किसी विशेष सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिए नहीं किया है। म्रपनी शिष्या प्रवीराराय को काव्य-रीति ग्रौर काव्य-तत्त्वों की शिक्षा भर देने के लिए कर दिया है। उनका प्रधान उद्देश्य तो कवि-रोति का निरूपए। है। यही कारए हैं कि वे तात्विक विश्लेषएा में नहीं पड़े, ग्रपित उन्होंने बाग, ऋतू, मानसिक ग्रवस्था ग्रादि के उदाहरए। ही ग्रधिक दिये है। रीतिकाल के सभी श्राचार्यों ने विषय के सामान्य ज्ञान के लिए व्यवहारोपयोगी पुस्तकों का प्ररा-यन किया है, इसलिए उनको किसी भी सम्प्रदाय के विशुद्ध श्रनुयायी नहीं कह सकते है । रीतिकालीन ग्रलंकार-सम्प्रदाय के श्रन्य ग्रनुयायियों के सम्बन्ध में तो यह ग्रौर भी ग्रधिक सत्य है। यशवंतिंसह ने ग्रपने 'भाषा भूषर्ण' में ग्रलंकार सामान्य पर कुछ लिखा ही नहीं है। रस, नायिका-भेद ग्रादि का भी प्रारम्भ में ही थोड़ा-सा निरूपएा कर दिया है। उनका अलंकार से कोई सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा उन्होंने नहीं की । रसवत ग्रादि ग्रलंकारों का तो कहीं उल्लेख भी नहीं है। "रसवत" की जो व्याख्या दंडी ग्रौर केशव में हुई है, वह तो ग्रलंकार-सम्प्रदाय की प्रमुख विशेषता है, पर 'भाषा भूषएा' में तो यह भी नहीं है। पद्माकर ने "रसवत" श्रावि ग्रलंकारों की परिभाषा ही दूसरी की है। यह परिभाषा श्स-ध्वनिवादी मम्मट के गुणीभूतव्यंग के रसवत से मिलती है, म्रलकारवादी दंडी से नहीं। एक रस जब म्रन्य रस का स्रंग होकर म्राता है, तभी रसवत म्रलंकार होता है। यह परिभाषा म्राज भी इसी रूप में मान्य है। यह उत्तर-ध्वनिकाल की वस्तु है। दडी ने तो रसमय स्थल को ही रसवत का उदाहरण मान लिया है। 'साहित्य-दर्पण' को भी रसवत की प्रथम परिभाषा ही मान्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि रीतिकाल के यशवंतिंसह, पद्माकर, भूषरा, मतिराम ग्रादि प्रधान ग्रालंकारिक भी, जो प्रमुखतः 'ग्रलंकार-सम्प्रदाय' के माने जाते हैं, विशुद्ध रूप में उस सम्प्रदाय के श्रथवा किसी भी सम्प्रदाय के श्रनुयायी नहीं है । 'चन्द्रालोक' से श्रलंकारों की परिभाषा ही

कविता, विनता रसभरी सुन्दर सोई सुलाख ।
 बिन भूवन निह भूवही, गहै जगत् की साख ॥ उत्तमचन्द ॥

प्रहरण की। उससे प्रलंकार का सामान्य विवेचन तथा काव्य में उसके स्थान वाला दृष्टिकोण प्रहरण नहीं कर सके। उनका प्रभिप्राय भी सम्प्रदाय का समर्थन नहीं श्रिपितु साधारण ज्ञान के उपयुक्त पुस्तकें देना था। केशव की तरह उत्तमचन्द्र ने भी अपने श्रलंकार-प्रन्थ में श्रलंकारों की प्रधानता घोषित की है। यह भी केशव के उपर्युक्त छन्द का छायानुवाद ही है। इसमें भी उन्होंने कामिनी थ्रौर किवता का ही रूपक लिया है श्रौर ग्रलंकारों की ग्राभू-षणों से ही तुलना की है। इसमें वे भी "रस" का उल्लेख करना नहीं भूले हैं। कोई मौलिक दृष्टिकोण नहीं है। केशव के भाव की ही कुछ भिन्न शब्दों में पुनरावृत्ति-मात्र है। श्रलंकार ग्रौर ग्राभूषण का प्रायः यही रूपक देव में भी मिलता है। केशव की तरह उन्होंने "जदिप" के प्रयोग द्वारा श्रन्य तत्त्वों की गौणता प्रतिपादित नहीं की है।

रस-सम्प्रदाय — संस्कृत-साहित्य में ग्रत्यन्त प्राचीन काल से ही रस का प्राधान्य हो गया था। ग्रलंकारवादी ग्राचार्य भी रस का उल्लेख करना नहीं भूले है। मम्मट ग्रौर विश्वनाथ के समय में उसका प्राधान्य सर्वमान्य हो गया था। इसी प्रभाव के फलस्वरूप रीतिकाल में भी इस तत्त्व को कोई ग्रस्वीकृत नहीं कर सका। सभी ग्राचार्यों ने इसकी पृथक् सत्ता ही नहीं स्वीकार की है ग्रिपतृ सभी तत्त्वों में इसकी प्रमुखता भी प्रतिपादित की है। इस काल के सभी किवयों तथा ग्रधकांश ग्राचार्यों का भुकाव रस की ग्रोर है। देव, मितराम, बेनीप्रवीन, रसलीन ग्रादि ग्राचार्य किवयों को भी रस-सम्प्रदाय के समर्थक कह सकते है। इन सबमें देव ही प्रमुख है। उन्होंने काव्य-तत्त्वों का सर्वांगीण विवेचन किया है। ग्रन्य सभी या तो किव है ग्रथवा उन्होंने कुछ थोड़ा-सा रस-निरूपण कर दिया है। देव ने रस के प्रायः सभी पक्षों पर विचार किया है। उसने रस की उत्पत्ति पर जो विचार किया है उसका निर्देश हम इसी ग्रध्याय में पीछे कर चुके है। देव रस को ब्रह्मानन्द-सहोदर कहते है तथा इस ग्रानन्द की ग्रनुभूति किव ग्रौर पाठक दोनों में मानते है। देव ने रस की प्रमुखता प्रतिपादित की है। इसी प्रमुखता के ग्राधार पर उन्हें रसवादी कहा जा

१ कविता, कामिनी, सुखद प्रद, सुबरन, सरस, सुजाति । ऋलकार पहिरे ऋधिक, ऋद्भुत रूप लखाति ॥

शब्द-रसायन, पृष्ठ ६४।

२. कहत लहत उमहत हियो, सुनत चुनत चित प्रीति।

सकता है। इन्होंने रस को काव्य का सार कहा है। श्रन्य सभी तत्त्वों को उससे गौए। मान लिया है। अलंकारों के सम्बन्ध में देव ने भी केशव के रूपक का ही म्राश्रय लिया है। लेकिन उसमें भी उनका रसवादी दृष्टिकोए। म्रत्यन्त स्पष्ट है। केशव ने जदिप शब्द द्वारा काव्य के ग्रन्य तत्त्वों को गौरा करने का प्रयत्न किया है। पर देव ने केवल श्रलंकारों को 'ग्रद्भुत रूप' प्रदान करने का साधन-मात्र कहा है। इससे यहाँ पर भी इनका रसवादी दृष्टिकोएा स्पष्ट है। शब्दालंकारों का ग्रनावश्यक बोभ, जिससे भ्रथं की स्पष्टता में भी बाधा होती है,ग्रधम काव्य का कारए हैं। देव यहाँ पर भी रस को काव्य मे स्नानन्द का कारएा मानते है। उन्होंने यहाँ पर "प्रवीन" शब्द का प्रयोग करके रस के प्रति ग्रयना पक्षपात बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। " "सरस काव्य" को भगवत्त्रेम का कारए। बताया है। देव का दृष्टिकोएा सर्वत्र ही रसवादी है। रसवत ग्रादि ग्रलंकारों का निरूपएा न करके उन्होंने उस रूप का निर्वाह किया है। जिन लोगों को सरस काव्य की प्रपेक्षा शब्द-चित्र प्रिय प्रतीत होता है, उसको देव ने वायस का चाम-चबाना कहा है। 3 लेकिन देव भी प्राचीन रसवादी ग्रालंकारिकों की तरह काव्य के सभी तत्त्वों का विवेचन 'रस-सम्प्रदाय' की दृष्टि से नहीं कर सके हैं। गुर्गों का निरूपण तो अत्यन्त प्राचीन पुरम्परा के अनुरूप हुआ है। यह विश्लेषण रीति-वादी ग्राचार्यों का ग्रनुकरए। है। उन्होंने रस को काव्य मे प्रमुख स्थान तो दिया है, पर रस को उसकी श्रात्मा कहकर उसकी सर्वप्रधानता की स्पष्ट घोषराा नहीं कर सके है । प्राचीन श्राचार्यों ने जो काव्य-पृश्व का रूपक दिया था, उसका उपयोग देव ने नहीं किया है ऐसा करने पर संभवतः उन्हें रस की काव्य की ग्रात्मा कहकर ग्रन्य सभी तत्त्वों का स्थान-निर्धारण करने का

काव्य सार शब्दार्थ को, रस तिहि काव्यासार, सो रस बरसत भाव वस, अलंकार ग्रिथिकार। ताते काव्या मुख्य रस जामे दरसत भाव। अलंकार शब्दार्थ के, छुन्द श्रमेक सुभाव।। शब्द-रसायन, पृष्ठ १८।

२. त्र्रालंकार जे शब्द के, ते किह काव्य सुचित्र । त्र्रार्थ समर्थ न पाइयत्, त्र्राच्चर बरन विचित्र ॥ त्र्राधम काव्य ताते कहत, किव प्राचीन नवीन । सुन्दर छन्द त्र्रामन्द रस, होत प्रसन्न प्रवीन ॥

३. सरस कान्य पद ऋर्थ तिज, शन्द-चित्र समुहात। दिध पृत मधु पायस जिन, बायस चाम चबात॥ वही

श्ववसर मिल जाता ग्रौर फिर उनका विशद्ध रसवादी रूप ग्रौर भी निखर उठता । प्रायः सभी रसवादी म्राचार्यो ने "ध्विन काव्य" को उत्तम कहा है तथा रस को व्यंग ही माना है। पर देव ने रस को ग्रिभिधेय माना है। देव ने 'शब्द-रसायन' मे शब्द-शक्ति का निरूपएा तो किया है पर सिद्धान्ततः रस को व्यंग न मानने के कारण रस-ध्वनि, वस्त-ध्वनि, ग्रौर ग्रलंकार-ध्वनि का निरूपरा नहीं हो पाया है । दास, श्रीपति, कूलपति ग्रादि रीतिकालीन ग्राचार्यों से देव का एक-मात्र विरोध व्यजना का है। वे रस को व्यंग मानते है पर देव नहीं। यही कारए। है कि उनको रस-ध्वनिवादी कहना पडता है। देव ग्रौर दास मे यह श्रन्तर होने के कारण ही रस श्रौर रस-ध्विन नाम से दो वाद मानने पडते है। ग्रन्यथा तो रस ग्रौर ध्वनि दोनों का चिर सहयोग ही संस्कृत के स्राचार्यों को मान्य रहा है। देव ने "ग्रमर तरु" के रूपक में रस को उसका फल बताकर उसकी प्रधानता प्रतिपादित कर दी है। स्थायी भाव, जो बीज के समान है, वे ही रस रूपो फल मे परिरात हो जाते है। इसको श्रमीरस कहकर देव ने ब्रह्मानन्द की श्रोर संकेत किया है। इस रूपक में काव्य के ग्रन्य सभी तत्त्वों को रस से गौरा तथा रस-परिपाक मे सहायक कहा गया है। २

रस-ध्यनि—जिन रीतिकालीन म्राचार्यों ने काव्य-तत्त्वों का सर्वांगीए तथा प्रौढ़ विवेचन किया है, उन्होंने मम्मट के 'काव्य-प्रकाश' को म्राधार माना है। इस काल मे 'काव्य-प्रकाश' के छायानुवाद तथा म्रविकल म्रनुवाद भी हुए है। सेवक ने 'काव्य-प्रकाश' श्रौर 'साहित्य दर्पए।' दोनों का ही म्रनुवाद किया है। चिन्तामिए, सेनापित, कुलपित, श्रीपित, दास म्रादि इस कोटि के सभी म्राचार्यों का प्रधान उपजीव्य 'काव्य-प्रकाश' ही है। मम्मट का 'काव्य-प्रकाश' डां० सुनीतिकुमार के म्रनुसार समन्वयवादी सम्प्रदाय का कहा जा सकता है। समन्वयवाद का तात्पर्य है कि उन्होंने रस भौर ध्विन के म्राधार पर काव्यस्वरूप का निरूपए किया है। वे रस को व्यंग मानते हे ग्रौर ध्विन-काव्य को श्रेष्ठ। इसी दृष्टिकोएा का म्रनुकरएा करने के कारएा दास, श्रीपित, कुलपित, म्रादि रीतिकाल के प्रथम श्रोणी के म्राचार्य रस-ध्विन-सम्प्रदाय के समर्थक माने जा सकते है। इस सम्प्रदाय के म्राचार्य काव्य के सभी तत्त्वों को विशेष स्थान प्रदान कर देते हें ग्रौर इस प्रकार उनमे सामंजस्य स्थापित हो जाता

१. शब्द-रसायन, पृष्ठ २८

२, वही पृष्ठ २८

है। शब्द श्रौर श्रर्थ को काव्य का शरीर कहा गया है, व्यंग उसमें जीवभृत है, गुरा उसके धर्म है तथा ग्रलंकार ग्राभूषरा है। वह रूपक संस्कृत की ग्रत्यन्त प्राचीन परम्परा से लिया गया है। कुलपित ने ग्रपने पूर्वोक्त छन्द में रस शब्द का प्रयोग तो नहीं किया है, परन्तु व्यंग शब्द से उनको रस ही श्रभिप्रेत है। लेकिन दास ने इसे बिलकुल स्पष्ट ही कर दिया है। वे रस को ही काव्य का जीव कहते है, शेष सभी तत्त्वों के निरूपण में ये दोनों स्राचार्य समान है। दोषों का देह से ही सम्बन्ध मान लिया है। मम्मट ने दोष की जो परिभाषा दो है, उसके अनुसार वह देह तक ही सीमित है। उद्देश्य-प्रतीति मे प्रतिबंधक होना ही उसका लक्षरा है भ्रोर उसका सम्बन्ध काव्य के बाह्य की अपेक्षा न्नाभ्यन्तर से ही **श्रधिक है। दोषों की स्थिति देह में** मानने का कारए। गम्भीर चिन्तन का श्रभाव ही है। दास ने काव्य के भेद व्यंजना के श्राधार पर किये है । रसवत, प्रेयस म्रादि को म्रलंकारवादियों ने म्रलंकार माना है । पर रस **ग्रौर ध्वनि के ग्राधार पर काव्य-स्वरूप का विशद विवेचन होने के** बाद इनका ग्रलंकारत्व ही ग्राचार्यों को मान्य नहीं हुग्रा, लेकिन म्रानन्दवर्द्धान, म्राभिनव गुप्त, मम्मट म्रादि समन्वयवादी म्राचार्यों ने इनको गुणीभूतव्यंग में ही स्थान दे दिया था। यही सभीचीन भी है। दास ने भी श्रपने 'काव्य-निर्णय' में इनका निरूपण "ग्रपरांग" में ही किया है। 'काव्य-निर्ण्य में "ध्वनि काव्य" को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। <sup>3</sup> प्रतापसाहि भी श्रपनी 'व्यंग्यार्थ कौमुदी' में ''व्यंग जीव'' वाले काव्य की उत्तम कहते है। ४ लेकिन दास केवल रसमय स्थल को ही काव्य नहीं मानना चाहते है । उन्होंने काव्य के रस-ध्वनि, ग्रलंकार-ध्वनि ग्रौर वस्तु-ध्वनि-भेदों का भी संकेत किया है। इतना ही नहीं मम्मट की तरह इन्होंने रसहीन ग्रलंकार-स्थल मे भी

काव्य जीव ताको कहत, शब्द ऋर्थ हे देह।
 गुन-गुन भूपन भूपनै दूपन दूपत देह।। कुलपित 'रस-रहस्य'।।

२. रस कविता को ऋग, भूषन है भूषन सकल । गुन सरूप ऋौ रंग, दूषन करें कुरूपता ॥ काव्य-निर्णय, पृष्ट ५ ॥

वाच्य ऋर्थ ते व्यंग मे, चमत्कार ऋधिकाइ ।
 ध्विन ताही को कहत हैं, उत्तम काव्य विचार ।। वही पृष्ठ ४६ ।।

४. व्यंग जीव कवित्त में शब्द, द्यर्थ गति स्रंग। मोई उत्तम काव्य है वरनै व्यंग प्रसंग॥

<sup>॥</sup> प्रतापसाहि—'व्यग्यार्थ कौमुदी'॥

काव्यत्व की प्रतिष्ठा मानी है। रीतिकाल में किसी भी तत्त्व का निरूपण म्रत्यन्त स्पष्टता तथा गम्भीरता के साथ नहीं हो पाया है। यही कारण है कि दास श्रपने मन्तव्य को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाए है। उन्होंने रसहीन श्रलंकार-काव्य का उदाहरएा दिया है। पर सैद्धान्तिक विवेचन में श्रलंकार का महत्त्व ही प्रतिष्ठित हो सका है। उन्होंने ग्रलंकार के ग्रभाव में रस तथा रस की श्रनुपस्थिति मे श्रलंकार हो सकता है, इस तथ्य का प्रतिपादन किया है।<sup>२</sup> मम्मट की तरह भ्रलंकार द्वारा भ्रत्यन्त व्यापक भ्रर्थ का ग्रहरा न करने के कारए। वे काव्य मे प्रलंकार के उस महत्त्व का प्रतिपादन नहीं कर सके जो 'काव्य प्रकाश' में हुम्रा। <sup>3</sup> दास ने उत्तम कविता की विशेषताम्रों का निर्देश करते हुए ग्रलंकार को भी उनमे समाविष्ट किया है। दास ने ग्रपने 'काव्य-निर्माय' मे भाव, भावाभास, गुरम, ग्रलंकार ग्रादि काव्य-तत्त्वों का विशद विवेचन किया है, उनका काव्य में स्थान स्रौर महत्त्व भी दिखा दिया गया है। पर उन सबको स्पष्टतः गौरा बता दिया गया है। उन सबकी उपादेयता रस-व्यंजना मे ही है। <sup>४</sup> इस प्रकार इनका दृष्टिको ए स्पष्टत रस-ध्वनिवादी है। इस कोटि के सभी श्राचार्यों ने काव्य-तत्त्वों मे समन्वय स्थापित किया है। गुण श्रीर ब्रलंकारों के ब्रन्तर का स्पष्टीकरएा किया गया। रीति को भी काव्य में एक स्थान दे दिया गया । इतने सारे विवेचन से यह स्पष्ट है कि इन ग्राचार्यों का दुष्टिकोएा समन्वयवादी है ग्रीर इस समन्वय का ग्राधार है रस ग्रीर ध्विन; इसीलिए इनको रस-ध्वनिवादी कहना भी समीचीन है। 'काव्य-प्रकाश' 'साहित्य दर्पएा' म्रादि संस्कृत-साहित्य की प्रौढ़ तथा सर्वागीए। रचनाम्रों को उपजीव्य बनाने के कारए। इन ग्राचार्यों का विवेचन बहुत-कुछ ग्राचार्यत्व की कोटि का कहा जा सकता है। इसीलिए रीतिकाल के अन्य श्राचार्यों की

चोंच रही गिह सारसी, सारस हीन मृनाल।
 प्रान जात जनु द्वार मे, दियो त्र्यरगला डाल।।
 इसमें उत्प्रेचा त्र्यलंकार है, रस नहीं है। काव्य-निर्णय, पृष्ठ २०४॥

स्विर हेतु रस बहुरि, त्र्यलंकारज्जत होय।
 चमत्कार गुनजुक्त है, उत्तम कविता सोय॥ वयी पृष्ठ ७०॥

४. भिन्न-भिन्न यद्यपि सबल, रस भावादिक दास। रस ब्यंगि सबको कह्यों, ध्वनि का जहाँ प्रकास॥ वही पृष्ठ ४३॥

ग्रपेक्षा सम्प्रदायवाद की दृष्टि से इनका विवेचन ग्रधिक प्रौढ़ है। फिर भी इन श्राचार्यों का उद्देश्य भी काव्य-सिद्धान्तों का सामान्य ज्ञान-मात्र करा देना है। वादों की प्रतिष्ठा तथा समर्थन के उपयुक्त प्रौढ ग्रौर गम्भीर विवेचन इसमें भी नहीं है। यही कारण है कि दास-जैसे ब्राचार्य भी गुण का निरूपण, श्रलंकार श्रौर गुएा का श्रन्तर, रस-निष्पत्ति, रस-स्थिति, रसानन्द का स्वरूप म्रादि म्रत्यन्त प्रौढ विषयों का निरूपरा गम्भीरता म्रौर प्रामासिकता के साथ नहीं कर पाए है। इतना प्रौढ विवेचन तो किसी भी स्राचार्य मे नहीं मिलता है। इसीलिए ये सभी विषय रीतिकालीन ग्राचार्यो द्वारा प्रायः ग्रस्पष्ट ही है। फिर भी रीतिकाल के ग्रन्य सम्प्रदायों की ग्रपेक्षा रस-ध्वनि-सम्प्रदाय का प्रतिपादन ग्रधिक प्रौढ़ ग्रीर प्रामाणिक है, इसमे कोई सन्देह नहीं है। दास के ग्रतिरिक्त इस सम्प्रदाय के प्रधान ग्राचार्य हे, प्रतापसाहि, चिन्तामिएा, कुलपित श्रौर सोमनाथ। प्रतापसाहि ने ग्रपने 'काव्य विलास' मे ग्रनुभाव, स्थायी. संचारी ग्रादि सभी की ध्विन पर विचार किया है। इनके ग्रन्थ में "ध्विन" की दृष्टि से ग्रधिक विचार हुग्रा है। ये भी रस-ध्वान के समन्वय के प्रति पादक है। रीति काल के समन्वयवादी श्राचार्यों ने श्रीचित्य का विचार नहीं किया है।

मोलिक उद्भावनाएँ— रीतिकाल के ग्राचार्यों का बहुत-सा विवेचन मौलिक प्रतीत होता है, पर वास्तव मे उसमें से ग्रधिकांश मौलिक नहीं है। ग्राज के विद्वत्समाज में संस्कृत-साहित्य के जिन ग्रन्थों का ग्रधिक पठन होता है, रीतिकाल के ग्राचार्यों ने उन ग्रन्थों के ग्रातिरक्त भी संस्कृत के ग्रनेकों ग्रन्थों से सहायता ली है। इन ग्रपरिचित ग्रन्थों से जो सामग्री रीतिकाल के ग्राचार्यों ने ग्रहण कर ली है ग्राज का ग्रालोचक प्रायः उन वस्तुग्रों को मौलिक कह देता है। कुछ ऐसे सिद्धान्तों के ग्रौर भेदों का भी प्रतिपादन हुग्रा है, जो नवीन ग्रवश्य है। उनके ग्राधार ग्रज्ञात है। पर ग्रत्यन्त गम्भीर विवेचन के ग्रभाव मे वे सिद्धान्त न प्रामािणक हो सके है ग्रौर न इतने तर्क-सम्मत। ग्राचार्य लोग उनमे चिरकाल तक जीवित रहने के उपयुक्त प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं कर पाए है।

रीतिकालीन स्राचार्यों ने शृंगार का रसराजत्व माना है। केशव, देव, मितराम स्रादि सभी स्राचार्यों को यह मान्य है। रीतिकाल तो एक प्रकार से शृंगार-काल ही कहा जा सकता है। शृंगार का यह रसराजत्व किसी प्रकार भी नवीन स्रौर मौलिक नहीं है। इसके पहले संस्कृत के श्रनेकों स्राचार्य यह कर चुके थे। 'ग्रग्नि पुराग्', भोज का शृङ्कार प्रकाश', भानुदत्त की 'रस तरंगिगी'

इस श्रेय को पहले ही प्राप्त कर चके थे। उन्हींका प्रभाव इस काल के <mark>श्राचार्यों पर भी है। इस काल में जीवन पर ही विलासिता का व्यापक प्रभाव</mark> था। कवियों को ग्रपनी विलासिता की तृष्ति का श्रवसर इसी श्रृंगार के बहाने मिल गया है। यही कारए। है कि ग्रन्य रसों का निरूपए। रस की स्थित तक नहीं पहुँच सका था। शृङ्गार की इस प्रधानता का कारण उस काल के जीवन का दुष्टिकोए। था। फिर भी सैद्धान्तिक जगत् में यह वस्तु मौलिक नहीं है । संस्कृत का स्राचार्य बहुत पहले "शृङ्कारीचेत् कविः काव्यं जातं रसमयं जगतु" की घोषणा कर चुका था। 'ग्रग्नि-पुराण' मे शृङ्कार मे ही सब रसों के पर्यवसान का उल्लेख हुम्रा है। रीतिकाल मे इनका प्रभाव पड़ा श्रौर इसीके श्रनुकरएा पर उन्होंने सभी रसों का समावेश शृङ्कार मे किया। पर वे प्राचीन श्राचार्यों की प्रौढ़ता का निर्वाह नहीं कर सके । 'ग्रग्नि-पुराएा' में 'रित' शब्द का व्यापक ऋर्थ लेकर विशद मनोवैज्ञानिक विश्लेषएा द्वारा रित का ही विभिन्न ग्रवस्थाग्रों ग्रौर सम्मिश्ररणों से सभी स्थायी भावों में परिरात होना माना ।° इतना तर्कपूर्ण निरूपण रीतिकाल का स्राचार्य नहीं कर सका। उसने तो सीधे-सीधे शब्दों में श्रन्य रसों की गौराता का प्रतिपादन कर दिया है। इतना ही नहीं देव तो इस प्रवृत्ति मे ग्रौर भी श्रागे बढ़े है, कुछ रसोंको संयोग शृङ्कार का भ्रौर कुछ को वियोग शृङ्गार का उपभेद मानते है। यह केवल नवीनता के लिए है। परवर्ती स्राचार्यों द्वारा मान्य होने के उपयक्त इसमे प्रौढ़ता कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार केशव का प्रच्छन्न श्रीर प्रकाश भेद भी नवीन श्रवश्य है, पर इसमें भी स्थायित्व का श्रभाव है। इसके द्वारा केशव ने 'रस-सिद्धान्त' के किसी नवीन पक्ष को स्पष्ट करके विकास मे सहायता नहीं दी है। देव ने 'भाव-विलास' में रस के लौकिक स्रौर स्रलौकिक दो भेद किये है। फिर श्रलौिकक के स्वाभाविक मानोरथिक श्रीर श्रीपनायिक श्रवान्तर भेद माने है। साहित्य-शास्त्र द्वारा मान्य नवरस लौकिक के भेद है। रसों का यह विभाजन देव को भानुदत्त से मिला है यह 'रस तरंगिरगी' का ग्रनुकररा है। 3 देव ने

देखिये इसी पुस्तक का दूसरा ऋध्याय, पृष्ठ ११७ ।

२. देव-'शब्द-रसायन', पृष्ठ ५८ । इसी ऋध्याय का पृष्ठ १६४ । उद्धरण् संख्या ३

३. लौकिक श्रोर श्रलोकिकादि, द्वैविधि कहत वखानि । कहत श्रलोकिक तीन विध, प्रथम स्वापनिक मानु । मनोरथ कवि देव श्रम, श्रोपनायक वखानु ॥

प्रच्छन्त स्रौर प्रकाश नामक भेद केशव से लिये है। प्रेम भिक्त, शुद्ध भिक्त स्रौर शुद्ध प्रेम ये भिक्त-प्रन्थों के हैं। इनका स्रन्तर्भाव शान्त रस में करना भी उनका ही प्रभाव है। यह संस्कृत मे ही होने लगा था। देवकालीन रसों को प्रधान मानना स्रौर शेष का उन्होंमें समावेश करना कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं। इससे रस-सिद्धान्त में कोई स्रन्तर नहीं होता, इसीलिए यह परवर्ती विद्वानों द्वारा उपेक्षित ही रहा।

भाव के क्षेत्र में भी कुछ नवीनता प्राप्त होती है। देव ने 'भाव-विलास' में संचारी के दो भेद किये हं—शारीर श्रौर श्रांतर। लेकिन स्वयं देव ही इसे भरत श्रादि द्वारा मान्य कहते हैं इसलिए यह भी उनकी मौलिकता नहीं है। देव ने 'छल' को एक श्रौर संचारी माना है। वे वितर्क के श्रवान्तर भेद कहते हैं, विप्रतिपत्ति, विचार संशय भौर श्रध्यवसान। इनमें से एक भी वस्तु देव की नहीं है। ये भानुदत्त के अनुकरएए-मात्र है। श्राचार्य शुक्ल इसका श्रवहित्था में अन्तर्भाव करते हैं: "देव किव का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूक्त समक्त पड़ी है। उन्हें समक्ता चाहिए कि देव ने जैसे श्रौर सब बातें संस्कृत की 'रस-तरंगिएए।' से ली है वैसे ही यह छल भी। सच पूछिये तो छल का श्रन्तर्भाव श्रवहित्था में हो जाता है।" दास ने हावों की संख्या में दस श्रौर बढ़ा दिए है। इसमे वे भी विश्वनाथ के श्राभारी है। रीति काल के लंबे नायिका-भेद-निरूपए। का श्रेय भी विश्वनाथ श्रौर भानुदत्त को ही है। यह प्रेरए। उन्होंसे मिली।

ग्रलंकारों मे भी मौलिकता के दर्शन होते हैं। केशव के ग्रलंकार-निरूपण पर विचार हो चुका है। भूषण ने भाविक छवि ग्रौर सामान्य-विशेष नामक दो नवीन ग्रलंकारों की उद्भावना की है। भाविक का ग्राधार समय की दूरी है, इसीके ग्रनुकरण पर स्थान की दूरी को ग्राधार मानकर भूषण ने भाविक छवि की उद्भावना की है। ५० विश्वनाथप्रसाद मिश्र इसका भाविक में ही ग्रन्तर्भाव मानते है। भूषण का दूसरा ग्रलंकार ग्रप्रस्तुत प्रशंसा में ग्रंतर्भूत हो जाता है।

रीतिकाल में मोलिक उद्भावना की प्रवृक्ति है, पर गूढ़ चिन्तन श्रौर

<sup>&</sup>quot;स च रसो द्विघः लौकिकोऽलौकिकश्चेति। त्रलौकिक रसस्त्रिधा स्वाप्निको मनोराथिको त्र्रौपनायकश्चेति।"
॥ भानुदत्त—'रस-तरंगिणी', तरंग ६॥

१. भाव-विलास, पृष्ठ ५७।

विषय के शास्त्रीय एवं यथार्थ ज्ञान के ग्रमाव में ये उद्भावनाएँ प्रचीन ग्राचारों से मतभेद प्रकट करने के मोह ग्रथवा विषय की ग्रनभिज्ञता के परिएणाम-मात्र है। इसीलिए यह समीक्षा के विकास में कोई सहायता नहीं देते। दास-जैसे एक-दो ग्राचार्यों ने हिन्दी को प्रकृति का ध्यान रखकर भो नवीन ग्रलंकारों की उद्भावना की है, जैसे ग्रन्थानुशास ग्रौर तुक। दास ने ग्रलंकारों में एक व्यवस्था स्थापित की है पर वे भी विभाजन की नवीन पद्धति में सफल नहीं हुए। प्रत्यक्षालंकार में सभी इन्द्रियों के उदाहरए देना भी उनकी मौलिकता है।

संस्कृत-साहित्य मे प्रयोगात्मक समीक्षा के तीन प्रधान रूपों के दर्शन होते है - १, स्फूट छन्दों में कवि की विशेषतास्रों का वर्णन, २. सिद्धान्त-प्रन्थों में कवियों ग्रौर काव्य-प्रन्थों की प्रसंगवश स्त्रालोचना, श्रीर ३. टीका-पद्धति । ऊपर का विवेचन यह स्पष्ट करता है कि रीतिकाल का सारा विवेचन संस्कृत-समीक्षा की संक्षिप्त उद्धरगाी-मात्र है, जिसमें प्रधानतः सामान्य परिचय का दृष्टिकोगा हो प्रबल रहा है। रीति काल की प्रयोगात्मक श्रालोचना के भी प्रधानतः ये तीन ही रूप है। श्रालोचनात्मक सुक्तियों का **ब्राधार शास्त्रीय मान की ब्रपेक्षा वैयक्तिक रुचि ही ब्रधिक रहती है। फिर** भी उनमें कवियों की विशेषताएँ शास्त्रीय तत्त्वों के भ्रावरण में ही रखी जाती है। रीतिकाल मे इस प्रकार की सुक्तियों का प्रचार रहा है। ये सुक्तियाँ प्रायः ग्रज्ञातकुल-जन्मा होती हे, इसलिए इनका निर्माण-काल ग्रनिश्चित है **। इनमें** तुलनात्मक दृष्टिकोरा की ही प्रायः प्रधानता है। यह तुलना किन्हीं गम्भी । शास्त्रीय ग्राधारों पर नहीं होती है। प्रायः वैयक्तिक रुचि के कारण ग्रथवा किसी एक शास्त्रीय तत्त्व की दृष्टि से ही एक किव को दूसरे से ऊँचा श्रथवा नीचा बता दिया जाता है। "सूर सूर तुलसी शशी" के वास्तविक श्राधार के सम्बन्ध मे निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। विभिन्न विद्वानों ने इसके विभिन्न ग्राधारों की कल्पना की है। इस उक्ति के ग्रभिप्राय को गम्भीरता पूर्वक समभने का प्रयत्न हुग्रा है। ग्राधुनिक विद्वानों के विवेचन का यह ब्राधार भी रहा है। पर इस उक्ति की प्रेरणा इसमें भी ब्रनुप्रास-प्रेम में ही प्रतीत होती है।

> ''सार-सार कबीरा कहिगो, सूरा कही स्रन्ठी। रही सही कठमलिया कहिगो, स्रौर कही सब जूठी।।'

इसमें भ्रालोचक ने भ्रपनी वैयक्तिक रुचि को ही प्रतिमान बनाया है। इसमें भी कोई प्रौढ़ श्रौर तर्कपूर्ण ग्राधार की कल्पना प्रतीत नहीं होती है। लेखक सार-वस्तु किसे मानता है। इसका स्पष्टीकरण ही नहीं हो पा रहा है।

रीतिकात के ग्राचार्यों ने ग्रपने समकालीन हिन्दी के किवयों पर एक ग्रालोचनात्मक दृष्टि डाली है। काव्य के विभिन्न प्रयोजनों का सम्बन्ध उन्होंने तुलसी, केशव ग्रौर भूषए। से स्थापित किया है। वास ने तुलसी ग्रौर गंग किव की किवता में ग्रनेकों भाषाग्रों के मिलने की भी बात कही है। अपने काल के ग्रन्य किवयों का भी ब्रजभाषा के प्रसंग में उल्लेख किया है। अभाषा-सम्बन्धी विचारों से दास में ग्रालोचना की क्षमता का परिचय मिलता है। दास ने ग्रन्त्यानुप्रास तथा हिन्दी में विभिन्न बोलियों के शब्दों की उपस्थित की बात कहकर ग्रपनी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति का प्रदर्शन किया है। ग्रालोचना की इस प्रवृत्ति के दर्शन उन ग्राचार्यों में भी होते हैं जिन्होंने ग्रलंकार के उदाहरण ग्रपने ही समकालीन किवयों से दिये हैं। दलपितराय ग्रौर बंसीधर ने ग्रपने 'ग्रलंकार रत्नाकर' में भी ग्रन्य किवयों के उदाहरण दिये

एक लहें तपपुञ्जन्ह के फल. ज्या तुलसी ऋर सूर गोसाई ।
 एक लहें वहु सम्पति केशव, भूपन ज्या वरवीर बड़ाई।
 एकन्ह को जस ही सो प्रयोजन, है रसखानि रहीम की नाई ॥
 ॥ काव्य-निर्णय, पृष्ठ ४ ॥

तुलसी गंग दुन्नो भये, सुकविन्ह के सरदार ।
 इनकी काव्यन्ह में मिली, भाषा विविध प्रकार ॥ वही पृष्ठ ६ ॥

सूर कैसी मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म,
चिन्तामिण मितराम भूपन से जानिये।
लीलाधर सेनापित निपट नेवाज निधि,
नीलकंठ सुकदेव देव मानिये॥
ब्रालम, रहीम, रसखानि रसलीन, श्रीर,
सुन्दर सुमित भये कहां ली बखानिये।
ब्रजभापा हेतु ब्रजनास ही न श्रनुमानों,
ऐसे ऐसे किवन्ह की बानिह से जानिये॥ वही पृष्ट ६॥

४. भाषा ब्रजभाषा रुचिर, कहैं सुकवि सब कोइ।
मिलै संस्कृत पारसिहु, पै त्र्यति प्रगट जु होई।।
ब्रज मागधी मिलै त्र्यमर नाग जयन भाषानी।
सहज पारसीहू मिलें पट् विधि कवित वखानी।। वही पष्ट ६।।

हैं स्रौर उनमें घटाकर स्रलंकारों को समभाया है। केशव के छन्दों के दोषों को उदाहरए। स्वरूप रखने का उल्लेख ऊपर हो चका है।

टीकाग्रों का ग्रर्थ मुल पाठ का ग्रर्थ स्पष्ट करना है, इसलिए व्यापक श्चर्य में ही यह ग्रालोचना मानी जा सकती है। संस्कृत-साहित्य में टीका भी श्रालोचना का स्वरूप था। हिन्दी में इसका भी श्रभाव नहीं है। श्रनेकों ग्रन्थों पर ऐसी टीकाएँ रीतिकाल मे भी लिखी गई। श्राधनिक काल के प्रारम्भ से तो ग्रन्य क्षेत्रों की तरह इसमे भी पर्याप्त विकास हो रहा है। ग्रालोचना ग्रपने इस स्वरूप में भी श्रीढ़ता को प्राप्त हो चुकी है। लेकिन इसका स्रभाव रीति-काल में भी नहीं था। राजस्थान की महान कृति 'किसमन रुक्मिएा री बेलि' की कई टीकाएँ लिख गई है। इनमें से कई तो इस दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट श्रौर प्रौढ़ कही जा सकती है। इनमें से कुछ राजस्थानी गद्य में भी है। इसमें कई स्थानों पर ग्रलंकार-निर्देश तथा काव्यगत सौन्दर्य का विश्लेषण भी है। संस्कृत मे शब्दों के भाषा-विज्ञान श्रौर व्याकरण-सम्बन्धी विवेचन की विशेष ग्रावश्यकता थी । इसलिए इन टीकाग्रों मे ग्रालोचना के ग्रन्य स्वरूपों के साथ ही इसका भी पर्याप्त विकास हुन्ना है। लेकिन हिन्दी श्रौर राजस्थानी की ग्रवस्था ग्रपेक्षाकृत कुछ भिन्न थी; इसीलिए ग्रालोचना के ग्रन्य स्वरूप ही <mark>श्रधिक विकसित हुए है । पर श्रलंकार, गुरा, भाव, सौन्दर्य, रस-निष्पत्ति श्रादि</mark> विशेषतास्रों के स्राधार पर की जाने वाली स्रालोचना की दृष्टि से ये टीकाएँ संस्कृत-टीकाग्रों के समक्ष रखी जा सकती है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्रालोचना का यह प्रकार ग्रौर उसका प्रतिमान एकदम शास्त्रीय है। इनमें भी संस्कृत के प्रतिमानों का ही ग्रहरण हुन्ना है। संस्कृत-टीकान्नों मे कहीं-कहीं सिद्धान्त-निरूपए। ग्रादि होता है। ग्रीर सैद्धान्तिक समीक्षा की वृष्टि से इनका महत्त्व कम नहीं हं हिन्दी-साहित्य के टीकाकारों मे इस मनीवत्ति के दर्शन प्रायः नहीं होते है । बहुत सी टीकाएँ पद्यबद्ध है । इनकी विशेषता श्रालोच्य वस्तु के श्रर्थ का स्पव्टीकरण ही अधिक है। इनमे काव्यगत सौद्धर्य का निर्देश सफलता पूर्वक नहीं हो पाता । ऐसी टीकाश्रों की विशेषता कभी-कभी श्रालीचना की भ्रपेक्षा स्वतन्त्र काव्य-सौन्दर्य में ग्रधिक दिखाई पड़ती है। श्रालोच्य वस्तु के भाव को पल्लवित करते समय स्वयं टीकाकार का कवि मुखर हो उठता है। जहाँ कहीं ऐसे काव्य-सौन्दर्घ के दर्शन होते है, वहाँ पर कहीं-कहीं तो ऊबा देने वाला पिष्टपेषएा ग्रथवा "मघवापाठ विडौजा-टोका" की जटिलता तथा नीरसता का कटु स्वाद भी चलना पड़ता है। टीका के लिए गद्य ही ग्राधक उपयुक्त है। पद्य मे यह कार्य विशेष सफलता पूर्वक सम्पादित नहीं हो पाता

है। पद्य-शैली की ग्रमुविधाग्रों के कारएा भी इसका स्वरूप गद्य की श्रपेक्षा कम प्रौढ़ है।

हिन्दी मे रीति की ग्रक्षण्ए। परम्परा के ग्रविकल रूप से प्रवाहित होने के पूर्व ही भक्तों के जीवन, विचार, भिक्त श्रीर शक्ति से परिचित कराने वाले ग्रन्थ लिखं जाने लगे थे। ये वार्ता-साहित्य के नाम से हिन्दी मे विख्यात है। इनमें भिक्त ग्रादि के ग्रतिरिक्त उनकी कविता के सम्बन्ध में भी कहीं-कहीं विचार हुग्रा है। वैसे तो भक्त कवियों के जीवन, विचार ग्रादि सभी वस्तुग्रों का स्रालोचना की दुष्टि से महत्त्व है, पर कविता पर विचार करने वाले स्थान तो स्पष्टतः प्रालोचना के उदाहरए। है । कहीं-कहीं ये विचार बहुत ही गम्भीर श्रौर प्रौढ़ है। इनमें काव्य के वर्ण्य-विषय ग्रौर शैली-सम्बन्धी विशेष-ताग्रों के ग्रतिरिक्त काव्य का जन-साधारए पर पडने वाले प्रभाव का भी विवेचन हुम्रा है। इनमें भी वैयक्तिक रुचि के दर्शन होते है। इनमे प्रशंसात्मक दृष्टिकोरा की ही प्रधानता है। 'भक्तमाल' में सूर के सम्बन्ध में जो विचार हमा है, वह इस पद्धति का प्रौढ़ उदाहरए। है। अनत कवियों की भिक्त-पद्धति स्त्रौर दार्शनिक विचार-धारा भी उन कवियों की स्त्रालोचना ही है। इस काल में ये प्रयास बहुत विशद नहीं हुए है। इन ग्रन्थों के लेखकों का ध्यान भक्तों के जीवन-चरित्र, उनके सम्बन्ध मे प्रचलित चमत्कारपूर्ण किम्बदन्तियों की स्रोर ही स्रधिक गया है। वस्तुतः ये स्रालोचनात्मक दृष्टिकोएा से नहीं लिखे गए। उस समय इस प्रकार की स्रालोचनात्मक चेतना इतनी स्पष्ट स्रौर विकसित नहीं हो पाई थी कि इसी दुष्टिकोएा को प्रमुख रखकर किसी ग्रन्थ की रचना होती। फिर भी इसके श्रालोचनात्मक महत्त्व की उपेक्षा नहीं की जासकती।

संस्कृत-साहित्य के प्रसिद्ध प्रन्थ म्रालोचनात्मक सम्मिति के लिए प्रसिद्ध म्राचार्यों म्रोर किवयों के पास भेजे जाते थे, इस प्रकार के प्रभाव उपलब्ध है। लोक-रुचि के साथ ही समीक्षा में विद्वत्रुचि का भी महत्त्व स्वीकृत था। पुस्तक के महत्त्व को विद्वत्समाज द्वारा स्वीकृति लेखक के लिए सम्मान की वस्तु समभी जाती थी। यह प्रगाली उन युगों के साहित्यक पाठकों की समीक्षा-

उक्ति चोज अनुपास बरन-ग्रस्थिति अति भारी ।
 बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुक धारी ।।
 प्रतिविम्वित दिवि दिष्टि हृदय हरिलीला भासी ।
 जनम करम गुन रूप रसना पर कासी ॥ भक्तमाल, पृष्ठ १६१ ॥

चेतना की परिचायक है। मुद्रए। के श्रभाव में पुस्तक-प्रचार का यह बहुत बड़ा साधन था। फिर साहित्य-सुष्टा पर एक नियन्त्रए भी था। कवियों के लिए यह म्रालीचक-समाज प्रेरणा ग्रौर प्रोत्साहन का कार्य करता था। जन-साधाररा में भी स्रालोचनात्मक चेतना (Critical Consciousness) स्रोर विद्वानों की सम्मति का मान था। ऐसी प्रथा व ल्मीकि ग्रौर भरत के समय में थी। भरत के पास नाटककारों की कृतियाँ ग्रिभनय के लिए त्राती थीं। यह उनकी श्रभिनेता श्रौर रस-निष्पत्ति-क्षमता की परीक्षा थी। पुस्तकों साहित्यिक उत्कर्ष को जाँचने ग्रौर मृत्यांकन के लिए ही भेजी जाती थीं। इस परम्परा के दर्शन हिन्दी-साहित्य के रीति-काल मे भी होते है। जब श्रालोचक-समाज का क्षेत्र ऋषियों के ग्राश्रमों से हटकर राज-दरबार मे ग्रा गया था। राज-इरबार के कवि ग्रौर विद्वान लोग विभिन्न कृतियों की उत्कृष्टता पर ग्रपनी सम्मति प्रकट किया करते थे। 'बेलि किसन रुक्मिएरी' की तुलना 'रुक्मिग्गी हरगा' से ग्रकबर के दरबार में हुई, ग्रौर श्रकबर ने बेलि की ग्रपेक्षा हरएा को अच्छा बताया, ऐसी किम्बदन्ती प्रचलित है। यह किम्बदन्ती स्रसत्य ही प्रतीत होती है, क्योंकि बेलि की साहित्यिक उत्कृष्टता में किसी की कोई सन्देह नहीं है। यह निर्विवाद रूप से माहेरा से श्रेष्ठ है। पर इससे इतना श्रवश्य पता चलता है कि राज-दरबारों में इस प्रकार की श्रालोचनाएँ हुआ करती थीं। कवियों की कविता पर परस्कार प्रदान करना भी इसका दूसरा प्रमारा है। भक्त कवियों का राज-दरबार से कुछ सम्पर्क नहीं था, इसलिए उनकी कृतियाँ उस क्षेत्र की प्रशंसात्मक ग्रथवा निन्दात्मक ग्रालोचना से मुक्त रही है। लेकिन ये लोग जब परस्पर मिलते थे, उस समय इस प्रकार की चर्चा प्रायः हुम्रा करती थी। वयोवृद्ध कवि म्रपने से छोटों को कविता के गुगा-दोषों का निर्देश उन्हें प्रोत्साहन देने की शभेच्छा से किया करते थे। इस प्रकार के निर्देश प्रायः भिवत-सम्बन्धी ही हुन्रा करते थे। स्वयं वल्लभाचार्य ने सूर की प्रारम्भिक विनय-प्रधान रचनाग्रों को घिघियाना कहकर उन्हें कृष्ण की प्रेम-लीला गाने का प्रोत्साहन दिया है। यह भ्रालोचना के विशुद्ध क्षेत्र की वस्तु नहीं है। दर्शन ग्रौर भिक्त से ही इनका सीधा सम्बन्ध है। पर फिर भी सूर की कविता की दार्शनिक व्याख्या तो कही जा सकती है। वल्लभाचार्य ने सुर की भिक्त श्रौर कविता पर प्रसंगवश जो कुछ कहा है, उसमें श्रालीचना के तत्त्व निहित है, इसे श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस काल के कवि श्रपने समकालीन कवियों की कविता का श्रध्ययन ग्र।लोचनात्मक दृष्टि से किया करते थे श्रीर तत्पइचात उनके साहित्यिक सौष्ठव पर श्रपनी सम्मति देते थे।

इसके भी कुछ प्रमाण मिल जाते है। 'बेलि' के सौष्ठव पर उसी काल के किवयों ने विचार किया है। '

'बेलि' को पंचम वेद श्रौर उन्नीसवाँ पुराएा कहा गया है, एक दूसरे राजस्थानी किव ने निम्निलिखित रूपक से प्रशंसा की है। इसमें ग्रन्थ के शीर्षक की सार्थकता का विशेचन हुग्रा है। 'बेलि' के रूपक के ग्राश्रय से श्रालोचक ने इसके महत्त्व का प्रतिपादन किया है। 3

सरदार किव-कृत 'मानस-रहस्य' में सैद्धान्तिक श्रौर प्रयोगात्मक दोनों प्रकार की श्रालोचनाश्रों का बहुत ही सुन्दर मिश्रण है, इस ग्रन्थ में लेखक ने 'काव्य-विलास', 'रस-रहस्य', 'सभा प्रकाश श्रादि श्रनेक सिद्धान्त-ग्रन्थों का उपयोग किया है। काव्यांगों के लक्षण इन ग्रन्थों से उद्धृत किये गए है, श्रौर उन लक्षणों के श्रनुसार 'मानस' की व्याख्या की गई है। लक्षणों के उदाहरण 'मानस' से दिये है श्रौर बाद मे उन स्थलों की गद्य मे व्याख्या भी कर दी गई है। लेखक ने 'मानस' के स्थल उद्धृत करके उनमे काव्यांगों का निर्देश किया है, सूक्ष्म विवेचन नहीं है।

"निज कर भूपन राम बनाये, सीता हि पहिराये प्रभु सादर।

"यहाँ राम जानकी परस्पर म्रालंबन विभाव कटाक्षादि म्रनुमान हर्ष संचारी रित स्थायी यामे भ्रुंगार है," (पृष्ठ ८) काव्यांगों के निरूपण की दृष्टि से यह ग्रन्थ सर्वांगीण है, इसमे काव्य-लक्षण, काव्य का प्रयोजन, शब्द-शक्ति, रस, वस्तु ग्रौर ग्रलंकार-व्यंजना के ग्राधार पर काव्य-भेद रस, के सम्प्रदाय, ग्रलंकारों

१. 'बेलि कृष्ण रुकमणी रो' की भूमिका, पृष्ट ४६।

२. स्कमिण गुण लखण गुण रचावमा वेलि तासु कुण करै वखान, पाचमी वेद भारूयो पीथल, पुनियो उणीसवों पुराण,

३. वेद बीज जल विमल सकति जित रोपी सद्धर, पत्र दोहा गुण पुह्प, बास लोभी लखमीवर, पसरी दीप प्रदीप, ऋधिक गहरी ऋाडम्बर, जिके शुद्द मन जमै, तेउ फल पामै ऋम्मर, विस्तार कीघ जुग-जुग विमल धन्य ऋष्ण कहनार धन, ऋमृत बेलि पीथल ऋचल, तै रोपी कल्याण तन,

के पारस्परिक भेद ग्रादि गम्भीर विषयों पर विचार हुग्रा है। लेखक ने इन प्रसंगों पर श्रनेक प्रसिद्ध ग्राचार्यों के मत उद्धृत किये है। कहीं-कहीं गद्य में भी विवेचन है, जहाँ पर लेखक ने किसी ग्रन्य ग्राचार्य का नाम-निर्देश नहीं किया है वह लेखक का ग्रपना हे, इन लक्षणों में भी कहीं-कहीं पर्याप्त स्पष्टता है, "ग्रथं ग्रौर रस मिली रहे सो ग्रथिन्तर संक्रमित ग्रौर जहाँ विंग (व्यंग्य) ग्रधि-काई कहिवे को वाचक ग्रपनो ग्रथं छोड़ि देय ग्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि।" (पृष्ठ ४)। लक्षण के ग्रनन्तर उसी ग्राधार पर मानस की पिक्त की शास्त्रीय व्याख्या करने में इसी शैली का निर्वाह लेखक ने सर्वत्र किया है, "रस ग्रनुकूल विकार को भाव कहत कविराज" यथा "कंकण किकिण न्पुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि," "इहाँ धुनि सुनि में सिगार ग्रनुकूल विकार उपजो" "ग्रंभोज ग्रंबक ग्रंब उमंग सुग्रंग पुलकावली छाई, इहाँ ग्रनुप्रास कौ चमत्कार है, "नमामि भक्तवत्सलम" ग्रामे ग्रथं चमत्कृत है, "दीपक दीपका-वृद्धि प्रति वस्तूपमा में भेद, दीपक में हक धर्म नाहीं दीपका वृत्ति में नेम नाहीं प्रति-वस्तु उपमा में दोइ है", "भलौ भलाई लहं लहं निचाई नीच" प्रति वस्तूपमा का उदाहरण है।"

'मानस-रहस्य' रीतिकालीन समीक्षा के ग्रादर्श के ग्रनकूल शास्त्रीय ग्रालो-चना का प्रौढ़ उदाहरए हैं, सैद्धान्तिक विवेचन के उपरान्त उन्हों सिद्धान्तों के ग्राधार पर ग्रालोच्य वस्तु का विश्लेषएा ग्राधुनिक समीक्षा की एक प्रधान विशेषता है, वर्तमान समीक्षा सूत्र रूप में केवल सामान्य निर्देश-मात्र तक सीमित न रहकर विशद विवेचन ग्रौर विश्लेषएा-शैली को ग्रपनाती हैं। रीतिकाल का यह ग्रन्थ सूत्र-शैली में लिखा गया है, रीतिकाल में विश्लेषएा-शैली का विकास नहीं हो पाया था। इसमें सिद्धान्त-निरूपएा ग्रौर प्रयोगात्मक ग्रालोचना दोनों ग्राभप्राय सिद्ध हो रहे हैं, इसमें युग की ग्रालोचनात्मक चेतना ग्रत्यन्त स्पष्ट हैं, रीतिकाल ग्रौर ग्राधुनिक काल की शास्त्रीय समीक्षा में शैली का ग्रन्तर होते हुए भी निर्मित मानदंड का उपयोग दोनों में होता है, इसी ग्राधार पर यह मानना समीचीनं प्रतीत होता हैं कि रीतिकालीन ग्रालोचनात्मक चेतना ही ग्राधुनिक समीक्षा-पद्धित के नवीन रूप में विकसित हो रही है। यह चेतना ग्राधुनिक काल की चेतना में ही ग्रन्तभूत हो गई है, 'मानस-रहस्य' रीति-कालीन ग्रादर्श की वस्तु-निर्देशात्मक क्लासिकल किटीसिज्म शेली का ग्रच्छा उदाहरए। है।

रीतिकाल का विवेचन 'संस्कृत-समीक्षा-शात्र' की प्रौढ़ता की तुलना में स्रत्यन्त सामान्य है। इसमे विषय-प्रतिपादन की गम्भीरता का स्रभाव है। इसके

कई कारण थे। गद्य की ग्रविकसित ग्रवस्था ग्रौर युग-व्यापी बुद्धि-शैथिल्य के कारण संस्कृत की-सी प्रौढ़ता सम्भव नहीं थी। रीति काल का विवेचन भी कमशः प्रौढ़ होता गया है। केशव ग्रौर चिन्तामिण की ग्रपेक्षा सोमनाथ, प्रताप-साहि, सरदार किव ग्रौर गोविन्दानन्द घन का विवेचन ग्रधिक गम्भीर ग्रौर प्रौढ़ है। इनमें सुक्ष्म विवेचन तथा विषय के ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक यथार्थ निरूपण की क्षमता है। इन लेखकों ने काव्य के गम्भीर विषयों का विवेचन किया है। ग्रपने काल के ग्रन्थों की ग्रालोचना भी वर्द्ध मान समीक्षा-शक्ति का प्रमाणहै। इस काल में 'मानस-रहस्य'-जैसे ग्रौढ़ प्रयास हुए, जिनमें शास्त्रीय तत्त्वों के ग्रितिश्वत चित्र-वस्तु ग्रादि के ग्रौचित्य का भी विवेचन हुन्ना, यह प्रयास ग्राधुनिक ग्रौर रीतिकाल की सन्धि में हुन्ना है। इससे यह ग्रनुमान होता है कि रीतिकाल की ग्रालोचनात्मक चेतना ही विकसित होकर नवीन रूप धारण कर गई। इस चेतना ने ग्राधुनिक समीक्षा के विकास में सहयोग ग्रौर प्रेरणा प्रदान की है, यह भी स्वीकार करना पड़ता है, इसके इस स्वरूप पर ग्रागे विशद विचार किया जायगा।

## श्राधुनिक समीचा-पद्धति का प्रारम्भ

पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने हिंदी-साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन करते हुए विक्रम की १८ वीं शताब्दी को रीतिकाल माना है। यद्यपि रीति की परम्परा इसके प्रायः सौ वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ हो चुकी थी, कृपाराम ने संवत् १५१८ मे ही रीति-ग्रन्थ का प्रएायन कर दिया था। इसका विवेचन हम पिछले श्रध्याय में कर चुके है। यहाँ पर तत्कालीन जीवन श्रौर साहित्य का केवल सिंहावलोकन-मात्र करना है। इतिहास की दृष्टि से यह काल उत्तर भारत के लिए शांति काल था। पश्चिमोत्तर प्रदेश के स्राक्र अग् प्राय. बन्द हो गए थे। मुगल बादशाहों को भी ऋपने राज्य-स्थापन ऋौर उसमे सुख-शान्ति बनाए रखने के लिए ग्रयेक्षाकृत कम युद्ध करने पड़ रहे थे। वे राज्य का उपयोग करने लगे श्रौर घीरे-घीरे विलासी हो गए । जनता तथा हिन्दू-राजा भी उनके साथ विलासिता की धारा मे बह चले । जीवन में एक शैथिल्य था । इन परिस्थितियों ने साहित्य को भी बहुत प्रभावित किया। वह भी विलासिता ग्रौर कुतूहल-तृष्ति का एक साधन-मात्र हो गया । साहित्य मे बाह्य ग्रलंकारों-ग्राडम्बरों का बाहुत्य, बाल की खाल खींचने मे सुक्ष्म कत्यना पों श्रीर चमत्कार-प्रियता का प्राधान्य हो गया। रीति-विवेचन को भी उस काल के लोगों ने एक प्रकार का फैशन ग्रौर ग्रवकाश-काल के बौद्धिक व्यायाम के रूप मे ग्रहरा किया। इसीलिए उनमे सूक्ष्म विवेचन का प्रायः ग्रभाव है। यह बुद्धि-शैथिल्य का काल था, इसलिए इसमे मभीक्षा की प्रौढ़ भ्रौर सूक्ष्म तर्क-प्रधान शैली का जन्म सम्भव नहीं था । इस काल में केवल परम्परा-मुक्त निरूपएा ही होता रहा ।

स्रंग्रेजों के राज्य-प्रसार स्रौर मुगल बादशाहों के स्रधःपतन ने सोये हुए देश को जगा दिया। सब एक परिवर्तन का स्रनुभव करने लगे। नये राज्य स्रौर नई विचार-धारा ने भारतीय जनता पर एक व्यापक प्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया। वह स्रपने-स्रापको एक नवीन वातावरण में स्रनुभव करने लगी। चिरकाल की परिचित जीवन-प्रशाली, धर्म श्रीर समाज की परम्परांगत रूढ़ धारएगाश्रों की नीव हिल गई। भारतीय जनता भी श्रपने श्रतीत श्रौर रूढ़िवादिता की रक्षा के लिए उद्यत हो गई। उसने सम्मिलित होकर इस विदेशी विचार-धारा को उखाड़कर फेकने मे श्रपनी पूरी शक्ति लगा दी। सिपाही-विद्रोह के स्वातंत्र्य-संग्राम के साथ ही पाश्चात्य ग्रन्करण पर ग्राधारित नवीन विचार-धारा के विरुद्ध प्राचीनता का भी विद्रोह था। सिपाही-विद्रोह के परिएगम ने भारतीयों को हतप्रभ कर दिया। इसकी विफलता भारतीय विचार-धारा का पाइचात्य चिंतन के समक्ष ग्रात्म-समर्पण था। राजा राजमोहन-राय-जैसे व्यक्तियों ने पाइचात्य विचारों का स्वागत किया। देश में नवीन शिक्षा-प्रसाली का प्रसार प्रारम्भ हो गया। श्रंग्रेज भारतीयों को राजनीतिक परतत्रता के साथ बौद्धिक दासता का भी पाठ पढ़ाना चाहते थे। ये नवीन विद्यालय इसी उद्देश्य से खोले गए थे। इस कार्य में उनको सफलता भी मिली। इन शिक्षरा-संस्थाग्रों से निकला हम्रा स्नातक म्रंग्रेजियता का भारतीय संस्करएा-मात्र था श्रौर श्राज भी उसमे कोई विशेष परिवर्तन नहीं है । पाइचात्य शिक्षा श्रौर श्रंग्रेजों के संपर्क ने भारत मे नवीन बौद्धिक जागृति ल। दी श्रौर उन्हें समाज-सुधार तथा देश की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए प्रेरित किया। भारतीय भी श्रपने जीवन श्रौर साहित्य पर नवीन दृष्टि से विचार करने लगा। उसे मुल्यांकन का नवीन मापदण्ड प्राप्त हो गया था। इसीमे वह ग्रपनी प्रत्येक वस्त श्रौर प्रत्ययों का मृत्यांकन करने लगा । इसके कुछ दुष्परिएाम भी श्रवश्य हुए, पर उसमे चितन की प्रवृत्ति जाग गई । वह श्रपने साहित्य, कला श्रादि की पश्चिम से प्राप्त नये प्रकाश में देखने लगा। भारतीय भाषात्रों का साहत्य श्रंग्रेजी की श्रपेक्षा कम विकसित था। श्रपने साहित्य की इस हीनता की प्रतीति ने कुछ लोगों को भ्रतीत की भ्रोर तथा कुछ को पश्चिम के भ्रन्धानुकरण की श्रोर ग्राकृष्ट किया। इन दोनों प्रवृत्तियों में सामजस्य भी स्थापित हुन्ना, जो भारतीय साहित्य-चिन्तन भ्रौर जीवन के लिए श्रेयस्कर सिद्ध हुन्रा। भ्राज भी इसीमें भारत का कल्याए है। इन सब कारएों से भारत मे पुनः बौद्धिक जागृति का युग स्त्रा गया। ज्ञताब्दियों की घोर निद्रा के उपरान्त वह जाग उठा श्रौर युद्ध के क्षेत्र में बड़ी तेजी से श्रागे बढ़ने लगा। पश्चिम के श्रद्धरण पर उसमें साहित्य ग्रौर कला की नवीन शैलियों ग्रौर विज्ञान की नवीन सरिएयों का भ्रवलंबन प्रारम्भ हो गया। भ्रब भारतीय श्रपने साहित्य का भी मुख्यांकन करने लगा। हिन्दी में भी काव्य की नवीन विधास्रों के प्रयोग प्रारम्भ हो गए। पाइचात्य शैली की नवीन ब्रालीचना भी प्रारम्भ हो गई । िहिन्दी-भाषाण भाषी भी श्रपने साहित्य श्रौर साहित्यकारों का नवीन शैली पर श्रध्ययन करने लगे। पाश्चात्य समीक्षा से उसको इस कार्य के लिए पर्याप्त प्रेरए॥ प्राप्त हो रही थी। श्रेग्रेजी साहित्य की तुलना में श्रपनी भाषा की साहित्य-समीक्षा उसे निम्न कोटि की प्रतीत हुई। इससे प्रेरित होकर उसने नवीन प्रयोग प्रारम्भ कर दिए। बौद्धिक जागृति श्रौर पाश्चात्य श्रनुकरए के वातावरए में श्राधुनिक समीक्षा-पद्धित का जन्म श्रौर विकास हुश्रा है। इसमें नवीन शैली पर काव्य-सिद्धान्तों का निरूपण श्रौर समीक्षा की नवीन पाश्चात्य प्रएालियों का ग्रहण हुश्रा। श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य-समीक्षा की यह प्रधान विशेषताएँ है जिनके दर्शन भारतेन्दु-काल के प्रारम्भ से ही होते है। इस काल में इन प्रवृत्तियों में विकास भी हुश्रा है। इसी विकास का श्रध्ययन इस श्रध्याय का प्रतिपद्ध विषय है।

भ्राध्निक शिक्षा-प्रणाली में प्रारम्भ से ही कई विषयों को पाठ्य-ऋम मे स्थान मिला था। इनमे से एक विषय हिन्दी भी थी। हिन्दी-उर्दू के बहुत गहरे संघर्ष ग्रौर विरोध के होते हुए भी कई कारएों से हिन्दी पाठ्य-क्रम में भ्रपना स्थान बनाये रख सकी। वस्तुतः यह भारत के जन-साधारण की भाषा थी, इसलिए राजनीतिक चाले भी उसको श्रपदस्थ नहीं कर सकीं। विरोधों ने उसे म्रधिक शक्तिशाली बना दिया। फोर्ट विलियम कालेज में ही हिन्दी के ग्रध्यापक नियुक्त किये। उन्हें गद्य में पुस्तके लिखने की प्रेरणा मिली श्रौर इस प्रकार धीरे-धीरे गद्य का विकास हुआ। उसकी एक निश्चित शैली बन गई श्रौर विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकें भी लिखी जाने लगीं। गद्य का विकास भी श्राधनिक समीक्षा-प्रणाली के उद्भव श्रौर विकास का सहायक कारए हुन्ना। स्राधुनिक समाक्षा के उद्भव के प्रधान कारएों पर ऊपर विचार हो चुका है। पाइचात्य साहित्य का सम्पक श्रीर बौद्धिक जागृति ही इसके प्रधान कारए है। कालेजों में म्रंग्रेजी म्रीर हिन्दी दोनों साथ-साथ पढ़ाई जाती थीं। हिन्दी के ग्रध्यापकों ग्रौर साहित्यकारों को समीक्षा का ग्रभाव खटकता था। भ्रंग्रेजी में यह साहित्य बहुत समृद्ध था इसलिए इन साहित्यकारों का ध्यान श्रपनी हीनता की अनुभूति के कारए। भी साहित्य-समीक्षा की श्रोर श्राकृष्ट हो गया। भारतन्दु ग्रीर द्विवेदी-काल के लेखकों ने ग्रपने साहित्य की ग्रंग्रेजी से तुलना करते हुए कई बार इस हीनता को स्वीकार किया है। यह भी स्नाधनिक समीक्षा के कारणों में से एक है। इसने भी साहित्यकारों की समीक्षा की पर्याप्त प्रेरणा दी है। हिन्दी का साहित्यकार भी श्रपनी भाषा में प्रौढ़ प्रयोगा-त्मक भ्रालोचना का दर्शन करना चाहता था इसके लिए पश्चिम ही उसके समक्ष प्रादर्श था। इसलिए उसने पश्चिम का श्रनुकरण प्रारम्भ कर दिया। उसने समीक्षा की शैली श्रौर सिद्धान्त दोनों ही प्रपनाये। इसके लक्षण भारतेन्दु-काल के प्रारम्भ से ही स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। शैली तो पूणंतः पाश्चात्य ही रही लेकिन सिद्धान्त श्रधिकतर भारतीय ही श्रपनाने पड़े। हिन्दी के पास काव्य-सिद्धान्तों की श्रमूल्य निधि थी। फिर भी हिन्दी के साहित्यकारों ने पश्चिम के काव्य-सिद्धान्तों को बहुत-कुछ श्रात्मसात् किया है। यह प्रयत्न भी भारतेन्द्र-काल से ही प्रारम्भ हो गया। लेखक हिन्दी मे श्रंपेजी के समीक्षा-सिद्धान्तों का श्रविकल श्रनुवाद करने लगे थे। यह श्रनुकरण का ही परिणाम था कि 'नागरी-प्रचारणी-पत्रिका' मे पोप के 'ऐसे श्रौन कीटिसिज्म' का पद्यबद्ध श्रनुवाद प्रकाशित हुग्रा था। गंगाप्रसाद श्रग्निहोत्री ने पत्रिका के प्रूथम श्रङ्क मे समालोचना के सम्बन्ध मे जो-कुछ लिखा था वह भी पश्चिम का श्रनुकरण ही था। यह दोनों लेख कुछ बाद की रचनाएँ है। इनके पूर्व साहित्य-समीक्षा के जो प्रयास हुए वे भी श्रनुकरण के प्रभाव से वंचित नही है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्राधुनिक समीक्षा के प्रारम्भ मे पाश्चात्य श्रनुकरण भी इसके विकास की प्रधान शिक्तयों मे से एक था।

साहित्य के सर्वतोपुत्वी विकास की प्रेरणा में ही समाचार-पत्नों का प्रकाशन भी ग्रन्तिहित ह । गत ईसवी शताब्दी के पिछले वर्षों में हिन्दी में भी समाचार-पत्नों का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया था । मुद्रण-कला के विकास ग्रौर राजनीतिक जागृति के साथ ही समाचार-पत्नों का प्रकाशन भी ग्रनिवार्य था । मुद्रण के वैज्ञानिक साधनों के सुलभ हो जाने पर पुस्तकों का प्रकाशन भी प्रचुर मात्रा में होने लगा । जनता तक इन पुस्तकों को पहुँचाने के लिए विज्ञापन की ग्रावश्यकता ग्रनुभव होने लगी । समाचार-पत्र इनके प्रधान साधनों में से थे । पुस्तकों के विज्ञापन में पाठकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए उनके बाह्य रूप, ग्राकार, प्रकार ग्रौर मुद्रण के सौदर्य के साथ ही वर्ण्य-विषय की चित्ताकर्षकता ग्रौर सजीवता पर भी विचार होता था । इस प्रकार इन विज्ञापनों में पश्चिम के 'बुक रिब्यू' का ग्रनुकरण प्रारम्भ हो गया । इन विज्ञापनों में पश्चिम के 'बुक रिब्यू' का ग्रनुकरण प्रारम्भ हो गया । इन विज्ञापनों में हिन्दी का लेखक ज्ञान ग्रथवा ग्रज्ञात रूप से ग्राधुनिक नवीन समीक्षा-प्रणाली के बीज बो रहा था । विकास-कम की दृष्टि से नवीन समीक्षा-पद्धित का यह प्रारम्भिक उदाहरण है । इस प्रकार मुद्रण-कला के विकास ग्रौर समाचार-पत्रों के प्रकाशन ने भी ग्राधुनिक समीक्षा-पद्धित के विकास में सहयोग

१. यह त्रानुवाद रत्नाकर जी द्वारा किया गया था।

दिया है। समाचार-पत्रों में 'बुक रिव्यू' का एक पृथक् स्तम्भ भारतेन्दु-काल से ही है। इसमें भी समालोचना का विकास हुग्रा है।

मुद्रग्र-कला भ्रौर साहित्य-सुजन की नवीन प्रेरग्रा के फल स्वरूप हिन्दी में भी पुस्तकों की श्राज्ञातीत वृद्धि प्रारम्भ हो गई। एक-एक विषय पर श्रनेक छोटी-मोटी पुस्तके प्रकाशित होने लगीं । उपन्यास, कविता, कहानी, निबन्ध ग्रादि की भरमार हो गई। जनता के पास इन सब पुस्तकों को पढ़ने ग्रौर खरीदने के लिए पर्याप्त समय ग्रौर ग्रर्थ का ग्रभाव था। इसी कारण से स्वभावतः उसमे ग्रहण भ्रौर त्याग की प्रवृत्ति जाग गई थी। न तो वह सब-कुछ ग्रहरण कर सकती थी ग्रौर न सबका त्याग ही उसके लिए संभव था। पाठक में पुस्तकों की उपादेयता को आर्कत की आकांक्षा प्रबल हो उठी। यह स्राकाक्षा भा समीक्षा के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करने लगी । उपादेय वस्तु का ग्रहरा ग्रीर निरर्थक का त्यांग उसे श्रावश्यक प्रतीत होने लगा। साहित्य की निर्बाध वृद्धि से कहीं साहित्य का क्षेत्र कुड़े-करकट से ग्रवरुद्ध न हो जाय; श्रमुल्य रत्न उनमें दबकर उपेक्षित न हो जायें। साहित्यकारों श्रौर जन-साधा-रगों की यह चिन्ता बढ़ती चली जा रही थी। इसके फल-स्वरूप श्रालोचना की प्रवृत्ति का जागना ग्रौर तीब होना स्वाभाविक था। ऐसे भी ग्रालोचनात्मक चेतना इस काल की प्रधान विशेषता है। साहित्य को कुड़े करकट से मक्त करने की ग्राकांक्षा से कभी-कभी ग्रालोचक को कट ग्राक्षेपों का भी ग्राश्रय लेना पड़ा है। ग्रालोचना के प्रारम्भ-काल में निन्दा-स्तुति की ग्रधिकता होती है। भारतेन्द्र-काल की श्रालोचना मे यही हुन्ना।

उत्पर के विवेचन से स्पष्ट है कि गत शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे सारे देश की परिस्थित के साथ ही हिंदी-क्षेत्र की श्रवस्थाश्रों में भी श्रामूल परिवर्तन हो गया था। इन परिवर्तनों के कारण नवीन बौद्धिक जागृति श्राई श्रौर श्राधुनिक समीक्षा-प्रणाली के उपयुक्त वातावरण तयार हो गया। यह पद्धित हिन्दी के लिए ही नहीं श्रिपतु सम्पूर्ण भारत की भाषाश्रों के लिए नई थी। प्रयोगात्मक श्रालोचना की इस प्रवृत्ति का विकास भारत में पहले नहीं हुश्रा था। यह यूरोप की वस्तु है श्रौर भारत ने इसकी प्रेरणा वहीं से ली है। संस्कृत के श्राचार्यों का ध्यान सिद्धान्त-निरूपण की श्रोर ही श्रधिक गया। प्रयोगात्मक श्रालोचना के दर्शन तो टीकाश्रों, सुक्तियों तथा लक्षण-प्रन्थों में यत्र-तत्र ही होते है। संवदिशिक श्रौर चिरन्तन मानदण्ड के उपयुक्त सिद्धान्तों श्रौर प्रौड़ श्रालोचनात्मक चेतना के विकसित होने पर भी प्रयोगात्मक श्रालोचना की इस श्राधुनिक शैली का जन्म नहीं हुश्रा था। साहित्य श्रथवा कलाकार की

विशेषताग्रों का निरूपए। पृथक् पुस्तक में उस समय नहीं होता था । यह ग्राधु-निक शैली है। जब तक समालोचक फुटकर छन्दों के सौन्दर्य का ही प्रधिक विवेचन करता था; सम्पूर्ण ग्रन्थ ग्रौर लेखक पर समिष्ट रूप से बहुत कम। कलाकार के व्यक्तित्व का विशद विवेचन ग्राधिनक समीक्षा की प्रधान विशेषता है। हिन्दी में भी उस शैली का विकास भ्राधनिक काल में ही हुम्रा है। रीति-काल तो संस्कृत की श्रलंकार-परम्परा की उद्धरिंगी-मात्र रहा है। रीतिकाल-में तो संस्कृत का-सा प्रौढ़ विवेचन मिलता भी नहीं, संस्कृत के श्रालोचकों ने तो कहीं-कहीं पर प्रसङ्खवश कवि के व्यक्तित्व, काव्य की उपादेयता, नैतिकता म्रादि गम्भीर विषयों पर भी विचार किया है। रीतिकाल मे तो इसका भी प्रायः प्रभाव ही रहा। 'मानस-रहस्य'-जैसे ग्रन्थों में एक काव्य-ग्रन्थ की श्रालो-चना मिलती है। यह मानस की भ्रालोचना है, पर इसमें भी लेखक सैद्धान्तिक निरूपएा ही ग्रधिक करता है। इनमें भी ग्राधनिक ग्रालोचना-शैली के दर्शन नहीं होते। संस्कृत के प्रौढ़ विवेचन की छाया ग्रहरण करके रीतिकाल में जो-कुछ प्रयास हुए उन्होंने ग्राधिक हिन्दी-साहित्य तक संस्कृत के सिद्धान्तों को पहुँचाने भर का कार्य किया है। श्राधुनिक विद्वानों का ध्यान संस्कृत-ग्रलंकार-ग्रन्थों की तरफ बहुत श्रधिक गया है, इसका कुछ श्रेय रीतिकाल को भी है। पाश्चात्य ग्रनकरण से ग्रालोचना को पर्याप्त प्रौढ शैली प्राप्त हुई है। वह 'मानस-रहस्य' की तरह शास्त्रीय श्रीर संकेतात्मक-मात्र नहीं है, उसमें विश्ले-षर्ण की प्रधानता है। ग्राज की ग्रालोचना में कला-कृति पर जीवन की दृष्टि से विचार होता है। तत्कालीन परिस्थितियों का कला-कृति पर प्रभाव, कलाकार के व्यक्तित्व से उसका सम्बन्ध, जीवन-धारा के स्वाभाविक प्रवाह में सहयोग श्चादि गृढ़ प्रश्नों पर विचार होता है। श्चंग्रेजी का विद्वान् पश्चिम की नई-नई श्चालोचना-शैलियों से परिचित होकर उनका प्रयोग श्रपनी भाषा में भी करना चाहता है । इसके फलस्वरूप हिन्दों में भी श्रालोचना की श्चनेक शैलियां बन गईं। जिनको श्रंग्रेजी का पूरा ज्ञान नहीं था ग्रीर इसलिए जो समीक्षा की शैलियाँ सीधी पश्चिम से नहीं ले पाते थे उनको भी युग से चेतना मिली श्रीर उन्होंने भी पाइचात्य शैलियों का उपयोग किया है। न्नाधिनिक हिन्दो-साहित्य में भारत के प्राचीन ग्रलंकार-प्रन्थों का नवीन मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से श्रध्ययन हुन्ना। पाइचात्य समीक्षा-तत्त्वों के साथ-साथ उनका सामंजस्य भी स्थापित हुन्ना म्रोर इस प्रकार एक नवीन प्रौढ़ शैली का जन्म हो गया। प्राचीन श्रौर नवीन शैलियों के तुलनात्मक श्रध्ययन को प्रस्तुत करने का तात्पर्य नवीन शैली के महत्त्व को स्पष्टकरता है। भारतेन्द्र-काल में समीक्षा

का इतना प्रौढ़ रूप नहीं मिल पाया। उसमें इतनी शंलियों का विकास भी नहीं हुग्रा है। लेकिन इतना तो निश्चय है कि इस नवीन समीक्षा के बीज भारतेन्दु-काल में थे, भावी विकास का पूर्वाभास इसी काल में मिलने लगा। यही भारतेन्दु-काल का महत्त्व है। इस काल के कुछ ग्रालोचनात्मक प्रयास महत्त्वपूर्ण विकास की क्षमता का ग्राभास देते है। स्पष्ट रूप से इस काल की ग्रालोचना सामान्य परिचय के ही स्तर की है।

भारतेन्द्-काल मे श्रालोचना के श्राधनिक रूप का विकास किस प्रकार हुन्ना ग्रीर उसका क्या स्वरूप रहा इन सब बातों का निरूपए। करने के पूर्व कुछ पुस्तकों की ग्रोर ध्यान ग्राक्तुष्ट करना ग्रावश्यक प्रतीत होता है। ये पुस्तकें भारतेन्दु जी से बहुत पुरानी नहीं है। इन्हें उनके समकालीन कहना भी श्रनुचित नहीं है। लेकिन समीक्षा-शैली की दृष्टि से इनको भारतेन्द्र-काल के पूर्व की विकास-ग्रवस्था की मानना पड़ता है। श्री मानसीनन्दन पाठक-कृत 'मानस संकावली', श्री शिवलाल पाठक द्वारा सम्पादित 'मानस-मयंक' तथा श्री शिवरामसिंह-कृत 'मानस तत्त्व प्रबोधिनी'—इन तीनों पुस्तकों की न्नोर में ध्यान **ग्राकृष्ट करना चाहता हूँ। विस्तृत** ग्रर्थ मे ये तीनों पुस्तकॉ टीका कही जा सकती है । इनमे शंका समाधान वाली शैली का श्रनुकरण हुन्ना है । 'मानस संकावली' इस बीली का प्रधान ग्रन्थ है। 'मानस-मयक' पद्मबद्ध टीका है। इसे ग्रीर भी स्पष्ट करने के लिए इन्द्रनाथ ने एक तिलक लिखा है । सारे ग्रन्थ पर क्रमिक टीका नहीं है । श्रपितु कुछ विशेष स्थलों पर ही है। टीका मूल से कहीं श्रधिक क्लिष्ट है, "मघवा मूल विडोजा टीका" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। टीका मे बहुत दूर की गम्भीर बातों को भूल से निकालने की चेष्टा की गई है। इन ग्रन्थों मे किव की दार्श-निक विचार-धारा तथा उनकी भिवत-पद्धति के निरूपण का प्रयास है। यह प्रयास फटकर छन्दों के स्राधार पर ही हुस्रा है। इन लेखकों का उद्देश्य छन्दों-के भ्रर्थ को स्पष्ट करने की भ्रपेक्षा उनकी भ्रालोचना करने का ही है। 'मानस-मयंक' में भी विश्लेषण की प्रवृत्ति ग्रधिक है। कवि के दार्शनिक विचार श्रौर भक्ति-पद्धति के स्राधार पर विभिन्न स्थलों की व्याख्या की गई है। लेखक ने दशरथ की मक्ति न होने का कारए उनका भक्त होना बताया है। इस तथ्य का निर्देश करके लेखक तुलसी की भिक्त-परम्परा के ज्ञान श्रौर उसके निर्वाह का विवेचन कर रहा है। 'मानस-मयंक' में भी इस प्रकार के विचारों का बाहुत्य है। इस ग्रन्थ के भूमिका-लेखक ने भी इसका उल्लेख किया है। इन प्रन्थों में प्रधान रस का भी विवेचन हुन्ना । वात्सत्य की प्रधानता मानकर लेखक ने बाल की खाल निकालने का प्रयत्न किया है। उक्तियों में ईर्ष्या स्नादि भावों की व्यञ्जना का निर्देश हुग्रा है। इन ग्रन्थों के लेखकों ने कवियों की विचार-धारा, भावोत्कर्ष का रूढ़ियों से मुक्त सहृदयतापूर्ण विवेचन, कथा-भाग श्रीर उक्तियों का चरित्र श्रादि की दृष्टि से श्रीचित्य-जैसे गृढ़ प्रसंगों का निरूपरा किया है। कवियों की भिक्त पर तो रीतिकाल के पूर्व भी विचार होता रहा है, पर श्रालोचना के ऐसे गृढ़ शक्तों पर पहले कभी विचार नहीं हुन्ना। इस गम्भीरता मे स्राधिनक काल की समीक्षा का पूर्वाभास मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राचीन शैलों में नवीन विषयों पर विचार हम्रा है। इन ग्रंथों पर पाश्चात्य प्रभाव के लक्षण नहीं है । इस प्रभाव के ग्रभाव मे भी इन गुढ़ प्रश्नों का भी विश्लेषरा यह सिद्ध करता है कि श्राधिनक समीक्षा-पद्धति केवल पश्चिम का ग्रनुकरएा-मात्र नहीं है। यह युग की चेतना ही थी जिसको श्रनकरण ने मार्ग-निर्देश कर दिया। यही कारण है कि सन्धि-काल केटीकाकारों ने भी इन गुढ़ प्रक्तों पर विचार किया है। इन युगकी श्रालोचनात्मक चेतना का जो श्राभास इन ग्रन्थों मे मिलता है उससे स्पष्ट है कि नवीन समीक्षा-पद्धति के सूक्ष्म तन्तु पहले से ही विद्यमान थे । बौद्धिक जागृति के साथ-साथ साहित्य-समीक्षा की श्राकांक्षा भी प्रबल होती गई। श्राध्निक शिक्षा ने इस प्रवृत्ति के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर दिया। श्रालोचक का मस्तिष्क नवीन समीक्षा-शैली को ग्रहण करने के लिए तैयार था। साहित्य की धाराग्रों का विकास क्रमिक होता है। कोई भी साहित्यिक धारा ग्रपने पूर्वकाल की धाराग्रों से पूर्णतः ग्रसम्बद्ध नहीं होती। नवीन परिस्थितियों मे उसका स्वरूप नवीन हो जाता है। लेकिन श्रन्तस्तल में प्रवाहित धारा एक तथा श्रक्षण्एा रहती है। यह सिद्धान्त श्राधुनिक नवीन समीक्षा-पद्धति के लिए ही पूर्णतः सत्य है।

साहित्य की प्रत्येक प्रवृत्ति का निरन्तर विकास होता रहता है, लेकिन थोड़े काल मे इसका स्पष्ट रूप नहीं दृष्टिगत होता । क्षीएा श्राभास भर भले ही स्पष्ट

<sup>1</sup> The word "Mayank" literally means "the moon" and it substantially throws a charming light in explaining the dogmas of the "Ram Charit Manas" and is specially intended for the solution of "Manas Theology" The "Mayank" explains the real and it has decided with unquestionable arguments that the system of "Bhakti" is superior to all.

हो जाय। साहित्य का विकास वर्षों में नहीं युगों में श्रांका जाता है। भारतेन्दु-काल भी साहित्य की लम्बी परम्परा की दिट्ट से एवं छोटा-सा काल है। इसमें समीक्षा का विकास तो हुन्ना है लेकिन उसको स्पष्ट श्रवस्थान्नों में नहीं बाँटा जा सकता। सारे काल की समीक्षा विकास की एक श्रवस्था में ही श्रन्तर्भृत हो जाती है। साहित्य के युगों का विभाजन इसी श्राधार पर होता है। श्राधनिक हिन्दी साहित्य के इस छोटे से काल को हिन्दी के इतिहासकारों ने जिन युगों में बॉट दिया है उसकी ब्राधार-भित्ति यही है। इस निबन्ध में भी शक्ल जी द्वारा निदिष्ट यगों की काल-सीमाग्रों को ज्यों-का-त्यों ही श्रपनाने की चेण्टा की गई है। भारतेन्द्र-काल की समीक्षा को विकास की कई-एक ग्रवस्थाग्रों मे नहीं बाट सकते है, लेकिन क्रमिक विकास को भी ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। विज्ञापन की हल्की समीक्षा से प्रारम्भ होकर कला-कृति के काव्य-सौष्ठव,कलाकार के व्यक्तित्व तथा उसकी परिस्थितियों के गम्भीर विवेचन वाली समीक्षा-पद्धति तक के दर्शन इसमे होते है। पुस्तकों के विज्ञापन श्रीर परिचय में उनके गुरा-दोषों की चर्चा ग्रनिवार्य थी। पुस्तक की उत्कृष्टता के साथ समीक्षक का गम्भीर होना भी स्वाभाविक ही था। धीरे-धीरे विज्ञापनों ने निष्पक्ष स्रालोचना का रूप धारण कर लिया। प्रेमघन जी स्रौर भट्ट जी ने ग्रपनी पत्रिकाओं में पस्तकों की जो श्रालोचनाएँ की थीं उसका द्ष्टिकोए। विज्ञापन का नहीं ऋषितु विशुद्ध साहित्य-समीक्षा का ही था। 'श्री वेंकटेश्वर समाचार' में भागवत का विज्ञापन निम्न प्रकार से प्रकाशित हुन्ना था: "इस पुस्तक में मुल इलोक के साथ विस्तार पूर्वक सरल ग्रौर साधु भाषा में ग्रनुवाद लिखने के सिवाय उचित ग्रौर ग्रावश्यक स्थलों पर सुन्दर मनोरंजक ग्रौर हृदय-द्रावक ५६० से श्रधिक दृष्टान्त दिये गए है।" इसमे श्रालोचना की प्रवृत्ति के स्पष्ट दर्शन होते है। लेकिन 'संयोगिता स्वयंवर की भ्रालोचना' का-सा विशुद्ध समीक्षात्मक दृष्टिकोएा नहीं है; इसीलिए वैसी प्रौढ़ता का भी श्रभाव है। इसमे श्रालोच्य पुस्तक के दोषों की उद्भावना की गई है। कहीं-कहीं लेखक कटु व्यंग्यों का ग्राश्रय भी लेता है। लेकिन इसमे साहित्य में सुरुचि-प्रचार की सद्भावना है। ग्रालोचक के कठोर कर्तव्य के निर्वाह के लिए ऐसा करना पड़ा है। उपर्युक्त विज्ञापन श्रीर इस श्रालोचना का श्रन्तर विकास के क्रम को स्पष्ट कर देता है। विज्ञापन में विद्यमान ग्रालोचना के क्षीएा तन्तु ही इस ग्रालोचना में प्रौढ़ हो गए है। पुस्तक-परिचय के ग्रातिरिक्त प्राचीन कवियों

१. देखिए, इसी ऋध्याय में 'सच्ची समालोचना' का उद्धरण।

ग्रीर ग्राचार्यों के परिचय भी प्रकाशित हुए। उनमें जीवन-सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख तथा उनके साहित्य के उत्कर्ष पर विचार भी हुग्रा है। प्राचीन भ्रलङ्कार भ्रादि तत्त्वों के निर्देश भी हुए तथा काव्य-सौन्दर्य को प्रकट करने वाली सहृदयता का ग्राश्रय ग्रहरा करके प्रभावात्मक शैली का भी उपयोग हम्रा है। इसी काल में कवियों ग्रौर कलाकारों की भाषा,चमत्कार-प्रियता,ग्रौर स्वाभाविक उक्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति जन-साधारण का प्रेय, चरित्र-चित्रण ग्रादि कई-एक दृष्टियों से विचार ग्रारम्भ हो गया। शास्त्रीय विश्लेषण तो कम ही हुग्रा । इस काल की ग्रालोचना में निर्णयात्मक तत्त्व की प्रधानता रही है। काव्य के पादचात्य श्रीर भारतीय दोनों समीक्षाश्रों के तत्त्वों का उपयोग हुन्ना है । उनमें साधारण सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति भी रही है। कलाकार के व्यक्तित्व पर भी सामान्य विचार हुम्रा है । काव्य के ग्राधार पर तत्कालीन जीवन का ग्रनुमान भी कुछ श्रालोचकों ने किया है। यह सब श्रागे उद्धरएों से स्पष्ट हो जायगा। सूर की कविता में स्रालोचक ने भारत के जातीय जीवन के दर्शन किये हैं भ्रालोचक के कर्तव्य तथा तत्कालीन भ्रालोचना के स्वरूप का विइलेषणा भी प्रारम्भ हो गया था। इस काल का श्रालोचक भी साहित्य के चिरंतन स्वरूप के दर्शन का इच्छक है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस काल की समीक्षा में क्रमिक विकास हुन्ना है स्रौर वह उस स्रवस्था तक पहुँच गईं है जिसमें स्राराविक समीक्षा के प्रधान तत्त्व स्पष्ट हो गए है। जिस दिशा में इस समीक्षा का विकास हुम्रा है उसका पूर्वाभास भारतेन्दु-काल में ही मिल जाता है। यही इस काल का महत्त्व है।

भारतेन्द्र-पुग से हिन्दी-साहित्य में कान्तिकारी परिवर्तन प्रारम्भ हो गए। हिन्दी को विगत युग के साहित्य से ही सामग्री नहीं मिल रही थी भ्रषितु वर्तमान प्रान्तीय भाषाभ्रों के साहित्य से भी उसने पर्याप्त सामग्री ग्रहण की है। पाइचात्य साहित्य तो इस काल की प्रधान प्रेरणा ही रहा है। इस प्रकार भ्राधुनिक साहित्य कई शिक्तयों से प्रेरणा ग्रहण करके हिन्दी के विगत युगों के साहित्य से पर्याप्त रूप में भिन्न हो गया। ऐतिहासिक परिस्थितियों ने हिन्दी को नवीन दिशा का भ्रवलम्बन करने को बाध्य कर दिया। जीवन के दृष्टिकोण के साथ ही साहित्य की धारणाश्रों में भी भ्रामूल परिवर्तन हो गया। रीतिकाल की तरह भ्रब साहित्य-सृजन मनोविनोद की वस्तु नहीं रहा। सहित्य का उद्देश्य जीवन का यथार्थ चित्रण तथा उसको मंगल की भ्रोर भ्रयसर करना माना जाने लगा। साहित्य में नग्न विलासिता का तीव्र विरोध प्रारम्भ हो गया। सुरुचि भ्रौर नैतिकता साहित्य की मूल प्रेरणा हो

गई। साहित्य राज-दरबारों से निकलकर जन-साधारण के क्षेत्रो की वस्तू बन गया । शब्दाडम्बर श्रीर श्रालंकारिक चमत्कार का स्थान रागात्मक तत्त्व ने ले लिया। जीवन की व्याख्या के रूप में काव्य का लक्षण प्रायः सर्वमान्य हो गया। इस तरह उसमें बौद्धिक तत्त्व की भी प्रधानता हो गई। हिन्दी-साहित्य के ग्राधनिक युग के ग्रंतस्तल में साहित्य की यही धारागा प्रवाहित हो रही है। सुरुचि, नैतिकता श्रौर बौद्धिकता इस काल की प्रधान प्रेरणाएँ है । भारतेन्द्र-काल के प्रारम्भ से हो यह घारएा। बन गई थी । साहित्यिक धारणा काव्य का स्वरूप निर्दिष्ट करती है, इसलिए इसको भी श्रालोचना के श्रंतर्गत ही माना गया है । साहित्य का पथ-निर्देश करने वाली श्रालोचनात्मक चेतना के उपर्यंक्त तत्त्व भारतेन्द्र-काल में भी उपल ध होते हैं। सुरुचि श्रौर नैतिकता इस काल से ही ग्रालोचना का मूलभूत ग्राधार हो गए। ग्रालोचक साहित्य में स्वाभाविकता और रागात्मकता को महत्त्व देवे लगा, चमत्कार को नहीं । साहित्य-सम्बन्धी इस धारएा। ने भारतेन्दु-काल के सृजन ग्रौर भावन-दोनों को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। श्रेष्ठ काव्य की यही कसौटी ग्रहरण कर ली गई। जो काव्य इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे उनकी निन्दा हुई। इस काल की दोषोद्भावनापूर्ण श्रालोचना की मूल प्रेरणा भी सुरुचि ही थी, व्यक्तिगत राग-द्वेष नहीं। परवर्ती काल मे तो यह स्रालोचना व्यक्ति-गत कटु व्यंग्यों का रूप धारण कर गई। भारतेन्द्र-काल से ही राष्ट्र-प्रेम, समाज-सुधार स्रादि वर्ण्य विषयों का उपयोग प्रारम्भ होने का मूल कारण भी यही साहित्यिक धाराणा है। इस प्रकार इसका स्रालोचनास्मक महत्त्व स्पष्ट है।

पुस्तक-परिचय वाली शैली ही समसामयिक पुस्तकों की विस्तृत ग्रालो-चनाग्रों के रूप में विकसित हुई है। 'ग्रानन्द-कादिम्बनी' की 'संयोगिता-स्वयंवर' ग्रौर 'बंग-विजेता' तथा 'हिन्दी-प्रदीप' की 'सच्ची समालोचना' इसी शैली के प्रौढ़ उदाहरए। है। इनमे पुस्तक-परिचय का हल्कापन नहीं है। सत् साहित्य को प्रोत्साहन तथा ग्रसत् के बहिष्कार की सिदच्छा ही प्रधान है। इसलिए ये समीक्षाएँ गम्भीर ग्रौर विश्लेषणात्मक है। कुछ कटूक्तियाँ भी है, जो समीक्षा की गरिमा के लिए ग्रमुप्युक्त ग्रौर ग्रशोभनकारी है। फिर भी सिदच्छा के कारण ये क्षम्य है। 'ग्रानन्द-कादिम्बनी' में 'बंग-विजेता' के सब परिच्छेदों पर कमशः विश्वद ग्रालोचना हुई है। लेकिन फुटकर स्थलों पर ही विचार हुग्रा हे, पुस्तक के समिष्ट रूप पर नहीं। इतनी विस्तृत ग्रौर पूर्ण समालोचना उस काल मे दूसरी नहीं प्रकाशित हुई है। 'संयोगिता-

स्वयंवर' की म्रालोचना में दोषोद्भावना ही म्रधिक है। इन दोनों नाटकों पर म्रालोचक ने कथानक, चरित्र-चित्रएा, उक्तियाँ, ऐतिहासिक नाटकों की प्रकृति ग्रादि श्रनेकों दुष्टियों से विचार किया है। लेखक का ध्यान प्रधानतः स्वाभा-विकता ग्रौर ग्रौचिःय पर ही है। ऐतिहासिक नाटक की क्या विशेषताएँ है, पात्रों के व्यक्तित्व का चित्रएा प्रभावोत्पादक कंसे हो, कौन से चरित्र स्वाभाविक होते है स्रादि स्रनेको सिद्धांतों पर विवेचन किया गया है स्रौर उन्हीं सिद्धांतों के स्राधार पर नाटक की परीक्षा हुई है। कुछ स्राक्षेपों स्रौर विश्लेषण के स्थान पर संकेतात्मक शंली के ग्रधिक प्रयोग के कारण श्रालोचना के ये प्रभाव प्रारम्भिकही माने जायँगे; पर इनमे समीक्षा के प्रौढ़ तत्त्व गभित है। यह निम्न लिखित उद्धरण से स्पष्ट है: "संयोगिता-स्वयंवर' दिल्ली-निवासी लाला श्रीनिवासदास-रचित एक ऐतिहासिक नाटक है। लालाजी यदि बुरा न मानिये तो एक बात ग्रापसे घीरे पूछे, वह यह कि ग्राप ऐतिहासिक नाटक किसको कहेंगे, क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक प्नरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही वह ऐतिहासिक हो गया....... किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उनके ग्राभ्यन्तिरक भाव किस पहलु पर ढलके हुए थे भ्रर्थात् उस समय-मात्र के भाव (स्प्रिट भ्रौफ दी टाइम्स ) क्या थे; इन सब बातों को ऐतिहासिक रीति से पहले समभ लीजिये तब उसके दर्शाने का भी यत्न नाटकों द्वारा कीजिये। केवल क्लिष्ट इलेष बोलने ही से तो ऐतिहासिक नाटक के पात्र—वरन एक प्राकृतिक मनध्य की भी पदवी हम ग्रापके पात्रों की नहीं दे सकते । बल्कि मन्ध्य के बदले ग्रापके नाटक पात्रों को नीरस रूखे-से-रूखे स्रर्थान्तरन्यास गढने की कल कहें तो **श्र**नुचित न होगा...यहाँ तक कि संयोगिता बिचारी भी श्रपना पांडित्य ही प्रकाश करने के यत्न में हैरान...कविता के मीठे रस के बदले नैयायिकों के के सद्द्य कोरा तर्क-वितर्क करना भाव का गला घोंटना है...पृथ्वीराज संयो-गिता से क्यों ग्रलग हुग्रा, क्योंकि नीति-शास्त्र में लिखा है। राजा जयचंद ग्रीर पृथ्वीराज में क्यों मेल-मिलाप हो गया ? केवल इस इसी कारएा से कि श्रन्त की पछताके किसी तरह जयचंद के मन में महाभारत के घोर युद्ध का कारण बन गया। ग्रहा, ग्रहा तनिक ग्रौर ज्यादा धँस जाता तो काहे को ग्रापको नाटक लिखने का कष्ट सहना पड़ता . हमने जहाँ तक नाटक देखे उनमें पात्रों की व्यक्त (Chonadinrs sation) के भिन्त-भिन्न होने ही से नाटक की शोभा देखी, पर श्रापके पात्र सब-के-सब एक ही रस मे सम उपदेश देने में लथर-पथर पाये गए है . नाटक मे पांडित्य नहीं वरन् मनुष्य के हृदय से ग्रापकी

कितना गाढ़ा परिचय है यह दर्शाना चाहिए।...कृपा करके बिचारी निर-पराधिनी कवित्व-शक्ति के भाव का प्रारा ऐसी निर्दयता के साथ न लीजि-येगा...लालाजी श्रापने कभी इस बात पर भी ध्यान दिया है कि स्त्रियों की कितनी मृदु प्रकृति होती है स्रौर कितनी लज्जा उनमें होती है..." यही बात 'ग्रानंद-कादिम्बनी' की 'बंग-विजेता' की ग्रालोचना के सम्बन्ध में कही जा सकती है। उसमे चरित्र ग्रादि के सम्बन्ध मे विचार हुग्रा है। वे त्रुटियों की श्रोर भी निर्देश करते है। इसके श्रतिरिक्त इसमे श्रालोचक कलाकार का पथ-प्रदर्शक बनकर भी ग्राता है। समीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण बात है। समीक्षा के इस स्वरूप का विकास हिन्दी-साहित्य में स्रभी तक भी बहुत नहीं हो पाया है। समालोचक साहित्य का मार्ग-निर्देशक भी होता है, इसके हिन्दी-समीक्षा में पर्याप्त उदाहररा नही है । पर उपर्युक्त ग्रालोचना इसका ग्राभास <mark>श्रवश्य है । उद्धर</mark>ण से उपर्युक्त बाते स्पष्ट है । ये श्रालोचनाएँ भावी विकास की ब्राशास्रों का स्पष्ट ब्राभास देती है। 'बग-विजेता' की समीक्षा में प्रेमघन जी ने चरित्र, कथानक ग्रादि उपन्यासों के तत्त्वों की दृष्टि से सभी परिच्छेदों की व्याख्या की है। इसके पूर्व ऐसी सर्वागीए। सभीक्षा हिन्दी-साहित्य मे नहीं हुई थी। कथा-भाग में साधाररा परिवर्तन का निर्देश करके स्रालोचक ने स्रपनी प्रौढ़ सहृदयता श्रौर विवेचत-शक्ति का परिचय दिया है: "यह हिन्दी में मनोहर स्रौर स्रनुठा उपन्यास बना स्रौर उसमे कोई संदेह नहीं कि यह ग्रन्थ उपन्यास के समग्र गुणों से युक्त है, विशेषता यह है कि स्रार्थ भाषा मे होकर भी श्रग्रेजी प्रबन्ध श्रौर प्रााली से युक्त है (प्रथम परिच्छेद मे) जो बंग देश का इतिहास लिखा गया है वह हमारी जान यहाँ पर न लिखा जाना चाहिए क्योंकि उपन्यास का कोई श्रंग नहीं है, यह ऐतिहासिक विज्ञप्ति भूमिका में प्रकाशनीय है। चौथा परिच्छेद बहुत ही मनोहर है, विशेषतः सरला ग्रौर ग्रमला-सी साँचे की ढली नवेली ललनाश्रों की स्वाभाविक ग्ररसीली ग्रौर भोली-भाली बाते । इन्द्रनाय का प्रवेश श्रीर सच्चे सरल स्रोही स्रोहभाजन श्रीर प्रेमी का स्वाभाविक मर्यादा-सम्पन्न शुद्ध प्रीति-दर्शन श्रौर परस्पर सुमधुर प्रेमा-लाप श्रोर सभ्य वियोग सूचना प्रत्यत उत्तम रीति से वर्णित है।...कृटिल श्रोर दृष्टों की मनोवृत्ति अच्छी दिखाई गई है।"?

ऊपर पुस्तकों की भ्रालोचना के जो उद्धरण दिये गए है वे विज्ञापन की

१. 'हिन्दी-प्रदीप'

२. 'त्रानन्द-कादम्बिनी,' श्रावण सं० १६४२

शैली के विकास है। विज्ञापनों के रूप मे पुस्तक-परिचय (रिव्यू) में ही समीक्षा का विश्रद्ध रूप स्पब्ट होने लगा था। इनमें प्रशंसा के स्रतिरिक्त दोष भी दिखाये जाने लगे थे, जो निष्पक्ष समीक्षा भ्रौर सत्सिहत्य के प्रोत्साहन के लिए श्रावश्यक था। 'कन्या-विलाप' का 'श्रानन्द-कादम्बिनी' मे प्रकाशित पुस्तक-परिचय इसका स्पष्ट प्रमारा है : "पुस्तक का वर्णानीय विषय भ्रवश्य उत्तम है म्रर्थात् दो बहिनों का प्रचलित विवाह की रीति शोक ग्रीर विलाप, परन्तु उसका भ्रंश ग्रच्छी तरह नहीं लिखा गया। यदि कहीं ग्रन्थकार उदार भाव से उचित स्थान पर करुए। रस का प्रचार कर देता तो ग्रन्थ उत्तम होता।' (चैत्र सं० १०४२) इसके स्रतिरिक्त प्राचीन स्राचार्यों स्रौर कवियों के स्रालोचनात्मक परिचय भी प्रकाशित होते रहे हैं। 'हिन्दी-प्रदीप' में तो इसका एक स्थायी स्तम्भ ही था। कवियों की जीवनी के श्रतिरिक्त इन लेखों में उनके विचार तथा काव्य-सौन्दर्य पर भी विचार होता था। 'हिन्दी-प्रदीप' के एक लेख मे उनकी कविता के श्राधार पर ही कबीर के ईश्वर श्रौर भक्ति-सम्बन्धी विचारों का निरूपए। है। कहीं-कहीं पर कवियों की मान्यताश्रों का भी निरूपए हुन्ना है। म्रालोचक उनकी कविता से ही देश की तत्कालीन सामा-जिक भ्रौर धार्मिक परिस्थिति का अनुमान कर रहा है। कहने का तात्वर्य यह है कि ये लेख यद्यपि सामान्य परिचय की दृष्टि से ही लिखे गए हे ग्रौर उनकी म्रालोचना का स्तर भी वही है; तथापि इनमे भी भारतेन्द्र-काल की समीक्षा के तत्त्व श्रौर शैलियां श्रन्तिहत है। समीक्षा की जिन शैलियों के बीज भारतेन्द्र-काल की म्रालोचना की प्रधान विशेषताएँ है, उनका म्रभाव इनमें भी नहीं है। इनमें यह रूप ग्रावेकाकृत कम विकसित ग्रवश्य माना जा सकता है। 'कबीर' नामक लेख से यह स्पष्ट है। उनके शब्द, साखी इत्यादि कविता में प्रसाद गुगा ग्रधिक है। उन्होंने रमैनी, शब्द, कहरा, बेली इत्यादि बहुत-सी पुस्तकों बनाई हे, जो सब मिलकर कबीरदास का बीजक का कहलाती है। उनके बाज-बाज पदों की कविता बड़ी ही उत्तम ग्रीर मनोहारिएगी है ग्रीर बाज की बड़ी भही; इस बात मेरा श्रनुमान है कि कबीर नाम के कई-एक साधु हए...कबीर साहब ने सब बातें श्रनुभविसद्ध लिखी है मालूम होता है कि कबीर श्रवतार-वाद के पक्षपाती न थे (संतो त्राये जाये सो माया के क्राधार पर) उनका मत ऐसा मालुम होता है कि जो वस्तु उत्पन्न हुई वह नाशवान जरूर है श्रोर जिसका नाश हो वह ईश्वर नहीं ।.....हम ऊपर लिख श्राए हे, कबीर भिक्त-पक्ष के म्रन्यायी है, म्रतएव वे रोजा-नमाज, पूजा-व्रत की कुछ भी परवाह नहीं करते थे। ग्रहिंसा-धर्म की ग्रोर उनको बहुत ज्यादा खयाल था। बलि-प्रदान में हिंसा के कारण कबीर जी ने ब्राह्मणों को बहुत-कुछ कुवाक्य कहे है । मालूम होता है, उस जमाने में ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा पशु-यज्ञ करते थे ।'' °

इस युग के प्रारम्भ से ही साहित्य के इतिहास श्रीर विकास के ग्रध्ययन की प्रवृत्ति जाग्रत हो गई थी। श्रतीत के साहित्य के ग्रन्थों का श्रनुसंधान प्रारम्भ हो गया । 'नागरी-प्रचारिगो सभा' की स्थापना तथा पत्रिका का प्रकाशन तो प्रमुखतः इसी उद्देश्य से हम्रा था। परवर्ती काल में इस प्रवृत्ति का पर्याप्त विकास हुग्रा है। ग्राज भी इस ग्रनुसन्धान-कार्य तथा साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है । 'शिर्वासह सरोज' से कवियों को काल-ऋम से रखने का प्रयास माना जाता है। पर इसके पूर्व भी हिन्दी-साहित्य का इतिहास प्रस्तृत करने का प्रयत्न हुआ है। स्वयं शिवसिंह ने ऐसी कुछ सामग्री का उल्लेख किया है। भारतेन्द्र जी ने भी ऐसी एक पुस्तक देखने का उल्लेख किया है जिसमें इस प्रकार का ग्रत्यंत प्रारम्भिक प्रयास था। शिर्वासह के उपरान्त ग्रियसंन ने श्रपनी The Modern vernacular Literature of Hindustan नामक पुस्तक लिखी। इसमें कवियों का थोडा-सा श्रालोचनात्मक परिचय है । भारतेन्द्र जी ग्रौर प्रेमधन ग्रपनी 'कवि-वचन-सुधा', 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' तथा 'स्रानन्द-कादम्बिनी' में बराबर ऐसे लेख प्रकाशित करते रहे है जिनमें हिन्दी-साहित्य के विकास का ग्रध्ययन हुग्रा है। सूर ग्रादि पर जयदेव ग्रादि पूर्ववर्ती कवियों से प्रभाव देखने की चेष्टाएँ हुई है। इस प्रकार विकास की एक परम्परा के ग्रध्ययन का प्रयत्न स्पष्ट है। इन लेखों में प्रधानतः भाषा के श्राधार पर ही विकास देखने की पद्धति है। प्रियसंन ग्रादि पाइचात्य विद्वानों ने भारतीय भाषाग्रों के विकास का विस्तृत श्रध्ययन प्रकाशित किया है। इससे हिन्दी-साहित्य तथा कवियों के काल-क्रम का ग्रध्ययन भाषा-विज्ञान की सहायता से होने लगा था। 'कवि-वचन-सुधा' के 'हिन्दी-कविता' तथा 'ग्रानन्द-कादिम्बिनी' में प्रकाशित 'शब्द-योजना' नामक निबन्धों में हिन्दी-साहित्य के ग्रध्ययन का यह प्रधान ग्राधार है। भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों के स्राधार पर विकास के स्रध्ययन के स्रितिरक्त इन निबन्धों में कतिपय कवियों के काव्य-सौब्ठव पर भी विचार हुन्ना है। शैली की स्वाभाविकता तथा स्रालंकारिकता की स्रोर स्रालोचकों का ध्यान गया है। पृथक् कवियों की ग्रभिव्यंजना-शैली के साथ ही भारतेन्द्रजी, बालकृष्ण भट्ट श्रीर बदरीनारायए। चौधरी ने युग की शैली का भी विवेचन किया है। इससे

१, 'हिन्दी-प्रदीप'

यह स्पष्ट है कि उस समय भी श्रालोचकों मे साहित्य को एक धारा के रूप मे देखने की प्रवृत्ति जाग्रत हो गई थी। वे साहित्य का केवल व्यक्ति से ही नहीं श्रिपतु युग से भी सम्बन्ध मानते थे। पर उनका ध्यान काव्य के श्रत्यन्त बाह्य श्रौर स्थूल रूप पर ही था। वे काव्य के श्राभ्यन्तर भाव-जगत् मे प्रविष्ट होकर विश्लेषण नहीं कर पाए है। भाषा, श्रलंकार, चमत्कार श्रौर स्वभावोक्ति तक ही सीमित रहे है। भावों की हृदयस्पिशता को मधुर श्रादि प्रभावाभिव्यंजक शब्दों मे व्यक्त कर पाए है। भाषा-सम्बन्धी श्रालोचना प्रशंसात्मक श्रौर श्रात्म-प्रधान ही श्रिधिक हैं। भारतीय श्रलंकार-शास्त्र श्रथवा पाश्चात्य समीक्षा-शास्त्र के सिद्धान्तों का उपयोग प्रायः कम नहीं हुश्रा है। 'हरिश्चन्द्र-चिन्द्रका' मे एक स्थान पर कालिदास की कविता को कन्द मे सना हुश्रा मक्खन का लड्डू कहा है। 'राष्ट्र-प्रेम इस काल के साहित्य की प्रधान विशेषताश्रों मे है। श्रालो-

१. ऐसा विचार है कि हिन्दी-कविता प्राकृत भाषा सं विगड़ती हुई बनी होगी परन्तु इसमे कोई पुष्ट प्रमाण् नही है। केवल हिन्दी-कविता मे बहुत-से प्राकृत शब्द मिलते हैं इससे निश्चय हो सकता है: जसे किति कान्ह कव्व इत्यादि ::। चन्द को कविता प्राकृत भाषा का-सा है । ''परन्तु मलिक सुहम्मद जायसी ने जो 'पदमावत' यनाई हे यह कविता उम काल के पीछे की कविता कही जा सकती है। यह कविता मीठी द्यौर सीघी वनी हे .. . . इस काल तक ( स्त्रर्थात् कवीर तक ) कविता की कोई वंधी भाषा नहीं थी सब लोग सीधी बोली में कविता करते थे। उस समय में हिन्दी-कविता में ब्रज-भाषा मिल गई थी, परन्तु ब्रज-भाषा में कविता करने का नियम सूरदासजी ने बाँबा है… ंये भाषा के कवियो के मुकटमिण् द्यौर महाराज थः प्रायशः नये कवियों की कविता में वहीं उपमा ग्रांर वहीं युक्तियाँ मिलती है जो सुरदास जी प्रदान कर गए हैं। .. सूरदासजी ने तो स्वमावोक्ति बहुत कही है पर श्रीर भाषा के कविया का ध्यान इवर न रहा श्रीर मुसलमानी राज्य के टीक समय में होने के कारण उन लोगों में वर्डा लम्भी-लम्भी उपमा ऋौर श्रद्धर-मैत्री श्रीर बड़े-बड़े शब्द कविता में भर दिये। "विज भाषा ही कविता की मुख्य भाषा रही ख्रीर 'काव्यादर्श' इत्यादि अंथो का मत लेकर हिन्दी-कविता कं शास्त्र भी वनं, परन्तु जैसा कवियो ने त्रालकार स्रौर नायका-मेद मं जी लगाया वैसा व्याकरण की स्रोर न भुके स्रोर यही कारण है कि मनमानी भाषा श्रीर मनमाने शब्द कविता में मिल गए। इस समय (रीतिकाल का परार्द्ध) के कवियों का चित्त स्वभावोक्ति पर

चनाथ्रों में भी राष्ट्रीय दृष्टिकोएं के दर्शन होते हैं। 'हरिश्चन्द्र-चित्रका' जुलाई-ग्रगस्त सन् १८६८ ई० में एक उपन्यास की ग्रालोचना करते समय ग्रालोचक ने हिन्दू-मुस्लिम-समस्या की दृष्टि से विचार किया है। वे दोनों जातियों के पारस्परिक मेल का समर्थन करते हैं। ''वह महादोष यह है-मुसल-मानों के चित्र का ऐसा चित्र खींचना कि जिससे यह भान होने लगे कि संसार की मनुष्य जाति-भर में सबसे नीच, दुष्ट, ग्रत्याचारी, विश्वास-घातक ये ही होते है।''

"हिन्दू-मुसलमानों का मेल कराना तो दूर रहा, इस प्रकार दिन-दिन दोनों में परस्पर घृगा थ्रौर हेष बढ़ाया जा रहा है। (पृष्ठ १९) इसी युग में साहित्य को सुरुचि थ्रौर सुनीति के प्रचार का प्रधान साधन मानने की प्रवृत्ति के दर्शन होते है। साहित्य मानव का चारित्रिक उत्थान करता है। उपर्युक्त उपन्यास की श्रालोचना मे घोर पापी को सच्चरित्र बनाने की बात कही गई है। युग थ्रौर व्यक्ति दोनों की दृष्टि से साहित्य की उपयोगिता का बहुत ही सामान्य विचार हुआ है। इन तत्त्वों का निदेश करने का तात्पर्य भावी विकास के तत्त्वों का स्पष्टीकरण-मात्र है। इस काल की श्रालोचना केवल प्रारम्भिक प्रयास-मात्र है; यह कई बार कहा जा चुका है। पर ग्रालोचक की चेतना जागृत होने लगी थी, इसमे सन्देह नहीं है।

भारतेन्दु से पूर्व का युग रीतिकाल सैद्धांतिक निरूपए का काल था। इसलिए भारतेन्द्र-काल में इस धारा का श्रचानक बन्द हो जाना कभी संभव

तिनक नहीं जाता था केवल यहे-यहे शब्दाइम्बर करते थे श्रीर इन शब्दाइम्बर वालों का पद्माकर राजा है श्रीर इसने वर्ण-मैत्री के हेतु श्रानेक व्यर्थ शब्द श्रपने काव्य में भर दिये श्रीर फारसी के भी बहुत शब्द मिला दिये हैं श्रीर इसकी देखा-देखी श्रीर किव भी ऐसा करने लगे। केशबदास ने तब भी किवता की मर्यादा वांधी श्रीर उसकी मर्यादा को बहुत लोग श्राव तक मानते है। उस समय बृद्दावन में श्रानेक श्रब्हें किव हुए हैं और उनकी किवता सीधी स्वभावोक्ति के लिए श्रीर रस-भरी होती थी जिनमें नागरीदास जी बहें श्रव्हें हुए हैं। "इस काल में नाटक एक-दो बने, जिनमें एक 'हास्यार्णव' था। यद्यपि यह शुद्ध नाटक की चाल से नहीं है तथापि कुछ नाटक की चाल छूकर बना है पर बहुत श्रासभ्य शब्दों से भरा है। इसीसे किव ने उसमें श्रापना नाम नहीं रखा है पर श्रानुमान होता है कि रश्चनाथ किव का नाम है।" — 'किव वचन सुधा', श्रामस्त १८८२।

हो नहीं था। रीति-निरूपएग की यह परम्पराकुछ ग्रब भी चल रही है। भारतेन्द्र-काल में भी इस निरूपण के स्पष्ट दर्शन होते है। भारतेन्द्र जी तथा बालकृष्ण भट्ट ग्रादि ग्रपनी पत्रिकाग्रों में कभी-कभी नाटक, कविता ग्रादि का सैद्धान्तिक निरूपएा भी करते थे। इन पत्रिकाग्रों में प्रायः इन तत्त्वों का विवेचन किसी कवि श्रथवा कृति की श्रालोचना करते हुए हुग्रा करता था। इस प्रकार सिद्धान्त-निरूपए। ग्रीर प्रयोगात्मक ग्रालोचना का सम्मिश्रए। एक ही लेख में हुम्रा है । परवर्ती म्रालोचना में तो इन दोनों का सुन्दर सामञ्जस्य भी स्थापित हुन्ना है। भारतेन्द्र-काल में तो ये दोनों तत्त्व एक-दूसरे से कुछ पृथक् भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ सैद्धान्तिक निरूपरण हुन्ना उसीको श्रालोचना का स्राधार बनाना श्रथवा प्रयोगात्मक स्रालोचना से सिद्धान्त-निगमन की प्रवृत्ति के दर्शन नहीं होते। यह तो बहुत बाद की विकास-ग्रवस्था है। भारतेन्दु-काल मे तो ग्रालोचना के ग्रन्य तत्त्वों की तरह उसके संद्धान्तिक ग्रौर प्रयोगात्मक रूप का मिश्रग् केवल प्रारम्भिक ही रहा। फिर भी प्राचीन श्रलङ्कार-शास्त्र के तत्त्वों का निरूपए विश्लेषगात्मक ढङ्ग से प्रारम्भ हो गया था। इसके बहुत-से फुटकर प्रमारा भी मिलते है। 'कवि-वचन-सुधा' में वीभत्स रस पर विचार करते हुए लेखक लिखते है: "स्थायी उसे कहते है जो मुल रूप से रस मे रहे, इस वीभत्स का स्थायी घिन है। रसों मे स्रालम्बन स्रौर उद्दीपन भी होते है, श्रालम्बन मे जो रस का श्रवलम्ब हो वैसे ही उद्दीपन वह जो रस जगावे ....हमारे इस परम पवित्र नगर की जो गलियाँ है वह वीभत्स रस की स्रालम्बन स्रौर उद्दीपन दोनों है।" इसी पत्रिका में नाटक के तत्त्वों पर भी विचार हुम्रा है : ''जगत्-विख्यात बात का वर्णन होय म्रौर पाँचों सन्धि होय, ... पाँच से दस तक श्रङ्क होय, दिव्य, श्रदिव्य, दिव्यादिव्य तीनों में से कोई नायक प्रतापी गुरावान धीरोदात्त होय, शृङ्गार वीर दो रस में एक श्रङ्गी होय श्रौर सब रस श्रङ्ग होय श्रौर कार्य के निर्वाह में श्रद्भुत होय।" इसके स्रतिरिक्त पृथक् रीति-ग्रन्थों के प्ररायन की परम्परा भी मन्द गित से श्रग्रसर हो रहो थी । 'रस-कुसुमाकर', 'काव्य प्रभाकर' ग्रादि इसी काल की रचना कही जः सकती है । भानुकवि ने प्राचीन ग्रलङ्कार-शास्त्र के विभिन्न तत्त्वों का सामान्य परिचय देते हुए एक छोटी-सी भूमिका भी लिखी है। उन्होंने संस्कृत-पदावली के समानार्थक श्रंग्रेजी शब्द भी दिये है। इस प्रकार भारतीय श्रीर पाइचात्य सिद्धान्तों के सामंजस्य मे सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने संस्कृत के इलोक भी उद्युत किये है, गद्य मे थोड़ा विवेचन भी है। श्रव्य श्रौर दृश्य दोनों पर ही विचार हुग्रा है। नायक-नायिका का निरूपए भी है। इस प्रकार यह ग्रन्थ विषय की दृष्टि से तो रीतिकालीन है पर इसमें विवेचनात्मक प्रवृत्ति के भी स्पष्ट दर्शन होते हैं। भारतीय ग्रलङ्कार-शास्त्र के ग्राधुनिक निरूपए। का पूर्वाभास भी इसमें मिल रहा है। यह रीति-काल ग्रीर ग्राधुनिक काल के सन्धि-काल का ग्रन्थ है। इससे यह स्पष्ट है कि भारतेन्द्र-काल में सैद्धान्तिक निरूपए। भी ग्राधुनिकता का परिचायक हो गया था।

भारतेन्द्र-काल में म्रालोचना का जो स्वरूप प्राप्त होता है उसको प्रेरणा पिइचम से मिली है। ग्रंग्रेजी विद्वानों ने भारतीय साहित्य पर ग्रालोचनात्मक दृष्टि डालकर समीक्षा के विकास में प्रत्यक्ष सहयोग भी दिया है। उन्होंने प्रधानतः तुलसी के काव्य-सौडठव पर विचार किया है। उसमें भाषणा-शैली, कथानक, चिरत्र ग्रादि पर विचार हुग्रा है। इन ग्रालोचकों ने कवियों की दार्शनिक ग्रीर धार्मिक मान्यताग्रों का भी उल्लेख किया है। इनमें साहित्य की युग-धाराग्रों के विकास ग्रीर कवियों के कवित्व पर भी विचार है। इनकी ग्रालोचना-शैली में कहीं-कहीं तुलनात्मक तत्त्व भी उपलब्ध होते है। भारतेन्द्र-काल की ग्रालोचना की ग्रपेक्षा इन ग्रग्रेज-ग्रालोचकों की ग्रालोचना प्रौढ़ है। इन ग्रालोचनाग्रों से भारतीयों ने विचार ग्रौर शैली दोनों ही ग्रहण किये है। पर इनका ग्रधिक महत्त्व तो हिन्दी-समीक्षा के विकास को शिनत प्रदान करन है। इन लेखकों ने भारतीय विद्वानों का ध्यान हिन्दी-साहित्य की ग्रोर ग्राकृष्ट किया है। इन ग्रालोचनाग्रों का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए कुछ उद्धरण दिये जाते है: 9

Nidyapati's influence on the history of the literature of Eastern Hindustan has been immense. He was a perfect master of the art writing those religious love sonnets which have since become in a much degraded form—Regarding Surdas's place in literature I can only add that he justly holds a high one. He excelled in all styles. He could, if occassion required be more obsurce than the shyn and in the next verse be clear as a ray of light. Other poets have equalled him in particular quality but he combined the best qualities of all. ...The religion he (Tulsi) preached was simple and sublime, a perfect faith in the name of God .....Regarding. Tulsi Das's style, he was a master of all varities, from the simplest flowing narrative to the most complex imblemative verse. He wrote always in old. Baiswari dialect. It is a book of prayers, often of the most alevated.

इस काल में पुस्तक-परिचय तथा ग्रन्य समीक्षात्मक निबन्धों के लेखक के रूप में ही हमें श्रालोचक के दर्शन मिलते है। ऐसे कई-एक विद्वान् थे। काशीनाथ ग्रादि का नाम 'कविबचनसुधा' में बहुत बार ग्राया है। पर प्रधान समालोचक तीन ही है— भारतेन्द्रजी, बदरीनारायगुजी चौधरी ग्रौर बालकृष्ण

description, but its difficulties are very dissatisfactorily elucidated. His Characters live and move with all the dignity of a heroicage. For sustained and varied dramatic interest I suppose that Ramayan is his best work, but there are fine passages in his other poems. What can be more charming than the description of Rama's boyhood and boyhood in the commencement of the Gitabali or the dainty touches of colour given to the conversation of the village women as they watch Ram. .We can hear the cracking of the flames and the crash of the falling houses, the turmoil and confusion amongst the men, and the cries of the helpless women as they shrick for water . . Still even Tulsi Das was not able to rise altogether superior to the dense cloud which fashion had imposed upon Indian poetry. I must confess that his battle descriptions are often luridly repulsive and sometimes overstap the border which separates the tragic from the ludicrous." Grierson: The Modern Vernacular Literature of Hindustan.

There can, of course be no comparison between the polished phraseilogy of classical Sanskrit and the rough colloquil idioms of Tulsi Das Vernacular... It is also less wordy and diffuse than the Sanskrit original and probably in consequence of its modern date is less disfigured by wearisome interpolations and repititions; while, if it never soars so high as Valmiki in some of his best passages, it maintains a more equable level of poetic diction and seldom sinks with him into such dreary depths of unmitigated prose. (Intro. P. 1) ... His theological and metaphysical views are pantheistic in character, being best for the most part on the teaching of the later Vedantists as formulated in Vedant-Sar and more elaborate expounded in Bhagwat Gita ... The whole of Tulsi Das Ramayan is a passionate protest against the vertual atheism of philosophical Hindu theology.

भट्ट । ये तीन तो इस युग के प्रधान पुरुष ग्रौर युग-निर्माता है । साधारएतः हिन्दी-विद्वानों की यह धारएगा बनी हुई है कि प्रेमघनजी ही हिन्दी के सर्व प्रथम समालोचक है । इसमें इतनी ही ममीचीनता है कि पुस्तक के गुण-वोषों का जैसा तटस्थ ग्रौर साहित्यिक विश्लेषएग उन्होंने किया है वैसा उनके पूर्व तथा उनके युग में भी हिन्दी का कोई समालोचक न कर सका । पर जैसे साहित्य के ग्रन्य क्षेत्रों मे भारतेन्दु ही नवीन कान्ति के ग्रग्रद्दत हैं, वैसे ही हमें उन्हें इस क्षेत्र की जागृति का श्रेय भी देना पड़ता है । भारतेन्द्र जी की ग्रालोचनाग्रों के पहले उदाहरएग उद्धृत किये गए है । उनसे यह पूर्णतः स्पष्ट है कि वहां जिन विशेषताग्रों का परिचय दिया गया है वे सारी युग ग्रौर समीक्षा की तत्कालीन ग्रवस्था की द्योतक है । ये प्रवृत्तियाँ तो इस युग के सभी समालोचकों में मिलेगी । इसके ग्रितिरक्त इन तीनों महापुरुषों की वैयक्तिक विशेषताग्रों पर विचार हो सकता है ।

भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तों के स्राधार पर हिन्दी-साहित्य के स्रध्ययन की प्रवृत्ति भारतेन्दुजी में स्रपेक्षाकृत स्रधिक है। वे इस शंली में साहित्य के बाह्य सौष्ठव तथा उसकी जीवन-सम्बन्धी उपादेयता श्रौर चिरन्तनता पर भी विचार कर लेते है। गुणों श्रौर श्रलंकार-नियोजन की श्रवृत्ति का विवेचन भी उनकी प्रधान विशेषता है। कहने का तात्पर्य यह हं कि भारतेन्दुजी का ध्यान श्रपने सम-सामायिक साहित्य को किसी पुस्तक की ग्रालोचना की श्रपेक्षा साहित्य के प्राचीन विकास के श्रध्ययन की श्रोर श्रधिक गया है। वे साहित्य को विकास-शील रूप में देखते हुए भी उसके चिरन्तन स्वरूप की खोज में है। उन्होंने

<sup>(</sup>Page—13). The sentiments that the poet depicts and the figures that he employs to illustrate them, appear with irrestible force to the Hindu imagination and if for no other reason than this, they would be interesting to the English student for the insight they afford into traditional sympathies and antipathies of the people. The constant repetition to a few stereotyped phases such as "lotus feet, streaming eyes, quivering frame" are irritating to modern European taste. (Page—19)...Inspite of all drawbacks the Hindi Ramayan has many passages that are instinct with a genuine poetic feeling, which appeals to Universal humanity......The characters also of the principle actors in the Drama are clearly and consistently drawn. (Page—20)

F. S. Grouse: Ramayan of Tulsi Das (Introduction)

कई-एक स्थानों पर सैद्धान्तिक निरूपण भी किया है। पर प्रेमघन जी ग्रौर भट्ट जी ने सैद्धान्तिक विवेचन का उपयोग ग्रपनी प्रयोगात्मक ग्रालोचना में ही किया है। वे रचना की समीक्षा के मानदण्ड का उल्लेख इन सिद्धान्तों के रूप में पहले कर देते हैं ग्रौर किर उसी ग्राधार पर कृति का मूल्यांकन करते हैं। भट्ट जी की 'सच्ची समालोचना' इनका सुन्दर उदाहरण है। समालोचना की इसी पद्धित के विकसित रूप के दर्शन शुक्ल जी में होते हैं। हिन्दी में इस पद्धित की धारा बराबर प्रवाहित हो रही हैं। द्विवेदी जी ग्रौर मिश्रबन्धुग्रों की ग्रालोचनाग्रों में यह कहीं-कहीं तिरोहित ग्रवश्य हो गई हैं। प्रेमघनजी भी भारतेन्द्र जी की शैली पर साहित्य के विकास का ग्रध्ययन करते हैं। उसमें उन्होंने भी भाषा, गुण ग्रौर ग्रभिव्यक्ति के विकास पर ही विचार किया है। लेकिन पुस्तकों की विशद ग्रौर मार्मिक ग्रालोचना का सूत्रपात करने का श्रेय उन्होंको है। ये ग्रालोचनाएँ कथानक, चित्र-चित्रण साहित्य-सौठ्ठव ग्रादि सभी दृष्टियों से सर्वाङ्गीण है। भट्टजी कबीर ग्रादि के परिचय में तो तटस्थ,

<sup>1 &#</sup>x27;'कुछ दिन पहले हमारी हिन्दी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसका विचार-त्तेत्र मे अग्रयसर होना कठिन दीख पड़ता था। बने-प्रनाय समास, जिनका व्यवहार हजारो-वर्ष पहले हो चुका था, लाकर भाषा ऋलकृत की जाती थी। किसी परिचित वस्तु के लिए जो-जो विशेषण बहुत काल से स्थिर थे. उनके स्रतिरिक्त कोई स्रौर लाना मानो भारत-मूमि के बाहर पैर बढाना था । यहाँ तक उपमाएँ मी स्थिर थी । ''यह भाषा की स्तब्धता है, विचारो की शिथिलता है स्त्रौर जाति की मानसिक स्रवनित का चिह्न है। :: इस प्रकार त्रानुपास से टकी हुई शब्दों की लम्बी-लम्बी लड़ी इस बात को सूचित करती है कि लेखक का ध्यान विचारों की ऋषेत्वा शब्दों की ध्वनि की ऋोर ऋधिक हें ... त्राज सैकड़ा पीछे कितने त्रादमी मतिराम, भूपण त्रीर श्रीपति, मुजान कं किवत्तों को ऋनुराग से पढ़ते तथा उनके द्वारा किसी ऋावेग में होते हैं। पर वहीं सूर, तुलसी, केशव, रहीम ऋौर बिहारी ऋादि की कविता हमारे जातीय जीवन के साथ हो गई है। उनकी एक-एक बात हमारे किसी काम मं होने का न हाने का कारण होती है। उपमा का कार्य सादृश्य दिखलाना भावना को तीत्र करना है। "" जंब भाषा का यह हाल है तब फिर इस प्रकार की ऋार्थिक भावना ऋो का क्या कहना है, उनका ऋनभव तो हम पार्थिव पदार्था के ही गुण श्रीर व्यापार के श्रानुसार करते है। ('श्रानन्द कार्टिम्बनी' संदत १६६४)

संयत, गम्भीर श्रौर विश्लेषणात्मक है, पर पुस्तकों की श्रालोचना में कहीं-कहीं मीठी चुटिकयाँ भी ले लेते हैं। पर इन व्यङ्गों के श्रन्तस्थल में वही सुरुचि-प्रचार की कामना कार्य कर रही है। भट्टजी की श्रालोचना भी सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट कही जा सकती है। श्रालोचक के कठोर रूप के दर्शन तो इन दोनों में ही होते हैं। भट्टजी की श्रंली व्यङ्ग-प्रधान है। श्रालोचना की यह व्यङ्गात्मक शैली द्विवेदी जी श्रौर मिश्र-बन्धुश्रों के समय में तो कटु श्रौर व्यक्तिगत श्राक्षोपों में ही परिएत हो गई: "याज्ञिक जी महाराज उधर तो श्रापने व्यर्थ ही सर उठाया। वह श्रापकी समभ से बहुत दूर की बात है। वहाँ श्रापके लिए श्रंगूर खट्टे हैं। ' शाबाश पट्ठे शाबाश! श्राखरकार श्रीमती एलोपैयोजी के पेट से एक बच्चा तो ऐसा निकला जिसने जरा घे-चे करना शुरू किया।" अपर का कथन इस उद्धरण से पुष्ट होता है। वे लोग भट्ट जी का-सा संयम नहीं रख सके है। शिष्ट परिहास श्रौर व्यंग तो भट्टजी की ही प्रधान विशेषता है।

भारतेन्दु-काल में श्राधुनिक समीक्षा-पद्धित का प्रारम्भ ही हुग्रा था। प्रायः उसमें प्रशंसा श्रौर परिचय का हल्कापन ही है, श्रालोचना की गम्भीरता श्रौर प्रौढ़ता के दर्शन तो यत्र-तत्र हो जाते है। विश्लेषणात्मक समीक्षा-शंली का विकास तो बहुत बीच की वस्तु है: इस काल में तो उसका श्राभास-मात्र मिलता है। भारतेन्दु-काल की समीक्षा का महत्त्व समीक्षा की प्रौढ़ शैली के कारण नहीं श्रिपितु उन तत्त्वों के कारण है, जो भावी विकास का स्विणिम श्रौर उज्ज्वल संदेश लेकर श्राए है।

<sup>&</sup>quot;'साहित्य समालोचक' सवत् १६८३ हेमन्त-ग्रक।

## द्विवेदी-काल में आलोचना का स्वरूप

ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भ उस समय होता है जब भारत की जनता एक नवीन जागृति का श्रनुभव करने लगती है। इस जागृति के कारगों पर पिछले ग्रध्याय मे विचार हो चुका है । दासता ने भारतीय जनता के चिरकाल से सोये हुए स्वाभिमान श्रौर विवेक को जगा दिया था। इसके फलस्वरूप जाति ग्रपने विश्वासों ग्रौर कार्यों की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रालोचना करने लग गई थी। नवीनता की श्राकांक्षा ने प्राचीन श्रन्ध-विश्वासों ग्रौर रूढियों के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक ग्रसन्तोष ग्रौर क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी । सदाचार, नीति, कर्तव्य म्रादि की प्राचीन रूढ़िगत धारएाम्प्रों की श्रालोचना नवीन मानदण्डों से होने लगी थी। रीतिकालीन साहित्य तथा साहित्यिक रूढ़ियों श्रीर परम्पराश्रों के विरुद्ध इसलिए हिन्दी-क्षेत्र में व्यापक प्रतिकिया के दर्शन होते है । काट-छाँट, विश्लेषण श्रौर श्रालोचना तो इस युग की मुलभुत प्रेरणा है। भारत का भानव धीरे-धीरे मध्यकालीन भावुकता से श्राध्निक बृद्धिवाद की श्रोर बढ़ रहा है। जीवन के सभी क्षेत्रों में बृद्धिवाद की प्रधानता होती जा रही है। उसका दृष्टिकोएा धीरे-धीरे उपयोगितावादी हो रहा है। वह जीवन के सभी प्रत्ययों को इसी उपयोगितावाद की कसौटी पर कसना चाहता है। साहित्य भी केवल भाव श्रीर कल्पना का क्षेत्र नहीं रह गया है,वह स्रब बृद्धि स्रौर यथार्थ के स्रधिक सन्निकट स्रा रहा है। भिक्त-काल के साहित्य में भाव की प्रधानता रही। रीति-काल में उसका स्थान कल्पना ने ले लिया, पर ग्राधनिक काल में तो साहित्य भी बुद्धि-प्रधान होता जा रहा है। शेष तीनों तत्त्व तो उसके सहायक-मात्र रह गए है। जीवन की व्याख्या के रूप मे साहित्य का स्वरूप प्रायः स्वीकृत हो चुका है। साहित्य-समीक्षा के ग्रन्य वाद तो इसका विरोध करके इस धारएा को ग्रीर भी दृढ़ कर रहे है। "कला कला के लिए" वाला वाद तो रीति-काल की मान्य धारएा। कही जा सकती हैं। छायावादी कवियों में तो इसके विदा होते हुए रूप के दर्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के सभी क्षेत्रों की तरह साहित्य में भी सहुदय पाठक का दृष्टिकोएा मूलतः समीक्षात्मक ही हो गया हं। ग्राधुनिक काव्य-धारएगाश्रों का मार्ग-प्रदर्शन ग्रालोचनात्मक प्रवृत्ति ही कर रही है। ग्रालोचना इस युग की मूल प्रेरएगा है। साहित्य-समालोचना की प्रवृत्ति जन-साधारएग में जाग्रत हो गई है। पिछले ग्रध्याय में यह स्पष्ट हो चुका है कि साहित्य की वृद्धि के साथ-साथ समीक्षा की ग्रावश्यकता का ग्रधिक ग्रानुभव होने लगा था।

भारतेन्द्र-काल में हिन्दी-ग्रालोचना का जो प्रारम्भ हुन्ना था उसका मूल उद्देश्य साहित्य में भुरुचि का प्राधान्य करना था। उस काल की श्रालोचना का उद्देश्य सत्साहित्य को प्रोत्साहन देना तथा श्रसत्साहित्य के प्रचार का श्रवरोध था। उस काल का श्रालोचक इस कार्य में कुछ सफल भी हुग्रा। इस काल में म्रालोचना की कतिपय प्रवृत्तियाँ भी स्पष्ट हो गई थीं। भाषण के विकास के ग्राधार पर साहित्य के विकास ग्रौर उसकी मूल धाराग्रों का सामान्य परिचय नैतिक उपयोगिता की दृष्टि से विचार, शास्त्रीय तत्त्वों तथा सहृदय की रुचि से निरूपण, ग्रालोचना की ये ही मूल प्रवृत्तियाँ थीं, जो बहुत ही म्रविकसित म्रवस्था मे थीं। लेकिन हिन्दी-समीक्षा के विकास की दिशा का निर्देश करने के लिए पर्याप्त थीं। इस काल के प्रयास प्रारम्भिक ही थे। धीरे-धीरे काव्य-ग्रन्थ की ग्रपेक्षा कवि का व्यक्तित्व ही ग्रालोचना का विषय बनता गया। उसमे भी सद्भावना का स्थान वैयक्तिक राग-द्वेष भ्रौर कट् प्रहारों ने ले लिया। श्रालोचना का तात्पर्य निन्दा-स्तुति हो गया। भारतेन्दु-काल की साहित्यिक गोष्ठी साहित्यिकों को काव्य-प्रेरणा प्रदान करती थी, उनका दिशा-निर्देश करती थी। पर यही जब कवि-सम्मेलनों का बहुद् स्वरूप धारण कर गई तो इसका भ्रालोचनात्मक महत्त्व नहीं रह गया। कवियों ने इनको श्रात्म-श्लाघा श्रीर श्रात्म-प्रचार का साधन बना लिया। श्रालोचना के प्रहार उनकी सुकुमार मित सह नहीं सकती थी। श्रालोचक भी तटस्थ रहकर स्वस्थ म्रालोचना कम करने लगा। उसने व्यंगों को ही म्रालोचना समभ लिया। पक्षपात-शून्य भ्रालोचना की जगह दोषोद्भावना ने ले ली। कुछ लोग तो श्रालोचना को साहित्य की स्वच्छन्द प्रगति में बाधक ही समक्तने लं ; द्विवेदीजी की श्रालीचना का भी पहले-पहल इसी कारएा बहुत विरोध हुन्ना। 'कालिदास की निरंकुशता' पर म्रपना मत प्रकट करते हुए एक लेखक ने म्रपने पत्र मे इसको साहित्य के मार्ग में बाधक बताया है :

"Your criticism will after all become a great obstacle in the way of our dear literature"

दोषोद्भावना की प्रवृत्ति के स्राधिक्य के कारएा जीवित श्रौर ग्रतीत दोनों ही कवियों की ग्रालोचना ग्रसहा हो गई। प्राचीन कवियों के प्रति जो श्रद्धा थी वह उनके दोषों की ग्रालोचना मे बाधक थी। इस कारए भी द्विवेदी जी को कई कटु प्रहार सहने पड़े। इन प्रहारों के भय से बहुत से व्यक्ति ग्रालोचना के क्षेत्र मे स्राये ही नहीं। बाब इयामसुन्दरदास जी का द्विवेदी जी को लिखा गया पत्र तत्कालीन अवस्था पर प्रकाश डाल रहा है "लोगों को प्रसन्न रखना बड़ा कठिन है, श्रप्रसन्न करने मे विलम्ब नहीं लगता । समालोचनाश्रों को यथार्थ रूप मे ग्रहण करने से हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकेंगे, यद्यपि इसमें कोई सदेह नहीं कि ऐसा करने से लाभ होगा। फिर मेरा यह विश्वास है कि हमारे समाज में गिनती के ही दो-एक लोग है जो निरपेक्षता पूर्वक म्रालोचना कर सकें। इन सब बातों का विचार करके हम लोगों ने म्रभी म्रारम्भ नहीं किया-परन्तु इसकी म्रावश्यकता जरूर स्वीकार करते है म्रौर एक स्वतन्त्र पत्र निकालकर इस ग्रभाव की पूर्ति का विचार रखते है।" पत्र का यह भ्रंश तत्कालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डाल रहा है। हिन्दी की निधि में विगत युग का ही साहित्य ग्रधिक था। कुछ ग्रनुवादों ग्रौर साधारण मौलिक रचनाग्रों के ग्रतिरिक्त श्राधुनिक युग के साहित्य में कुछ नहीं था। बोषोद्भावना की प्रवृत्ति के कारए। विगत युग के साहित्य की श्रालोचना भी भय से मुक्त नहीं थी। स्रालोचना युग की चेतना स्रवश्य थी पर वह भस्मावृत हो गई थी। उसको बुभाने की शक्तियाँ भी प्रबल हो रही थीं।

्र अपर के शब्दों से स्पष्ट होता है कि द्विवेदी जी ने जिस समय साहित्य-क्षेत्र में पदार्पण किया वह समय समालोचना के उपयुक्त तो था। वह तो युग की मूल प्रेरणा ही थी, पर कितपय रूढ़िवादी धारणाएँ, ग्रन्ध-विश्वास ग्रौर साहित्यिक क्षेत्र का व्यक्तिगत राग-द्वेष उसके स्वच्छन्द विकास का ग्रवरोध कर रहे थे। समीक्षा की ऐसी प्रणाली ग्रौर मानदण्ड भी साहित्यिक जगत् के समक्ष नहीं था जिसका विकास हो सकता। इसलिए जन-साधारण की भावना प्रतिकूल ग्रौर विरोधी तत्त्वों के नीचे दब-सी रही थी। दिन सभी प्रतिकूल वस्तुग्रों को ग्रालोचना के स्वच्छन्द विकास के मार्ग से हटा देने का कारण सभी विरोधी तत्त्व शान्त हो गए। ग्रनेक विद्वानों को इस क्षेत्र में पदार्पण करने का प्रोत्साहन भी मिला। जनता ग्रौर साहित्यकारों मे सुरुचि-उत्पादन, तथा साहित्य-समीक्षा की एक निश्चित पद्धित चलाने के श्रितिरिक्त द्विवेदी जी का यह कार्य भी महान्था। इसके श्रभाव में तो उपर्युक्त दोनों ही बातें संभव ही नथीं।

हम पिछले ग्रध्याय में देख चुके है कि ग्रालोचना का प्रारम्भ तो भारतेन्दु-काल से ही हो गया था। बदरीनारायएं चौधरी ग्रौर बालकृष्ण भट्ट इस काल के प्रधान ग्रालोचक थे। पर इस काल की ग्रालोचना केवल पुस्तक-परिचय ग्रौर दोषोद्भावना तक ही सीमित थी। द्विवेदी-युग मे भी यह प्रणाली चलती रहीं। पर 'काशी नागरी प्रचारिग्गी पित्रका', 'सरस्वती' ग्रौर 'समालोचक' के प्रकाशन से इस क्षेत्र में नवीन जागृति ग्रा गई।

िं वेदी से पूर्व बदरीनारायण चौधरी तथा बालकृष्ण भट्ट ने ग्**ण-दोष** दिखाने वाली श्रालोचना का प्रारम्भ किया था। द्विवदी-काल मे भी श्रालोचना की मुल भित्ति यही रही, पर उसका पर्याप्त विकास हम्रा। भ्रापने पूर्ववर्ती ग्रालोचकों की तरह द्विवेदी जी ने पुस्तकों के साधार**एा परिचय-मात्र से संतोष** नहीं किया ग्रपित उन्होंने सामयिक लेखकों को कवि-कर्म का श्रादेश देना भी प्रारम्भ कर दिया। वे उनके काव्य-सम्बन्धी दोषों का निर्देश करने के स्रतिरिक्त उनको कवित्व के विकास का मार्ग-प्रदर्शन भी करते रहते थे। हिन्दी-साहित्य में उन्होंने श्रपने काल में एक सजग श्रौर कठोर निरीक्षरा का कार्य किया है। वे साहित्य में सुरुचि के पक्षपाती थे, इमलिए वे किसी भी कला को जन-साधारण की ग्रभिरुचि को दृषित करने की स्वतन्त्रता प्रदान नहीं कर सकते थे। कलाकारों स्रौर समालोचकों की साधारगा-सी भूल पर वे प्रपनी समीक्षा का कठोर प्रहार कर देते थे, जिससे भविष्य में किसी को भी ऐसी भूल करने का साहस ही नहीं होता था। इससे सब लोग सजग रहते थे। उन्होंने कवियों. भ्रौर जनता दोनों मे ही सुर्राच जाग्रत करने का प्रयत्न किया श्रौर वे इस कार्य में पर्याप्त रूप से सफल भी हए। द्विवेदी जी जैसे कठोर निरीक्षक के ग्रभाव में रीति-काल का गन्दा नाला श्रव तक बहकर सारे साहित्य को श्राप्लावित कर देता। इस प्रकार द्विवेदी जी की श्रालोचना की मूल प्रेरएा। सुरुचि श्रौर सत्साहित्य का निर्माण है। उनकी कट् ग्रालोचना में भी उनका विध्वंसक रूप नहीं ग्रपित विधायक रूप ही भाँक रहा है। द्विवेदी जी के ग्रादर्श का स्पष्टी-कररा वाजपेयी जी इस प्रकार करते हैं: "यही काररा है कि द्विवेदी जी म्रपनी म्रालोचनाम्रों में स्थान-स्थान पर किवयों को म्रादेश देते रहते है। यह म्रादेश केवल शास्त्रीय पद्धति का म्रनुसरण करके कवि-कर्म तक ही सीमित नहीं रहता अपित इसमे काव्य के वर्ण्य विषय, छःदों, भाषा आदि

के चुनाव तथा स्वरूप का निर्देश भी है।" द्विवेदी जी गद्य श्रौर पद्य की भाषा को एक कर देने, हिन्दी मे श्रुतुकान्त कविता के प्रारम्भ श्राद्वि कई-एक नवीन श्रान्दोलनों के जन्मदाता है। हिन्दी मे पुस्तकाकार मे श्रालोचना का सूत्रपात करने वाले प्रथम व्यक्ति द्विवेदी जी ही है। काव्यांगों की पाश्चात्य शैली पर पृथक् निबन्धों के रूप मे निरूपए भी द्विवेदी जी ने ही प्रारम्भ किया है।

द्विवेदी जी ने कविता का उद्देश्य मनोरंजन तो माना है, द्विवेदी के इस शब्द में भी श्रानन्द की गम्भीरता सन्निहित है। 'भारतीय चित्र कला' नामक निबन्ध मे उन्होंने श्रानन्द को ही कला का उद्देश्य कहा है <sup>9</sup> वे काव्य में सरलता, स्पष्टता ग्रौर सर्वता को महत्त्व दे देते है। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुरा है। र ग्रपने मनोनीत ग्रर्थ को इस प्रकार व्यक्त करना चाहिए कि पत्र को पढ़ते-पढ़ते ही उसे तत्क्षरण हृदयंगम कर सकें, क्लिब्ट कल्पना म्रथवा सोच-विचार करने की म्रावश्यकता न पड़े।<sup>3</sup> (उन्होने काव्य मे चमत्कार की ब्रावश्यकता मानी है। कविता में दुरूहता ब्रौर जटिलता के कारण बृद्धि को पर्याप्त प्रयास करना पड़ता है ग्रौर इससे उसकी ग्राह्मादकता का ह्वास होता है, इसीलिए द्विवेदी जी ने उसमें सरलता ख्रौर स्पष्टता पर बहुत जोर दिया है। चमत्कार ग्रौर सरसता भी ग्रानन्द-तत्त्व की ग्रोर ही संकेत कर रहे है। पर द्विवेदी जी मनोरंजन या ग्राह्लाद के लिए भी सुरुचि का परित्याग सहन नहीं कर सकते है इसीलिए उन्होंने ऐसे क्लोक उद्धृत नहीं किये है श्रीर श्रगर किये है तो उनका ग्रर्थ नहीं दिया। कुत्सित वर्ण्य-विषयों मे ग्राह्माद की क्षमतातो उन्हें मान्य ही नहीं पर निम्न स्तर के व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए भी वे काव्य-जगत् में कुरुचिपूर्ण श्रीर कुत्सित वर्ण्य-विषयों को श्रपनाने की स्वतन्त्रता कवि-समाज को नहीं देना चाहते । काव्य के वर्ण्य-विषय पर लिखते हुए उन्होंने भ्रपनी विचार-धारा स्पष्ट कर दी है। ४ उन्होंने कवि का

१. देखिए 'विक्रम-चरित्र-चर्चा', पृष्ठ ५६ ग्रीर 'ग्रालोचनाजलि' प्रथम निवन्ध।

२. 'रसज्ञ-रञ्जन' पृष्ठ ११।

३. वही, पृष्ठ ६।

४. कविता का विषय मनोरंजन और उपदेशजनक होना चाहिए। लेकिन कौत्हल का ऋद्भुत वर्णन बहुत हो चुका है। न परकीया पर प्रवन्थ लिखने की ऋावश्यकता है ऋौर न स्वकीयाऋों की गतागत की पहेली बुभाने की।

<sup>-</sup> वही पष्ट १५

कार्य उच्च-ग्रादर्श का निर्माण माना है ग्रौर यह कार्य तभी हो सकता है जब उसके वर्ण्य-विषय में जीवन की उच्चता ग्रौर गम्भीरता हो। द्विवेदी जी को 'कला-कला के लिए' का सिद्धान्त मान्य नहीं है। उन्होंने किव को ग्रवतार माना है। वे उसको इस प्रकार ईश्वर के समकक्ष रखकर मंगल-विधायक के रूप में देखना चाहते है। ईश्वर का ग्रवतार भी धर्म की स्थापना के लिए होता है ग्रौर किव भी इसीलिए उत्पन्न होता है ''स्वाभाविक किव भी एक प्रकार से ग्रवतार है ''पहुँचे हुए पंडितों का कथन है कि किव भी 'धर्म-संस्थापनार्थाय' उत्पन्न होते है।''

काव्य में सरलता श्रीर स्पष्टता के समर्थक होने के कारण द्विवेदी जी श्रलंकारों के बहुत ग्रधिक प्रयोग का विरोध करते है । ग्रलंकारों से सौंदर्य की वृद्धि होती है इस बात को तो वे ग्रस्वीकार नहीं करते परन्त् यह निर्देश करना भी नहीं भलते कि स्वभावोक्ति में हृदय को ग्राह्मादित ग्रौर चमत्कृत करने की ग्रधिक क्षमता है। उन्होंने शब्दालंकारों को काव्य का ग्रनिवार्य तत्त्व नहीं माना है: 'श्रनुप्रासादि शब्दालंकारों से कुछ श्रानन्द मिलता है यह सत्य है, परन्तु सहदयता-व्यंजक ग्रौर सरस स्वाभावोक्तियों से जितना चित्त प्रसन्न ग्रौर चमत्कृत होता है उतना इन बाह्य ग्राडम्बरों से कदापि नहीं होता। ..... श्रनप्रास श्रौर यमक श्रादि शब्दाडंबर कविता के श्राधार नहीं है, जो उनके न होने से कविता निर्जीव हो जाय या उससे कोई ग्रपरिमेय हानि पहुँचे।" सरलप्ता, स्पष्टता ग्रौर प्रभावोत्पादकता के लिए काव्य का जीवन से घनिष्ठ सम्बंध होना ग्रावश्यक है। कवि को ग्रपने वर्ण्य-विषय का पर्याप्त ग्रौर निकट-तम ज्ञान होना चाहिए। तीव ग्रनुभति काव्य की प्रारा है, उसके ग्रभाव में काव्य में ग्रर्थ-गौरव नहीं ग्रा सकता। ग्रर्थ-सौरस्य के लिए विषय से किव के ताबास्म्य की स्रनिवार्यता पर विचार करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं: ''कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय से उसका तादात्म्य हो जाना चाहिए। ऐसा न होने से फ्रर्थ-सौरस्य नहीं ग्रा सकता। विलाप-वर्णन करने में कवि के मन मे यह भावना होनी चाहिए कि वह स्वयं विलाप कर रहा है प्राकृतिक वर्णन लिखने के समय उसके श्रंतः करण में यह युद्ध संस्कार होना चाहिए कि वर्ण्यमान नदी, पर्वत ग्रथवा वन के संमुख वह स्वयं उपस्थित होकर उनकी शोभा देख रहा है।" दिवेदी जी कलाकार को कल्पन्य का

१. कविता लिखते समय कवि के सामने एक ऊँचा उद्देश्य स्त्रवश्य रहना चाहिए। केवल कविताके लिए कविता करना एक तमाशा है—'रसज्ञ-रंजन', 9'ठ १५

उपयोग करने की उतनी ही स्वतन्त्रता प्रदान करना चाहते है जितनी वर्ण्य-विषय को मनोरम बनाने के लिए श्रावब्यक है। वे कल्पना के महत्त्व की स्वीकार करते हुए कहते है कि "इसीकी बदौजत वह भूत ग्रौर भविष्य की हस्तामलकवत् देखता है, वर्तमान की तो कोई बात ही नहीं। इसीकी कृपा से वह संसारिक बातों को एक भ्रजब निराले ढंग से बयान करता है जिसे सून-कर सूनने वाले के हृदयोदिध मे नाना प्रकार के सुख-दु:ख-ग्राध्चर्य ग्रादि विकारों की लहरे उठने लगती है।" अन्हें कवि-प्रतिभा की स्वतंत्रता मान्य है। उनका काव्य में स्वाभाविकता से तात्पर्य मानव-जीवन की संभवनीयता से ही है, वे काव्य को इतिहास बनाने के पक्षपाती नहीं है : 'श्रमलियत से मतलब यह नहीं कि कविता एक प्रकार का इतिहास समभा जाय श्रीर हर बात में सचाई का खयाल रखा जाय। " प्रमित्वियत से सिर्फ इतना ही मतलब है कि कविता बे-बुनियाद न हो। उसमे जो उक्ति, हो वह मानवी मनोविकारों ग्रीर प्राकृतिक नियमों के ग्राधार पर कही गई हो। स्वाभाविकता से उसका लगाव छुटा न हो।" दिवेदी जी सादगी ग्रसलियत ग्रीर जोश को उत्तम काव्य के गुरा मानते हैं। इन तीनों की उपस्थित काव्य की ग्रादर्श रूप प्रदान कर देती है यह मिलन को मान्य है। द्विवेदी जी ने मिलटन के Simple, sensuous,impassionate को ही सादगी, श्रसलियत श्रीर जोश कहा है। द्विवेदी जी को मिलटन का यह दृष्टिकोएा पूर्णतः मान्य है। स्रादर्श कविता की यह ही विशेषता है। पर प्रायः इनमे से किसी-न-किसी गुएा का म्रभाव रह ही जाता है। भाव, भाषा, शब्द-चयन. छन्द, कथा विस्तार म्रादि के श्रोचित्य को ही द्विवेदीजी काव्य का सर्वस्व मानते है। श्रीचित्य-सम्बन्धी यह विचार-धारा द्वियेदी जी के साहित्य मे बिखरों हुई हैं। उनके 'कवि ग्रौर कविता' नामक निबन्ध मे प्रसंगवश कई स्थानों पर इस विवेचन के दर्शन होते हैं।

हिवेदी जो ने ग्रालोचना मे सह्दयता की ग्रावश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने भावुक की सह्दयता के सम्बन्ध में विचार करते हुए एक स्थान पर उसकी सौन्दर्यानुभूति की क्षमता किव से भी ग्रिधिक बना दी है। कालिदास के एक श्लोक की ग्रालोचना करते हुए उन्होंने ग्रपना यह मत स्पष्ट किया है। यक्ष के द्वारा ग्रपनी प्रेयसी के चित्र बनाने मे गेरू के प्रयोग की सार्थकता ग्रौर सौन्दर्य का विवेचन करते हुए एक ग्रालोचक का मत उद्धृत

१. 'रसज्ञ-रंजन', पृष्ठ ४१

२. वही, पृष्ठ ४६

किया है। कोध प्रथवा वियोग दोनों ही प्रवस्थाओं में मुलाकृति का ग्रहण हो जाना स्वाभाविक ही है। इसी कल्पना में कलात्मक सौन्दर्य है। द्विवेदी जी कहते हैं कि संभवतः यक्ष द्वारा गेरू का प्रयोग कराते समय कालिदास की दृष्टि भी इतनी तीक्ष्ण नहीं रही होगी। उन्हें भी इस सौन्दर्य का ध्यान नहीं रहा होगा। द्विवेदी जी का तात्पर्य इस विवेचन में किव ग्रौर भावुक की प्रतिभा की तुलना करके किव को ग्रालोचक से हीन करने में नहीं था। वे केवल यही प्रतिपादित करना चाहते हैं कि भावुक की दृष्टि इतनी तीन्न होनी चाहिए कि वह ग्रालोच्य वस्तु के ग्रन्तरतम तक पहुँचकर उन गुण-दोषों का विवेचन कर सके, जिनकी ग्रोर काव्य-सृजन के समय किव का भी ध्यान न रहा हो। इस प्रकार उन्होंने भावुक ग्रौर ग्रालोचक की एकता प्रतिपादित कर दी है ग्रौर काव्य के बहिरंग की ग्रपेक्षा ग्रन्तरंग की परीक्षा को ग्रधिक महत्त्व दिया है। भावुक में सौन्दर्यानुभूति की धमता का ही सबसे श्रधिक महत्त्व दिया है। भावुक में सौन्दर्यानुभूति की धमता का ही सबसे श्रधिक महत्त्व है, द्विवेदी जी ने ग्रालोचक की तुलना निष्पक्ष न्यायाधीश से की है। ग्रालोचना में व्यक्तिगत राग-द्वेष ग्रालोचक के ग्रपने हृदय की ग्राकांक्षाग्रों ग्रौर भावनाग्रों को देखने की चेष्टा को वे ग्रनुचित कहते है।

द्विवेदी जी ने संस्कृत ग्रौर हिन्दी दोनों ही के ग्रन्थों ग्रौर कलाकारों की ग्रालोचना की है। पर इन दोनों में उनके दृष्टिकोएा भिन्न रहे हं। वे हिन्दी के परम भक्त ग्रौर सच्चे सेवक थे। उनके हृदय में हिन्दी-साहित्य के उत्कर्ष की तीव्र ग्रौर सच्चे ग्राकांक्षा थी। वे इसमें सत्साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहते थे। इसीलिए द्विवेदीजी ने ग्रपने सम्पादन-कार्य के प्रथम वर्ष में ही दुर्दशा के चित्र प्रकाशित किये। साहित्य-सभा, श्रूर-समालोचक, नायिका-भेद का पुरस्कार, कला-सर्वज्ञ ग्रादि इन सबमें व्यग ग्रौर कटाक्षपूर्ण समालोचनाएँ थीं, जिनका उद्देश्य साहित्य का पथ-प्रदर्शन ही था। बाद में भी 'सरस्वती' में जो पुस्तक-परिचय प्रकाशित होते रहे उनमें भी ग्रालोचक की विधायक ग्राकांक्षा स्पष्ट होती रही। काव्य के वर्ण्य-विषय में मुरुचि होने पर वे उस पुस्तक की प्रशसा करते थे। द्विवेदी जी संस्कृत-ग्रन्थों का परिचय हिन्दी के पाठकों से कराना चाहते थे, उसमें उनका उद्देश्य प्राचीन साहित्य के प्रति प्रेम ही उत्पन्न कराना था; इसलिए उन्होंने 'नेषध-चरित्र-चर्चा' ग्रौर 'विक्रमांक देव चरित्र-चर्चा' में उनके गुणों का दिग्दर्शन कराते हुए प्रशंसा भी की है। उनमें भी यत्र-तत्र दोषों का संकेत है, पर बहुत कम, प्रायः नगण्य। इन ग्रन्थों की

१. 'सरस्वती' सन् १६११।

काव्य-वस्तु से हिन्दी के पाठकों का परिचय भी वे उसमे उनके प्रति प्रेम उत्पन्न कराने के लिए ही कराते है। इन ग्रन्थों का श्रनुवाद-कार्य भी एक विशेष महत्त्व का है। अनुवाद की असफलता से पाठक के हृदय में मूल ग्रन्थ के प्रति भी श्ररुचि उत्पन्न होती है। वस्तुतः श्रन्वाद का उद्देश्य मुल वस्तु को स्पष्ट करने तथा उसके सौन्दर्य द्वारा मुल वस्त के श्रध्ययन के लिए पाठक की रुचि उत्पन्न करना है। दिवेदी जी के सम्मख भी यही उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने लाला सीताराम बी० ए० के प्रनुवादों की इतनी कट प्रालीचना की थी। श्चनुवादों के सम्बन्ध में द्विवेदी जी श्चपना मन्तव्य भी एक स्थान पर स्पष्ट कर देते है: "एक भाषा की कविता का दूसरी भाषा में ग्रन्वाद करने वालों को यह बात स्मरएा रखनी चाहिए। बरा ग्रन्वाद करना मूल कवि का श्रपमान करना है, क्योंकि श्रन्वाद के द्वारा उसके गुर्गो का ठीक-ठीक परिचय न होने के कारण पढने वालों की दिष्ट में वह हीन हो जाता है। इसीलिए किसी पुस्तक का श्रन्वाद करने से पहले श्रन्वादक को श्रपनी योग्यता का विचार कर लेना नितान्त ग्रावश्यक है। सच तो यह है कि जो ग्रच्छा कवि है, वही भ्रच्छा भ्रन्वाद करने में समर्थ हो सकता है।" विक्रमांकदेव-चरित्र-चर्चा की भूमिका में उन्होंने संस्कृत कवियों की ग्रालोचना का ग्रपना दृष्टिकोरा स्पष्ट कर दिया है। उनका उद्देश्य दोष-दर्शन ग्रौर पाठकों के हृदय में उनके प्रति भ्ररुचि उत्पन्न करने का नहीं है भ्रपित उन कवियों का परिचय देकर उनके प्रति स्रन्राग उत्पन्न करने का ही है। द्विवेदीजी यही चाहते थे कि पाठक उस साधारण परिचय को पढकर स्वयं उन ग्रन्थों का ग्रध्ययन करें। "िकसी की रचना की म्रालोचना करने में समालोचक यदि शुद्ध हृदय से म्रपनी सम्मति प्रकट करे तो उससे उसकी ग्रप्रतिष्ठा नहीं होती। विल्हरण की म्रप्रतिष्ठा या निन्दा करने का विचार तो दूर रहा, उल्टा हमने उनका परिचय हिन्दी जानने वालों से कराकर उनकी ख्याति बढ़ाने का प्रयत्न किया है।"

द्विवेदीजी के पूर्व दोष-दर्शन ही स्रालोचना की प्रमुख दिशेषता मानी जाने लगी थी। यही प्रवृत्ति द्विवेदीजी की स्रालोचनाम्रों मे दीख पड़ती है। उनकी भ्रालोचना में स्रालोच्य वस्तु के गुर्गों की तरफ भी ध्यान गया है। उन्होंने उसमें साहित्यिक सौन्दर्य भी देखा है। वे लिखते हैं: "इसमें सन्देह नहीं कि विल्ह्गा की कविता बहुत सरस है भ्रौर सरस होकर सरल भी।" उन्होंने

१. 'रसज्ञ रंजन,' पुष्ठ १४।

२. 'विक्रमाकदेव-चरित्र-चर्चा' भूमिका ।

कालिदास की उपमात्रों के सौन्दर्य का विशद विवेचन भी किया है ग्रौर उस सौन्दर्य को हृदयगम्य कराने की चेष्टा भी की: "उपमालंकार मे ग्रौर कोई कवि कालिदास की बराबरी नहीं कर सकता। कालिदास ने मात्रों में उपमान श्रौर उपमेय का ऐसा सादश्य दिखलाया जैसा श्रौर किसी की उपमाग्रों में नहीं पाया जाता। इनकी उपमाग्रों मे लिंग ग्रौर वचन-सम्बन्धी भेद प्रायः कहीं नहीं देखा जाता । उपमा से इनकी वर्ण्य वस्तु इतनी विशव भाव से हृदय में ग्रंकित हो जाती है कि इनकी कविता का रसास्वाद कई गुना भ्रधिक भ्रानन्ददायक हो उठता है।" इस काल का भ्रालोचक कवि श्रीर कलाकार का पथ-प्रदर्शन करना चाहता था। यह कार्य तो प्रत्येक युग श्रीर साहित्य का कलाकार करता है, पर इस काल का श्रालोचक इसमें श्रादेशात्मक शैली को ही श्रपनाकर चला है। इसलिए द्विवेदीजी ने 'कवि-कर्म' के विवेवन में 'कवि को यह करना चाहिए श्रौर यह नहीं करना चाहिए' की ही बाते ग्रधिक कही है। वे दोषों का निर्देश करके कलाकार को उनसे बचाना चाहते हैं। दोष दिखाने की इस प्रवृत्ति में सुरुचि उत्पन्न करने के साथ ही कवि को कतिपय जड़ नियमों मे बाँध देने की प्रवृत्ति भी है। इस दोषोद्भावना का श्राधार वैयक्तिक रुचि नहीं श्रपित् शास्त्रीयता, सहृदयता श्रौर उपयोगिता है। दनकी श्रालोचना का श्राधार शास्त्रीय है। उन्होंने संस्कृत-ग्रन्थों की <mark>स्रालोचनामें म्रलंक र, रीति, रस म्र</mark>ीर प्रबन्ध के म्रौचित्य की दुष्टि से विचार किया है। इसकी प्रेरणा उन्हें प्राचीन स्रालंकारिकों स्रौर स्रालोचकों से ही मिली है । 'कालिदास की निरंकुशता' में उन्होंने जिन दोषों की उद्भावना की है, उनका निर्देश उनके पूर्व ही बहुत से प्राचीन तथा ग्रन्य भाषाश्रों के म्रविचीन विद्वान कर चके थे। एक प्रकार से यह सारा ग्रन्थ इन्हींके विचारों का सारांश-मात्र है। 'मनसाराम' तथा कतिपय श्रन्य श्रालोचकों द्वारा द्विवेदीजी की उपर्युक्त पुस्तक की कट् ग्रालोचना होने पर उन्होंने स्वपक्ष-समर्थन करने के लिए 'प्राचीन कवियों की दोषोदभावना' नामक विस्तृत लेख लिखा था। उसमे उन्होंने यह स्वाकार किया है कि उनके द्वारा बताये गए दोषों का निर्देश उनके पूर्ववर्ती विद्वान कर चुके है। महाकाव्य पर दण्डी के मत का म्राश्रय लेते हुए उन्होंने 'नैषध-चरित' के सर्गो को बहुत म्रधिक विस्तृत बताया है। प्रबन्ध के ग्रनौचित्य की वृष्टि से भी कई काव्यों का विवेचन है। वे विल्हरए-रचित 'विक्रमांक देव-चरित-चर्चा' के चौदहवे सर्ग के शरद्-वर्गन को प्रबन्ध

१, 'कालिदास की निरंकुशता'।

की धारा की दृष्टि से अनुचित बताते है: "चौदहवें सर्ग में कहां तो विक्रम जयसिंह की शत्रुता का विचार करके युद्ध रोकने का प्रयत्न कर रहा था, कहाँ बीच में विल्हरा ने शरद लाकर खड़ी कर दी श्रौर उसीका श्राम वर्णन करने लगे। ऐसे श्रवसर में इस प्रकार का वर्णन श्रनचित जान पडता है।" दिवेदीजी का मत है कि उस काल में ग्रगर कवि प्रबन्ध के ग्रौचित्य का ध्यान रखता तो इतने सर्गों के लिखने की ग्रावश्यकता ही न थी। नायक के चरित्र की ग्रपेक्षा, जो ग्रन्थ का प्रधान वर्ण्य विषय है, लेखक ने श्रन्य वस्तुश्रों को श्रधिक विस्तार दिया है। उनको द्विवेदीजी व्यर्थ मानते है : "इस काव्य मे १८ सर्ग है, उनमें यदि कवि म्रप्रासंगिक बातों का वर्गन न करता तो म्राठ-नौ सर्ग मे पुस्तक समाप्त हो गई होती । सातवें से तेरहवे सर्ग तक की कोई म्रावश्यकता न थी, उनके न होने से विक्रमांक के चरित्र-वर्णन में कुछ भी त्यनता नहीं भ्राती।" यहाँ पर द्विवेदीजी का दृष्टिकोएा ग्रत्यधिक उपयोगितावादी हो गया है। प्रकृति के विस्तृत श्रालंकारिक वर्णन को श्रवासंगिक करने का भी यही तात्पर्य है। केवल चरित्र से सम्बद्ध बातें तो इतिहास का क्षेत्र है। उक्त ग्रन्थ की शैली श्रथवा रीति पर विचार करते हुए द्विवेदी जी कहते है कि "विल्हिए ने विकमांकदेव चरित को वैदर्भी रीति में लिखा है।" कालिदास की निरंक्शता' नामक ग्रन्थ में जिन दोषों की उद्भावना की गई है उन सबका श्राधार तो स्पष्टतः श्रीचित्य ही है, पर ग्रन्य ग्रन्थों की भ्रालोचना में भी उनका ध्यान इसीकी ग्रोर ग्रधिक रहा है। यह बात ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है। 'कालिदास की निरंकुशता' के बहुत से स्थल तो क्षेमेन्द्र की 'ग्रौचित्य-विचार-चर्चा' से हे, इसीलिए उसमें भ्रौचित्य के नाम से ही सब-कुछ लिखा गया है। उद्देगजनक उक्ति कहकर जिस प्रसंग की भ्रालोचना द्विवेदी जी ने की है, वह भी वस्तुतः श्रौचित्य की ही दृष्टि है। इस प्रकार द्विवेदी जी की सम्पूर्ण ग्रालोचना का ग्राधार सरसता, ग्रीचित्य ग्रौर सरलता है। उन्होंने श्रपने सम्मुख ग्रलंकार-शास्त्र के कतिपय सिद्धान्तों को ही रखा है। इस प्रकार उनकी ग्रालोचना कुछ शास्त्रीय ग्रालो-चना की परिधि में भ्रा जाती है।

शास्त्रीय ग्रालोचना में ग्रालोचक के व्यक्तित्व ग्रथवा उसकी सहदयता के परिचय का ग्रवसर नहीं है। किव की ग्रनुभूति से तादात्म्य स्थापित करके

१. 'विक्रमाकदेवचरित चर्चा' पृष्ठ ६५।

२. वही, पृष्ठ ७४, च्युत संस्कृति दोष की ऋोर निर्देश परिशिष्ट पृष्ठ **१** विक्रमांकदेव चरित चर्चा<sup>7</sup>।

उसके प्रति ग्रपने हृदय की प्रति संवेदना पाठक तक पहुँचाने की स्वतन्त्रता तो प्रभाववादी ग्रालोचक ही ले पाता है। कहीं-कहीं द्विवेदीजी का यह रूप भी दिखाई पड़ता है, पर श्रत्यन्त क्षीएा श्रौर श्रस्पच्ट ही । उन्होंने श्रपने हृदय के प्रभाव को कवि-कृति से उत्पन्न भाव-समवेदना को स्वाभाविक, सरल, सरस म्रादि शब्दों द्वारा व्यक्त कर दिया है, इसलिए उनके इस स्वरूप में भी पाठक को तन्मय कर देने की क्षमता नहीं रही। यह ग्रालोचना भी एक प्रकार से शास्त्रीय शब्दावली की जड़ता की प्रतिच्छाया सें निर्णय-मात्र ही प्रतीत होती है। "ग्रस्वाभाविक वर्णन का कहीं नाम तक नहीं। समस्त काव्य सरस, सरल भ्रौर नैसर्गिक है।" द्विवेदीजी मे कहीं-कहीं तुलनात्मक श्रथवा ऐतिहासिक समालोचना के क्षीए तत्त्व भी दिखलाई पड़ जाते है। कवियों श्रीर कलाकारों के श्रन्तःसाक्ष्य पर उनके जीवन-चरित्र लिखने की प्रवृत्ति हिन्दी में भी ग्रा गई थी। पुस्तकों का ग्रनुसन्धान ग्रौर ग्रन्वेषरा-कार्य प्रारम्भ हो चका था। काशी-नागरी-प्रचारिगो के तत्वावधान में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे ही भ्रनेक विद्वान इस खोज मे लग चुके थे। 'पृथ्वीराज-रासो' की प्राभाविकता को लेकर भ्रानेक पुरातत्त्ववेताम्रों में भी पारस्परिक वाद-विवाद चलने लगा था। ग्रन्थों के काल-निर्णय तथा उन्हें एक विशेष परम्परा में रखने की प्रगाली चल गई थी। इसमे ही कवि-वर्णनों से ही तत्कालीन परिस्थितियों के श्रनुमान की भी प्रवृत्ति थी। द्विवेदीजी श्रपनी समसामयिक विचार-धारा से वंचित नहीं रह सके श्रौर उनकी श्रालोचनाश्रों मे भी इसके दर्शन हो जाते है। पर द्विवेदी जी का प्रधान लक्ष्य श्रनुसन्धान-कार्य नहीं था। यह तो ग्रन्य विद्वानों का उत्तरदायित्व था। 'विक्रमांकदेव चरित चर्चा के वर्णन के ग्राधार पर द्विवेदी जी ने उस काल के राजाग्रों के साथ युद्ध में उनके ग्रन्तःपुर के साथ जाने की प्रथा का ग्रनुमान किया है। समुद्र-वर्णन के श्राधार पर कवि के गौड़-प्रदेश जाने का श्रनुमान है। ''समुद्र-वर्गन ग्रौर गौड़ेश्वर की प्रशस्ति-रचना से ग्रनुमान होता कि श्रीहर्ष कान्यकुब्जनरेश के यहां से गौड़ देश को गये होंगे। क्योंकि वहाँ गये बिना वहाँ के राजा श्रौर समद्र का वर्णन यक्तिसगत नहीं कहा जा सकता। गौड़ जाने पर ही समद्र के दर्शन हुए होंगे भ्रौर दर्शन होने ही पर उसका वर्णन लिखने की इच्छा श्रीहर्ष को हुई होगी ।" (नैषध-चरित चर्चा)। इस प्रकार के ग्रनुमान में ऐतिहासिक समालोचना के क्षीए तन्तुत्रों के दर्शन हो जाते है। द्विवेदीजी ने दो कवियों की तुलना नहीं की है। पर कहीं-कहीं एक कवि की भ्रालोचना करते हुए दूसरे कवि की कतिपय विशेषताश्रों का निर्देश कर दिया गया है। ''नैषध चिरत चर्चा' में कालिदास की कितिपय विशेषताम्रों का भी निर्देश हैं। यह परोक्ष रूप में तुलना ही हैं। कहीं-कहीं पर एक से दूसरे की किसी विशेष दृष्टिकोए से श्रेष्ठता का प्रतिपादन भी हुम्रा है। ऐसा प्राचीन प्रचलित वाक्यों की समीक्षा करते हुए किया गया है। 'उदिते नैषधे काव्ये क्व माधः क्व भारवि.' के म्राधार पर 'किरात' म्रोर 'शिशुपाल-वध' से नैषध की श्रेष्ठता प्रतिपादित हैं। ऊपर के सारे विवेचन का केवल इतना ही तात्पर्य है कि निकटस्थ परवर्ती काल में जिस म्रालोचना-पद्धित म्रोर शैलों का विकास होने वाला था, उसके कुछ बीजांकुर उनकी म्रालोचना में भी यत्र-यत्र बिखरे हुए म्रविकसित, म्रप्रौढ़ म्रोर म्रस्पष्ट दशा में मिल जाते हैं।

संस्कृत-प्रत्थों की प्रालोचना करते हुए द्विवेदीजी ने उनके सुन्दर क्लोकों के बहुत-से उद्धरण दिये हैं। उनकी यह प्रतिक्रिया प्रपने विचारों की पुष्टि में क्लोकों को उद्धृत करने की नहीं हैं। ग्रन्थ के श्रन्त में कितपय चुने हुए सुन्दर क्लोकों की व्याख्या दी गई है, जिससे पाठक स्वयं उस ग्रन्थ के काव्यात्मक सौन्दर्य का रसास्वाद कर सके। इसमें द्विवेदीजी ने प्राचीन टीका-पद्धित का श्रमुसरण किया है। श्रर्थ के स्पष्टीकरण के साथ ही उन्होंने श्रलंकार, रस श्रथवा श्रन्य प्रकार के काव्य-सौन्दर्य का निर्देश भी कर दिया है। इन टीकाग्रों में द्विवेदीजी को स्वभावतः कुछ श्रधिक प्रभाववादी हो जाना पड़ा है। "मदेव, पुत्रा जननी जरातुरा"-जैसे सुन्दर क्लोक की बड़ी विशद व्याख्या हुई है। उसमें श्रलंकार श्रीर काव्यात्मक सौन्दर्य का निर्देश इतनी सजीवता से किया गया है कि पाठक इस क्लोक के सौन्दर्य से श्रभिभूत हो जाता है, वह भी श्रानन्द-विभोर हो उठता है। परी प्रभाववादी की सफलता है।

द्विवेदीजी की प्रमुख साहित्यिक देन है खड़ी बोली को व्यवस्थित श्रौर व्याकरण-सम्पन्न करना । यह कार्य उन्होंने श्रपनी समालोचना द्वारा ही किया है। उनकी 'सरस्वती' में भाषा-सम्बन्धी लेख श्रौर वाद-विवाद बराबर छपतें रहते थे। 'भाषा-विज्ञान' श्रौर व्याकरण का तो विशेष स्तम्भ ही था। यही कारण है कि प्रायः कोई-न-कोई ऐसा लेख श्रवश्य रहता था जिसमें भाषा के किसी स्वरूप पर विचार होता था। इस प्रकार के लेखों का एक यह भी कारण था कि उस काल के विद्वानों में भाषा-सम्बन्धी वाद-विवाद

१. देखिए 'नैषध-चरित चर्चा', पृष्ठ ६६

२. वही, पृष्ठ ७७

छिड़ते रहते थे श्रौर इस कार्य में प्रायः सभी प्रमुख साहित्य-सेवी भाग लेते थे। 'भाषा श्रौर व्याकरण' नामक निबन्ध ऐसे ही वाद-विवाद के सिलसिले में लिखा गया है। इसमें बालमुकुन्द गुप्त के प्रतिवादों का तर्कयुक्त खण्डन है। 'श्रमस्थिरता' शब्द पर भी पर्याप्त वाद-विवाद रहा। द्विवेदीजी की भाषा-सम्बन्धी कटु श्रालोचना से लोग क्षुड्ध हो उठते थे श्रौर इससे वैयक्तिक प्रहार करने लगते थे। कभी-कभी श्रमें क शब्दों को लेकर चुनौती भी दिया करते थे। जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी 'मनसाराम' ने कालिदास की निरंकुशता की प्रत्यालोचना करते समय ऐसा ही किया था। वे लिखते हैं "जब तक में इधर दूसरा लेख तैयार कहूँ तब तक द्विवेदीजी महाराज श्राप कृपा करके 'बूंद' श्रौर श्रौर 'रामायण' को पुल्लिंग सिद्ध कर दें।" इस प्रकार हिन्दी में यह मल्ल-युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। विभक्ति को हटाकर लिखना चाहिए श्रथवा सटाकर, यह भी बहुत वाद-विवाद का विषय रहा। इन्हीं संघर्षों के कारण भाषा में एक व्यवस्था भी श्रा सकी।

द्विवेदी जी ने भाषा पं व्यवस्था लाने का कार्य पुस्तकों-मासिक-पत्रों द्वारा भी किया। उसमें भाषा-सम्बन्धी भूलों का निर्देश करके भविष्य में उन भूलों का मार्ग ग्रवरुद्ध कर देने की ही उनकी इच्छा थी। 'पुस्तक-परिचय' तो 'सरस्वती' की प्रत्येक प्रति में रहता था। यह स्तम्भ हिन्दी के सभी पत्र-पत्रिकाग्रों में रहा है, श्रौर ग्रव भी रहता है। लेकिन ग्रव वह पहले जितना महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया है। भारतेन्दु-काल श्रौर द्विवेदी-काल के प्रारम्भिक वर्षों में 'पुस्तक-परिचय' ग्रालोचना का प्रधान स्वरूप था, इसलिए पत्र-पत्रिकाग्रों में इस स्तम्भ का पर्याप्त महत्त्व भी था। द्विवेदीजी ने मिश्रबन्धुग्रों के 'हिन्दी-नवरत्न' की ग्रालोचना में भाषा-सम्बन्धी ग्रालोचना को पर्याप्त स्थान दिया है। उन्होंन लेखकों की ग्रग्रद्धियों का निर्देश करते हुए नायिका-भेद के स्थान पर नायिका-भेद तथा 'ग्रमुमित' का 'सम्मित' के ग्रर्थ में प्रयोग करने के लिए खेद प्रकट किया है। 'हिन्दी कालिदास' ग्रौर 'कालिदास की निरंकुशता' में भी किव की भाषा पर ही ग्रधिक लिखा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि द्विवेदीजी की ग्रालोचना की यह भी एक प्रमुख विशेषता है।

हिन्दी का रोति-काल तो प्रधानतः सिद्धान्त-निरूपएा का ही काल था।

१. 'निरंकुशता-निदर्शन', पृष्ट ६।

काच्य के सिद्धान्तों का विवेचन प्रत्येक कवि का एक विशेष कार्य हो गया था। यह सैद्धान्तिक विवेचन हिन्दी के ग्राधनिक काल में भी चलता रहा, पर इसके श्रादर्श श्रौर प्रगाली मे परिवर्तन होते रहे। गद्य के विकास तथा श्रंग्रेजी साहित्य के श्रध्ययन के प्रभाव से इस विवेचन ने एक नवीन रूप धारए। कर लिया था। संक्षेप में सुत्रों का निर्देश करके उनकी व्याख्या ग्रथवा उद्धरएों द्वारा स्पष्टीकरण की प्रणाली श्रव प्रायः लुप्त-सी हो रही थी। इसी शैली में लिखा हुन्ना जगन्नाथप्रसाद 'भान कवि' का 'काव्य प्रभाकर' बहुत ही सुन्दर ग्रन्थ है। इसमें काव्य के सभी श्रंगों का विशुद्ध विवेचन है। भारतीय ग्रलंकार-शास्त्र के कतिपय शब्दों का श्रग्रेजी अनुवाद भी दिया गया है। इससे लेखक भ्रंग्रेजी पढे-लिखे व्यक्तियों के लिए भी भ्रपने ग्रन्थ को बोधगम्य करना चाहते है, पर इस अनुवाद के अतिरिक्त इस दिशा मे उन्होने श्रौर कोई प्रयत्न नहीं किया है। ग्रन्थ-रचना की यह ग्रत्यन्त प्राचीन शैली है। हिन्दी में स्वतन्त्र गल्प-रचना मे इस शंली का उपयोग धीरे-धीरे कम होता गया ग्रौर ग्राज तो प्रायः इसका नितान्त ग्रभाव ही है। केवल प्राचीन ग्रन्थों की टीका के लिए इस रूप का आज भी उपयोग होता है। यह ग्रन्थ भारतेन्द्र और द्विवेदी-काल की सन्धि-काल की रचना है। असाहित्य-सिद्धान्तों के विवेचन के लिए विक्रलेषण की शैली ग्रपनाई गई थी। इसी शैली में सब प्रकार की समालोचना श्रौर वैज्ञानिक साहित्य का भी सुजन हुन्ना है। इन विषयों के लिए यही सर्वमान्य शैली है। भारतेन्द्र काल में 'कवि-कमं' ग्रौर काट्यांगों पर पृथक् रूप में <mark>बहुत</mark> ही कम लिखा गया। 'पुस्तक-परिचय' ग्रथवा ग्रन्य निबन्धों मे प्रासंगिक रूप में काव्य का सैद्धान्तिक निरूपएा भी कहीं-कहीं हो गया है। इस प्रकार इस काल की नवीन सद्धांतिक समालोचना का प्रारम्भ भी द्विवेदीजी से होता है। कित-कर्म ग्रौर कविता-सम्बन्धी कतिपय निवन्ध तथा 'नाट्य-शास्त्र' नामक छोटो-सी पुस्तिका तक ही यह साहित्य सीमित है।

द्विवेदी जी के कुछ लेख तो ऐसे हैं जिनमें किसी प्राचीन श्राचार्य के मत का ही श्रपने शब्दों में स्पष्टीकरएा-मात्र किया गया है, जंसे: 'किव बनने के लिए सापेक्ष साधन।' लेकिन श्रधिकांश ऐसे हैं जिनके तात्विक विवेचन पर पाइचात्य और पूर्वी दोनों परम्पराश्रों का प्रभाव स्पष्ट हैं। इस प्रकार के लेखों में लेखक के स्वतन्त्र चिन्तन का भी महत्त्व हैं। यह दूसरे प्रकार का विवेचन

१. यह लेख 'न्नेमेन्द्र' के विचारी का स्पाटीकरण है।

२, सन १६०३ में इसका प्रकाशन हुन्ना है।

ही श्राधनिक संद्धान्तिक निरूपएा-शैली का प्रतिनिधि है। द्विवेदीजी के परवर्ती-काल मे ग्राज तक इसी शैली का विकास हुग्रा है। प्रत्येक लेखक का मौलिक ग्रीर स्वतन्त्र रूप से लिखते समय ग्रपने हर प्रकार के संस्कार का उपभोग स्वाभाविक है। द्विवंदी जी के विवंचन पर किन पूर्वी श्रौर पाइचात्य समा-लोचकों का प्रभाव पड़ा हं, यह स्पष्ट नहीं है। कहीं-कहीं उन्होंने कुछ व्यक्तियों के नामों के निर्देश भी कर दिए है. उनके उद्धरण भी दिया है। शेष स्थानों पर उन चिन्तकों से जो कुछ भी द्विवेदीजी ने लिया है, उसे उन्होंने ऐसा म्रात्मसात कर लिया है कि उस पर उनकी निरूपण-शैली म्रीर व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है। दण्डी, क्षेमेन्द्र, मम्मट श्रादि कतिपय भारतीय श्राचार्यों के वे ऋ गा है, इसमे कोई सन्देह नहीं है। उन्होंने श्रपने 'कवि ग्रौर कविता' नामक निबन्ध में काव्य के कारगों पर विचार करते हुए स्राचार्य दण्डी स्रौर मम्मटको उद्धृत किया है। इसी प्रसंग में वेहाली का मत भी उद्धृत करते है। वस्तृत: यह लेख सम्स-उल-उल्मा हाली के 'मुकदृमा' नामक लेख के फ्राधार पर ही लिखा हुन्ना है। पर इसमे द्विवेदीजी की मौलिकता का श्रभाव नहीं है । द्विवेदी जी का समर्थन प्राप्त होने ही के कारए। इस लेख का विचार द्विवेदी जी का ही दृष्टिकोएा माना जायगा स्रन्यथा द्विवेदी-जैसा निर्भीक व्यक्ति जब कालिदास की खबर ले सकता है तब हाली किस खेत की मुली है। वे उनके विचारों का ग्रवश्य खण्डन कर देते। ग्रग्रेजी समा-लोचकों के नाम श्रौर उद्धरए। तो द्विवेदीजी के लेखों मे नहीं मिलते, पर उनके विवेचन से उनका प्रभाव स्पष्ट है। मिल्टन के नाम से तो उन्होंने कविता के सादगी, श्रसलियत श्रौर जोश नामक तीन गुर्गो का विवेचन ही किया है। ° शेष कई-एक स्थानों पर भी यह प्रभाव स्पष्ट है। द्विवेदीजी ने कविता श्रौर गद्य की भाषा की एक कर देने का जो ग्रान्दोलन चलाया था उसकी प्रेरणा वर्डस्वर्थ के विचारों से मिली है। इतना ही नहीं उनके कविता-सम्बन्धी भाषा के विचार बहत-कुछ वर्डस्वर्थ से मिलते-जलते है। यद्यपि वर्डस्वर्थ ने बाद में म्रपनी भूल में संशोधन भी कर लिया था, पर द्विवेदीजी को ऐसा म्रवसर नहीं मिला। वस्तुतः द्विवेदीजी का काव्य-सम्बन्धी ग्रपना कोई विशेष सम्प्रदाय भ्रयवा मत तो था नहीं, जिसमें काल-क्रम से संशोधन श्रौर परिवर्तन होते । वे तो साहित्य के विद्यार्थियों की ज्ञान-वृद्धि के लिए परिचयात्मक लेख लिखते थे।

१. ये तीन शब्द क्रमशः Simple, Sincere, Ippassionate का स्त्रत्वाद है।

इसमें कुछ विचारों को द्विवेदीजी की स्वीकृति श्रौर समर्थन भी प्राप्त हो जाता था। द्विवेदीजी ने श्रनुभूति, कल्पना श्रादि तत्त्वों का जो विवेचन किया है, वे स्पष्टतः पिचम की हो देन हैं। उन्होंने किवता श्रौर पद्य के श्रन्तर को समभाने के लिए Poetry श्रौर Verse शब्दों का श्राश्रय लिया है। सम्यता श्रौर किवता के सम्बन्ध की कल्पना भी पिक्चमी विचार-धारा की ही देन हैं। इस प्रकार द्विवेदीजी के बहुत-से विचारों श्रौर निरूपण-शंली पर पिक्चम का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यही बात उनकी श्रालोचना के मानदण्ड के सम्बन्ध में कही जा सकती है। उसमें दोनों का सिम्मिश्रण हैं। श्रलंकार, काव्य-भेद श्रादि के निरूपण के श्रितिरक्त, जो स्पष्टतः भारतीय परम्परा की वस्तुएँ हैं, किव के व्यक्तित्व, उसके राजनीतिक श्रथवा श्रन्य प्रकार के विचारों का विवेचन श्रादि कई-एक मान पिक्चम से ही श्राये है। जीवन की व्याख्या के रूप में साहित्य का ग्रहण पाक्चात्य प्रभाव है श्रौर द्विवेदी जी की साहित्य-समीक्षा पर इसका प्रभाव भी स्पष्ट हैं। व्याख्या की प्रणाली श्रौर मान भारतीय है।

द्विवेदी का सैद्धान्तिक विवेचन किन्कर्म-निरूपण की कोटि मे ही स्राता है। उसमे विश्लेषण स्रौर तर्क द्वारा किसी तथ्य पर पहुंचने की प्रवृत्ति कम है; स्रिपंतु कुछ मान्य सिद्धान्तों स्रौर तथ्यों का किवयों को स्रादेश स्रिधिक। यही कारण हैं कि द्विवेदीजी का निरूपण प्रायः सर्वत्र ही 'यह चाहिए स्रथवा यह नहीं चाहिए' की शंली को ही स्रपनाता है। इसका तात्पर्य उनकी निरूपण की गम्भीरता का निषेध करना कदापि नहीं है, उनमे काव्य के वर्ण्य विषयों स्रौर स्रिभ्यंजना के प्रकारों की गणना-मात्र नहीं है। वे किव को किवता की मूल प्रकृति से परिचित करना चाहते हैं। इसीलिए वे इस शंली मे भी किवता के व्यापक सिद्धान्तों का निरूपण करने मे समर्थ हुए है। उन्होंने यह स्रादेश नहीं दिया कि किव को स्रमुक छन्दों का प्रयोग करना चाहिए, वे तो छन्द स्रौर विषय की स्रमुकूलता स्रथवा प्रतिकूलता पर विचार करते हैं तब किव को विषयानुकूल छन्द-प्रयोग की सम्मित प्रदान करते हैं। भाषा की स्वाभाना भाषा, विषय स्रादि की मूल प्रकृति का विवेचन करते हैं। भाषा की स्वाभान

१. 'रसज्ञ रंजन', 'कवि स्त्रौर कविता' पृष्ठ ३६

२. जो सिद्ध किव हैं वे चाहे जिस छन्द का प्रयोग करें उनका पद्य अच्छा ही होता है, परन्तु सामान्य किवयों को विषय के अनुकृल छन्दोयोजना करनी चाहिए। 'रसज्ञ-रजन', पृष्ठ २।

कता, सरलता थ्रौर विषयानुकूल ग्रर्थ के सौरस्य तथा गम्भीरता एवं विषय की उपयोगिता थ्रौर मनोरंजकता पर विचार किया गया है। यही कारण है कि किव-कर्म-निर्देशक शैली में भी द्विवेदीजी की काव्य-सम्बन्धी मान्यताथ्रों श्रौर उनके प्रतिपादन की गम्भीरता का परिवय मिल जाता है। द्विवेदीजी की बुद्धि सैद्धान्तिक निरूपण में ही श्रधिक रमती हुई प्रतीत होती है, पर कुछ तो तत्कालीन प्रचलित शंली होने तथा कुछ लेखक-निर्माण-कार्य करते-करते श्रपनी ही प्रकृति के श्रादेशात्मक हो जाने के कारण द्विवेदीजी को यह शैली श्रपनानी पडी। इस शैली के कारण द्विवेदी जी का विवेचन कुछ ही विषयों तक सीमित रहा है श्रौर उसका स्वरूप भी परिचयात्मक ही है।

द्विवेदी जी का संद्धान्तिक निरूपरा सामान्य परिचय से ग्रागे नहीं बढ़ पाता । उस पर ऋधिक गम्भीरता से विचार करने पर ये सिद्धान्त तर्क के सम्मुख लड़खड़ाने लगते है। द्विवेदीजी ने काव्य की वर्ण्य वस्तु के साथ किव के व्यक्तित्व का इतना तादात्म्य माना है कि कवि को वह वस्तु श्रपनी ही प्रतीत होने लगे। यहाँ पर लेखक यह भूल जाते है कि काव्य के ग्रत्यधिक वयक्तिक, कवि के ही सुख-दु:ख, राग-द्वेष, योग-क्षेम का बर्णन होने से वह काव्य पद का श्रधिकारी ही नही रह जाता है। काव्य मे पाठक कवि की रीति, प्रेम, ईर्ष्या, करुएा को देखने का इच्छुक नहीं है वह तो उसमे मानव-समाज के भावों का म्नानन्द लेना चाहता है। इसलिए जिस वैयक्तिकता का समर्थन द्विवेदीजी म्नपने म्रतिशयोक्तिपूर्ण शैली तथा जोश के कारए कर जाते ह; वह काव्य के लिए श्रग्राह्य है। यही बात द्विवेदी जी के भाषा-सम्बन्धी मत के लिए भी कही जा सकती है। उनका तात्पर्य तो केवल इतना ही है कि काव्य की भाषा बज श्रौर गद्य की खड़ी बोली होने से साहित्य का समचित श्रीर सर्वागीए विकास नहीं हो सकता, इसलिए दोनो के लिए एक ही भाषा हो। पर वे जोश में साधारण व्यवहार तथा काव्य की भाषा के अन्तर को ही मिटा देना चाहते हैं। वे काव्य के लिए भी ऐसी भाषा के समर्थक बन जाते 👸 जो जन-साधारण की बोल-चाल की भाषा है। वहाँ पर भी काव्य की मूल प्रकृति की ही प्रवहेलना

१. मतलव यह कि भाषा बोल-चाल की हो, क्यों कि किवता की भाषा बोल-चाल से जितनी ही दूर जा पड़ती है उतनी ही उसकी सादगी कम हो जाती है। बोल-चाल से मतलव उस भाषा से है जिसे खास ख्रोर ख्राम सब बोल लेते हैं, विद्वान् ख्रोर ख्राविद्वान् दोना ही जिसे काम में लेते हैं।

<sup>&#</sup>x27;रसज्ञ-रंजन', पृष्ठ ४८।

हो गई है। बोल-चाल की भाषा का प्रायः उद्देश्य स्रथंबोध होता है, बिम्बग्रहण की प्रवृत्ति तो बहुत ही कम होती है; इसीलिए उस भाषा में श्रभिधेयार्थ की प्रधानता होती है। पर काव्य की भाषा मे व्यंग्यार्थ का ही महत्त्व है। वस्तुत: काव्य ग्रौर साधारण जीवन का श्रन्तर ही व्यंजना पर ग्राश्रित है। इसलिए काव्य की भाषा की प्रारण व्यजना है। इसलिए कविता श्रौर गद्य (निबन्ध, विज्ञान ग्रादि) की भाषा में भी एक ग्रन्तर मानना पडता है। कविता की भाषा में एक विशेष ध्वनि श्रौर लय की श्रपेक्षा है जिसकी गद्य मे श्रवहेलना की जा सकती है। वर्डस्वर्थ ने इसीलिए ग्रपना मत बाद मे बदल दिया था। संभवतः द्विवेदी जी का तात्पर्य इतनी गहराई से सोचने का नहीं था। सैद्धान्तिक समालोचना के निबन्ध भी पाठकों की ज्ञान-वृद्धि श्रथवा कवि-कर्म के लिए ही लिखे गए है, किसी विशेष सिद्धान्त के तात्विक विश्लेषण की वृष्टि से नही । उसका विवेचन युग की ग्रावश्यकता के ग्रनुकुल है। द्विवेदी की के सिद्धान्त-निरूपण-सम्बन्धी लेख बाह्य प्रेरणात्रों के फल है। इनमें से श्रधिकांश निवन्ध मराठी, संस्कृत, उर्दू ग्रादि भाषाग्रों के लेखों के ग्राधार पर लिखे गए है। इससे उनको मौलिक चिन्तन की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिल सकी। यही कारए। है कि एक ही तत्व का निरूपए। इन्हें कई स्थानों पर करना पड़ा है श्रीर उनके बौद्धिक स्तर मे पर्याप्त श्रन्तर है। कवि की अनुभृति अरथवा काव्य के वर्ण्य विषय से कवि का तादातम्य तथा कविता की परिभाषा इन दोनों विषयों पर द्विवेदी जी को कई बार लिखने की ग्राव-क्यकता हुई है श्रौर इनमे चिन्तन-स्तर का श्रन्तर भी स्पष्ट है। श्रनुभूति के सम्बन्ध में इसी लेख में प्रसंगवश हमें कई बार लिखना पड़ा है। एक श्रौर उदाहरण देने से यह श्रन्तर स्पष्ट हो जाता है। यह पहले उद्धरण की म्रपेक्षा भ्रौर तर्कसम्मत है। यह अन्तर कविता की परिभाषा से तो भ्रौर भी स्पष्ट हो जाता है। इन दोनों परिभाषाग्रों मे से दूसरी परिभाषा में कला

१. किवयों का यह काम है कि वं जिस पात्र अध्यवा जिस वस्तु का वर्णन करते हैं, उसका रस अपने अन्तःकरण में लेकर उसे ऐसा शब्द स्वरूप देते हैं कि उन शब्दों के मुनने से वह रस गुनने वाले के हृदय में जागृत हो उठता है। 'रसज्ञ-रजन', पृष्ठ ५३।

२. किसी प्रभावोत्पादक स्त्रोर मनोरजक लेख, वात या वक्तृता का नाम कविता है। 'रसज्ञ-रंजन' पृष्ठ ३६ ।

के उद्गार का प्रौढ़ निरूपण है। पहली परिभाषा ग्रत्यन्त शिथिल है।
गाम्भीर्य का श्रन्तर स्पष्ट है। इनसे कितपय ग्रालोचक द्विवेदी जी की
मौलिकता ग्रौर गृढ़ चिन्तन की क्षमता में भी सन्देह कर सकते हैं, पर यह
श्रनुपयुक्त हैं। बस, इतना ही कहा जा सकता है कि लेखक ने सत्य के
श्रत्पांश को भी पूर्ण रूप सत्य के रूप में ही ग्रहण किया है। उन्हें निरपेक्ष
सत्य-निरूपण का ग्राग्रह नहीं। काव्य-सिद्धान्त में इस प्रकार की निरपेक्षता
की कत्यना नहीं की जा सकती। सत्य के ग्रापेक्षिक रूप का ग्रहण ही संभव
है। वस्तु की ग्रपेक्षा व्यक्ति का महत्त्व होने के कारण गिणत के सिद्धान्तों
का-सा ऐक्य ग्रौर जड़ता काव्य में नहीं मिल सकती। किवता की श्रनेक
परिभाषाग्रों का होना ग्रौर उनमें सभी सत्यांश की स्वीकृति इसी बात का
ग्रनुमोदन कर रही है। काव्य की कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं है। उनकी पूर्णता
केवल सापेक्षिक ग्रौर तारतिम्यक होती है। इस तारतम्य में द्विवेदी जी के लेखों
को कुछ पंक्तियाँ पंडितराज जगन्नाथ के निरूपण की उच्चता को छूती हुईसी प्रतीत होती है। किवता को सुखपूर्ण भ्रान्ति श्रौर विस्मृति कहकर लेखक
पंडितराज के स्वर-मे-स्वर मिलाता हुग्रा प्रतीत होता है।

हिवेदी जी ने युगान्तरकारी व्यक्तित्व के साथ हिन्दी-साहित्य मे प्रवेश किया है। नवात्थान, पुनर्जागरण के चिह्न तो भारतेन्दु-काल मे ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। पर उस समय का प्रयास शंशव-काल का ही रहा। भारतेन्दु जी ने यह कार्य प्रारम्भ करके निर्माण का सूत्र द्विवेदी जी के हाथ मे दे दिया श्रौर उसकी पूर्ण यौवन के विकास तक पहुँचा देने का श्रेय द्विवेदी जी को है। उन्होंने इस मार्ग को इतना प्रशस्त कर दिया था कि परवर्ती कलाकारों को इस मार्ग का श्रवलम्बन करके साहित्य श्रौर जीवन में नूतन प्राण फूंक देने मे पूर्ण सफलता मिली। भारतेन्दु जी से लेकर श्राज तक का सारा काल हिन्दों-साहित्य का पुनरुत्थान-काल कहा जायगा। इसमे शताब्दियों से सोई हुई भारतीय श्रात्मा नवीन प्रगति के लिए जाग गई है। द्विवेदी जी को शंख-ध्वित ने ही उसे जगाया है। उनके नेत्र श्रवलसाये हुए थे। पर द्विवेदी जी के

श्रतःकरण की बृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। नाना प्रकार के विकारों के योग से उत्पन्न हुए भनाभाव जब मन मे नहीं समाते तब वे स्थाप-ही-स्थाप मुख के मार्ग से वाहर निकलने लगते है, स्थर्भात् वे मनोभाव शब्दों का स्वरूप धारण करते हैं। वह कविता है।

१. देखिये 'रमज रंजन', पुष्ट ५८ ।

पैतीस-चालीस वर्ष के अथक परिश्रम और निर्बाध शंख-ध्विन ने हसे फिर से सोने नहीं दिया। हिन्दी-साहित्य को बाध्य होकर जागना और नवीन जीवन-प्रवाह में अपने-श्रापको डालना पड़ा। द्विवेदी जी तथा उनके समसामिषक अन्य साहित्यकारों को, जो जागृति का संदेश लेकर आये थे, पर्याप्त विरोध का सामना करना पड़ा। इनको अपनी शक्ति का अधिकांश तो केवल भाषा-निर्माण में ही लगा देना पड़ा। अपनी शेष शक्ति का उपयोग इन्होंने काव्य के वर्ण्य विषय और शंली के नवीन संस्करण में किया।

भाषा को व्याकरएा-सम्मत बनाने के श्रांतिरिक्त द्विवेदी जी ने कविता श्रौर गद्य की भाषा को एक करने के बृहत् श्रान्दोलन को जन्म दिया। भारतेन्दु जी उत्थान के इस पथ का श्रवलम्बन नहीं कर पाए थे, इसलिए इस कार्य-क्षेत्र में द्विवेदी जी की मौलिकता का एकाधिपत्य है। किसी भी देश के साहित्य में गद्य श्रौर पद्य में दो भिन्न भाषाश्रों का प्रयोग नहीं होता है, यह केवल हिन्दी का ही वंचित्र्य था। इस बात की श्रोर द्विवेदी जी ने हिन्दी-साहित्य-समाज का ध्यान कई बार श्राकुष्ट किया। है दिवेदी जी को श्रपने इस श्रान्दोलन में पूर्ण सफलता मिली। शताब्दियों से काव्य के लिए गृहीत ब्रजभाषा को कुछ ही वर्षों में श्रयदस्थ कर दिया गया।

यह यूग की ग्राकाक्षा थी ग्रौर द्विवेदी जी थे इसकी पूर्ति के माध्यम। युग की चेतना को पहचानना ही ग्रालोचक की योग्यता है। द्विवेदी जी की सफलता की कुंजी यही है। ग्रन्यथा रत्नाकर जी-जंसे प्रतिभाशाली कवियों की मधुर, परिमाजित ग्रौर भाव सोन्दर्ध-समन्वित ब्रजभाषा के समक्ष नीरस, कठोर ग्रौर केवल कथा प्रवाह को लंकर चलने वाली खड़ी बोली के स्वागत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसमे कोई सन्देह नहीं है कि द्विवेदी जी ने ग्रपने

१. गद्य श्रीर पद्य की भाषा पृथक्-पृथक् न होनी चाहिए। हिन्दी ही एकं ऐसी भाषा है जिसके गद्य में एक प्रकार की श्रोर पद्य में दूसर प्रकार की भाषा लिखी जाती है। सम्य समाज की जो भाषा हो उसी भाषा में गद्य-पद्यात्मक साहित्य होना चाहिए।

बोलना एक भाषा ख्रोर कविता मे प्रयोग करना दूसरी भाषा, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। जो लोग हिन्दी वोलते हैं ख्रीर हिन्दी ही के गद्य-साहित्य की सेवा करते है उनके पद्य में ब्रजभाषा का ख्राधिपत्य बहुत दिनों तक नहीं रह सकता।

— 'रसज्ञ-रंजन,' पृष्ठ प्र।

समसामयिकों के सहयोग से खड़ी बोली को काव्य की भाषा बना देने का आगन्दोलन जिस समय प्रारम्भ किया था उस समय खड़ी बोली में काव्योपयोगी गुणों का स्रभाव ही था। रजभाषा-जंसी मधुरता श्रौर कोमलता तो उसमें थी ही नहीं। जीवन के विभिन्न स्वरूपों के चित्रण के उपयुक्त शब्द-कोष का भी स्रभाव ही था। ऐसी स्रवस्था में ब्रज-जंसी भाषा को चुनौती देना एक स्राश्चर्य की ही बात थी। पर युग की परिवर्तनशील स्राक्षांक्षा के सम्मुख ब्रजभाषा न ठहर सकी। पं० नन्ददुलारे वाजपेयो का यह कथन बिलकुल समीचीन हैं: "रत्नाकर की मधुर बीन के सामने द्विवेदी जी के समय के कियों का शंखनाद कर्कश स्रवश्य था, किन्तु स्वागत उसीका किया गया। नया जीवन-प्रवाह उसीमें पाया गया। ब्रजभाषा मंजकर कोमल, मधुर श्रौर श्रृंगार-प्रधान भावों के उपयुक्त हो गई थी, पर उसमे जीवन की गम्भीरता, कटुता श्रौर बौद्धिकता के उपयुक्त कठोरता श्रौर प्रौढ़ता नहीं श्रा पाई थी। उसमे श्रौढ़ विचारों के स्रभिव्यक्त करने की श्रमता का स्रभाव था। यही कारण है कि इतनी श्रमिव्यक्त करने की श्रमता का स्रभाव था। यही कारण है कि इतनी शताब्दियों में भी उसका गद्य श्रविकसित ही रहा श्रौर जीवन की नवीन बौद्धिक श्राधश्यकतान्नों के लिए खड़ी वोली को श्रपनाना पड़ा।"

द्विवेदी जी की भाषा-सम्बन्धी यह विचार-धारा साहित्य-विकास के प्राकृतिक नियमों पर श्रवलिम्बत है। भाषा का विकास इन्हों नियमों पर होता है। जब एक भाषा जन-साधारण की बोल-चाल की भाषा से श्रपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लेती है, उसके साहित्य में भी जब एक कृत्रिमता श्रा जाती है तब स्वभावतः ही वह श्रपदस्थ होने लगती है श्रौर उसका स्थान जन-साधारण की बोल-चाल की भाषा ले लेती है। जिस भाषा में जीवन की यथार्थता नहीं रह जाती, वह संकुचित होकर मरने लगती है। ब्रज-साहित्य ने युग की भावनाश्रों से श्रपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था, इसिलए वह प्राचीन युग की भाषा बनकर धीरे-धीरे साहित्य-क्षेत्र से लुप्तप्राय-सी हो गई है। द्विवेदी जी के इन विचारों का प्रत्येक देश का इतिहास समर्थन कर रहा था। भारत में प्राकृत, श्रपभंश श्रादि विभिन्न भाषाश्रों का विभिन्न समयों में साहित्य की मान्य भाषा होकर लुप्त हो जाने का इतिहास द्विवेदी जी की शंख-ध्विन में स्वर मिला रहा है। इनके खंडहर प्रत्येक भाषा को सचेत कर रहे है। जो इनके मूक सन्देश से शिक्षा ग्रहण करके समय के श्रवुरूप विकास नहीं कर पाती उनकी भी यही गित होती है। श्रजभाषा ने इस मार्ग का श्रवलम्बन किया था।

द्विवेदी जी के म्रालोचना-क्षेत्र का दूसरा म्रान्दोलन था काव्य के वर्ण्य विषयों मे म्रामूल परिवर्तन। कवियों का क्षेत्र नायिका-भेद, हाव-भाव, रसकेलि, श्रभिसार भ्रादि तक ही सीमित है; ऐसा द्विवेदी जी नहीं मानते है । इन विषयों पर पर्याप्त रचना हो चकी थी, इसलिए इन विषयों को छोड-कर जीवन के भ्रन्य क्षेत्रों की श्रोर वे कवि-समाज का ध्यान श्राकृष्ट करना चाहते थे। काव्य के नवीन वर्ण्य विषय को श्रपनाना युग-धर्म था। इसलिए प्रायः प्रत्येक कलाकार भ्रौर श्रालोचक का इसी श्रोर भकाव हो गया था। लेकिन द्विवेदी जी तो इस म्रान्दोलन के प्रमख नेताम्रों में से थे। द्विवेदी जी ने म्रपने सम्पादन-काल के प्रथम वर्षों में हिन्दी-साहित्य की दूर्दशा पर कुछ व्यंग्य-चित्र प्रकाशित किये थे। इन चित्रों से साहित्य-क्षेत्र मे एक क्रान्ति-सी म्ना गई भ्रौर प्राचीन ढंग के म्रालोचक भ्रौर कवि क्षब्ध हो उठे थे। बाद में इस व्यापक क्षोभ श्रौर विरोध के कारए। उन्हें यह व्यंग-चित्रावली बन्द भी करनी पड़ी । द्विवेदी जी इसे उपादेय समभते थे । वस्तृतः इसने साहित्य में खलबली मचा दी थी। समस्या-पूर्ति करने वाले, नायिका-भेद, ग्रलंकार ग्रादि पर लिखने वाले कवियों का दिवेदी जी ने घोर विरोध किया। दिवेदी जी के प्रयत्न से ही मुक्तकों का स्थान प्रबन्ध-काव्य ने ले लिया। प्रायः शताब्दियों से भ्रवरुद्ध प्रबन्ध की धारा फिर से प्रवाहित हो उठी। काव्य के सर्वतोम्खी विकास के लिए रीतिकालीन काव्य-धारा का विरोध स्रावश्यक था। उसकी भाषा-शैली, वर्ण्य विषय ग्रादि सभी वस्तुत्रों को काव्य-क्षेत्र से निकालकर फेंक देने की म्रावश्यकता थी म्रौर यही कार्य द्विवेदी जी ने किया था। रत्नाकरजी-जैसे मध्यकालीन प्रवत्तियों श्रौर शैली में सजन करने वाले व्यक्तियों पर भी इस क्रान्ति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। उन्होंने भिवतकालीन वर्ण्य विषयों को ही ग्रपना क्षेत्र बनाया। उन्होंने ग्रपनी भाषा को भी रीतिकालीन कृत्रिमता से मुक्त कर दिया था। उसमें लाक्षिणिकता, वैचित्र्य, चमत्कार-प्रियता स्रादि तो रहे, पर भिक्तकालीन सरसता ग्रीर भाव-व्यंजकता ने उन सबमे स्वाभा-

१. यमुना के किनारे केलि-कीत्इल का अद्भुत-अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकीयात्रों पर प्रवन्ध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयात्रों के ''गतागत'' की पहेली बुफाने की। चीटी से लेकर हाथी पर्यन्त पशु, मित्तक से लेकर राजा पर्यन्त मनुंप, बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्त, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, अनन्त पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, सभी से उपदेश मिल सकता है।...फिर क्या कारण है कि इन विषयों को छोड़कर कोई-कोई किव स्त्रियों की चेष्टाओं का वर्णन करना ही किवता समभते हैं।

विकता ला दी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस म्रान्दोलन का किव, पाठक भ्रोर भ्रालोचक सभी पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि इस युग को "पुनरुत्थान काल" कहा जा सकता है।

द्विवेदी जी ने रीतिकालीन सोरठा, कवित्त ग्रादि कतिपय छन्दों के स्थान पर कई ग्रन्य छन्दों के प्रयोग की प्रेरणा दी। उन्होंने संस्कृत ग्रौर उर्द के वृत्तों के प्रयोग का तो जोरदार शब्दों में समर्थन किया। श प्रतुकान्त छन्दों में कविता करने के तो एक ग्रान्दोलन को ही जन्म दे दिया था। इसके फल-स्वरूप हिन्दी-कविता अपने सीमित क्षेत्र से निकलकर उन्मक्त भ्रौर स्वच्छन्द वातावरए में स्रा गई थी । प्रबन्ध, मक्त, स्रौर गीति-काव्य के सर्वांगीए विकास के लिए इस बात की बहुत ग्रधिक ग्रावश्यकता थी। द्विवेदी जी ग्रपने काव्य-सम्बन्धी विचारों मे पुर्गातः स्वच्छन्दतावादी थे। वे प्रतिभा को नियमों में जकड़ देने के विरोधी थे। र श्राधुनिक काल में जो स्वच्छन्दतावादी धारा श्राई, उसके प्रारम्भिक विकास के स्पष्ट लक्ष्मण द्विवेदी जी में मिलते हैं। कविता भ्रीर पद्य के भ्रभिन्न सम्बन्ध की बद्धमुल धारएगा को द्विवेदी जी ने उखाड़ कर फेंक दिया था। उनके द्वारा गद्य-काव्य को भी काव्य माने जाने की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार साहित्य का क्षेत्र कतियय गीतों तक ही सीमित नहीं रहा। प्रत्युत उसमें ग्रनन्त विद्याग्रों की संभावना स्वीकार कर ली गई। उन्होंने गद्य-काव्य के कवित्व को मुक्तकंठ से उद्घोषित कर दिया। इस गद्य-पद्य के कृत्रिम भेद के लप्त हो जाने पर उपन्यास, कहानी, निबन्ध श्रादि की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। भ्राज तो विद्यास्रों का कोई महत्त्व ही नहीं रहा। कवि-प्रतिभा उनमें बँधकर नहीं चल सकती। द्विवेदी जी ने भी कवि-प्रतिभा की स्वच्छन्दता स्वीकार की है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वे किव को देश-काल के प्रभाव से भी सर्वथा मुक्त समभते थे। देश-काल का महत्त्व स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रत्येक काल के कवि के लिए ग्रालोचना के भिन्त-भिन्न मानदण्डों को स्वीकार किया है। देव, मतिराम ग्रादि का सामियक महत्त्व ही है, इसलिए उनकी ग्रालोचना करते समय तत्कालीन परिस्थितियों का ध्यान रखना ग्रावश्यक है। लेकिन तुलसीदास जी का चिरन्तन महत्त्व भी द्विवेदी जी को स्वीकृत है।

। द्विवेदी जी युग-प्रवर्तक थे। वे नवीन युग के स्नादि पुरुष हुए है, इसीलिए

१. देखिये 'रसज्ञ-रंजन' पृष्ठ ३-५।

२. देखिये 'समालोचना-समुच्चय' मे ''हिन्दी-नवरत्न'' नामक निवन्ध ।

वे सब क्षेत्रों में नवीनता के समर्थक थे। वाजपेयी जी द्विवेदी जी के बारे में लिखते हैं: "द्विवेदी जी का व्यक्तित्व मूलतः सुधारक ग्रौर प्रवर्त्तक व्यक्तित्व हैं। उन्होंने समस्त प्राचीन को ताख पर रखकर नवीन ग्रभ्यास ग्रौर नये ग्रनुभवों का रास्ता पकड़ा। हिन्दी की किसी भी प्राचीन परम्परा के वे कायल नथे। संस्कृत से उनका प्रेम ग्रवश्य था, पर वह भी उतना ही जितना नवीन हिन्दी को स्वरूप देने के लिए ग्रावश्यक था। इसीलिए द्विवेदी जी की शैली में सम्पूर्णतः नवीनता के दर्शन होते हें।" इस प्रकार द्विवेदी जी को ग्राधुनिक स्वच्छन्दतावादी युग के ग्रादि-प्रवर्तक मानने के पर्याप्त कारण है।

ऊपर दिवेदी जी की समीक्षा-सम्बन्धी धाररणाश्ची ग्रौर मानों का विवेचन हुमा। उनकी व्यावहारिक भ्रौर सैद्धान्तिक समालोचनाम्रों की कतिपय विशेषताम्रों का भी उल्लेख हो गया है। समिष्ट रूप मे इन म्रालोचनाम्रों का स्वरूप केवल परिचयात्मक या वर्णनात्मक ही है। उनमे गृढ़ चिन्तन का नितान्त ग्रभाव है। यद्यपि द्विवेदी जी की ग्रालोचना-सम्बन्धी धारएाएँ श्रत्यन्त प्रौढ़, समीचीन श्रौर समयानुकूल थीं। उनमे विकास के बीज भी सन्निहित है, पर द्विवेदी जी उनका व्यावहारिक प्रयोग उतनी ही सफलता से नहीं कर सके है। व्यावहारिक स्रालोचना के क्षेत्र मे उनका उद्देश्य साहित्य-निर्माण की स्रोर ही स्रधिक रहा है। इसलिए उन्होंने स्रपना ध्यान भाषा भ्रौर व्याकरण-सम्बन्धी श्रशद्धियों को ठीक करने में ही श्रिधिक लगाया। उन्होंने मिश्रबन्ध-कृत 'हिन्दी नवरत्न' की श्रालोचना करते हुए उन दृष्टियों का उल्लेख किया है जिनमे तुलसी की समालोचना हो सकती थी। र वे तो प्रौढ़ समालोचना-शैली की विशेषताएँ है, पर उन दृष्टियों का उपयोग तो लेखक ने म्रन्यत्र कहीं भी नहीं किया है। उसी लेख मे तुलसी का समर्थन करते हुए इस प्रौढ़ शैली की श्रालोचना का तात्पर्य उस काल तक भी केवल वोष-दर्शन में ही श्रधिक रहा प्रतीत होता है, इसलिए 'हिन्दी नवरत्न' की श्रालोचना में लेखक ने ग्रन्थ के गर्गों का बहुत सुक्ष्म रूप से संकेत किया है। 'प्रकबर के राजत्व-काल में हिन्दी' नामक निबन्ध में लेखक ने साहित्य-

१. 'हिन्दी साहित्य: बीसवी सदी', भूमिका पुष्ठ ६।

२. तुलसीदास की विशेषता, तुलसीदास की उपमाएँ, तुलसीदास का चरित्र-चित्रण, तुलसीदास के प्राकृतिक दृश्य, तुलसी को राजनीति, तुलसीदास की साधारण रीति, तुलसीदास की वर्णित देश-भक्ति, पितृ-भक्ति ख्रीर पित-भक्ति ख्रादि पर लिखने की बहुत सामग्री है।

विकास के कारणों पर विचार किया है। उसकी भ्रालोचना करते हुए द्विवेदी जी ने किव भ्रौर काल के सम्बन्ध को भ्रस्वीकार कर दिया। वे सूर भ्रौर तुलसी की उस काल में उत्पत्ति एक भ्राकिस्मक घटना मानते है। स्वयं द्विवेदी जी काल भ्रौर किव का सम्बन्ध मानते थे, पर यहाँ पर उन्होंने भ्रस्वीकार कर दिया। वस्तुतः इस काल मे भ्रालोचना का एक भ्रावेश होता था भ्रौर उसमें कभी-कभी सत्य वस्तु का ध्यान भी नहीं रह पाता था। प्रायः भ्रालोचना-प्रत्यालोचना में तो इस भ्रावेश के दर्शन हो ही जाते थे। प्रत्यालोचना की शैली भी भ्रालोच्य वस्तु की-सी होती थी। 'कालिदास की निरंकुशता' की प्रत्यालोचना करते हुए मनसाराम ने यही किया है। स्वयं द्विवेदी जी भी ऐसा कर सकते थे। इस काल को भ्रालोचना में व्यंग्य, वैयक्तिक भ्राक्षेपों का भ्रभाव नहीं। यह तो एक प्रकार से काल की शैली का एक तत्त्व ही प्रतीत होता है। भ्रालोचक से न्यायाधीश की तुलना तो द्विवेदी जी ने कर दी, पर उसका सर्वत्र निर्वाह नहीं है।

सामियक प्रचलित शैली के कारएा कुछ साधारएा किमयाँ उपेक्षराीय है । द्विवेदी जी ने इस चेत्र में महान् कार्य किया है । उनकी श्रालोचना-सम्बन्धी धाररगाएँ इस युग की प्रतिनिधि है। प्रयोगात्मक ग्रालोचनाग्रों की श्रपेक्षा उनके द्वारा किये गए साहित्यिक ग्रान्दोलन ग्रधिक महत्त्वपूर्ण है । इन ग्रान्दो-लनों का युगान्तरकारी प्रभाव पड़ा है, सारा श्राधुनिक साहित्य इन्हींका परिगाम है। साहित्य पर इतना प्रभाव ग्रन्य किसी का नहीं पड़ा। द्विवेदी जी के श्रालोचक का यही सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंश है, जिसकी समता हिन्दी का श्रन्य कोई स्रालोचक नहीं कर पाता। श्रग्रदूत होने के कारण उनका महत्त्व स्रधिक है। उन्होंने 'सरस्वती' द्वारा म्रालोचना का विस्तृत क्षेत्र तैयार कर दिया। त्रत्कालीन श्रालोचनाश्रों में तुलनात्मक, ऐतिहासिक, शास्त्रीय, स्वच्छन्दता-वादी कतिपय विभिन्न ग्रालोचनाग्रों के बीज निहित है, जिनका काल-क्रम से विकास हुम्रा है। द्विवेदी जी का महत्त्व तो स्वरचित साहित्य के लिए ही नहीं ग्रिपित ग्रयने काल के सारे साहित्य के लिए है। इस सारे साहित्य में द्विवेदी जी की मुल प्रेरएग हो कार्य कर रही है। काव्य-क्षेत्र में तो द्विवेदी जी ने इतिवृत्तात्मक नाम से एक नवीन काव्य-शैली को ही जन्म दे दिया था, पर ग्रालोचना मे उन्होंने सुरुचि के द्वारा ग्रादर्शवादी, एवं नीतिवादी प्रवृत्ति की जड़ जमा दी, जो शुक्ल जी तक तो स्पष्टतः विकसित होती रही श्रौर परवर्त्ती काल के लेखक ग्रौर ग्रालोचक भी उसको ग्रासानी से उखाड़कर फॅक नहीं सके है । श्राज का श्रालोचक कलात्मकता के महत्त्व को स्वीकार करता हुमा भी इस नीतिवाद की नितान्त म्रवहेलना नहीं कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इस प्रवृत्ति में चिरन्तन तत्त्व है, म्रथवा कम-से-कम इस युग की तो मान्य धारणा है ही। यही कारण है कि जब बख्शो जी द्विवेदी जी का महत्त्व उसके काल के सारे साहित्य के कारण समभते है। वे कहते है: "यदि कोई मुभसे पूछे कि द्विवेदी जी ने क्या किया, तो में उसे समग्र प्राधुनिक साहित्य दिखलाकर कह सकता हूँ कि यह सब उन्होंकी सेवा का फल है। कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनकी रचना पर ही महत्ता निर्भर है। कुछ ऐसे होते हैं, जिनकी महत्ता उनकी रचनाग्रों से कहीं ग्रधिक महत्त्वपूर्ण है। द्विवेदी जी की साहित्य-सेवा उनकी रचनाग्रों से कहीं ग्रधिक महत्त्वपूर्ण है। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव समग्र साहित्य पर पड़ा है। मेघ की तरह उन्होंने विश्व से ज्ञान-राशि सचित करके ग्रौर उसकी वर्षा करके समग्र साहित्योद्यान को हरा-भरा कर दिया। वर्तमान साहित्य उन्होंकी साधना का सुफल है।"

द्विवेदी-युग का म्रादर्श बतलाते हुए वाजपेयी जी लिखते हैं: "द्विवेदी जी म्रोर उनके म्रनुयायियों का म्रादर्श, यदि सक्षेप में कहा जाय तो समाज में एक सात्विक भाव की ज्योति जगाना था। दीनता म्रोर दरिद्रता के प्रति सहानुभूति, समय की प्रगति का साथ देना, श्रृंगार के विलास-वैभव का निषंध ये सब द्विवेदी-युग के म्रादर्श है।"

भारतेन्दु-काल से ही हिन्दी मे पत्र-पित्रकाग्नों द्वारा समालोचना-साहित्य की ग्रिभवृद्धि प्रारम्भ हो गई थी। ग्राज भी पत्र-पित्रकाग्नों द्वारा हिन्दी की यह सेवा हो रही है। भारतेन्द्र ग्रौर द्विवेदी-काल की सिन्ध में भी ऐसी पित्रकाएँ थीं, जिनका प्रधान कार्य-क्षेत्र समालोचना ही था। जैसे 'समालोचक', 'नागरी प्रचारिएगि पित्रका', ग्रौर 'साहित्य-समालोचक' ग्रादि। हिन्दी पर ग्रंग्रेजी, बंगला, मराठी ग्रादि साहित्यों का प्रभाव भी पड़ रहा था। हिन्दी इतनी तीं ग्राति से उन्नति-पथ पर ग्रग्रसर हो रही है कि उसमे काल-क्रम का निरूपण प्रायः ग्रसम्भव-सा हो गया है। द्विवेदी जी के समसामियक कितपय लेखक थे जिनकी ग्रालोचना में कुछ गम्भीरता के दर्शन प्रारम्भ हो चुके थे। द्विवेदी जी की ग्रालोचना में जहाँ परिचयात्मकता ही ग्रधिक है, वहाँ पर उन कितपय ग्रालोचकों की शैली विश्लेषणात्मक होती जा रही थी। द्विवेदी जी के व्यिक्तत्व में इतना विकास नहीं हुग्रा, पर इस काल में ग्रन्य बहुत से लेखक इस क्षेत्र में पर्याप्त ग्रागे बढ़ चुके थे। बाबू श्यामसुन्दरदास जी भी द्विवेदी के समसामियक है, पर इनकी ग्रालोचना विश्लेषण-पथ को लेकर काफ़ी ग्रागे बढ़ गई। विकास की दृष्टि से दोनों समालोचनाएँ एक ग्रवस्था की नहीं कही

जा सकतीं। कहने का तात्पर्य यह है कि विकासशील श्रौर प्रगतिमय साहित्य में एक ही समय में साहित्य-विधाग्रों के विकास की विभिन्न श्रवस्थाग्रों के दर्शन होते है। इसका कारण केवल प्रतिभाग्रों की श्रनेकता है।

यही कारए है कि 'सरस्वती' में जब पुस्तक-परिचय के स्तर की भ्रानेक म्रालोचनाएँ प्रकाशित होती रहीं, उसी समय 'नागरी प्रचारिखी' ने ऐति-हासिक शोध का कार्य श्रपने हाथ में ले लिया था। उसमें कई प्रकार की श्रालोचनाएँ प्रकाशित होती रहीं। द्विवेदी जी के कई श्रालोचनात्मक निबन्ध भी उसीमे प्रकाशित होते थे। बाबु राधाकृष्णदास, श्यामसुन्दरदास, ग्रीब्स **श्रादि भी अपना अनुसन्धान-कार्य उसी पत्रिका द्वारा कर रहे थे। 'सरस्वती'** में भी सूर्यनारायएा दीक्षित ने शेक्सिपयर स्रादि पर जो कुछ लिखा है, श्रंग्रेजी के प्रभाव से उसमे पर्याप्त गम्भीरता है । चारित्रिक विश्लेषण, काव्य-सौंदर्य म्रादि का म्रध्ययन विश्लेषसात्मक म्रौर प्रौढ है। हिन्दी-कालिदास की प्रत्या-लोचना में जिन विद्वानों ने लिखा है उनमें से कुछ विवेचन बहुत-कुछ संयत, तकंपूर्ण श्रीर गम्भीर भी है। 'गलेरीजी' ने मनसाराम श्रीर द्विवेदी जी दौनों की ही ब्रालोचना की है, पर गैली की दृष्टि से यह नितान्त भिन्न है। इसमे वैयक्तिक श्राक्षेप व्यंग्य श्रौर सारहीन तर्को का श्राश्रय नहीं लिया गया, जैसा कि उपर्युक्त दोनों म्रालोचकों की म्रालोचना मे मिलता है। गुलेरीजी के पास श्रपने मत के प्रतिपादन के लिए गम्भीर तर्क श्रौर प्रौढ शंली है। उनमें श्रपने ही मत को ठीक मानने का दुराग्रह भी नहीं है। स्वतन्त्र चिन्तन का वे सदा ही स्वागन करते हुए प्रतीत होते है। काल-क्रम से यह भ्रालोचना द्विवेदी जी की ग्रालोचनाओं की भ्रपेक्षा बहुत ही ग्राधनिक है। इसके ग्रातिरिक्त 'नागरी प्रचारिएगी पत्रिका' में जो समालोचनाएँ प्रकाशित होती रहीं, वे पूर्णत. भिन्न दिशा में प्रगति कर रही थीं। उनका प्रधान उद्देश्य तो ऐतिहासिक भ्रनसंधान था। कवि की काल तथा जन्म-सम्बन्धी घटनाग्रों का निर्एाय करना ही उनकी समालोचनाम्रों की प्रधान विशेषता थी। पर काव्य-सौन्दर्य म्रौर कवि के व्यक्तित्व का विश्लेषणा भी पर्याप्त प्रौढ़ है। स्रालोचना के इस स्वरूप का विकास, जिसके कुछ चिह्न 'नागरी प्रचारिगाी पत्रिका' की प्रारम्भिक प्रतियों में भी मिल जाते है, शुक्ल जी के समय में ही हुन्ना श्रीर इसका बहुत-कुछ श्रेय भी शक्लजी को ही है। जीवन-चरित-सम्बन्धी ऐतिहासिक ग्रनसन्धान, राजसका म्राधार ग्रन्तःसाक्ष्य श्रौर बहिःसाक्ष्य दोनों ही रहे है यह तो इन सभी निबन्धों की सामान्य विशेषता है। लेकिन कवि के व्यक्तित्व, जीवन श्रीर दर्शन का

१. देखिये 'नागरी प्रचारगो पत्रिका'१८६८ ई०, श्री नागरीदासजी का जीवन-चरित्र

वृष्टिकोरा, काव्य में नाटकीयता स्नादि तत्त्वों पर भी कतिपय लेखकों ने उसी समय विचार करना प्रारम्भ कर दिया था। ये तत्त्व परवर्ती काल में ही स्निधिक विकसित हुए। इस शताब्दी के प्रथम दशक तक तो ऐसा प्रतीत होता है, मानो इनका केवल स्नाकिस्मक संकेत-मात्र है, पर बाद में धीरे-धीरे ये तत्त्व स्नालोचना के मानों का स्वरूप धाररा कर गए थे। इस समीचीन शैली के ठीक दर्शन तो शुक्लजी में ही होते हैं।

द्विवेदी जी ने गुगा दोष-विवेचन की परिचयात्मक शैली को श्रपनाया था, जिसमें वे तर्क के साथ कभी-कभी कटाक्ष ग्रौर व्यंग्य भी करते थे। व्यंग्य ग्रौर कटाक्ष उस काल की प्रमख विशेषता रही है। इस शताब्दी के प्रारम्भ में यह प्रायः सभी में मिलती है। द्विवेदी जी ने भी 'भाषा ग्रौर व्याकरण' वाले लेख की प्रत्यालोचना में इसका पर्याप्त प्रयोग किया है। ऐसी कटाक्षपूर्ण शैली में दोष-दर्शन कराने वाली श्रालोचनाश्रों मे प्रौढ़ता का श्रभाव है, इसे कोई ग्रस्वीकार नहीं कर सकता। पर द्विवेदी जी की ग्रालोचना विकासशील रही है। 'हिन्दी-नवरत्न' की ग्रालोचना मे ग्रनेक स्थानों पर उनकी प्रौढ़, गम्भीर श्रौर तर्कपूर्ण शैली के भी दर्शन हो जाते है। यह साधारए पिचया-त्मक कोटि की ग्रालोचना नहीं है, ग्रपित कुछ विश्लेषगात्मक हो गई है। इसका कारण भी स्पष्ट है। हिन्दी-साहित्य का विकास श्रव परिचयात्मक श्रालोचनात्रों से प्रौढ़ विक्लेषगात्मक ज्ञैली को बढ़ा रहा था श्रौर द्विवेदी जी यहाँ पर सन्धि की कड़ी-सी प्रतीत होते है। तुलसीदास ग्रौर मितराम को एक कोटि में रख देने के कारए द्विवेदी जी का भारतीय संस्कृति ग्रौर मानव के उच्च म्रादर्शों का प्रेम यह म्राघात प्राप्त करके जाग गया था। इसने उनकी गम्भीरता पूर्वक चिन्तन करने के लिए बाध्य कर दिया था श्रौर यही कारण है कि वे इस भ्रालोचना में इतने गम्भीर हो गए है। यह निबन्ध उनके विकास-मान व्यक्तित्व की परिचायक है। इसमें उनके प्रौढ ग्रालोचनात्मक द्विटकोएा का व्यावहारिक उपयोग हुन्ना है, पर यह प्रत्यालोचना-मात्र है। इसीलिए उन्हें स्वतन्त्रता पूर्वक ग्रालोच्य कवियों की विशेषताश्रों के निर्देश का श्रवसर नहीं मिल पाया। यहाँ भी उनका ध्यान भाषा सम्बन्धी ग्रालोचना ग्रथवा पुस्तक श्रीर लेखक के बाह्य श्राकार-प्रकार की प्रशंसा पर ही श्रधिक रहा। इससे उनके सामान्य ग्रालोचक स्वरूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुगा। ग्राली-चना में जो ग्रभाव खटकता रहा, उसकी पूर्णतः पूर्ति नहीं होती।

'हिन्दी-कालिदास की म्रालोचना' हिन्दी में म्रालोचना-साहित्य की पुस्तक

मानी जाती है। १ पर इसका तात्पयं यह नहीं है कि कवियों ग्रौर ग्रंथों की काव्य-सम्बन्धी विशेषताग्रों का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन हुग्रा ही नहीं था। ग्रियसंन की ग्रालोचना पर हम पहले विचार कर चुके है। इसके ग्रितिरक्त रासो की प्रामाणिकता पर मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ग्रादि पहले ही लिख चुके थे। ये सन् १८८६ ग्रौर १८८७ में ग्रन्थाकार भी प्रकाशित हुए। इनके पूर्व भी कुछ ग्रालोचनात्मक ग्रन्थ प्रकाशित हुए थे। १ दिवेदी जी का उपर्युक्त ग्रन्थ सन् १९०१ में लिखा गया था। पर कवि पर ग्रपेक्षाकृत सर्वाङ्गीण विचार करने वाली प्रथम पुस्तक के रूप में यह हमेशा मान्य रहेगी।

वैयक्तिक कट श्रालोचनात्रों के कारएा इस काल मे श्रालोचना की गति श्रवरुद्ध रही। उसमे विकास की शक्तियाँ श्रन्तिहत थीं। यह द्विवेदी जी के साहित्य-ग्रान्दोलनों से ग्रत्यन्त स्पष्ट है। सुरुचि, भाषा, कवि-स्वातन्त्र्य तथा नवीन वर्ण्य विषयों ग्रीर शैली को ग्रपनाने के ग्रान्दोलनों के ग्रन्तस्तल में श्रालोचनात्मक चेतना ही प्रवाहित हो रही थी। इस ग्रान्दोलन में तत्कालीन सभी भ्रालोचकों ने सहयोग दिया है। इसमे उस काल की समालोचना की गति-विधि समालोचक की प्रवृत्तियों तथा सत्समालोचक के गुर्गो पर गम्भीर विचारात्मक निबन्ध प्रकाशित हुए है। उन लेखों में साहित्य की जघन्य, निन्दित, सारहीन श्रौर श्रहितकारी पुस्तकों तथा लेखों के कुड़े-कर्कट को दूर करने के लिए समालोचना की ग्रावश्यकता पर विचार हुग्रा है। साहित्य की प्रगति ग्रौर समस्याग्रों पर विचार होता था। ब्रजभाषा ग्रौर खडी बोली का पारस्परिक विवाद पद्य की भाषा, उपन्यास श्रौर नाटक के विकास ग्रादि सामियक प्रक्तों पर लेख होते थे। सत्साहित्य के प्रचार के लिए समालोचना का तटस्थ, निष्पक्ष ग्रौर सुरुचिपुर्ण होना नितान्त ग्रावश्यक था। इसके लिए समालोचकों की कुछ सभाएँ स्थापित हुई थीं। इस समिति में द्विवेदी जी श्रौर प्रेमघनजी स्रादि भी थे। 'समालोचक' मे ऐसी कई-एक समितियों का उल्लेख है। श्रारा में भी ऐसी एक सिमिति थी। इन सिमितियों की श्रालोचनाएँ वैय-क्तिक राग-द्वेष से तो शुन्य होती थीं, पर ये शास्त्रीय जड़ता से स्राकान्त भी रहती थीं। ग्रालोचना का एक बँधा हुग्रा ढाँचा था उसमें सब कृतियों को ढालने का प्रयत्न होता था। इसमें प्रसादादि गुण, अनुवन्ध चतुष्टय आदि का ही निर्देश होता था। मुरुचि तो इस काल की म्रालोचना की म्राधार-भित्ति थी ही,

१. देखिये शुक्ल जी का 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' पृष्ठ ५८३।

२. डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त—'हिन्दी-पुस्तक-साहित्य', पृष्ठ ३४४।

इस पत्र ने ऐयारी उपन्यासों का इसीलिए तीक्र विरोध किया है। सारे साहित्य का जातीय जीवन से दृढ़ सम्बन्ध स्थापित करने का श्रान्दोलन भी इस पत्र का प्रधान उद्देश्य रहा है। इसीलिए इसमें जीवन की नैतिक उपयोगिता की दिष्ट से साहित्य पर विचार होता था। वैयक्तिक राग-हेष की भावना के साहित्य-क्षेत्र से निष्कासन के ग्रतिरिक्त इस पत्र ने ग्रंग्रेजी-समीक्षा-शास्त्र से बहत-कुछ ग्रहरा करके हिन्दी-समीक्षा के विकास मे महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया है। सद्धान्तिक निरूपरा में भारतीय साहित्य-शास्त्र तथा पाञ्चात्य समीक्षा के तत्त्वों का विवेचन रहता था। काव्य-शास्त्र के विभिन्न श्रंगों पर मौलिक ढंग से चिन्तन करने की प्रवृत्ति का विकास हुग्रा है। पाइचात्य साहित्य के 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्'के विवेचन का श्राभास है । 'एक पंडित के मत से काव्य का प्रधान उद्देश्य सौन्दर्य की श्रवतारणा द्वारा चित्त-विनोदन है। लोक-शिक्षा श्रौर समाज मे सुनीति-स्थापना इत्यादि भी काव्य का ग्रमिश्रेत है, लेकिन यह गौगा है। काव्य द्वारा मनोवृत्तियों की कोमलता सम्पादित होती है। <sup>क</sup> इस कथन मे पाइचात्य प्रभाव ग्रत्यन्त स्पष्ट है । पर मौलिक रूप मे चिन्तन करने की प्रवृत्ति भी स्पष्ट है। इस लेख मे "सौन्दर्य" श्रादि काव्य-तत्त्वों की मौलिक चिन्तन से उद्भावना की गई है। इस प्रकार के सेंद्धान्तिक विवेचन के गवेषरगात्मक निबन्ध इस पत्र मे प्रचुर मात्रा में रहे है। द्विवेदी जी के सैद्धान्तिक निरूपण में जो कवि-शिक्षा की प्रधानता थी, वह प्रवृत्ति तो कुछ कम-सी हो गई। धीरे-धोरे स्रालोचना विश्लेषसात्मक स्रौर तथ्य-निरूपसात्मक हो रही थी, पर इस काल मे अन्तस्तल मे कवि-शिक्षा को प्रेरणा अन्त तक स्पष्ट दिष्टगोचर होती थो। हिन्दी का सद्धान्तिक निरूपण किव-शिक्षा से तथ्य-निरूपण की श्रोर बढा है। इन लेखों मे इन दोनों का मिश्रग है। पर विवेचन विकासोन्यख है, यह भी स्पष्ट है।

१. 'समालोचक' सितम्बर सं० १६०२।

## मिश्रवन्धुत्रों की समीचा-पद्धति

विशुद्ध प्रालोचन स्मक दृष्टि से द्विवेदीजी के निबन्धों ग्रीर पुस्तकों में म्रपेक्षित प्रौढ़ता का स्रभाव है। वे प्रारम्भिक युग की साधाररण परिचयात्मक रचनाएँ हं, जिनका उद्देश्य विश्लेषएा के द्वारा श्रालोच्य वस्तु का साहित्यिक सौन्दर्य प्रथवा वर्तमान जीवन के लिए उन रचनाग्रों के महत्त्व को प्रतिपादन करने की श्रपेक्षा उनका सामान्य परिचय-मात्र दे देना था। साहित्यिक सौन्दर्य का निर्देश भी उस काल का लेखक केवल जनता में उस रचना के ग्रध्ययन की रुचि जाग्रत करने के लिए ही करता था। दोषों की स्रोर स्रधिक ध्यान जाने का कारए। भी केवल साहित्य को भ्रपने विश्व इंदर में विकास कर देने का श्रवसर प्रदान करना श्रौर यथा संभव प्रोत्साहन देना था। लेकिन द्विवेदीजी ने साहित्य-समालोचना की जिस शैली ग्रौर जिन मापदंडों को ग्रयनाया था, उनमे स्थायित्व है। इसमे वे अपने युग का प्रतिनिधित्व करते है। वस्तुतः द्विवेदीजी तो ग्रपने काल की भावनाम्रों ग्रौर विचारों का मूर्तिमान रूप थे। वे ग्रपने काल के पथ-प्रदर्शक रहे । इसीलिए सुरुचि, जीवन की श्रनुभृति, रस, ग्रलंकार श्रादि के मानदंड तथा कवियों के जीवन-संबन्धी भ्रनुसन्धान, तत्कालीन स्थिति पर विचार, तुलना, साहित्यिक सौन्दर्य पर साधारएा-सा प्रकाश डालने वाली परिचयात्मक शैली इन दोनों ही का तत्कालीन म्रालोचकों ने स्वागत किया। यद्यपि घीरे-घीरे हिन्दी का ग्रालोचक परिचय के सामान्य धरातल से उठकर गम्भीर ग्रीर सूक्ष्म विश्लेषरा के उच्च स्तर की श्रोर बढ़ रहा है। श्रालोचक श्रपने व्यक्तित्व को भी घीरे-घीरे निरपेक्ष ग्रीर तटस्थ कर रहा है। वह पहले की अपेक्षा बहुत कुछ प्रभाववादी तो हो गया है, संभवत. होता जा रहा है, पर वह अपनी अनभ्ति, म्रानन्द ग्रीर रचना का जीवनगत मूल्य जनता तक पहुँचाता है। पाठक की स्वचछन्दता पूर्वक उस म्रानन्द का म्रास्वाद लेने भ्रौर कवि की विचार-धारा का जीवन-सम्बन्धी महत्त्व भ्रांकने का पूर्ण भ्रवसर प्रदान करता है, वह उसमें सहायक होता है। श्रपने निर्एाय को पाठक पर थोप नहीं देना चाहता है। यह सारा विकास कमशः हुआ है और द्विवेदीजी इसके विकास की प्रथम कड़ी है। परवर्ती आलोचक उनकी सुरुचि आदि को लेकर बढ़ा है, उसमे परिमार्जन अवश्य करता गया है। इसी विकास की दूसरी अवस्था के प्रतिनिधि मिश्रबन्ध है। इनकी आलोचना में साहित्यिक सौन्दर्य, किव का जीवन-दर्शन आदि गम्भीर वस्तुओं का बहुत-कुछ प्रौढ़ विवेचन है। दोषों की अपेक्षा किव के गुर्णों को देखने की प्रवृत्ति अधिक है। इस प्रकार इनका प्रयास स्पष्टतः ही द्विवेदीजी की अपेक्षा प्रौढ़तर है।

हिन्दी-साहित्य में मिश्रबन्धुग्रों के नाम से रचना करने वाले व्यक्ति एक नहीं है, यह तो इस नाम से ही स्वष्ट है । पहले ये तीनों भाई पं० गराहेश-बिहारी, रायबहादुर पं० क्यामिबहारी भ्रौर रायबहादुर पं० शुक्तदेविबहारी मिश्रबन्ध्यों के नाम से साहित्य-क्षेत्र में ग्रवतीर्ए हुए थे। इन तीनों द्वारा हिन्दी-साहित्य को 'हिन्दी-तवरत्न' ग्रौर 'मिश्रबन्ध्-विनोद' नामक दो ग्रालोचना-ग्रन्थ प्राप्त हए । ग्रयने काल मे ये ग्रन्थ ग्रयने क्षेत्र के ग्रहितीय थे । ग्राज भी उस दृष्टि से इनका महत्त्व कम नहीं है। इन मिश्रबन्ध् ग्रों में से ज्येष्ठ भ्राता के निधन के उपरान्त भी ये हिन्दी-क्षेत्र में कार्य करते रहे । 'साहित्य-पारिजात' के लेखकद्वय में से तो केवल एक ही भाई रह गया था। पर 'मिश्रबन्ध' का नाम इन प्रथम दो रचनाग्रों से इतना विख्यात हो गया था कि वे प्रायः ग्रपनी सभी रचनाम्रों मे इसी नाम से हिन्दी-संसार मे प्रसिद्ध हो गए है। कुछ निरूपएा-शैली में एक विशेषता है, जो इन परिवर्तनों के उपरान्त भी श्रवने पिछले स्वरूप को बनाये हुए है। यद्यपि इनके विवेचन में विकास हुम्रा है पर फिर भी यह मानने का पर्याप्त कारएा है कि 'हिन्दी-नवरत्न' श्रीर 'मिश्रबन्ध-विनोद' इनके म्रालोचनात्मक दृष्टिकोएा स्रोर पद्धति दोनों का प्रतिनिधित्व करते है । मिश्रबन्ध द्विवेदीजी के समसामायिक है। द्विवेदीजी ने जिस परिचयात्मक श्रौर निर्एाया-त्मक म्रालोचना-शैली को जन्म दिया था, उसीका म्रनुसरण करके मिश्रबन्धम्रों ने भी श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थों का निर्माण किया है। काशी नागरी प्रचारिगणी सभा की पत्रिका अपने गवेषसात्मक लेखों द्वारा कवियों के जीवन का प्रामासिक भ्रौर ऐतिहासिक विवरण उपस्थित कर रही थी। यह निरूपण-शैली की दिंदर से ग्रत्यन्त प्रौढ़ ग्रार बाह्य तथा ग्रन्तः दोनों साक्ष्यों पर ग्रिधिष्ठित थी। 'नागरी प्रचारिग्गी पत्रिका' ने कतिपय लेखों द्वारा कवि के जीवन-सम्बन्धी दिष्टकोरा, दार्शनिकता, कला श्रीर भावगत सौन्दर्य श्रादि का निरूपरा करने वाली प्रौढ़ शैली का भी सूत्रपात कर दिया था। इस प्रकार जब मिश्रबन्ध्यों ने अपनी स्नालोचना प्रारम्भ की थी, उस समय दो स्पन्ट शैलियाँ प्रचलित थीं। एक द्विवेदीजी की प्रमुखतः दोषान्वेषिग्गी परिचयात्मक तथा दूसरी नागरी प्रचारिएगी की ऐतिहासिक श्रौर साधारएग विश्लेषसगत्मक । मिश्रबन्धश्रों में इन दोनों परम्पराग्रों का स्पष्ट सिम्मश्ररण मिलता है। त्रौढ़ श्रौर गम्भीर विश्ले-षर्णात्मक शैली के विकास के उपयुक्त श्रवसर में ऐतिहासिक दृष्टि से कतिपय वर्षों की देर थी। पर द्विवेदीजी की दोषान्वेषिएगी प्रवित्त से भी हिन्दी के पाठक, कवि श्रौर श्रालोचक तीनों ही ऊब-से गए थे। इस शैली के विकास में हिन्दी-**श्रालोचना का र्स्वा**राम भविष्य श्रन्थकारमय हो जाने की पूरी संभावना थी। 'समालोचक' के लेखों से यह स्पष्ट हो गया है। मिश्रबन्धुग्रों ने द्विवेदी जी की म्रालोचना से तुलना, सुरुचि म्रादि की प्रवृत्ति तो ग्रहरण कर ली थी, पर दोष-दर्शन को तो उन्होंने प्रायः समालोचना-क्षेत्र से मानो खदेह ही दिया। उसके स्थान पर उल्टी प्रशंसात्मक प्रगाली श्रपना ली गई थी। श्रगर यह दोष-दर्शन की प्रवित्त द्विवेदी जी तक ही सीमित न रहती तो हिन्दी-स्रालोचना के विकास का मार्ग ही ग्रवरुद्ध हो जाता। दूसरे मिश्रबन्धग्रों में कवि की कला, भाव, भाषा श्रीर विचार-धारा पर कुछ तटस्थ श्रीर श्रालोचनात्मक दृष्टि डालने की प्रवृत्ति के भी दर्शन होने लगे। जिनका द्विवेदीजी की स्रालोचना में प्राय: म्रभाव ही था। द्विवेदीजी ने साहित्य-समालोचना के मानदंड का निरूपण करने में स्वच्छन्दतावादी दृष्टिकोएा के प्राथमिक स्वरूप को ग्रपनाया है, पर वे इनका व्यवहार में निर्वाह में नहीं कर सके। मिश्रबन्ध्यों की ग्रालोचना के व्यावहारिक पक्ष में भी कहीं-कहीं इस रूप के ग्रस्पष्ट दर्शन हो जाते है, इसका विवेचन यथावसर ग्रागे किया जायगा। हिन्दी-समालोचना ऋमशः प्रौढ़, गम्भीर, विञ्लेषगात्मक श्रीर स्वच्छन्दतावादी होती गई है श्रीर इसमे इनकी श्रालोचना विकास की दूसरी सीढ़ी मानी जा सकती है।

मिश्रबन्धु श्रों का वृष्टिको ए भी प्रायः गुए।-दोष-निरूपए। का हो रहा। उन्होंने इसको श्रालोचना का विशेष गुए। माना है। "फिर भी कवियों की योग्यतानुसार लेखों मे उनके गुए।-दोष दिखलाने का यथासाध्य प्रयत्न किया गया है। वर्तमान समय के लेखकों की रचना श्रों पर समालोचना लिखने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया। उनके ग्रंथों के नाम श्रौर मोटी रीति से दोएक श्रित प्रकट गुए।-दोष लिखने पर ही हमने सन्तोष किया है।" इन शब्दों से उनका वृष्टिको ए। स्पष्ट है। फिर भी उन्होंने इस विवेचन का श्राधार केवल शास्त्रीय ही नहीं माना। काव्य की विशेषता श्रों का निरूपए। प्रधानतः रस, श्रलंकार, गुए।, छन्द श्रादि परम्परागत शास्त्रीय मानदंडों के श्राधार पर

ही किया गया है। देव तथा श्रन्य बहुत-से किवयों के छन्दों की विस्तृत श्रालोचना इसी श्राधार पर हुई है। पर इन्होंने श्रपनी श्रालोचना के मानों का विवेचन करते हुए यह भी कह दिया है कि समालोचक को रस, ध्विन, गुए, श्रलंकार श्रादि के श्रितिरक्त श्रन्य बहुत-सी बातों का भी विचार करना पड़ता है। श्रालोचक शील एवं 'भारी' वर्णनों के सिम्मिलित प्रभाव की दृष्टि से भी श्रालोच्य वस्तु को देखता है। 'हिन्दी-नवरत्न' के किवयों की श्रालोचना में उन्होंने इसी दृष्टिकोए। से विचार किया है। उन्होंने किव के संदेश श्रीर उनकी श्रिभिध्यक्ति के सौष्ठव को भी श्रालोचना का श्राधार माना है। इस साहित्य-समीक्षा के श्राधार काफी व्यापक है। मिश्रबन्धुश्रों के पूर्व हिन्दी में इतनी व्यापक दृष्टि से किवयों पर किसी ने विचार नहीं किया था।

इनकी म्रलोचना की सबसे बड़ी विशेषता है श्रेग्गी-विभाजन । " 'हिन्दी-नवरत्न' का मूल ग्राधार यही है। इस ग्रन्थ में हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवियों पर इसी द्बट की भ्रालोचना हुई है। इन कवियों को इस ग्रन्थ में काल-क्रम से स्थान नहीं मिला है, पर काव्योत्कर्ष के ग्राधार पर इन कवियों मे ॐच-नीच का भेद कर लिया गया है।" लेखकों में बहत्त्रयी, मध्यत्रयी ग्रौर लघुत्रयी की कल्पना की है स्रौर प्रत्येक श्रेणी मे तीन-तीन कवियों को स्थान दिया गया है जैसा कि इस नामों से ही स्पष्ट है। प्रथम में सूर, तुलसी ग्रीर देव, दूसरी में बिहारी, भूषण श्रीर केशव तथा तीसरी में मतिरान श्रीर हरिश्चन्द्र है। लेखकों की दृष्टि से मध्यत्रयी श्रौर लघत्रयी मे जिस ऋम से कवियों के नाम दिये हैं, उसी ऋम से उनमें काव्योत्कर्ष स्त्रीर श्रेष्ठता भी है। पर बृहत्त्रयी के तीनों कवि समान ही है। ये तीनों काव्य के विभिन्न गुर्गों में एक दूसरे से बढ़कर है, पर कूल मिलाकर इन तीनों में कोई छोटा-बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। बहत्त्रयी के कवियों मे भी श्रेगी ग्रीर उत्कर्षायकर्ष निश्चित करने का प्रयत्न लेखकों ने कई बार किया है, इसमें उनका मत बराबर बदलता गया। पहले ये लोग देव को ही काव्य-गर्गों की दिव्ह से सर्वोत्कृष्ट मानते रहे, पर बाद में उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। ब्रन्त में उनका विश्वास तुलसी, सूर श्रौर देव को इसी क्रम से श्रेष्ठ मानने में जागा।<sup>3</sup> इन्हें देव को तुलसी श्रौर सुर से उत्कृष्ट कवि मानने में हिचकिचाहट का श्रनुभव होने लगा।

१. 'मिश्रबन्धु विनोद,' भूमिका पृष्ठ १३।

२. 'हिन्दी नवरतन', भूमिका पृष्ठ ३४।

३. वही, भूमिका पृष्ट ३४।

४. वही, पृष्ठ ३०५।

बाद में उन्होंने स्पष्टतः तुलसी को हिन्दी-साहित्य का सर्वोत्कृष्ट कवि घोषित किया।

कवियों के श्रेगी-विभाजन के कारगों का निर्देश हुम्रा है। मिश्रबंध स्वयं इस बात को स्वीकार करते है कि उनके पूर्ववर्ती 'शिवींतह सरोज' स्रादि इतिहासकारों ने बिना किसी प्रकार के श्रेगी-विभाजन के ही कवियों की प्रशंसा की है। इस प्रकार श्रेगी-सम्बन्धी यह प्रयास उनका अपना मौलिक है। कवि के गुरा-दोषों के विशद विवेचन से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। प्रत्येक श्रेणी के प्रतिनिधि काव्य-गुणों का निर्देश कर देने के उपरान्त उन्होंने उस श्रेगाी के शेष कवियों के सम्बन्ध मे श्रिधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं समभी है। विशेष श्रेगी में होने के कारण उन सब बातों का ग्रहरा श्रेराी के प्रत्येक किव के लिए हो जाता है। 'हिन्दी नवरत्न' के त्रयी निर्माण श्रौर उसमें कवियों को स्थान देने में लेखकों को बहुत ऊहापोह करनी पड़ी है। उन्हें समय-समय पर कई किवयों में काव्योत्कर्ष प्रतीत होता जा रहा है। लेखकों ने ऋपनी मानसिक ऊहापोह का निर्देश 'हिन्दी नवरतन' की भूमिका में स्वयं कर दिया है। पहले वे मितराम को भूषए। से अच्छा समभते रहे। बाद में उनके इस मत में परिवर्तन हो गया। भूषएा श्रौर बिहारी की तूलना करने पर उन्हे भृषएा की बिहारी की श्रपेक्षा प्रौढ़ता में सन्देह होने लगा। फिर से तो उनको बिहारी की श्रेष्ठता मे पूराविश्वास हो गया। कुछ दिनों तक जायसी की कविता में उन्हें सौन्दर्भ प्रतीत होता रहा, पर बाद में बहुत ग्रधिक श्रन्शीलन करने के बाद उन्हें जायसी का कवित्व फीका प्रतीत होने लगा। उन्हें जायसी 'तोष की श्रेगी के उपयुक्त प्रतीत हए। इसके बाद तो कवियों की श्रन्तिम श्रेणी 'हीन' ही श्राती है। सेनापति का काव्य-सौन्दर्य भी मतिराम की श्रपेक्षा हल्का प्रतीत हुग्रा। इसलिए उन्हे नवरत्नों में स्थान नहीं दिया जा सका। दें 'हिन्दी नवरतन' में जिन कवियों को स्थान नहीं दिया जा सका उन कवियों को 'मिश्रबन्ध-विनोद' मे कुछ श्रेणियों में बाँट दिया गया है। इनमे पहले दो मुख्य श्रेणी मान ली गई ग्रौर फिर उनके ग्रवान्तर भेदों का उल्लेख किया गया। कथा-प्रसंग वाले कवियों को उन्होंने लाल, छत्र भ्रौर मधुसूदन नामक तीन श्रेरिएयों में बाँट दिया श्रीर कथा-प्रसंग से सम्बन्ध न रखने वाखों को १ सेनापित २ बास ३ पद्माकर ४ तोष ५ साधारए ग्रीर ६ इस प्रकार मिश्रबन्धुग्री ने

१. 'हिन्दी नवरतन', पष्ठ २४६।

२. वही, पृष्ठ ३३।

ग्रपने दोनों प्रत्थों में श्रेणी-विभाजन को ही ग्रालोचना का मूल उद्देश्य समभा है। किवयों की सारी विशेषताग्रों का ग्रनुशीलन कर लेने के बाद उस किव को किसी श्रेणी में रख देने में ही इनकी ग्रालोचना की पूर्णता प्रतीत होती है। जैसा कि कई स्थानों पर मिश्रबन्धुग्रों ने निर्देश किया है कि यह श्रेणी-विभाजन एक प्रकार का निर्वाचन ग्रथवा परीक्षण-प्रणाली-सी है। दो किवयों के एक-एक छन्द की उत्कृष्टता ग्रौर हीनता पर लेखकों ने विचार किया है ग्रौर जिसके ग्रधिक उत्कृष्ट छन्द हुए उसको ऊँची श्रेणी में स्थान मिल गया। उन्होंने यह निर्देश किया है कि किस प्रकार छन्दों की तुलना ग्रौर श्रेष्ठ छन्दों की गणना से उन्होंने भूषरा, को मितराम ग्रौर केशव की ग्रपेक्षा श्रेष्ठ माना है।

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो गया है कि श्रेग्गी-विभाजन का मल तूलना ही है। इस प्रकार कवियों को विभिन्न श्रेशियों में रखकर तूलनात्मक प्रशाली से उनका पारस्परिक भ्रन्तर भ्रौर श्रेष्ठता समभने मे ही इन श्रालोचकों का तात्पर्य है। तुलना भी इनकी ग्रालोचन-पद्धति की प्रधान विशेषताग्रों में से एक है। इन्होंने श्रेगी-विभाजन के लिए जो तुलना की है श्रीर उसके श्राधार पर जिस निर्णय पर पहुँचे है, वह तो उनके मन तक ही सीमित है। उस सारी प्रिक्रिया का नहीं श्रिपित परिगाम का ही उल्लेख लेखकों ने किया है। 'मिश्रबन्धु विनोद' की भूमिका मे देव, बिहारी, तुलसी के कतिपय छन्दों की विस्तृत श्रालोचना है । शास्त्रीय ढंग की यह बहुत ही प्रौढ़ विशद विद्वत्तापूर्ण म्रालोचना है। पर तीनों कवियों की श्रेष्ठता श्रौर श्रेणी-विभाजन मे उन ग्णों का उल्लेख नहीं हुआ है जिनके कारण देव श्रथवा तुलसी को बिहारी श्रौर श्रौर ग्रन्य कवियों से ऊँचा स्थान मिला हो । उन्होंने केवल इतना ही निर्देश किया है कि हमने यह प्राणाली श्रवनाई है, पर इस प्राणाली के श्राधार पर यह निष्कर्ष कैसे निकल श्राया जिस पर मिश्रबन्ध पहुँचे है इन सब बातों में मिश्रबन्ध मौन है। इसके श्रतिरिक्त भी इनकी श्रालोचना में तुलना की प्रवृत्ति कई स्थानों पर स्पष्ट है। उन्होंने हिन्दी के कवियों की ग्रंग्रेजी कवियों से तथा हिन्दी-साहित्य के विशेष काल की श्रंग्रेजी के विशेष काल से त्रलना की है। हिन्दी-कविता के भिक्त-काल के लेखकों ने ग्रंग्रेजी के रिनॉसा ग्रौर रिफार्मेंसन काल के कवियों से तुलना की है। रीति-काल की 'ग्रागस्टन एज'

१. 'हिन्दी नवरत्न', पृष्ठ ३२।

२. 'मिश्रबन्ध-विनोद'. समिका पष्ठ ३८-५५ ।

कहा है। चन्व श्रोर चासर की एवं शेक्सपीयर श्रोर तुलसी की तुलना हुई है। तुलसी श्रोर शेक्सपीयर की तुलना में इन दोनों किवयों पर कई दृष्टियों से विचार हुश्रा है। यहां पर भी लेखक तुलसी को शेक्सपीयर से ऊँचा कहकर श्रेणी-विभाग के लोभ का संवरण नहीं कर सके है। "विटसंटेल" के श्रेम की, सीता के श्रेम-वर्णन से, श्रामगी की धूर्तता की भानुप्रताप कथान्तर्गत कपटी मुनि से कार्नीलिया के पितृ-प्रेम एवं गानरिल श्रीर रोगन की चालाकी की कंकेयी की कुटिलता श्रोर श्रीराम पितृ-प्रेम से तुलना हुई है। इस प्रकार के श्रनेक कई समानान्तर प्रसंगों का उल्लेख दोनों कवियों की कृतियों से कर दिया गया है। विलसी द्वारा विश्वत प्रसंगों को श्रधिक सुन्दर कह दिया गया है, पर कारणों का निर्देश नहीं है।

निसर्ग, मानवीय प्रकृति भाव, रस ग्रादि की दिष्ट से तलसी ग्रौर शेक्सपीयर की जो तुलनात्मक श्रालोचना कुछ पंक्तियों में हुई है, वह पर्याप्त गः तीर है। इस प्रसंग में तलनात्मक ग्रालोचना के समीवीन स्वरूप के कुछ दर्शन होते है। इन पंक्तियों में भी इन दोनों कवियों में से एक को ऊँचा श्रीर दूसरे को हीन बताने की प्रवित्त है। ग्रलग-ग्रलग दृष्टि से दोनों को ऊँचा कहा गया है। ग्रागर उसका ग्राभाव होता तो ये पंक्तियाँ तूलनात्मक श्रालीचना के ग्रच्छे श्रौर सन्दर उदाहरएों में गिनी जा सकती थीं। इनमें दोनों कवियों की मौलिक विशेषताग्रों का ग्रच्छा निरूपए हुन्रा है। इन पंक्तियों में श्रालोचक की गम्भीरता श्रौर सूक्ष्म दृष्टि के स्पष्ट दर्शन होते है। शेक्सिपियर पर भी रसादि की दृष्टि से विचार है। श्रालोचक यह श्रवश्य भूल जाते है कि ये दोतों कलाकार भिन्त संस्कृतियों की देन है, इसलिए इनमें ऊँचे-नीचे का निरूपण करना म्रनधिकार म्रौर म्रनपयुक्त चेष्टा-मात्र है। ऐसे कवियों की तुलना तो उनकी विशेषतास्रों का निर्देश करके उनके स्रन्तर को स्पष्ट कर देने-भर में है। निश्रबंधुम्रों द्वारा दी गई म्रत्य बहुत-सी तुलनाम्रों से यह म्रधिक गम्भीर, प्रौड ग्रोर तर्क-सम्मत कही जा सकती है। इनके ग्रालोवनात्मक महत्व को कोई भी ग्रस्वीकार नहीं कर सकता है। केशव श्रीर मिल्टन की तथा पद्माकर श्रीर स्काट की पारस्परिक तलना का कोई पुष्ट श्राधार ही नहीं है। मिल्टन को लंटिन ग्रधिक प्रिय थी ग्रौर केशव को संस्कृत, केवल इतनी-सी बात को तुलना

१ 'मिश्रवन्धु विनोद', पृष्ठ ११४।

२, 'मिश्रवन्धु विनोद', पृष्ट ११०।

का म्राधार मानना ठीक नहीं। श्रे स्काट ग्रौर पद्माकर एक ही समय में मरे थे, दोनों की भाषा उड़ती हुई है, इसलिए इनकी परस्पर तुलना हुई है।

मिश्रबन्धुग्रों ने श्रेणी-विभाजन का श्राधार काव्योत्कर्ष माना है। इसमें लेखक ने काव्यांगों की दृष्टि से विभिन्न कवियों के कतिपय छन्दों की तात्विक समीक्षा की है। रतः ग्रलंकार ग्रादि के निर्देश की परम्परा इस देश में ग्रत्यन्त प्राचीन है। ग्राज भी टीकाग्रों ग्रीर ग्रालोचनाग्रों में इस पद्धति का थोड़ा-बहुत श्रनुसरए। होता ही है। इन लेखकों ने इस पद्धति पर कतिपय छन्दों की बहुत विशव व्याख्या की है। यह व्याख्या टीकाओं की श्रेगाी में तो नहीं रखी जा सकती, क्योंकि लेखक का ग्रभिप्राय छन्द के ग्रर्थ-स्पष्टीकरण मे नहीं भ्रपित् काव्य-सौष्ठव के निर्देश में है। यह शास्त्रीय ग्रालोचना का बहुत ग्रच्छा उदाहरए। है। हिवेदी जी ने भी "मदेक पुत्रा जननी जरातुरा" स्रादि कतिपय छन्दों में काव्यांगों के निर्देश द्वारा उन छन्दों के काव्य-सौध्ठव का प्रतिपादन किया है। पर वहां पर इन काव्यांगों का निरूपए तर्क श्रौर विवेचन-प्रधान नहीं हम्रा है। द्विवेदी जी ने छन्दों के प्रर्थ तथा प्रभाववादी स्रालोचना के द्वारा उनके सौन्दर्घ की श्रनभृति पाठक में जाग्रत की हैं। इसलिए वह विवेचन पूर्णतः शास्त्रीय नही है । पर मिश्रबन्धुग्रों की यह ग्रालोचना विश्द्ध शास्त्रीय समीक्षा का प्रौढतर उदाहरएा मानी जा सकती है । इसमें छन्द, रस, ग्रलंकार, नायक-नायिका, संचारी, हाव, भाव, श्रनुभाव, दोष श्रादि सभी दृष्टियों से समीक्षा हुई है। यह इस पद्धति की सर्वाङ्गीए। श्रालीचना है। छन्द, भाव, ग्रलंकार-सम्बन्धी ग्रत्यन्त सूक्ष्म गुगा-दोषों ग्रौर विशेषताग्रों पर लेखक का ध्यान गया है। इनका निरूपण भी श्रत्यन्त तर्क-सम्मत है। ये मिश्रबन्धुश्रों

१ 'मिश्रवन्धु विनोद' पृष्ट १४० ।

२. यह रूप घनाच्चरी छन्द है, जिसमे ३२ वर्ग होते हैं श्रौर प्रथम यित सोलहवे वर्ण पर रहती है। 'एक चरन को वरन जह दुितय चरन में लीन। सो यित भग किवत्त है, करैं न मुकिव प्रवीन' यहाँ 'रिसानी' शब्द का 'रि' श्रच्चर प्रथम चरण में है श्रौर 'सानी' दूमरे में। इस हेतु छन्द में यितभंग दूपण है। '...को जाने री वीर' में कई गुरु वर्ण साथ-साथ एक स्थान पर श्रा गए हैं जिनसे जिह्ना को क्लेश होने से प्रवन्ध-योजना श्रच्छी नहीं है। यहाँ 'गुरु मोच' से गुरुजनों से सम्बन्ध रखने वाला शोक नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक तो शब्द गुरुजनों को प्रकट नहीं करते श्रौर दूसरे उनके सम्मुख गात्र-स्वर्श श्रादि बाह्य रित-सम्बन्धिनी भी कोई कियाएँ नहीं हो

द्वारा मान्य श्रेष्ठ काव्य के उदाहरण है। इन ग्रालीचकों ने इन छन्दों के उत्तम काव्यत्व के कारएों पर प्रकाश डाला है। ये छन्द समान नहीं म्रपित् भिन्न कारणों से उत्तम कहे गए है। इस प्रकार की सर्वाङ्गीण श्रालोचना-पद्धति का ग्रनुसरए। इन ग्रालोचकों ने श्रपने दोनों ग्रालोच्य ग्रन्थों में सर्वत्र नहीं किया है। केवल बिहारी, देव श्रौर तुलसी के कतिपय छन्दों की श्राली-चना इस पद्धति पर हुई है। सर्वत्र इसका अनुसरण संभव भी नहीं था। काव्यांग-निरूपएा की यह पद्धति फटकर छन्दों की समीक्षा के ही श्रिधक उपयुक्त है। इन्हीं तत्त्वों के ग्राधार पर कवियों के समिष्टिगत काव्य-सौष्ठव का निर्देश भी होता है। शुक्ल जी तथा श्रन्य परवर्ती श्रालोचकों ने श्रलंका-रादि के सम्बन्ध में कवियों की सामान्य प्रवित्तयों का विवेचन किया है। मिश्र-बन्धग्रों ने भी ग्रपने 'हिन्दी नवरत्न' के कवियों के काव्य-सौष्ठव का विवेचन फटकर छन्दों में ही काव्यांग-निर्देश करके नहीं किया है श्रपित इस सम्बन्ध मे उनकी सामान्य प्रवृत्ति की श्रोर भी उनका ध्यान गया है। संयोग श्रृंगार मे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा भ्रादि म्रलंकारों के तथा वियोग में समासोक्ति के प्रयोग की म्रातिशयता पर इनका ध्यान गया है। पर कवियों के काव्य-सौष्ठव का गम्भीर, प्रौढ ग्रौर तर्कपूर्ण विवेचन नहीं है। केवल साधारए निर्देश-मात्र है, जिसमें शास्त्रीय प्रामाश्चिकता की श्रपेक्षा वैयक्तिक रुचि का प्राधान्य है। श्रगर उन फटकर छन्दों की श्रालोचना के समान गम्भीर, श्रौर सुक्ष्म विवेचन का निर्वाह सर्वत्र हो सकता तो मिश्रबन्ध्स्रों की रचनाएँ शास्त्रीय पद्धति की प्रौढ़ श्रालोचना का उत्कृष्ट उदाहरए हो जातीं। पर ऐसा हुग्रा नहीं। काव्यांगों की दृष्टि से बिहारी, देव, मितराम ग्रादि रीतिकालीन कवियों की बहुत ही सुन्दर भ्रालोचना हो सकती थी। रीतिकालीन कवियों के लिए यह शास्त्रीय मानदंड ही सबसे उपयुक्त है। मिश्रबन्धुत्रों ने प्रबन्ध शैली के संस्कृत

सकतीं ! ..थोड़ा ही-सा गात ल्रूने से कोध करने का भाव नायिका का मुग्धात्व प्रकट करता है ।...यहां 'सुभाय' एवं 'मुसकाय' शब्द जुगुत्सा को बचाते हैं, क्योंकि यदि नायक अप्रसन्न होकर उठता तो वीभत्स . रस का संचार हो जाता, जो श्रङ्कार-विरोधी है । . निशा खोने एवं प्रात पाने मे रूढ़ि लच्चणा है। 'गोरी गोरी मुख आज औरो सो विलानो जात' गौणी सारोपा प्रयोजनवती लच्चणा एवं पूर्णोपमालंकार है। 'मिर भिरि गोरो गोरो...' वीप्सित पद है। वीप्सा का अच्छा चमत्कार है। इस छन्द मे पूर्ण श्रङ्कार रस है। 'नेकु छुयो जात' में रित स्थायी भाव है।

किवयों की म्रालंकारिक शैली म्रौर तुलसीदास जी की मुख्य कथा कहने की सर्वांगीए शैली—ये दो प्रधान भेद माने हैं। इनमें से दूसरी उन्हें म्रधिक सुन्दर लगती हैं। जुलसीदास जी ने प्रवन्ध-रचना में विभिन्न छन्दों का प्रयोग नहीं किया है इसलिए उनकी यह शैली म्रधिक हृदयस्पर्शी बना दिया है। केशव ने विभिन्न छन्दों के उपयोग से शैली को म्रधिक हृदयस्पर्शी बना दिया है। इस प्रकार के ये दोनों निर्णय केवल व्यक्तिगत रुचि के ही परिचायक है। इसमें काव्य की म्रात्मा 'रस' की भी स्पष्ट म्रवहेलना है। छन्दों की विभिन्नता के कारण पाठक का जी ऊबता नहीं, इस स्थूल म्रौर जड़ नियम को मानकर यह म्रालोचना हुई है। पद-पद पर छन्दों के बदलने से भी जी ऊब जाता है। न काव्य में प्रवाह म्रा पाता है भ्रौर न पाठक को रस-धारा में म्रवगाहन करने का ही म्रवसर मिलता है। एक वस्तु के रसास्वादन के पूर्व ही दूसरी सामने म्रा जाती है, इस प्रकार एक का भी म्रानन्द नहीं म्राता। ऐसे विचारों में तर्क की प्रौढ़ता का म्रभाव है।

संस्कृत ग्रौर हिन्दी के रीति-ग्रन्थ हिन्दी जनता से कुछ दूर होते जाते हैं। भानुकवि ने ग्राधृतिक काल में उसका पुनरुद्धार भी किया था, पर मिश्रवन्धुग्रों ने भी भाव, रस, गुए, दोष, ग्रलंकार, पिगल, गएगागए, शब्द-शक्ति ग्रादि काव्य-तत्त्वों का बहुत संक्षिप्त-सा परिचय 'मिश्रवन्धु विनोद' की भूमिका में दिया है। यह विवेचन केवल नाम-गएगा की कोटि का ही है। स्थानाभाव से वे इसका सूक्ष्म निरूपए नहीं कर सके हैं। उनके विवेचन से स्पष्ट हैं कि वे रस को ही काव्य की ग्रात्मा मानने के पक्ष मे है। इस सम्बन्ध में इन लेखकों को ग्रपनी कोई निश्चित धारएग बनाने की ग्रावश्यकता नहीं प्रतीत हुई हैं। प्राचीन ग्राचार्यो द्वारा व्यंग को जीव माने जाने पर भी उन्हों कोई विशेष विरोध नहीं है। बिहारी के दोहे की ग्रालोचना में उन्होंने 'दोहें' की उत्तमता का ग्राधार 'व्यंग' ही माना हे। उसके पहले देव के छन्द की

१. 'हिन्दी नवरत्न', ४०२, ४०३।

२. 'हिन्दी नवरतन', ४०२।

३. देखियं 'मिश्रवन्धु विनोट', पृष्ठ ५६ : ६५ ।

४. इस मत में व्यग्य को जीव मानना सर्वसम्मत नहीं है। यदि वाक्य को देह कहकर किव अर्थ को मिस्तिक और रस को जीव बतलाता तो उसके कथन में शायद सर्वसम्मित की मात्रा बढ़ जातो।

प. देग्विये 'मिश्रबन्धु विनोद', पृष्ठ ४७ । श्रोर संदर्भ सं० ११ (यही श्रप्थाय)

म्रालोचना में वाचक की प्रधानता के कारण उसे उत्तम काव्य कह दिया है। इस प्रकार उनकी म्रालोचना की कोई निश्चित धारणा नहीं प्रतीत होती है, विभिन्न स्थलों पर उन्होंने विभिन्न तत्त्वों को जीव कहना उचित समभा है। काव्यांग-निरूपण में उन्होंने म्राचार्यों के विभिन्न मतों का सहारा लिया है। वहाँ पर भी केवल उनकी व्यक्तिगत रुचि ही, स्पष्ट मत नहीं। 'मिश्रबन्धु-विनोद' में काव्य की विभिन्न परिभाषाम्रों पर संक्षेप में विचार हुम्रा है। इसमें मम्मट, पंडितराज, विश्वनाथ, कुलपति, रत्नाकर, म्राम्बकादत्त, देव म्रादि कितिपय म्राचार्यों के मतों का निरूपण हुम्रा है। इन लक्षणों का स्पष्टीकरण-मात्र है। मिश्रबन्धुमों को कौन-सा मान्य है, इसका उल्लेख नहीं। इसकी सम्भवतः म्रावश्यकता भी नहीं थी।

संभवतः मिश्रबन्धुग्रों ने गुए, ग्रलंकार, रस ग्रादि के विवेचन में रीति-ग्रन्थों का ग्राश्रय ग्रधिक लिया है ग्रौर उन्होंके समानान्तर संस्कृत मतों का उद्धरए भी कहीं-कहीं कर गए है। काव्यांगों की परिभाषा में इन्होंने रीतिकालीन ग्राचार्यों के मत ही ग्रधिक उद्धृत किये है। 'साहित्य-परिजात' में ग्रलंकारों के उदाहरए तथा कहीं-कहीं काव्यांगों के लक्षरए भी रीतिकालीन ग्राचार्यों से लिये गए है। यह ग्रन्थ पंठ शुकदेविबहारी मिश्र (मिश्रबन्धुग्रों में से एक) तथा प्रतापनारायए। मिश्र का लिखा हुग्रा है। ये दोनों व्यक्ति एक ही परिवार के है ग्रौर शैली भी वही मिश्रबन्धुग्रों वाली ही है, इसलिए इसका यहाँ पर निर्देश किया गया है। इसमें शाचीन सम्प्रदायों की ग्रोर भी संकेत है।

रमणीय शब्द की व्याख्या करते हुए लेखकों ने उसका सम्बन्ध एक व्यक्ति से नहीं श्रिपितु विज्ञ पुरुषों से माना है। लोकोत्तरता की तरफ भी थोड़ा संकेत है। इस लक्षण मे उन्होंने कुछ दोष देखे है। इन दोषों का निर्देश संस्कृत के श्राचार्य भी कर चुके थे। "शब्द" श्रौर वाक्य का भेद मानकर दोष देखा गया है। पंडितराज का "शब्द" श्रौर "वाक्य" के श्रन्तर मे तात्पर्य नहीं है। मिश्रबन्धु कहते है कि इस परिभाषा से चित्र-काव्य श्रकाव्य हो जाता है। पर प्रायः यह परम्परा-मुक्त ही है। मिश्रबन्धु श्रों ने गद्य-पद्य दोनों को काव्य माना है। गद्य में विचारो को (फीलिंग्स) भाव की श्रपेक्षा प्रधानता तथा पद्य में प्रायः दोनों के समभाव होने का भी उल्लेख है। इस विवेचन में विशेष स्पष्टता नहीं है। इस पर पाश्चात्य प्रभाव प्रतीत होता है। काव्य-सम्बन्धी इन विचारों का मूल ग्रन्थ की विचार-धारा से कोई विशेष सम्बन्ध भी नहीं है।

१. 'मिश्रवन्धु विनोद', पृष्ठ ४३ श्रौर संदर्भ सं० ११ ( यही ऋध्याय )।

केवल ग्रानुषंगिक ही प्रतीत होता है। वाली ग्रीर काव्य-सौब्ठव-सम्बन्धी ग्राधुनिक गुणों का प्राचीन काव्यांगों से सामंजस्य स्थापित कर देने से ग्राधुनिक हिन्दी-समालोचना-पद्धित को ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक निश्चित रूप मिलेगा। कुछ शैली-सम्बन्धी ग्रानिश्चित ग्रथं वाली पदावली के प्रयोग से समालोचना में बहुत-कुछ शिथिलता रह जाती है। ग्रालोचना जब तक विचारों की निश्चित सरणी का ग्राक्षय लेकर नहीं बढ़ेगी तब तक उसका बिकास-मार्ग बहुत-कुछ ग्रवब्द रहेगा। हिन्दी-ग्रालोचना के भावी विकास के लिए पाश्चात्य ग्रौर प्राचीन भारतीय शैली के भावी सामंजस्य की नितान्त ग्रावश्यकता है। पर मिश्रबन्धुग्रों के समय तक हिन्दी-साहित्य का कलाकार ग्रौर ग्रालोचक चिन्तन की इस प्रौढ़ता को नहीं प्राप्त कर पाया था कि उसका ध्यान सामंजस्य की ग्रोर जाता। उस समय तो वह प्रायः ग्रन्थकार में ही ग्रपना मार्ग खोज रहा था। ग्रनेक मार्गों को ग्रपनाकर कहीं पहुँच जाने की प्रवृत्ति थी। कहाँ पहुँच जाता है, यह भी वह निश्चय नहीं कर पाया था। यही कारणा है कि मिश्रबन्धु इस सामंजस्य का बहुत ही ग्रस्पब्द निवंश कर पाए है। यह विचार-धारा उनके समय तक शैशव में ही थी।

'निश्रबन्ध्-विनोव' ग्रौर 'हिन्दी नवरत्न' में ग्रालोचना-पद्धित के ग्राधिनक स्वरूप के भी स्पष्ट दर्शन होते हैं। संदेश ग्रौर उसकी सफल ग्रभिव्यक्ति को तो इन लेखकों ने ग्रालोचना का प्रधान ग्राधार ही माना है इस-लिए उन्होंने 'हिन्दी नवरत्न' में समाविष्ट प्रायः सभी कवियों के संदेश का निर्देश किया है। असूर, तुलसी, कबीर ग्रौर भूषएा के सदेश का ग्रच्छा निरूपए है। भूषएा की कविता में लेखक ने जातीयता ग्रौर राष्ट्रीयता के दर्शन किये हैं। अकुछ कवियों की ग्रालोचना में लेखकों ने तत्कालीन परिस्थितियों का भी सूक्ष्म विश्लेषएा किया है ग्रौर इस प्रकार किव पर ग्रपने समय के

१. 'मिश्रवन्धु विनोद', पृष्ठ १६३:२००।

२. देखिये 'हिन्दी नवरत्न', पृष्ठ २३: २४।

३. वही, पष्ठ २३ : २६।

४. भूपण ने जातीयता का सदेश दिया "त्र्यापकी जातीयता में भारतीयता का भाव कम त्र्याता है, हिन्दूपन का विशेष । फिर भी यह कहना पड़ता है कि उस समय हिन्दूपन का ही सन्देश एक प्रकार से भारतीयता का संदेश था, क्योंकि मुसलमान बहुत करके विदेशी थे। 'वही', पृष्ठ २५ भूमिका।

प्रभाव प्रथवा कवि के सूधारवादी रूप का भी विवेचन हो गया है। तूलसीदास जी के पूर्व तथा उनके समय तक भारत की धार्मिक श्रीर सामाजिक श्रवस्था तथा उन परिस्थितियों में तुलसी के धार्मिक मतभेदों को दूर करने के श्रेयस्कर कार्य का संक्षेप में विवेचन हुन्ना है। "कबीर ने हिन्दू न्नौर मुसलमानों के वंमनस्य को दूर करने के लिए एकेश्वरवाद का स्राधार लिया था, जो हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों को मान्य हुग्रा। लेकिन तूलसीदास जी ने इन दोनों भिन्न धर्मावलम्बी जातियों मे पारस्परिक गठबन्धन करने का प्रयत्न नहीं किया, श्रिवित हिन्दू-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों की कटता को धोकर उनमें मेल स्थापित करने का प्रयत्न किया है। इस कार्य में उनको पर्याप्त सफलता भी मिली। इसी प्रसंग में लेखकों को तूलसी के दार्शनिक विचारों पर भी कुछ कह देने का श्रवसर मिल गया है। " 'हिन्दी नवरतन' श्रौर 'मिश्रबन्धु विनोद' में बहुत-से कवियों के जीवन-सम्बन्धी श्रथवा दार्शनिक विचारों का सुक्ष्म निर्देश है। पर इस पद्धति की ग्रालोचना का ग्रवसर इन लेखकों को कबीर पर लिखते समय ग्रधिक मिला है। वस्तुतः कबीर की ग्रालोचना मे इसीका विशेष महत्त्व भी है। कबीर मे मिश्रबन्ध्यों के शब्दों में श्रभिव्यक्ति की कलात्मकता की अप्रेक्षा सदेश की गम्भीरता श्रौर प्रौढ़ता ही श्रधिक महत्त्वपूर्ण है, इसलिए न्नालोचक का ध्यान उस श्रोर ग्रधिक श्राकृष्ट होना स्वाभाविक ही है।<sup>३</sup> मिश्रबन्धुग्रों ने कबीर के ईश्वर, माया, गुण, ग्रवतार ग्रादि से सम्बद्घ विचारों का निरूपण भ्रौर विवेचन उन्हींकी कविता के बहुत-से उदाहरण देकर किया है। 3 उनके सुफी मत में होने का प्रमाण उन्हीं की रचनाश्रों से मिलता है। परमात्मा श्रोर जीवात्मा का जो दाम्पत्य-सम्बन्ध कबीर को स्वीकृत था उसका भी लेखकों ने निरूपए। किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के संदेश श्रोर जीवन-सम्बन्धी विचारों की श्रालोचना करने की प्रवृत्ति इन लेखकों में सवंत्र ही पाई जाती है, पर ग्रन्य कवियों की ग्रपेक्षा इस कवि की ग्रालोचना में इनको ग्रधिक स्थान मिला है ग्रौर यह विवेचन ग्रपेक्षाकृत प्रौढ़ भी है। इसके कारण का हम ऊपर निर्देश कर चुके है। बहुत-से कवियों का तो कोई विशेष सदेश होता ही नहीं है, उनका महत्त्व, उनकी श्रभिव्यंजना-शंली के सौन्दर्य में ही है। ऐसे कवियो के संदेश की बात ही निरर्थक है, पर मिश्रबन्ध्

१. 'हिन्दी नवरतन', पृष्ठ २४।

२. वही, पृष्ठ ५०८ : ५०६ 'कबीर का विवेचन' ।

३. वही, पृष्ठ २५।

तो संदेश खोजने के लोभ का संवरण वहाँ भी नहीं कर सके है। देव श्रौर बिहारी के संदेश को गौण कहते हुए भी श्राचार्यत्व श्रौर भाषा का संदेश मानने की प्रवृत्ति है ही। ऐसी एक-ग्राध श्रत्युक्ति के श्रितिरक्त इनकां यह विवेचन तर्कपूर्ण श्रौर प्रौढ़ कहा जा सकता है। लेखक राधाकृष्ण के नाम श्रा जाने से रीतिकालीन कवियों में भक्ति का संदेश मानने के लिए तैयार नहीं। केशव में भक्ति का संदेश खोजने का भी उन्होंने विरोध किया है।

पाइचात्य समोक्षा-पद्धति ने भारतीय भाषात्रों के ग्रालोचकों को भी ग्रपने साहित्य ग्रौर कलाकारों का ऐतिहासिक विवेचन करने की प्रेरणा प्रदान कर दी थी। इतिहास लिखने की परम्परा पहले नहीं थी। कभी कभी कोई भ्राचार्य श्रपने पूर्ववर्ती वादों का साधारएा निर्देश कर दिया करता था पर वह कोई सर्वमान्य पद्धति नहीं थी। दूसरे उसमें विशद विचार भी नहीं होता था। ये विचार तो श्रानुषंगिक श्रौर श्राकस्मिक ही हुत्रा करते थे। ऐतिहासिक विवेचन पृथक् विचार-पद्धति के रूप मे ग्राधनिक काल मे ही प्रारम्भ हुग्रा है। इनके ग्रंथों में हिन्दी-साहित्य के विभिन्न काव्यों का ग्रच्छा दिवेचन हुग्रा 🖰 । लेखकों ने तत्कालीन परिस्थितियों, साहित्यिक विशेषतास्रों तथा भाषा स्रौर कवियों का संक्षेप में ग्रच्छा परिचय दिया है। विभिन्न कालों मे कविता तथा उसकी भाषा के स्वरूप में किस प्रकार विकास हुन्ना है, इसका थोड़े मे परिचय दिया गया है। 'मिश्रबन्ध् विनोद' में तो प्रारम्भ मे ही 'संक्षिप्त इतिहास प्रकरण' मे इस विकास का ग्रध्ययन हुन्ना है। उसके बाद प्रत्येक काल के प्रारम्भ में भी उस काल की विशेषताश्रों का निरूपरा हम्रा है। 'हिन्दी नवरःन' का सम्बन्ध भी ऐतिहासिक विकास से है, इसलिए लेखकों ने इसकी भूमिका में संक्षिप्त इतिहास दे दिया है। इसमे तो उन्होंने किवयों के नास श्रधिक गिनाए हे, पर कहीं-कहीं परिस्थितियों ख्रौर माहित्य-परम्पराख्रों का निरूपण भी है। इस विवेचन के द्वारा लेखक ने अपने आलोच्य कवियों को तत्कालीन परिस्थिति मे रखकर देखने की चेष्टा की है, जिससे उनकी विशेषतास्त्रों स्त्रौर महत्त्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भ्रम न हो जाय । इन कवियों की साहित्यिक विशेषतास्रों स्रौर पारस्परिक स्रन्तर को समक्तने के लिए यह स्रत्यन्त स्राव-इयक भी है। ग्राज का ग्रालोचक कवि को उसके काल से पृथक् करके नहीं देखता चाहता । इस ऐतिहासिक ग्रांतसन्धान की प्रांगाली के साथ ही कवियों की जीवनी तथा उनके विवारों का विवेचन ग्रन्तःसाक्ष्य के ग्राचार पर करने की प्रवृत्ति भी जाग गई थी। 'काशो नागरी प्रचारिएगी सभा' की मुखपत्रिका ने इसका सूत्रपात बहुत पहले ही कर दिया था। निश्रवन्धुग्रों ने कवियों की जीवनी का बाह्य भ्रौर भ्रन्तः साक्ष्य के भ्राधार पर ही निरूपण किया है, तुलसीदास जी के बाहु-मूल मे पीड़ा होना, फिर उसका ठीक हो जाना, सूकर- क्षेत्र मे राम-कथा सुनना भ्रादि भ्रनेक घटनाभ्रों का उल्लेख भ्रन्तःसाक्ष्य के भ्राधार पर हुग्रा है। भ्रन्तःसाक्ष्य के भ्राधार पर हो यह विवेचन भी हुग्रा है कि तुलसी स्मार्त वैष्णव थे भ्रथवा शैव वैष्णव। मिश्रबन्धुश्रों ने कवियों की जीवनी में दोनों साक्ष्यों से जो बात ठीक प्रतीत होती है, उसीको ग्रहण किया है।

द्विवेदी जी की भाषा-सम्बन्धी स्रालोचना की विशेषता स्रशद्धियों का निर्देश करने मे थी। कहीं-कहीं स्रोज स्नादि गुगों का संकेत भी कर दिया जाता था। पर वस्तृत: य्याकरएा-सम्बन्धी श्रश्चियों का निर्देश करना श्रालोचना का बहुत ही गौए कार्य है । भाषा श्रौर भाव मे किव कितना सामंजस्य स्थापित कर सका है, उसके वर्ष्य विषय को ग्रिभिव्यंजना-शैली ग्रौर भाषा ने मर्मस्पर्शी श्रीर प्रभावोत्पादक बनाने में कितनी सहायता दी है, भाषा की साहित्यिक प्रौढ़ता किस कोटि की है, लेखक का व्यक्तित्व उसकी भाषा में कितना प्रति-बिम्बित हो सका है, ग्रादि प्रक्तों पर विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से विचार करना भाषा-सम्बन्धी ग्रालोचक का कार्य है। प्रसगवश ग्रगर उसे भाषा की ग्रशद्धियों का निर्देश भी करना पड़े तो कोई ग्रापित नहीं है । साहित्य की प्रारम्भिक श्रवस्था मे भाषा भी श्रपना स्वरूप निश्चित करती है, इसलिए श्रालोचक का कर्तव्य उसमे यथा सम्भव सहायता प्रदान करना है। लेकिन भाषा के साहि-रियक रूप के निश्चित हो जाने पर उस पर व्याकर**गा-शास्त्र का स्रनावश्यक** नियन्त्रए रखने मे उसकी स्वच्छन्द गति ग्रौर उन्मुक्त-विकास मे बाधा होती है। भाषा का निर्माण साहित्यकार श्रीर जन-समाज करता है। वह विकासशील है। वंयाकरण का कार्य तो केवल थोड़ी व्यवस्था भर कर देना है। द्विवेदी-काल में भाषा-सम्बन्धी कई वाद-विवाद खडे हुए थे। उसमे उस काल के प्रायः सभी विद्वानों ने भाग लिया। इस वाद-विवाद में मिश्रबन्ध्य्रों ने भी म्रपने भाषा-सम्बन्धी विचार प्रकट किये है ! उनके विचार म्रधिक प्रगतिशील है । वे भाषा के स्वच्छन्द विकास को ही साहित्य के लिए श्रेयस्कर समभते हैं। द्विवेदी जी भी भाषा के स्वच्छन्द विकास के विरोधी नहीं थे जैसा कि पहले कहा जा चुका है। पर उन्हें व्याकरण के नियंत्रण का ग्रभाव सह्य नहीं था। मिश्रबन्धु भाषा की ग्रव्यवस्था के पक्षपाती नहीं है। वे भाषा में "मनमानी" श्रीर "घर जानी" नहीं देखना चाहते। इससे तो वे साहित्य का विकास ही सम्भव नहीं मानते । भाषा की प्रकृति स्थिर हो जाने पर श्रौर एक विशेष दिशा ग्रपना लेने पर ही साहित्य का विकास होता है। पर मिश्रवन्ध्

उसे व्याकरण के नियमों में जकडना भी नहीं चाहते हैं। "ग्रगर मात-भाषा भी दस-पाँच वर्ष तक व्याकररा पढ़े बिना नहीं लिखी जा सकती तो वह मातु-भाषा न रहकर विद्वत्भाषा ही बन जाती है। मिश्रबन्ध् हिन्दी को विद्वत्भाषा बनाने के पक्ष में नहीं थे। वे हिन्दी-लेखकों की स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। उन्होंने स्वयं "नायिका" के स्थान पर "नायक" का प्रयोग किया है। बाद में "नायिका" प्रयोग भी करने लगे थे। "नायिका" के स्थान पर "नायक" का प्रयोग कोई बहुत सुन्दर ग्रौर हिन्दी की प्रकृति के श्रनुकृल नहीं है, पर केवल संस्कृत से हिन्दी की स्वतन्त्र सत्ता की घोषएा।-भर कर देने में इसका महत्त्व है। मिश्र-बन्धुग्रों का यह कहन। ग्रत्यन्त तर्क-सम्मत है कि ग्रगर हिन्दी पर संस्कृत-व्याकरण का नियन्त्रण रखने की चेष्टा की जायगी तो यह हिन्दी न रहकर संस्कृत हो जायगी । फिर तो ''गचछिति'' स्रौर "करोति'' के प्रयोग-भर की देर रहेगी। 'हरिग्रौध' की भाषा ने 'प्रिय प्रवास' मे कई स्थानों पर यह रूप ग्रहरण कर लिया है। मिश्रबन्ध "मध्रा भाषा" लिखने के पक्षपाती नहीं है। सभा को 'प्रचारक' ही कहना चाहते है, ''प्रचारिग्गी' नहीं। प्रशंसनीय के ग्राधार पर सराहनीय को भी शुद्ध साहित्यिक रूप मान लेने की स्वतन्त्रता से हिन्दी को वंचित कर देना उन्हें स्रभीष्सित नहीं है। हिन्दी-भाषा की स्वच्छन्दता-सम्बन्धी यह दिष्टकोग बहुत समीचीन है।

मिश्रबन्धु द्विवेदी जी की तरह किवयों की भाषा में व्याकरण-सम्बन्धी श्रशुद्धियों को ढूँढ निकालने के फेर मे नहीं पड़े हैं। हर किव को इसी दृष्टि से देखना तो वे श्रालोचना की "छीछालेदर" मानते है। मिश्रबन्धुश्रों ने भाषा-सौष्ठव श्रौर उसकी भाव-वर्ण्य-विषय श्रादि से श्रनुरूपता पर ही विचार किया है। किवयों के द्वारा प्रयुक्त विभिन्न भाषाश्रों के शब्दों का संकेत है। विहारी की भाषा में लेखक ने प्रांतीय श्रौर इतर भाषाश्रों के प्रयोगों के बहुत उदाहरण दिये है। उन्होंने बहुत-से शब्दों को तोड़ने-मरोड़ने की प्रवृत्ति की श्रोर भी पाठकों का ध्यान श्राकृष्ट किया है। बिहारी ने "चिलक" शब्द का प्रयोग "चमक" के श्रर्थ में किया है। पर यह शब्द कई-एक स्थान पर दर्द के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है। मिश्रबन्धु ऐसे प्रयोग श्रनुचित श्रौर श्रशिष्ट मानते है। शब्दों की तोड़-मरोड़, प्रान्तीय, फारसी श्रादि के प्रयोगों, श्रर्थ-दूषण के बहुत-से उदाहरण मिश्रबन्धुश्रों ने इकट्ठे किये है। अ कई-एक स्थानों पर श्रालोचना-

१. देखिये 'मिश्रवन्धु विनोद', पृष्ठ ६६:७५ 'हिन्दी नवरत्न', २१:२३।

२. 'हिन्दी नवरत्न', पृष्ठ ३४८।

३. 'वही', ३४३ : ३५२।

क्षेत्र के वाद-विवाद का संकेत भी हुन्ना है। स्वयं मिश्रबन्धु भी कई जगह वाद-विवाद में पड़े हे। बिहारी की भाषा-सम्बन्धी स्रालोचना वाला भी एक ऐसा ही स्थल है। मिश्रबन्धग्रों का ध्यान किव के गुगों पर भी गया है। उन्होंने बिहारी के भाषा-सम्बन्धी व्यापक ज्ञान की प्रशंसा की है। यमक ग्रौर पद-मंत्री के कारण भाषा में जो सौंदर्य श्रा गया है, उसकी उपेक्षा मिश्रबन्ध्यों ने नहीं की । विहारी की भाषा की सजीवता पर भी म्रालोचक का थोड़ा ध्यान गया है। यद्यपि इतना ही पर्याप्त तो नहीं कहा जा सकता। "जगमगात", ''भलमलात''ग्रादि शब्दों मे सजीवता के दर्शन श्रालोचकों को भी हुए है। बिहारी के शब्द ग्रौर श्रर्थ का चमत्कार, ग्रर्थ-गाम्भीर्थ, व्यंग्य, एक ही दोहे में सारी रस-सामग्री को एकत्र कर देने की क्षमता के कारएा भाषा की प्रौढता, एक साथ कई-एक ग्रलंकारों का प्रयोग ग्रादि बहुत-सी प्रमुख विशेषताग्रों की ग्रोर इन ग्रालोचकों का ध्यान नहीं जा सका। यह भी केवल वैयक्तिक रुचि का ही परिचायक है । इनकी दिंदर बिहारी के काव्य-सौंदरव की परख में क्रिक्त हो गई। भाषा के गएों भ्रौर भ्रलंकारों का निर्देश प्रायः सभी कवियों की भ्रालो-चना में हुग्रा है। सम्मट द्वारा मान्य माधुर्य, ग्रोज ग्रौर प्रसाद तक ही ये सीमित नहीं रहे हे। श्रिपित पूर्ववर्ती श्राचार्यो द्वारा मान्य समता, समाधि, म्रर्थ-व्यक्ति, उदारता म्रादि का भी संकेत है। <sup>3</sup> कवियों की यमक, म्रन्प्रास श्रादि रखने की प्रवृत्ति का निर्देश तो बहुत जगह हुन्ना है। तुकान्त के लिए निरर्थक शब्दों के प्रयोग की श्रोर भी इनका ध्यान गया है। भाषा के सामान्य सौंदर्य को "ललित" "मधर" म्रादि शब्दों द्वारा कई स्थानों पर व्यक्त किया गया है। इन ग्रालोचकों का ध्यान इस श्रोर भी गया है कि ग्रलंकार के मोह से कवि ग्रपने भाव के निर्वाह में ग्रसफल तो कहीं नहीं हुन्ना है। इस

१. 'हिन्दी नवरत्न', वृष्ठ ३५३।

२. वही, पृष्ठ ३५४।

३. प्रसाद, समता, माधुर्य, मुकुमारता, ऋर्थ-व्यक्ति, समाधि, कान्ति ऋौर उदारता नामक गुग् देव की रचना में पाये जाते हैं। कहीं-कहीं ऋोज का भी चमत्कार है। पर्यायोक्ति, सुधर्मिता,सुशब्दता, संचिग्तता,प्रसन्तता ऋादि गुग्गों की ऋापकी रचना में वहार है। कहीं-कहीं ऋर्थ-काठिन्य भी प्रस्तुत है। वहीं, पृष्ठ २६४।

४. इनकी भाषा में ऋनुप्रास ऋौर यमक भरे पड़े हैं। ऋाप जो शब्द उठाते थे प्रायः उसी प्रकार के कई ऋौर शब्द उसके पीछे रखते चले जाते थे,

प्रकार मिश्रबन्धुग्रों में भाषा-सम्बन्धी प्रौढ़ ग्रौर गम्भीर ग्रालोचना के कई उदाहरण मिलते है। ये उदाहरण बिलरे हुए है। मिश्रबन्धु एक ग्रंग को लेकर ग्रपना मन्तव्य एक ही स्थान पर व्यक्त नहीं कर देते है इसलिए कुछ बिलरा हुग्रा रहता है। उसमें संदिलष्टता का ग्रभाव खटकता है।

मिश्रबन्ध्रश्रों की श्रालोचना में कवियों की विशेषताश्रों श्रीर ग्एा-दोष-निरूपण में विश्लेषणात्मक पद्धति का श्रवलम्बन तो श्रवश्य हुग्रा है। पर फिर भी इनके प्रन्थों की प्रमल विशेषता परिचय ही है। हिन्दी-कवियों का ग्रध्ययन म्रभी इतना व्यापक नहीं हम्रा था कि म्रालोचना परिचय की परिधि से बाहर निकल जाती । 'हिन्दी नवरत्न' मे तुलसी, सुर, देव ग्रादि सभी कवियों के ग्रन्थों का ग्रालोचनात्मक परिचय दिया गया है। उनकी काव्यगत विशेषताग्रों से पाठक को परिचित कराने के लिए लेखकों मे विश्लेषए की गम्भीरता के दर्शन कहीं-कहीं अवस्य हो जाते है। पर इसका सर्वत्र निर्वाह नहीं हुन्ना है। स्राली-चकों का मख्य उद्देश्य तो कवियों की विशेषताग्रों का सामान्य परिचय तथा उनको किसी विशेष श्रेणी में रखना है। यही कारण है कि इनकी भालोचना की गृढ़ भ्रौर विश्लेषगात्मक उक्तियों में सर्वत्र मंश्लिष्टता नहीं पाई जाती। बीच-बीच में प्रौढ विचार-धारा के दर्शन हो जाते है। इनकी म्रलोचना की दूसरी प्रधान विशेषता निर्णयात्मकता है । कवियों की भाव ग्रौर कला-सम्बन्धी विशेषताम्रों के म्रन्तस्तल में भी श्रेगी-विभाग की प्रवृत्ति स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्रालोचक उनके गएा-दोषों का विवेचन करते हुए यह कहना कभी नहीं भुलता है कि ये गुण श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलते है, इसलिए यह कवि सर्वोत्कृष्ट है। 'हिन्दी नवरत्न' का निर्माण तो श्रेणी-विभाग के ग्रादर्श को ग्रपने सम्मुख रखकर हुन्ना ही है। इस ग्रन्थ मे तुलसी, सूर स्रीर देव को परस्पर एक-दूसरे से ऊँचा बताने की प्रवृत्ति भी छिपी नहीं रहती। इस सम्बन्ध मे मिश्रबन्धग्रों का ग्रपना मत कई बार बदला है। 'मिश्रबन्ध विनोद' यद्यपि इति-

श्रीर जब वह श्रेणी छोड़ते थे, तब उसीके राब्दों का कोई श्रीर श्रच्चर-कम उठाकर उसकी समता के राब्द रखने लगते थे, इस प्रकार एक साथ श्राप कई भाति के श्रनुपास रख जाते थे। पर ये गुण लाने के वास्ते इनको निरर्थक पदों का ब्यवहार नहीं करना पड़ा श्रीर प्रायः कहीं भी श्रपना भाव नहीं विगाड़ना पड़ा। ऐसे बढ़िया भाव लाकर भी श्रनुप्रास की सर्वोत्कृष्ट प्रधानता रखने में केवल देव ही कृतकाय हो सके हैं।

हास-ग्रन्थ है। उसमे इस प्रकार के श्रेगी-विभाग के लिए न कोई स्थान था ग्रौर न ग्रावश्यकता ही। पर फिर भी लेखकों ने कवियों पर विचार प्रकट करने में इस जैली का प्रनुसरएा किया है । श्रेगी-विभाजन के लिए जो तुलना-त्मक श्रध्ययन कवियों का हुग्रा है उसमें विश्लेषण, तर्क ग्रौर प्रौढ विवेचन का ग्रभाव है। लेखकों ने तुलसी, देव, बिहारी ग्रादि के कुछ छन्दों की शास्त्रीय श्रालोचना की है। उसमे गम्भीरता भी है, इसमे कोई सन्देह नहीं। पर यह श्रालोचना तो केवल नमुने का कार्य कर रही है। लेखकों ने यह कह तो दिया है हमने इसी पद्धति का स्रन्सरएा करके इन कवियों के स्थान का निर्एाय किया है। पर उनकी पुस्तकों में इस विवेचन के कहीं दर्शन नहीं होते। यह श्रेग्री-विभागतो लेखकों ने श्रपने मन मे कर लिया था श्रौर उस ऋम से कवियों को इस ग्रन्थ में रख दिया गया है। बीच-बीच मे इन कवियों की प्रशंसा में सर्वो-त्कृष्ट शब्द का प्रयोग करते गए है। जिस शास्त्रीय पद्धति स्रौर शैली का श्रवलम्बन मिश्रबन्ध् स्रों ने किया है, वह स्फूट छन्दों की स्रालोचना के उपयुक्त मानदंड है। उसका उपयोग कवियों की समिष्टिगत विशेषताग्रों ग्रौर रस-ग्रलंकार-सम्बन्धी प्रवृत्तियों के निरूपरा मे भी किया जा सकता है। मिश्रबन्धुग्रों ने भी इस स्राधार पर कवियों की सामान्य विशेषतास्रों का विवेचन किया है, पर वे इसके तुलनात्मक रूप का निर्वाह नहीं कर सके । शास्त्रीय श्राधार की तलना का मापदण्ड बनाने से पूर्व काव्यांगों के महत्त्व में भी श्रेणी-विभाग की ग्रावक्यकता होती है । रस, ध्वनि, ग्रलंकार ग्रादि मे से किसी एक को काव्य की श्रात्मा का स्थान देना पड़ता है श्रौर फिर उसीके श्राधार पर कवियों का श्रेगी-विभाग हो सकता है। यह श्रेगी-विभाग भी श्रत्यन्त स्थल श्रौर जड़ म्राधार पर ही म्राश्रित कहा जाता है, पर मिश्रबन्धुम्रों ने तो यह भी नहीं किया । उन्होंने रस, ग्रलंकार ग्रादि सभी तत्त्वों को ग्रपने ध्यान में रखा। सैद्धान्तिक रूप से इनका तारतम्य स्वीकार करते हुए भी व्यवहार मे उनका निर्वाह नहीं किया है। मिश्रबन्धु देव के शब्द-चमन्कार, श्रौर उक्ति-वैचित्र्य के चकाचौध से तलसी, सर, कबीर ग्रादि के साहित्यिक महत्त्व का निर्णय नहीं कर सके। बाह्याडम्बर की सज-धज ग्रौर तड़क-भड़क से मुग्ध होकर वे काव्य की वास्तविक म्रात्मा को ही खो बैठे। सर भ्रौर तुलसी के काव्य मे जीवन के चिरन्तन-स्वरूप को देखने ग्रौर उसके मूल्य परखने की क्षमता लेखकों में नहीं रह गई। बाद में उन्होंने इन दोनों कवियों मे जीवन का स्थायित्व देखा तो सही। पर वह तो साधारण श्रौर श्रस्पष्ट भलक-मात्र थो। उसमें देव के प्रति उत्पन्न मोह को भंग करने की प्रखरता का श्रभाव था। यही कारए। है कि इस निर्एाय का

प्रभाव उनकी ग्रालोचना पर कुछ भी नहीं हुग्रा। इस सारे विभाजन के पीछे केवल व्यक्तिगत रुचि ही कार्यकर रही है। पुष्ट ग्राधार का नितान्त म्रभाव है। किन्हीं व्यक्तिगत कारएों से मिश्रबन्धुग्रों को देव की कविता **ग्र**त्यन्त प्रिय है, किसी दूसरे को मतिराम की हो सकती है; पर ग्रालोचना के क्षेत्र में इस वैयक्तिक रुचि का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। दो भिन्न कालों श्रीर परम्पराश्रों की कविता की पारस्परिक तुलना का कोई महत्त्व नहीं है, पन्त भ्रौर चन्द बरदाई की तुलना स्रालोचना के विकास मे क्या सहयोग प्रदान कर सकती है। देव श्रौर तुलसी की तलना द्वारा भी किसी विशेष प्रगति की संभावना नहीं थी। यदि शास्त्रीय श्राधार लेकर कुछ प्रौढ़ विवेचन किया जाता तो दोनों कवियों की विशेषताग्रों ग्रौर महत्त्व को समभने के एक सुन्दर प्रयास के रूप में साहित्य-क्षेत्र में इनका पर्याप्त सम्मान होता। मिश्रबन्धुयों की ग्रालोचना का जितना ग्राज सम्मान है उससे कहीं ग्रधिक हो सकता था। मिश्रबन्ध्र मों ने कई स्थानों पर तो वैयक्तिक रुचि स्रौर तुलना के स्रावेश में स्राकर स्रसहृदयता का भी परिचय दे दिया है। तुलसीदास जी द्वारा बारम्बार राम के ईश्वरत्व का स्मरण कराते रहने मे राम के श्रलौकिक श्रीर सर्वशक्तिमान रूप का चित्रए। हुग्रा है। भक्ति की यह महत्ता मिश्रबन्धुग्री के ध्यान में नहीं स्रासकी। राधा ग्रौर गोवियो के मुख से सूर ने सुन्दर उपालम्भ दिलाकर जिस भिक्त ग्रीर शृङ्गार का रस प्रवाहित किया है, उसे मिश्रबन्धु कृष्ण के कार्यों की निन्दा मानते है। ''सूरदास प्रभु के स्रति खोटे, यह उनहूँ ते स्रति ही खोटी" श्रौर "सूरदास सरबसु जो वीज कारो कृतहि न माने" मे कृष्एा-निन्दा मानना ग्रसहृदयता ग्रौर विचित्र वैयक्तिक रुचि के ग्रति-रिक्त ग्रौर क्याहो सकताहै। सूर की भाषा को क्लिब्ट बताना भी ऐसी विचित्र वैयक्तिक रुचि का ही उदाहरए। है। किसी एक कुट पद के स्राधार पर कवि के सम्पूर्ण काव्य की भाषा पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। दूसरे स्वयं मिश्रवन्धु सुर की भाषा को मध्र ग्रौर ललित भी कह चुके है। "सूरदास की भाषा शद्ध ब्रजभाषा है .....परन्तु इनकी भाषा ऐसी ललित ग्रौर श्रुति-मधुर है कि वैसी इनके पीछे वाले किवयों तक में बहुत कम पाई जाती है। ·····ग्रापने महलात का भी प्रयोग किया है। इनकी कविता में मिश्रित वर्ण बहुत कम ग्राते है। उनमें माधुर्य ग्रीर प्रसाद गुरा प्रधान है। ग्रीज की मात्रा इनकी कविता में बहुत कम है। कहीं यमक ग्रादि के लिए इन्होंने ग्रपना भाव नहीं बिगाड़ा। इनके पद लिलित श्रौर श्रर्थ-गम्भीरता से भरे हुए है।" इस प्रकार के वदतोव्याघात का एक कारण यह भी है कि बृहद्काय प्रन्थ तीन

## व्यक्तियों द्वारा रचे गए है।

इतने कवियों की काव्यगत विशेषतास्रों का विशव परिचय देने का यह प्रथम प्रयास है। इतिहास के क्षेत्र में तो बहुत दिनों तक 'मिश्रबन्ध विनोद' के म्रतिरिक्त भ्रन्य कोई ग्रन्थ ही नहीं था। हिन्दी-साहित्य के विभिन्न कालों में सामान्य विशेषताग्रों का श्रालोचनात्मक परिचय देने वाला हिन्दी का यह प्रथम बृहद्काय ग्रन्थ है । 'हिन्दी नवरत्न' की म्रालोचना का प्रमुख उद्देश्य कवियों की विभिन्न श्रेरिएयाँ बनाना ही रहा है। इसके श्रावररा में कवियों के वर्ण्य-विषय, भाव, दर्शन, भक्ति, निसर्ग श्रौर मानव-प्रकृति का चित्रण, कला, श्रलंकार, भाषा, शैली श्रादि श्रनेक पक्षों पर इतना विशव विचार करने का यह ग्रवसर भी मिल गया है । इसके विवेचन की प्रौढ़ता को तत्कालीन विकास को ध्यान में रखकर ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। सुर ग्रौर कबीर दोनों सला भाव के भक्त माने गए है। सुर में जीवात्मा ग्रौर परमात्मा का निरूपण गौरा ग्रौर शृङ्कार की प्रधानता मानी गई है। इस प्रकार के विचारों मे चिन्तन की प्रौढ़ता श्रौर सुक्ष्म विवेचन का ग्रभाव ही कहा जा सकता है। भक्ति ग्रौर रहस्यवाद के सुक्ष्म अन्तर को समभ लेने के बाद मिश्रबन्ध्य्रों के निरूपण में इतनी शिथिलता के लिए स्थान नहीं था। पर संदेश खोज निकालने के मोह ने ऐसा नहीं होने दिया। सभी कवियों की म्रालोचना स्वतंत्र मानदंड लेकर हुई है। कबीर, देव, बिहारी श्रादि की काव्यगत विशेषताश्रों का निरूपण एक ही दृष्टि से नहीं हुन्ना है। कबीर मे दार्शनिक विवेचन ही अधिक है। देव श्रीर बिहारी के भाषा, भाव श्रीर श्रलंकार के सौब्ठव पर श्रधिक विचार हुग्रा है। द्विवेदी जी के समसामयिक स्रालोचकों मे जो व्यक्तिगत राग-द्वेष का प्राधान्य हो गया था, जिससे म्रालोचक म्रपने प्रकृत मार्ग से पथ-भ्रष्ट हो गए थे। मिश्र-बन्धुत्रों के इन ग्रन्थों ने ग्रालोचकों को इन व्यक्तिगत राग-द्वेष श्रौर ग्राक्षेपों से ऊपर उठकर साहित्य की प्रगति पर गम्भीरता पूर्वक सोचने के लिए बाध्य कर दिया था। म्रब म्रालोचना का रूप केवल वाद-विवाद नहीं रह गया था। पर म्रालोचक इसे गम्भीर चिन्तन ग्रौर पर्याप्त उत्तरदायित्व का कार्य समभ्रते लगे थे। म्रालोचना को वास्तविक वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय इन्हींको हं। यही कारए है कि प्रसिद्ध अंग्रेजी मासिक पत्रिका 'माडर्न रिव्यु' ने 'हिन्दी नवरत्न' को (Eproch of marking) नवीन युग का प्रवर्त्तक कहा है। 'माडर्न रिक्यू' का यह मत पूर्णतः सत्य है। इन ग्रन्थों की भ्रालोचना वैयक्तिक, निर्णयात्मक रूढ़िगत भ्रौर ग्रत्युक्तिपूर्ण प्रशंसात्मक ही मानी जायगी। कवि की विशेषताभ्रों का कई ट्रिटयों से निरूपए होने पर भी उसमें श्रपेक्षित विश्लेषएगत्मक प्रौढ़ता

का स्रभाव है। पर इतना स्रवस्य मानना पड़ता है कि इन ग्रन्थों के स्राकार भ्रौर गम्भीरता ने तत्कालीन वाद-विवाद का सदा के लिए भ्रन्त कर दिया। इससे म्रालोचना की प्रौढ़ पद्धति के विकास का मार्ग खुल गया। 'हिन्दी नवरत्न' ग्रौर 'मिश्रबन्ध विनोद' इस विकास के सोपान है। इनमें ग्रालोचना के स्वरूप-विकास के लक्ष्मण स्पष्ट दिखाई पडते हैं। तुलनात्मक श्रालोचना हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र मे कतिपय वर्षों तक विद्वत्समाज के विवेचन का केन्द्र-विन्दू रही है। इसका सूत्रपात तो मिश्रबन्धग्रों से ही हो गया था। द्विवेदी जी मे इसकी कहीं-कहीं ग्रस्पष्ट भलक-मात्र मिलती है। पर यह मिश्रबन्ध्ग्रों की म्रालोचना की प्रधान विशेषताम्रों में से है। मिश्रबन्ध तुलना की किसी निश्चित भ्रौर व्यवस्थित प्रगाली को नहीं भ्रपना सके थे। इसका श्रेय परवर्ती श्राली-चकों का भाग्य है। पर इसका सूत्रपात इन्हींसे मानना चाहिए। तुलना श्रौर निर्णय तो इनकी स्रालोचना की प्रधान विशेषताएँ है, पर इन्होंने साहित्यकारों के व्यक्तित्व, दर्शन, विचार तथा उनकी तत्कालीन परिस्थितियों पर भी विचार किया है। तुलसी श्रीर कबीर के व्यक्तित्व तथा संदेश के सम्बन्ध में विचार करते हए मिश्रबन्धस्रों ने बहत प्रौढ स्नालोचनात्मक दृष्टिकोगा का परिचय दिया इसमे मनोवैज्ञानिक श्रोर ऐतिहासिक समीक्षा के तत्त्व भी श्रन्तहित है।

## तुलनात्मक समालोचना

किसी भी वस्तु के सम्यक् ग्रध्ययन ग्रौर परीक्षण में तुलनात्मक दृष्टि के महत्त्व को ग्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता। वस्तु के स्वरूप ग्रौर महत्त्व का यथार्थ ज्ञान तो तभी होता है, जब उसकी कुछ समानधर्मी वस्तुग्रों के साथ समानता तथा ग्रसमानता का पूर्णतया विवेचन हो जाय । दो ग्रसमान वस्तुत्रों के साम्य ग्रौर विरोध का निरूपएा भी वस्तु के स्वरूप-ज्ञान के लिए ग्रावश्यक है। वस्तुक्रों के या प्रत्ययों के क्रापेक्षिक महत्त्व क्रौर श्रेष्ठता का तो मूल श्राधार हो तुलना है। महत्त्व-ज्ञान ग्रापेक्षिक है। जब तक किसी प्रत्यय को शेष संसार के विभिन्न विरोधी श्रौर समानधर्मी प्रत्ययों के समकक्ष रखकर. उसकी उपादेयता,महत्त्व तथा सौन्दर्य श्रादि पर पूर्णतया विचार नहीं कर लिया जाता तब तक उसके मृत्य के सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक कुछ भी कहना समी-चीन नहीं। वस्तु के सामान्य परिचय की ऋषेक्षा विवेचनात्मक ज्ञान के लिए तुलनात्मक प्रणाली ग्रधिक उपयोगी है। कुछ दर्शन तो ज्ञान-मात्र को ही सापेक्षिक ग्रौर तुलनात्मक मानते है। ग्रालोचना मे कला-कृति की विशेषताग्रौं का गम्भीर ग्रध्ययन होता है। ग्रालोच्य वस्त का मत्यांकन ग्रौर उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान दोनों ही स्रालोचना के विषय है। साहित्य स्रौर कला में बृद्धि की ग्रपेक्षा हृदय का ही ग्रधिक उपयोग है। वह चिन्तन से ग्रधिक ग्रन्भृति का क्षेत्र है। इसलिए कला ग्रौर साहित्य की ग्रालोचना ग्रालोच्य वस्तु के बौद्धिक विश्लेषण के श्रतिरिक्त उसकी मार्मिकता श्रौर हृदयस्पर्शिता पर भी विचार करती है, ग्राज का ग्रालोचक तो ग्रपनी ग्रालोच्य वस्तु के गुढ़ तथ्यों के निरूपए। की श्रपेक्षा पाठक मे कवि द्वारा श्रभिन्नेत श्रनुभृति जाग्रत करने का ग्रधिक प्रयत्न करती है। यह उसका एक प्रधान लक्ष्य है। तुलनात्मक प्रएाली मुल्यांकन की तरह इस कार्थ में भी ग्रालोचक की सहायिका है। दो कवियों ग्रथवा दो उक्तियों का तुलनात्मक ग्रध्ययन पाठक की उक्ति के ग्रन्तरतम मे प्रविष्ट होकर उनके कलागत सौन्दर्य की यथार्थ प्रनुभृति में सहायक होता है। यह प्रिक्रया महत्त्व-सम्बन्धी भ्रान्ति के निवारण का प्रधान साधन है। साहित्य-समीक्षा में तुलनात्मक प्रणाली के समीचीन उपयोग की उपेक्षा नहीं की जा सकती । सुक्तियाँ स्रालोचना की स्रत्यन्त प्राचीन उदाहरए। है । इनमें से स्रधि-कांश में एक किव की श्रापेक्षा दूसरे को श्रेष्ठ कहा गया है। कहीं-कहीं दो कवियों की दो भिन्त-भिन्न विशेषताम्रों का उल्लेख है। इस प्रकार इनका मूल श्राधार तुलना ही है। माघ के पूर्व तक ही भारवि का यश था, बाद में तो उसका यश माघ की धृप की तरह धृमिल हो गया। पद-लालित्य, म्रर्थ-गौरव ग्रौर उपमा की दृष्टि से माघ सर्वश्रेष्ठ कवि है, क्योंकि ग्रन्य कवियों मे इनमें से किसी एक ही गुरा का सौन्दर्य है ब्रौर माघ में ये तीनों है। र हिन्दी के प्रसिद्ध प्रवाद-वाक्यों में भी तलनात्मक भ्रालोचना के स्पष्ट दर्शन होते है। सूर को सूर श्रौर तुलसी को चन्द्रमा कहना तलना के श्रतिरिक्त श्रौर क्या है। 3 कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य-समीक्षा मे तुलनात्मक पद्धति श्रत्यन्त प्राचीन है। ब्रालोचना में प्रयुक्त प्रमुख प्रक्रिया श्रों मे से तुलना भी एक है, इसलिए समीक्षा में यह तत्त्व ज्ञात ग्रयवा श्रज्ञात रूप में विद्यमान रहता ही है। श्रापाततः तुलनात्मक न प्रतीत होने वाली समीक्षा के श्रन्तस्तल में भी तुलनात्मक प्रवृत्ति स्पष्ट परिलक्षित हो जाती है। एक कवि को श्रन्य से म्रलग करते समय म्रथवा उसकी विशेषताम्रों का निर्देश करते समय म्रालीचक का ग्रचेतन ग्रथवा सचेतन मन इस प्रिक्या का ग्राश्रय लेता है। चाहे उसकी श्रालोचना के कलेवर में इसके दर्शन न होते हों, पर उस कलेवर की श्राधार-भूमि का एक तत्त्व तो यह हं ही। स्रभिप्राय केवल इतना ही है कि स्रालोचना के विशद रूप का एक तत्त्व तुलना भी है। श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य-समीक्षा के प्रादुर्भाव-काल से ही इसके दर्शन होते हैं। द्विवेदीजी ने इस पद्धति का श्रनु-सररा कई स्थानों पर किया है, इसका निर्देश उनके प्रसंग में हो चुका है। प्रारम्भिक पत्र-पत्रिकाग्रों में जो श्रप्रौढ़ समीक्षा उपलब्ध है, उसका श्राधार भी

तावद् भा भारवेः भाति यावनमाघस्य नोदयः ।
 उदिते तु माघे भारवेः भा रवेरिव ॥

२. दंडिन: पद-लालित्यं भारवे त्वर्थगौरवम् । उपमा कालिदासस्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥

३. सूर-सूर तुलसी शशी, उडुगन केशवदास। अपन के कवि खद्योत सम, जह-तह करत प्रकास॥

कहीं-कहीं तुलना ही रहा है, इसे भी हम देख चुके है। मिश्रवन्यु भी इसी श्रेणी-विभाजन की भित्ति पर खड़े हैं। उसके प्राण तो तुलना ही हैं। इसे कोई ग्रस्वीकार नहीं कर सकता। जिस प्रिक्त्या से ग्रालोचक श्रेणी-विभाग में समर्थ हुग्रा है, वह भी तुलना ही है शौर उनकी इस ग्रालोचना का मूल ग्रभिप्राय भी तुलना ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्राचार्य पर्चासह शर्मा, कृष्णबिहारी मिश्र ग्रादि के पूर्व भी यह तुलनात्मक प्रणाली हिन्दी-साहित्य मे ग्रपने बीज रूप में ही विद्यमान ही नहीं शी, ग्रपितु धीरे-धीरे विकसित होने लगी थी।

हिन्दी-साहित्य मे व्यवस्थित ग्रौर प्रौढ़ तलनात्मक पद्धति का प्रवर्त्तन तो म्राचार्य पद्मसिंह शर्मा की 'बिहारी-सतसई' नामक पुस्तक से हम्रा। उनकी यह पुस्तक 'बिहारी-सतसई' के भाष्य की भुमिका है। इसमें उस साहित्यिक परम्परा श्रौर शैली का निरूपण हुन्रा है जिसका ग्रनुसरण बिहारी ने किया है। सातवाहन द्वारा संगृहीत प्राकृत की 'गाथा-सप्तशती' श्रौर गोवर्धनाचार्य द्वारा प्रग्गीत 'स्रार्या-सप्तशती' (संस्कृत मे) ये दो ग्रन्थ साहित्य-संसार के प्रसिद्ध रत्न थे । संस्कृत-साहित्य-ज्ञास्त्र के प्रायः सभी प्रमुख ग्राचार्यों ने भ्रपने रस, भ्रलंकार, ब्यंग्य ग्रादि के निरूपएा में इन दोनों ग्रन्थों से उदाहरण उद्धृत किये है ग्रौर उनको कई स्थानों पर उत्तम काव्य (ध्वनि-काव्य) कहा है। इनके कई-एक छन्द तो ऐसे है जिनका उपयोग श्चानन्दवर्द्ध नाचार्य, मन्मट विश्वनाथ ग्रौर पण्डितराज सभाने ग्रपने ग्रन्थों में किया है। इससे इन ग्रन्थों का साहित्यिक श्रीढता श्रीर प्रसिद्धि में कोई सन्देह नहीं रह जाता है। ये दोनों ग्रन्थ विषय ग्रौर ज्ञाली की दृष्टि से 'बिहारी-सतसई' के भ्रनुरूप ही है। वस्तुतः बात तो यह है कि भ्रपनी सतसई के प्रणयन के समय बिहारी के समक्ष ये दोनो ग्रन्थ श्रादर्श के रूप में थे श्रौर उसने इन्हींकी मुक्तक शैली में शुङ्गार-प्रधान काव्य रचा है। बिहारी के श्रधिकांश दोहे भाव श्रीर निरूपएा-शैली में इन प्रत्थों के छन्दों से साम्य रखते है। श्रनेक स्थानों पर तो भावापहरएा-सा प्रतीत होता है, जिसके श्राधार पर हिन्दी के कतिपय समालोचक बिहारी पर चोरी का श्रारोप लगाने में भी नहीं चुकते। श्राचार्य ने इन्हीं ग्रन्थों की शैली की समक्ष रखकर 'बिहारी सतसई' का ग्रध्ययन किया है। इन ग्रन्थों के छन्दों का तुलनात्मरू ग्रध्ययन करके उन्होंने बिहारी को चोरी के ग्रारोप से मुक्त किया है ग्रीर ग्रनेक स्थानों पर तो इन ग्रन्थों से भी बिहारी की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। वे कितने निरपेक्ष श्रीर पक्षपात-शून्य दृष्टि से विचार कर सके हं इसका निरूपण तो हम यथावसर करेंगे। यहाँ पर तो हमारा श्रभिप्राय यह दिखाने का है कि श्राचार्य ने बिहारी की जिन कवियों और ग्रन्थों से तुलना की है उस तुलना में एक व्यवस्था है। भाव, विषय ग्रोर शंली की वृष्टि से कुछ साम्य के ग्रभाव में केवल तुलना की धुन में ग्राकर तुलना नहीं कर दी गई है। मिश्रबन्धुग्रों ने देव की साहित्यिक परम्परा का ध्यान नहीं रखा था। देव जिस श्रृङ्गार-प्रधान मुक्तक शंली को लेकर साहित्य-क्षेत्र में ग्रवतीणं हुए थे उसकी ध्यान में रखकर उसी शंली के ग्रन्य किवयों से उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन समीचीन था। जायसी, तुलसी, कबीर ग्रादि की तुलना से हिन्दी-साहित्य का कोई उपकार होने वाला नहीं था। ग्राचार्य पद्मसिह ने ग्रपने इस तुलनात्मक ग्रध्ययन में इन ग्रव्यवस्थाओं को स्थान नहीं दिया है, नामसाम्य के कारण 'दुर्गा सप्तश्रती' से 'बिहारी सतसई' की तुलना करने वे नहीं बैठे है। हिन्दी के भी जिन ग्रन्य कवियों की रचनाओं की तुलना बिहारी के दोहों से की गई है, उसमें भी ग्राचार्य ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है।

श्राचार्य ने मौलिकता के सम्बन्ध में फैनी हुई भ्रान्ति का निवारण किया है। श्राचार्य का मत है कि एकदम नवीन वस्तु के उत्पादन में ही मौलिकता नहीं है। चिर-परिचित ग्रौर कवि-परम्परा से प्राप्त तथ्य को उक्ति-वंचित्र्य के साथ रख देना भी मौलिकता है । ग्रगर नृतन भाव ग्रौर वस्तु की कल्पना ही को मौलिकता माना जाय तब तो शायद ही कोई कवि पूर्णतः मौलिक कहा जा सकता है। कवि कुल-गुरु कालिदास तक श्रपने पूर्ववर्ती कवियों के ऋगी है। स्राचार्य 'छायामय हरति कविः' को स्वीकार करते हैं। वे लेखक ने श्रपने मत की पुष्टि श्रौर स्पष्टीकरण के लिए प्राचीन श्राचार्यों के मत भी उद्धृत किये है। श्रानन्दवर्द्धनाचार्य ने कवियों की मौलिकता का स्पष्टीकरण मधनास की प्रकृति के नवीन रूप के रूपक से किया है। दसी रूपक का स्राक्षय लेकर स्राचार्य ने भी स्रपने मत का निरूपण किया है। उन्होंने इस रूपक के विभिन्न श्रद्धों की कल्पना की है, वृक्ष के रस, फल, पुष्प ग्रादि को काव्य के रस, ध्वनि, ग्रलङ्कार ग्रादि से समता करके इसको सर्वाङ्कीरण रूपक कर दिया। 3 किसी भी कवि का ग्रन्य कवियों के साद्श्य से बचे रहना नितान्त ग्रसंभव है। राजशेखर ग्रौर ग्रानन्दवर्द्ध नाचार्य ने मौलिकता नवीन वस्तु की कल्पना में नहीं श्रपित केवल भावों के चमत्कार

१. 'बिहारी की सतसई' पृष्ठ २६।

२. वही, लेखक पद्मांसह शर्मा पृष्ठ २६।

३. वही, पृष्ठ २८-२६ ।

में ही मानी है। राजशेखर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि विश्विक श्रीर किव चोरी करे बिना नहीं रह सकते। कि कभी-कभी एक भाव दो किवयों को स्वतन्त्र रूप से सुभ जाता है। यह सादृश्य केवल श्राकिस्मिक है। ऐसी श्रवस्था में इनमें से किसी भी किव पर मौलिकता के श्रभाव श्रथवा श्रन्य किवयों के भावों के श्रपहरण का दोष लगाना श्रन्याय है। इस विवेचन से लेखक के काव्य तथा वर्ण्य विषय के प्रकृति-सम्बन्धी ज्ञान का पता चलता है। संस्कृत के गम्भीर ज्ञान का परिचय तो इनकी श्रालोचना की एक प्रधान विशेषता ही है।

श्राचार्य ने महाकवि पद के श्रिधकारी होने के लिए बहुत लम्बे-चौड़े पोथे की रचना श्रावश्यक नहीं समभी। इस पर भी उन्होंने संस्कृत के प्राचीन श्राचार्यों के प्रमाण दिये हैं। "जिन किवयों में सरस श्रौर प्रतीयमान श्रथंपूर्ण किवता करने की क्षमता हो, वही महाकिव है।" 'प्रतीयमान श्रथं' से लेखक सब प्रकार के शब्द श्रौर श्रथं के चमत्कारों श्रौर उक्ति-वैचित्र्य का ग्रहण कर रहा है। बिहारी को उनकी सरस एवं केवल चमत्कारपूर्ण उक्तियां दोनों ही स्वतन्त्र रूप से महाकिव के पद पर विभूषित कर देने में समर्थ है। श्राचार्य जी के इस दृष्टिकीण का श्राधार भी 'ध्वन्यालोक' की एक कारिका है। इस कारिका तथा उसकी लोचन टोका को उद्धृत किया गया है। अप्रानन्दवर्द्ध ना-

पद्मसिंह शर्मा 'विहारी की सतसई' पृष्ठ २७॥

वही, पृष्ठ २७।

दृष्टार्त्वा ऋषि ह्यूमीः काव्ये रस परिग्रहात्। सर्वे नव इवा भान्ति मधुमासे इव द्रमाः॥

२. किय भी प्रकृति-वाटिका का विकासक वसन्त है। वह प्रकृति के उन्हीं नीरस रूखे-सूखे ठूँठ रूखों में अपनी प्रतिभा-शिक्त से अलोकिक रस का संचार करके कुळु-से-कुळु कर दिखाता है। किये वसन्त किसी पुरानी कविता-दुम में रस-ध्विन के मधुर फल, किसी में अलंकार-ध्विन के मनोहर पुष्प, श्रीर किसी में वस्तु-ध्विन के सुन्दर रूप-रग का समावेश करके सूखते हुए श्रीर निर्जाव को सजीव बना देता है। किसी को शब्द-शिक्त के श्रीर किभी को अर्थ-राक्ति के सहारे ऊपर उठा देता है। किसी को अर्थालकार के वैचिन्य से आर्खों में खुवने श्रीर चित्त में चुभने वाला कर दिखाता है।

३. प्रतीयमानानुप्र'णित काव्यनिर्माण निपुण प्रतिभा भाजनत्वं नैव महाकिव व्यपदेशो भवतीति भावः।(ध्वन्यालोक की पंचम कारिका की लोचन टीका) वहीं, पृष्ठ २१।

चार्य ने महाकवियों की उक्ति में म्रिभिधेयार्थ के म्रितिरक्त प्रतीयमानार्थ की भावश्यकता मानी है। उन्हींके व्याख्याता स्रिभनव गुप्त ने इसका स्पष्टीकरएा करते हुए प्रतीयमानार्थ के नियोजन की क्षमता रखने वाले कवि को महाकवि कह दिया है। यहाँ पर इन ग्राचार्यों का ग्रभिप्राय इसमें नहीं है कि मक्तक रचना करनेवाला भी महाकवि हो सकता है। इन दोनों ब्राचार्यों ने तो काव्यमें ध्वनि भौर रस की प्रधानता का प्रतिपादन भर किया है। उसका तात्पर्य तो केवल इतने से ही प्रतीत होता है कि केवल शास्त्रीय नियमों के निर्वाह-मात्र से महाकवि पद का ग्रधिकारी नहीं हो सकता। उसे ग्रपने काव्य में 'प्रतीयमानार्थ' की, जो इन दोनों स्राचार्यों की द्विट से काव्य की स्नात्मा है, प्रतिष्ठा करने की भी नितान्त श्रावब्यकता है। ध्वनिकार श्रौर श्रभिनव गुप्त ने महाकवि होने के लिए प्रबन्ध-काव्य की रचना भ्रावश्यक नहीं मानी है। पर यह तो कॉवत्व-शक्ति का सामान्य परिचय है। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनको यह भेद मान्य नहीं। यह भी हो सकता है कि ऐसा भेद परवर्ती-काल में ग्रधिक मान्य रहा हो ग्रौर यही परम्परा हिन्दी मे मान्य हो गई हो। पर इस रूढ़िवादिता का खडन समयानुकुल ही था। भ्राचार्य पद्मसिंह की इस घारएग के पीछे युग की धारएग है। कुछ दिन पूर्व चाहे उसे सूर को भी महा-कवि कहने में हिचकिचाहट का ग्रन्भव होता रहा हो। पर पन्त, निराला श्रादि को महाकवि पद से ग्रजंकृत करने के मोह का संवरण ग्राज का ग्रालोचक नहीं कर पा रहा है। संस्कृत के कुछ ग्राचार्यों ने चाहे महाकवि शब्द को कुछ नियमों में जकड़ दिया हो, पर जन-साधारए तथा कतिपय प्रगति प्रिय ग्राचार्यों को यह कैद कभी स्वीकृत नहीं रही है। ग्रपने प्रिय कवियों को महाकवि कहने के श्रिधकार को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 'गीत गोविन्द', 'ग्रमरु शतक', 'ग्रार्या-सप्तशती', 'गाथा सप्तशती -जैसी रचनाश्रों के प्रणेता प्रबन्धकार न होते हए भी महाकवि माने जाते रहे होंगे । रीति-काल म यह भेर व्यवहार में स्वीकृत नहीं हुन्ना हं। म्राधनिक युग भी इस भेद को मानकर नहीं चल सकता है। इस प्रकार ब्राचार्य पद्मांसह जी की यह धाराा युग की प्रेराा का प्रतिनिधित्व करने वाली है। इतना ही नहीं बिहारी तथा ग्रन्य मुक्तक काव्य के रचयिताग्रों का सम्यक ग्रध्ययन ग्रौर महत्त्व-दर्शन के लिए ऐसी धारएा। नितान्त ग्रावश्यक भी थी। मक्तक ग्रौर प्रबन्ध के ग्राधार पर फैली हुई इस भ्रान्त धारएा। का निवारण करके स्राचार्य ने स्रालोचक रूप की महत्ता का परिचय दिया है।

हिन्दी का श्राधुनिक सा हत्य बहुत-कुछ रीतिकालीन काव्य-परम्पराग्नों की प्रतिकियात्रों का परिणाम है। रीति-काल में श्वंगार-रस के चित्रण की नग्नता

श्रीर श्रतिशयता के प्रति श्राज के समाज में एक तीब श्रविच जागत ही गई थी। लोग उसकी कविता को भ्रश्लील कहकर उससे नाक-भौं सिकोड्ने लगे थे। बिहारी की कविता के सम्बन्ध में श्रालोचकों की जो धारएगा बन गई थी, उनके काव्य-सौष्ठव का मत्य इन श्रालोचकों की दृष्टि में कम हो गया था ; इसका एक कारण ग्रभिसार, रति ग्रादि के वर्णन को ग्रव्लील मानना भी था। बिहारी की कविता के वास्तविक महत्त्व को समभने के लिए शृंगार-सम्बन्धी इस भ्रान्त धारएग का निवारए करना भी बहुत ग्रावश्यक था। इसी उद्देश्य से ग्राचार्य ने श्रृंगार-रस के महत्त्व का भी प्रतिपादन किया है। उनका कहना है कि इस विश्व में शृंगार-सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध होती है ग्रीर कवि उसकी ग्रीर से भ्रांख बन्द नहीं कर सकता है। इस तथाकथित ग्रश्लीलता का वर्णन वेदों तक में मिलता है। इस सम्बन्ध में पंडितजी ने राजशेखर को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। श शर्माजी को परकीयादि के चित्रए श्रश्लील तो प्रतीत होते है पर कविका उद्देश्य पाठक को ऐसे वर्णनों द्वारा नीति-भ्रब्ट करना न होकर यदि इन धर्त लीलाग्रों से उन्हें परिचित कराके सभ्य समाज की इन दुर्ग्णों से रक्षा करना हो तो वे उसे भी इलील मानते है। शर्मा जी ने ग्रयने इस मत की पृष्टि के लिए भी रुद्रट के काव्यालंकार के मत का ग्राश्रय लिया है।

विहारी के काव्य-सौष्ठव के सम्बन्ध में मिश्रबन्धुश्रों की श्रालोचना ने कितिपय श्रान्त धारएगश्रों को प्रोत्साहन दे दिया था। ऐसो धारएगश्रों का उच्छे-दन करना किसी भी सच्चे समालोचक का कार्य था। बिहारी के मान, गौरव, प्रतिष्ठा श्रौर यश की दृष्टि से ही नहीं श्रिपतु साहित्य-जगत् की श्रमूत्य निधि के संरक्षण तथा सहृदय पाठकों को बिहारी के कला-सौन्दर्य से परिचित कराकर शर्माजी ने श्रालोचना-क्षेत्र का एक महान् कार्य किया है। कितपय कट्, पक्षपात श्रौर श्रसहृदयतापूर्ण श्रालोचनाश्रों के घटाटोप को हटाने के लिए ती पवन वेग की श्रावश्यकता थी श्रौर इसकी पूर्ति श्राचार्य ने कर दी है। उनके इस प्रयास से बिहारी के चन्द्र का पुनः सहृदयों को सुधा-पान का श्रवसर प्राप्त हो गया था। इस कार्य के लिए साहित्य को कितपय सामान्य श्रान्त धारएगश्रों का उन्मूलन भी बहुत श्रावश्यक था, इसीलिए मौलिकता, महाकवि श्रौर श्रृंगार रस की उपादेयता के सम्बन्ध में विशद श्रौर बहुत-कुछ प्रगतिवादी दृष्टिकोएग श्रपनाने के लिए शर्माजी बाध्य हुए थे।

१. 'बिहारी सतसई', पृष्ठ ६।

२. वही, पृष्ठ ७।

जैसा कि ऊपर निर्देश हो चुका है, शर्माजी को तुलनात्मक समालोचना की एक शास्त्रीय पद्धित को जन्म देने का श्रेय है । मौलिकता के वास्त्रिक ग्रर्थ के स्पष्टीकरण के ग्रन्तर दो किवयों के विभिन्न स्वरूपों का शास्त्रीय ग्राधार पर विभाग करना ग्रपेक्षित था। किवयों के भाव-साम्य के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के बाद हमारे प्राचीन ग्राचार्य का उसके स्वरूप, भेद, उपभेद ग्रादि का शास्त्रीय निरूपण न करना ग्रौर पंडित जी-जैसे प्रकांड विद्वान् का उस विश्लेषण से ग्रपरिचित रह जाना कभी संभव ही नहीं था। पंडित जी ने यहाँ पर भी ग्रपना उपजीव्य प्राचीन ग्रलंकार-शास्त्र को ही बनाया है। ग्रानन्द-वर्द्ध नाचार्य ने ग्रयपिहरण के तीन भेदों की कल्पना की है—१. प्रतिबिम्बत २. ग्रालेख्यवत् ३. तुल्यदेहिवत्। राजशेखर ने इनमें 'परपुरप्रवेशप्रतिम्' नामक एक ग्रौर भेद बढ़ा दिया है। इन भेदों की उपादेयता ग्रौर हेयता पर भी विचार हुग्रा है। शर्माजी ने बिहारी के दोहों से 'गाथा-सप्तश्ती' ग्रादि के छन्दों से तुलना करते समय इन भेदों का उल्लेख किया है। बिहारी का दोहा 'में मिसहा सोचा सम्कि मुंह चूम्यो दिंग जाय' ग्रमहक के प्रसिद्ध श्लोक 'शून्यं वासगृहे विलोक्य' का तुल्यदेहितुल्य है। '

पंडित जी का उद्देश्य बिहारी की ग्रन्य किवयों से श्रेष्ठता प्रितिपादित करना है। हिन्दी के ग्रन्य किवयों से बिहारी भाव-सौन्दर्य में कहीं ग्रधिक बढ़े हुए है, इसमें तो लेखक को कहीं संदेह ही नहीं है। उन्होंने संस्कृत-किवयों से भी बिहारी को बढ़ा-चढ़ा ही बताया है। पंडित जी ने बिहारी ग्रौर संस्कृत-किवयों के सम्बन्ध को उपमान ग्रौर उपमेय का सम्बन्ध बताया है। उनका कहना है कि संस्कृत के इन महाकिवयों से बिहारी का भाव साम्य ही उसके काव्योत्कर्ष का परिचायक है। उपर जिस उपमेयोपमान के सम्बन्ध का निर्देश हुग्रा है, उससे संस्कृत के किवयों में बिहारी से कहीं ग्रधिक सौन्दर्य है ग्रौर ग्रधिक सुन्दर वस्तु से साम्य का निरूपण करने का उद्देश्य बिहारी के भाव-सौन्दर्य की ग्रतिशयता प्रकट करने का ही है। वस्तुतः पंडितजी को 'ब्यितरेक' सम्बन्ध ही ग्रभीप्सित है। इसमें 'मितश्रम'हो सकता है, पर पक्षपात नहीं। संभव है कि यह पक्षपातपूर्ण न हो, पर उन्हें यह मितश्रम-मूलक भी नहीं प्रतीत होता है। बिहारी के श्रेष्ठत्व को वे हृदय से ग्रनुभव

१. 'बिहारी सतसई', पृष्ठ ६३।

२. वही, पृष्ठ २७३।

३. वही, पृष्ठ २७३।

करते हुए प्रतीत होते हैं। व्यतिरेक में उपमान का प्रयक्ष भी किल्पत होता है ग्रौर उसका उद्देश्य केवल उपमेय के सौन्दर्य की ग्रितिश्वरायता का प्रतिपादन-मात्र रहता है। पर संस्कृत-कियों की दीनता तो पंडितजी ग्रनुभव करते हुए प्रतीत होते है। उन्होंने कहीं भी तंस्कृत-कियों में बिहारी से उत्कृष्टता नहीं देखी है। इस सारे ग्रन्थ में उन्होंने जितने भी साम्य के उदाहरण दिये है उन सभीमें बिहारी की श्रेष्टता ही प्रतिपादित हुई है। इतना ही नहीं, दोहा छन्द के निर्वाचन ने तो पंडितजी की धारणा में बिहारी को ग्रौर भी ऊँचे स्थान पर बैठा दिया है। उनका कहना है कि भाव-गंगा शिव-जटा की तरह बिहारी के दोहों में तो समाई रहती है, पर उससे निकलने के उपरान्त उसके प्रवाह को एक स्थान पर रोके रख देने की क्षमता किसी में भी नहीं है। शिव-जटा के साथ बिहारी के दोहों की तुलना का यही ग्रिभिग्नय है। बिहारी की श्रेष्टता का प्रतिपादन इस ग्रालोचना का प्रधान उद्देश्य होने के कारण इसको हम निर्णयात्मक ग्रालोचना मानते है। यही इस ग्रालोचना की मुख्य भित्त है। ग्रालोचना की ग्रन्य पद्धतियों का उपयोग हुग्रा है, पर उन सबका उद्देश्य भी निर्णय ही है।

रीति-काल में काव्य की मूल प्रेरणा शब्द-चमत्कार, उक्ति-वैचित्र्य श्रौर कल्पना की सजीवता थी। वंसे रीतिकालीन श्राचार्यों ने प्रायः सभी काव्यांगों का निरूपण किया है श्रौर संस्कृत-श्राचार्यों द्वारा मान्य मतों का समर्थन करते हुए रस को ही काव्य की ग्रात्मा भी कहा है, पर रस, भाव, जीवन-दर्शन श्रादि युग की प्रेरणा नहीं थे। किव लोग रसोक्ति श्रौर स्वभावोक्ति को केवल काव्य-परम्परा से बाध्य होकर ही काव्य कहते थे। वस्तुतः उनके हृदय ग्रित-श्रोक्ति की श्रेष्ठता को मुक्तकण्ठ से स्वीकार कर चुके थे। किव के समक्ष यही श्रादर्श था। सहृदय समाज में इन वकोक्तिपूर्ण किवताश्रों का ही श्रादर था। बिहारी के श्रादर का भी मूल कारण यही है। रीतिकालीन काव्य-धारणा का श्रादर्श रूप बिहारी में उपलब्ध होता है। उनके समान उक्ति-वैचित्र्य, उत्होक्तिपूर्ण कल्पना ग्रौर विशेषतः इन्होंसे पुष्ट भाव-सौंदर्य श्रन्यत्र दुलभ है। ये ही बिहारी की श्रेष्ठता के कारण है। बिहारी के श्रालोचक पंडित पद्मांसह जी ने भी युग की इस सामान्य विशेषता की श्रवहेलना नहीं की है। वे एक युग के मानदण्डों के ग्राधार पर ग्रन्य युगों की कला-कृतियों की ग्रालोचना के पक्ष में नहीं थे। यही कारण है कि उन्होंने स्वभावोक्ति के मानदण्ड से बिहारी

१. 'बिहारी सतसई', पृष्ठ ३१-३२।

के काव्य की ग्रालोचना करना ग्रनुपयुक्त समक्ता है। पण्डितजी ग्राचायं भामह के शब्दों में ग्रपने मानदण्ड का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। वे सब ग्रलंकारों के प्राग्त ग्रातिशयोक्ति या वक्षोक्ति को ही मानते हैं। उन्होंने भामह के इस मत का प्रतिपादन करने वाला प्रसिद्ध श्लोक भी उद्धृत किया है। ग्रपनी काव्य-धारणा का उन्होंने केवल सैद्धान्तिक निरूपण ही नहीं किया है, परन्तु व्यवहार में इसका पूरा निर्वाह भी किया है। बिहारी की ग्रन्य कवियों से श्रेष्ठता स्थापित करते समय उनकी दृष्टि में काव्य का यही स्वरूप है। उन्होंने बिहारी के जिन दोहों की विशद व्याख्या की है, वे सभी किसी-न-किसी प्रकार के चमत्कार से ग्रनुप्राणित है। ग्रालोचक जिस पदावली का प्रयोग ग्रपने ग्रालोच्य की प्रशंसा में करते हैं, उससे भी उनका यह दृष्टिकोण ग्रत्यन्त स्पष्ट है। 'मजमून छीन लिया' ग्रादि वाक्यों का यही ग्राभिप्राय है।

बिहारी के काव्य-सौष्ठव का प्रतिपादन करने के लिए लेखक ने स्त्रालोच्य किव के इन दोहों को चुना है स्त्रौर भाव तथा वर्ण्य विषय की दृष्टि से साम्य रखने वाले 'गाथा सप्तश्ती', 'स्रार्या सप्तश्ती', 'विकटनितम्बा' स्नादि के मुक्तक छन्दों से उनकी तुलना की है। किव स्रपने उद्देश्य मे कितना सफल हुमा है। उसी भाव तथा वस्तु को सहृदय पाठकों के समक्ष उपस्थित करने

१. त्राजकल सम्भ्रात शिच्चित समाज कोरी स्वभावोक्ति पर फिदा है। त्रम्य श्रालकारों की सत्ता इसकी परिष्कृत रुचि की ब्राखों में कॉटा-सी खटकती है, ब्रोर विशेषकर ब्रातिशयोक्ति से तो उसे कुछ चिद्-सी है। प्राचीन साहित्य-विधातात्रों के मत में जो चं ज किवता-कामिनी के लिए नितान्त उपादेय थी, वही इसके मत में सर्वथा हेय है। यह भी एक रुचि-वैचिच्य का दौरात्म्य है। जो कुछ भी हो, प्राचीन काव्य वर्तमान 'परिष्कृत सुरुचि' के ब्रादर्श पर नहीं रचे गए। उन्हें इस नये गज से नापना चाहिए, प्राचीनता की हिष्ट से परखने पर ही उनकी खूबी समक्त में ब्रा सकती है। 'सितसई' भी एक ऐसा ही काव्य है, विहारी उस प्राचीन मत के ब्रानुयायी थे जिसमें ब्रातिशयोक्ति-शूत्य ब्रालंकार चमत्कार-रहित माना गया है। उपमा, उत्प्रेचा, पर्याय ब्रोर निदर्शना ब्रादि ब्रालंकार ब्रातिशयोक्ति से ब्रानुपाणित होकर ही जीवन-लाभ करते हैं ब्रातिशयोक्ति ही उन्हें जिलाकर चमकाती है, मनमोहक बनाती है, उनमें चारता लाती है, यह न हो तो वे कुछ भी : .....।

२. 'बिहारी सतसई', पृष्ठ २१७-२१८।

में बिहारी ने क्या विशेषता ला दी है ? उसमे ग्रिभव्यंजना का कौन-सा सौंदर्य है, शब्द-प्रयोग का क्या चमत्कार श्रोर बारीकी है, कल्पना की क्या सजीवता है, जिनके कारण उनकी रचना ग्रपने पुर्ववर्ती तथा समकालीन कवियों की रच-नाम्रों से इतनी बढ़ गई है ? बिहारी के काव्य-सौब्ठव का प्रतिपादन लेखक ने इन्हीं प्रक्तों का उत्तर देते हुए किया है। इस प्रकार पडितजी के लिए सहृदयता ही ग्रालोचना का एक-मात्र मानदण्ड है। श्रभिव्यंजना की सुक्ष्म बातों ग्रौर कत्पना को बारोको पर ध्यान जाने के लिए साधारण प्रतिभा स्रौर सहृदयता से काम नहीं चल पाता है। किर पंडितजी के समक्ष प्राचीन लब्धप्रतिष्ठ ग्रन्थों के वे उत्कृष्ट छन्द थे जिनके काव्य-सौंदर्य की उत्कृष्टता के प्रमाग-पन्न संस्कृत के स्नानन्दवर्द्ध नावार्य, मम्मट स्नादि स्नाचार्यों द्वारा मिल चुके थे। स्रतेक छन्द ब्राज से कई शताब्दी पूर्व ही उत्तम-काव्य के उदाहरण घोषित हो गए थे। इनके छन्दों की श्रेष्ठता की गहरी छाप सहृदय समाज पर लग गई थी। सहदय-समाज चिर काल से इन छन्दों को भाव-विभीर होकर गनगनाता भ्रौर इनका रस।स्वाद लेता चला ग्रा रहा था। ऐसे छन्दों की तुलना में भाषा के बोहों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर देना कोई साधारण कार्य नहीं है। इस कार्य में श्रसाधाररा पांडित्य के श्रतिरिक्त उच्च कोटि की सहृदयता भी श्रपे-क्षित है। छन्द के भाव-सौंदर्य, उसके ग्रन्तः स्तल मे प्रवाहित रस-धारा वर्ण्य-विषय तथा भाव के ग्रनुरूप शैली शब्दार्थ के विलक्षरण चमत्कार ग्रीर ग्रर्थ-गाम्भीयं का साक्षात्कार करने वाला ब्रालोचक ही इस सूक्ष्म ब्रन्तर को समभ सकता है। शर्मा जी में हमें ऐसी ही प्रतिभा श्रौर सहदयता के दर्शन होते है । पण्डित जी इस सुक्ष्म श्रन्तर को स्पष्ट श्रनुभव करते हुए प्रतीत होते है । श्चन्य पाठकों के लिए इसी श्चन्तर का स्पष्ट कर देना उनकी श्रालीचना का उद्देश्य है। इस प्रकार सहदयता ही उनकी स्नालोचना का प्रधान मानदण्ड है। पण्डितजी के म्रालोचक स्वरूप को म्रमरीका के प्रसिद्ध म्रालोचक जे० ई० स्पिनगार्न के शब्दों में स्वष्ट किया जा सकता है। वे प्रभाववादी प्रालोचक के कार्य को बतलाते हुए कहते हैं : 'To have sensations in the presence of a work of art and to exerress them, that is the function of criticism for the impressionist critic."

पंडितजी ने श्रपनी श्रालोच्य रचनाओं के सौंदर्य से श्रानन्द-विभोर होकर उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। 'वाह उस्ताद क्या कहने हैं', 'कितना माधुर्य हैं' श्रादि बाक्य उनकी श्रानन्दानुभूति को स्पष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग उनकी श्रालोचना में सर्वत्र ही मिलता है। ये वाक्य निर्णयात्मक स्रोर केवल दाव देने वाले-से प्रतीत होते है। प्रायः स्त्रालोचक इस प्रकार की स्नालोचना को इतना महत्त्व नहीं देते। वे इसे केवल दाव देने वाली कह देते है। पर प्रभाववादी समालोचक का स्नानन्द इस प्रकार के शब्दों में प्रकट हुए बिना रहता नहीं है। उसका स्नानन्द ही निर्णय बन जाता है। स्रोर यही पण्डित जी में हुस्ना है।

"To read it is for me to experience a thrill of pleasure. My delight in it is it self a judgment, what be there judgment is it possible for me to give. All that I Can do is to tell how it a ffects me, what sensations it gives me."

इन शब्दों में पण्डित जी की ग्रालोचना की मूल प्रकृति की व्याख्या हुई है। ग्रगर लेखक ने तुलनात्मक प्रगाली को न ग्रपनाया होता तो उसे बिहारी के काव्य-सौष्ठव का विशव विश्लेषण करने का ग्रवसर प्राप्त होता। उसकी ग्रालोचना इस प्रकार की प्रभाववादी ग्रालोचना का ग्रव्छा उत्कृष्ट उदाहरण बन जाती है। मिश्रबन्धुग्रों की ग्रालोचना का निर्णय-तत्त्व तो शास्त्रीय विशेष-ताग्रों की जड़ता का ग्राधार लिये हुए हैं। वहाँ पर सहदयता की सजीवता के दर्शन नहीं होते है। पर पंडित जी ने बिहारी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते समय कवियों को ग्रपनी सहदयता की कसौटी पर कसा है। जिस कवि ने उनको ग्राधिक ग्रानव-विभोर कर दिया उसीको उन्होंने श्रेष्ठ माना है। यही उनकी ग्रालोचना को निर्णायक स्वरूप प्रदान कर रहा है। पर इतने पर भी उनकी ग्रालोचना का प्रभाववादी स्वरूप स्पष्ट है।

किव ग्रपने उद्देश्य में कितना सफल हुग्रा है उसकी ग्रिभिन्यंजना मे क्या सौंदर्य है, इन प्रश्नों को ध्यान मे रखते हुए लेखक ने ग्रालीच्य रचना के सम्बन्ध में केवल ग्रपना ही निर्णय नहीं दिया है। उसने इन विशेषताग्रों का ऐसा विश्लेषस्य किया है कि सहदय पाठक स्वयं भी उनका महत्त्व समक्ष सके। लेखक का उद्देश्य महत्त्व-निर्णय की ग्रपेक्षा पाठक मे काव्य-सौठ्व की ग्रनूभूति जागृत करना ग्राधिक है। "निहिं पराग निहं मधुर मधु, निहं विकास इहि काल" इस दोहे के द्वारा किव ग्रपने ग्राध्ययदाता को उपदेश देना चाहता है। यह उसकी हित-चिता की दृष्टि से लिखा गया है। इस कार्य को मामिकता, भाव-सौन्दर्य ग्रौर चमत्कारपूर्ण शैली में सम्पन्न करना ही किव की सफलता है। 'गाथा सप्तश्ती', 'ग्रार्या सप्तश्ती' ग्रादि के उदाहरणों की अपेक्षा यह दोहा ग्रपने कार्य मे ग्रधिक सफल हुग्रा है। इस सौठ्व का चित्रण जिन शब्दों में किया गया है उनसे सहुदय में ग्रनुभूति जागृत करने की क्षमता है। "इन सबकी ग्रपेक्षा भौरे के लिए बिहारी की हित-चिन्ता बहुत ही गम्भीर, मधुर ग्रौर हृदयस्पर्शी है। न इसमें तटस्थता

की फलक है, न रस-पान का प्रकारोपदेश है। न एक प्रधिखली कली को छोड़कर खिली क्यारियों में खुले खेलने की छुट्टी है। वाह !"

 $\times$   $\times$   $\times$ 

"विषयासक्त मित्र के भावी ग्रनथं की चिन्ता से व्याकृल सुहुज्जन की चिन्तोक्ति का क्या ही सुन्दर चित्र है। कहने वाले की एकान्तहितंषिता परिएगामदिशता, विषयासक्त मित्र के उद्धार की गम्भीर चिन्ता के भाव इससे श्रक्छे ढङ्ग पर किसी प्रकार प्रकट नहीं किये जा सकते।" वहन पंक्तियों में साहित्यिक सौन्दर्य का विश्लेषण प्रभावाभिष्यंजक श्रौर निर्णयात्मक दोनों प्रकारों से हुमा है। इन दोनों का सामंजस्य शर्माजी की समालोचना की प्रमुख विशेषता है। पण्डितजी ने स्रनेक स्थानों पर प्रपनी उत्कृष्ट सहदयता का बड़ा म्रच्छा परिचय दिया है। उनके विवेचन में भी बहुत बारीकी है। 'गाथा सप्तश्ती' की एक गाथा में नायिका का प्रवासी पति श्राकर फिर विदेश जाने की सीच रहा है। इसी प्रसंग में कवि ने संयोग-काल की श्रत्यत्यता प्रदक्षित करने के लिए नायिका की केशों की 'गुलभट' के श्रभी सीधे न होने का वर्णन किया है। लेकिन बिहारी ने इसी प्रसंग में नायिका के स्वाभाविक रंग के वापिस न ग्राने का वर्णन किया है। दस व्यापार के चुनाव मे अधिक कलात्मकता है। शरीर श्रीर मुख के रंग का स्वाभाविक होना ग्रत्यन्त वांछनीय ग्रौर ग्रत्पकाल की किया है। ''गई हई कान्ति का मुख पर फिर से ग्रा जाना तो प्रिय-दर्शन का तात्कालिक प्रभाव है।" पण्डितजी ने इस दोहे की प्रशंसा करके प्रौढ़ सहृदयता का परिचय दिया है। 3 पण्डितजी ने भाव श्रीर कल्पना के श्रीचित्य का ही निरूपए। नहीं किया है म्रपित उन्होंने दो शब्दों म्रथवा पदावलियों के सौष्ठव के तुलनात्मक म्रध्ययन में भी सहृदयता का परिचय दिया है। संस्कृत के पदों की म्रपेक्षा बिहारी द्वारा प्रयुक्त शब्दों में ग्रथीभिक्यक्ति की ग्रधिक क्षमता का प्रतिपादन किया गया है। <sup>४</sup> इससे उनके सुक्ष्म विश्लेषरा ग्रौर कवि-हृदय का परिचय

X

१. 'बिहारी सतसई', पृष्ठ ३६-३७।

३. 'बिहारी सतसई', पृष्ठ ४०।

उसमें पर्याय व्यापारों का बड़ा ही मनोहर शब्द खिच गया है। फिर दोहे

मिलता है । छोटे-छोटे पदों की बड़ी ही विशव व्याख्या हुई है । बिहारी के "सैनिन बरजती' की व्याख्या करते हुए पण्डित जी लिखते है: "वह 'सैननि बरजित' भ्राँखों के इशारे से निषेध करती है। वह इस प्रपंच प्रसंग में सम्मिलित होते इतना भय खाती है कि शब्दों में मना करते भी डरती है, धीरे-धीरे बोल, यह भी इज्ञारे से समकाती है, सखी द्वारा इस प्रस्तुत प्रसंग में किसी प्रकार सहमत होना तो दूर रहा कण्ठ द्वारा निषेध करते भी उसे संकोच है। धीरे से बोलने का इशारा भी इसलिए नहीं कर रही है कि वह चुपके से धुनना चाहती है किन्तु कदाचित इसका कारण कि कोई श्रौर सूनकर इस बेतूकी बात पर सखी का उपहास .न करे।" इन शब्दों से अर्माजी की सहृदयता घ्रत्यन्त स्पण्ट है। एक छोटी-सी पदावली में जो गृदार्थ छिपा हुमा है, उससे दोहा कितना अधिक मर्मस्पर्शी हो जाता है। सहृदय पाठक को उसका सौन्दर्य द्विगृश्गित प्रतीत होने लगता है। यही शर्माजी की स्रालो-चना की विशेषता है। शर्माजी को इस कार्य में सर्वत्र सफलता मिली है। उनका उद्देश्य अपनी प्रालोचना द्वारा बिहारी के काव्य सौष्ठव की अनुभृति पाठक को करा देना है। इस प्रकार के वे अपने अपन्रूप ही पाठक को भी बिहारी का प्रशंसक बना लेते हैं। कार्लाइल के शब्दों में पण्डित जी का भ्रालोचक रूप पाठक को कवि के गढ श्रभिप्राय के साक्षात्कार द्वारा श्रानिन्दत कर रहा है।

संस्कृत के ब्राचायों ने काव्यांगों ब्रौर काव्य-सौन्दर्य का इतना विशद तथा व्यापक निरूप्ण किया है कि संस्कृत का प्रभाववादी समालोचक भी श्रपने पर पड़े हुए प्रभावों को व्यक्त करने के लिए शास्त्रीय पदावली का प्रयोग करने में सुविधा का अनुभव करता है। यही काण है कि ब्राधुनिक वृद्धिकोण से यह ब्रालोचना भी तन्त्रवादी ही प्रतीत होती है। पण्डितजी की ब्रालोचना का मूल ग्राधार सह्वयता ब्रौर प्रभावाभिव्यंजकता ही है। पर बिहारी के सौड्ठव का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने प्राचीन ब्राचार्यों द्वारा मान्य काव्यांगों का निरूप्ण भी ग्रनेक स्थानों पर किया है। पण्डितजी ने बिहारी के बहुत-से दोहों को ध्वनि-क्राव्य श्रथवा उत्तम-काव्य के उदाहरण माना है। 'छनछनाय

की शब्द-स्थापना पर ध्यान दीजिए, कितना गढ़कर दृढ़ता से सन्धि मिला-कर शब्दों को बिठलाया है कि जरा भी कहीं शिथिलता का नाम नहीं, एक मात्रा भी इधर-उधर नहीं हो सकती "हस्यो, खिसानी, गर गह्यो, रही गरै लपटाय" ऋंगूठी पर नगीने से जड़ दिये हैं। पृष्ठ ६३।

छवि जाय' से वियोग सन्ताप का ग्रिधिक व्यंग्य है। इस प्रकार वाच्यातिशयी व्यंग्य होने से यह दोहा ध्विन-काव्य का उत्तम उदाहरण है।" 'पह दोहा ग्रिप्रस्तुत प्रशंसा या समासोक्तिके रूपमें किव की किवतापर मी पूर्णतया संघित होता है, ... 'व्यितरेक' ग्रीर 'भेदकातिशयोक्ति' की हृदयंगम यथार्थता समभ में ग्रा सकती हैं। श्रीनेक स्थानों पर हाव-भाव ग्रादि का भी उल्लेख है।

पंडितजी ने बिहारी के कातपय दोहों की ग्रालोचना की है। बिहारी की सामान्य प्रवृत्तियों, वर्ण्य विषय ग्रथवा कवित्व-शक्ति पर कहने का उन्हें बहुत कम ग्रवसर मिला है। एक-ग्राध स्थान पर केवल कुछ वाक्यों में इसका संकेत-भर हो सका है। बिहारी की रचना परिमाण में ग्रल्प होते हुए भी उसका सहृदय-समाज में पर्याप्त आदर हुआ है और आज भी वैसा ही हो रहा है। इससे बिहारी की कवित्व-शक्ति की प्रौढ़ता श्रत्यन्त स्पष्ट है। इसके कारगों का निर्देश करते हुए पंडित जी कहते है: "बिहारी की कविता जितनी चमत्कारिगा ग्रौर मनोहारिगा है उतनी ही, गहरी गृढ़ ग्रौर गम्भीर है। उसकी चमत्कृति श्रौर मनोहारिता का प्रभाव इससे श्रधिक श्रौर क्या होगा कि समय ने समाज की रुचि बदली, पर वर्तमान समय के सुरुचि-सम्पन्न कविता-प्रेमियों का अनुराग उसपर आज भी वैसा ही बना है। जैसेपहले पुराने खयालके "खूसट" उनपर लट्टू थे फ्राज नई रोशनी के परवाने भी वंसे ही सौ जान से फिदा है।3 पंडित जी बिहारी के वर्ण्य विषय तथा उनकी प्रतिपादन-शैली के सौन्दर्य पर भी प्रकाश डालते है। वे कहते हे ''बिहारी की शृङ्गारमयी कविता है। यद्यपि इसमें नीति, भिवत, वैराग्य ग्रादि के दोहों का भी सर्वथा ग्रभाव नहीं है। इस रंग में बिहारी ने जो-कुछ कहा है वह परिमाण में थोड़ा होने पर भी भाव-गम्भीर्य,लोकोत्तर चमत्कार श्रादि गुर्गों में सबसे बढ़ा-चढ़ा है । ऐसे वर्गानों को पढ़कर-सुनकर बड़े-बड़े नीति-धुरन्धर, भक्त-शिरोमिण श्रीर वीतराग महात्मा तक भूमते देखे गए हं, फिर 'बिहारी सतसई' का मुख्य विषय शृङ्गार ही है, उसमें दूसरे रसों की चाशनी मुँह का मजा बदलने के लिए है।" इन कुछ वाक्यों के प्रतिरिक्त पंडितजी ने बिहारी की सामान्य प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन नहीं कराया है। वस्तुतः श्रालोचना के इस स्वरूप का विकास इस

१. 'बिहारी सतसई,' पृष्ठ ६२।

२. वही पृष्ठ ४२।

३. वही पुष्ठ १०।

४. वही, पष्ठ १०।

समय तक हो नहीं पाया था। मिश्रबन्धुश्रों ने ग्रपनी ग्रालोचना में इस प्रवृत्ति का कुछ थोड़ा-सा ग्राभास दिया था। पर जीवन-चिरत के विश्वद निरूपण के ग्रितिरक्त कवियों की सामान्य विशेषताश्रों पर उन्होंने भी बहुत कम लिखा है। हाँ, कबीर की समालोचना में उन्होंने इस शैली को ग्रवश्य ग्रपनाया है। उसका एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि कबीर की कविता का विषय-विभाजन ही कुछ इस प्रकार हुग्रा है कि उसकी सामान्य प्रवृत्तियों का चित्रण ग्रावश्यक हो गया। ग्रस्तु, ग्रभी तक ग्रालोचना की इस पद्धित का समृचित विकास हुग्रा ही नहीं था। ग्राचार्य शुक्ल के पूर्व तक इस पद्धित के संश्लिष्ट ग्रौर प्रौढ़ रूप के दर्शन नहीं होते। शुक्लजी ने भी पंडितजी की ग्रालोचना के इस ग्रभाव की ग्रीर संकेत किया है। दूसरे श्रृङ्गारी कवियों से ग्रलग करने वाली बिहारी की विशेषताग्रों के ग्रन्वेषण ग्रौर ग्रन्तः प्रवृत्तियों के उद्घाटन का (जो ग्राधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समक्षा जाता है) प्रयत्न इसमें नहीं हुग्रा है। यह ग्रभाव ग्रब तक के सभी समालोचकों में सामान्य रूप से पाया जाता है।

पंडितजी ने संस्कृत-प्राचार्यों द्वारा निदिष्ट काव्यांगों के प्राधार पर कहीं-कहीं बिहारी के फुटकर छन्दों की श्रालोचना की है, पर उसमें भी शर्मा जी के हृदय पर पड़े हुए प्रभाव का ही प्राधान्य है। उसमें स्रतेक स्थानों पर प्रौढ साहित्यिकता श्रीर सहदयता का परिचय दिया गया है श्रीर पाठक में वैसी श्चनुभृति जाग्रत करने का प्रयत्न भी हुन्ना है, पर वे श्रपना निर्णय पाठकों पर लादने की प्रवृत्ति भी दबा नहीं सके हैं। इस प्रवृत्ति के कारण सारी श्रालो-चना मुशायरे में वाद देने वाली-सी हो गई है। इसमें उन्हें श्रनेक स्थानों पर व्यंगात्मक शैली को श्रपनाना पड़ा है । कहीं-कहीं तो इससे पुस्तक में सजीवता श्रौर मनोरंजकता श्रा गई है। पर इसके श्रत्यधिक प्रयोग ने पुस्तक की गम्भीरता को भी नव्ट कर दिया है। श्रत्यधिक व्यंग्य श्रौर वाह-वाह पूर्ण शैली कुछ विनोदपूर्ण लेख लिखने के उपयुक्त तो होती है, पर समालोचनाम्रों में उनका यत्र-तत्र प्रयोग ही पर्याप्त है। फिर सारी समालोचना भी व्यंगात्मक शैली में लिखी जा सकती थी, पर समालोचक को यह भी श्रमिप्रेत नथा। इस प्रकार इस रांली का प्रयोग उनके लिए सर्वत्र ही शोभा का हेतु नहीं हुन्ना है। शक्लजी ने इस शैली को अनुपयुक्त कहा है। वे कहते है कि "एक खटकने वाली बात है कि बिना जरूरत के जगह-जगह चुहलबाजी श्रीर शाबाशी

१. 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृष्ठ ५८७।

का महिफ़िली तर्ज ।" उपर इनकी ग्रालोचना की विशेषताग्रों का निरूपण स्पिन्गानं के शब्दों में किया गया है। ग्रगर पंडित जी इस चुहलबाजी, शाबाशी ग्रौर ग्रपने वंयिक्तक निर्णय को इतना ग्रधिक प्राधान्य न देकर ग्रपनी ग्रालोच्य रचना के प्रभावों को कलापूर्ण शब्दों में ग्रौर विशद रूप में व्यक्त कर देते तो इनकी कृति प्रभावाभिव्यंजक ग्रालोचना के ग्राधुनिक रूप का उत्कृष्ट उदाहरण बन जाती ग्रौर स्पिन्गानं की परिभाषा के ग्रनुरूप खरी उत्तरती। कहीं-कहीं बिहारी के प्रति ग्रालोचक ने ग्रनुचित पक्षपात भी प्रविश्त कर दिया है। इस कारण से भी इसमें निर्णयात्मक ग्रालोचना के तत्त्व ग्रधिक प्रधान हो गए है। इसी निर्णयात्मक तत्त्व की प्रधानता तथा काव्यांगों के निर्शेश-मात्र के कारण शुक्लजी इस ग्रालोचना को भी रूढ़िगत हो कहना चाहते है। फिर भी इस ग्रालोचना में प्रभाववादी तत्त्व भी ग्रत्यन्त स्पष्ट हैं।

बिहारी के महत्त्व को सहृदय समाज के मस्तिष्क ग्रीर हृदय द्वारा फिर से श्रंगीकृत कराने के लिए पंडितजी को कहीं-कहीं बिहारी के प्रति पक्षपात-प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा है । इसी महत्त्व-प्रतिपादन के लोभ में पंडितजी ने कतिपय साधारण कवियों से बिहारी की तूलना करके ग्रन्थ के कलेवर को बढ़ा दिया है। घासीराम स्रादि कवियों से बिहारी की तुलना का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। "शून्यं वासगृहे विलोक्य" श्रौर "त्वं मुग्धाक्षी विनयैव कंचुलिकिया धत्से मनोहारिगाी" 'ग्रार्या सप्तशती' के इन दोनों दोहों को प्राचीन श्राचार्यों ने काव्य के सुन्दर उदाहरणों में माना जाता है। पंडितजी ने इनमें से प्रथम मे शब्द-दारिद्रच ग्रौर दूसरे में सखी-समाज के सम्मुख रति-क्रीड़ा की हाथापाई तथा सभ्यता की सीमा का उल्लंघन कहकर दोष दिखाया है। पंडितजी ने इनके समकक्ष बिहारी के जो दोहे उद्घृत किये है, उनके सौष्ठव को तो कोई भी श्रस्वीकार नहीं करेगा। पर उनके महत्त्व-प्रतिपादन के लिए इन क्लोकों के सौन्दर्ध की हत्या श्रावश्यक नहीं है । इनके काव्य-सौन्दर्य का रसास्वादन भी सहृदय-सापेक्ष है। पंडितराज ने "शून्य वासगृहे" वाले इलोक में कहीं-कहीं उच्चारण की क्लिष्टता के कारण वैदर्भी रीति की दिष्ट से साधारण दोष का संकेत किया है। पर इतने से इसका साहित्यिक सौष्ठव कम नहीं हो गया। इसमे रस-व्यजना तो है ही श्रौर यह उत्तम काव्य का उदाहरएा भी है "त्वं मुखाक्षि विनयैव कं वृत्तिकया धरसे मनोहारिएगी",

२, 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास', पृष्ठ ५२०।

"लक्ष्मीमित्यभिधायिनी प्रियतमे तव्वीटिका संस्पृशी" इन पंक्तियों द्वारा रित-कीड़ा का जो चित्र सहदय पाठक के नेत्रों के समक्ष ग्राता है, इनमें हृदय की रसाक्षिप्त करने की कितनी क्षमता है, उतनी 'पित-रित की बितयाँ' में नहीं है। कविता सूचना तो है नहीं। बिहारी की यह पदावली बहुत-कुछ म्रर्थ-प्रहरण का ही उदाहररण हो गया है। इस प्रकार के स्थलों में बिहारी के प्रति श्रनुचित पक्षपात दिखाकर श्रालोचक ने सहदयता का पूर्ण सद्वयोग नहीं किया है। उपर्युक्त दोनों दोहे तो श्रनुवाद-मात्र है। स्वयं पंडितजी फुलों की बहार श्रीर शीशी के इत्र के रूपक द्वारा इनके सौष्ठव का श्रन्तर स्पष्ट कर रहे है, पर साहित्य में उपवन के फलों की ही छटा का श्रधिक महत्त्व है, जो नेत्र, नासिका श्रीर मन सबको श्रभिराम सौन्दर्य का श्रानन्द प्रदान करने वाले है न कि शोशी-बन्द इत्र का। डॉ० रसाल ने श्रपनी 'ग्रालोचनादर्श' नामक पूस्तक में (पृष्ठ १११) पंडितजी की पक्षपत्तपूर्ण ग्रालोचना की ग्रोर सहदय पाठकों का ध्यान म्राकृष्ट किया है। वे लिखते है: "संस्कृत के भी उन इलोकों एवं उनके रचियताभ्रों से बिहारी के उन दोहो को, जो उन्हींके श्राधार पर या उन्होंके भावों को लेकर एक प्रकार से प्रनुवाद के रूप में लिखे गए है ग्रौर मूल इलोकों से कहीं घटकर है, विशेषता दी गई है।"

तुलनात्मक समालोचना-पद्धति के साथ ही मिश्रबन्धग्रों ने बिहारी श्रौर देण के भगड़े को भी जन्म दे दिया था। उन्होंने देव को सर्वश्रेष्ठ कवि के पद पर ग्रासीन करके तथा बिहारी की कछ त्रिटयों का संकेत करके हिन्दी के म्रालोचकों का घ्यान इस स्रोर स्राकृष्ट कर दिया। बिहारी के यश के संरक्षण के लिए कई विद्वानों को कटिबद्ध होना पड़ा। 'बिहारी की सतसई' नामक पुस्तक इसी यश-संरक्षण का परिणाम थी, इस प्रकार से हिन्दी-साहित्य में बिहारी भ्रौर देव की श्रेष्ठता प्रतिपादन का एक ग्रखाड़ा तैयार हो गया था। इसी वाद-विवाद के प्रसंग में पं कृष्णिबिहारी मिश्र ने 'देव श्रीर बिहारी' नामक म्रालोचनात्मक ग्रन्थ लिखा। यह ग्रन्थ पं० पद्मसिंह द्यार्ग की 'बिहारी की सतसई' की पद्धति पर ही लिखा गया था । इसमें देव की प्रधानत: बिहारी से तथा ग्रन्य बहुत से कवियों से तुलना की गई है। इस तुलना का तात्पर्यभी देव को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में ही है। यह प्रन्थ 'बिहारी की सतसई' के प्रत्युत्तर की दृष्टि से नहीं लिखा गया है, फिर भी यथावसर बिहारी के प्रति किये गए पक्षपातों का भी साधारए। खंडन कर दिया गया है। शर्माजी की तरह पं० कृष्णिबहारी मिश्र ने भी कवियों के पारस्परिक भाव-सादृश्य की श्रनिवार्यता स्वीकार की है । उनकी मान्यता है कि बड़े-बड़े

कवि भी ग्रपने पूर्ववर्ती कवियों के भावों का उपयोग करते है । कालिदास, शेश्सिपयर श्रौर गोस्वामी तुलसीदास-जैमे महान् कवियों ने भी श्रपने पूर्ववर्ती कवियों की उक्तियों को ग्रपनाने को दोष नहीं माना है। भारतीय ग्राचार्य श्रानन्दवर्द्धन तथा पाइचात्य श्रालोचक एमर्सन ने श्रपने पूर्ववर्ती कियों से भाव ग्रयनाने को दोष नहीं माना है। कवि ग्रगर ग्रयने भाव में कुछ नूतन चमत्कार ला देता है तो उसका भावापहरए। क्षम्य है । वे लेखक ने श्रपने समकालीन ग्रालोचकों को साधारएा भाव-सादृश्य पर ही एक कवि की चोरी के कलंक से लांछित कर देने की तुच्छ प्रवृत्ति की निन्दा की है । उन्होंने भाव-साद्श्य के स्वरूप पर गम्भीर विचार किया है । वे भाव-साद्श्य पर विचार करते हुए उनकी तीन श्रवस्थाश्रों की कल्पना करते हैं। वस्तृतः पूर्ववर्ती कवियों से भाव-प्रहरा करने के केवल तीन ही स्वरूप हो सकते है । ये इसके सौन्दर्य-सुधार, सौन्दर्य-रक्षा, श्रौर सौन्दर्य-संहार तीन रूपों का निरूपए। करते है। पहले के दो स्वरूप तो क्षम्य है ही। सौन्दर्य-सुधार तो इलाघ्य ही है। सौन्दर्य-संहार को लेखक साहित्यिक चोरी मानते है। वस्तुतः यह भी कवि की प्रतिभाहीनता का ही परिचायक है । पद्मसिंह जी ने सस्कृत म्राचार्यों द्वारा भावापहरण के मान्य प्रकारों का उल्लेख किया था, इस प्रकार के स्वतन्त्र चिन्तन को ग्राश्रय नहीं दिया। फिर भी व्यावहारिक रूप मे उनको भी यह विभाग मान्य प्रतीत होता है । उन्होंने बिहारी को श्रोष्ठता का प्रतिपादन करते हुए सर्वत्र उनको सौन्दर्य-सुधारक ही माना जाता है। देव श्रीर बिहारी में कतिपय उदाहरएों द्वारा इस विचार-धारा को स्पष्ट किया गया है। जहाँ कहीं भी भाव-साद्श्य पर विचार हुआ है, यहाँ पर लेखक ने इसी सिद्धान्त का उपयोग किया है।

पंडितजी ने फुटकर छन्दों की तुलनात्मक म्रालोचना की थी। उसी परम्परा में यह पुस्तक भी लिखी गई है। इसमें भी देव म्रीर बिहारी के फुटकर छन्दों की समालोचना हुई है। म्रालोचना का म्राधार प्रायः सर्वत्र ही शास्त्रीय है। काब्य की उतमता की कसौटी पर विचार करते हुए उक्त लेखक कहते हैं: "गुणाधिक्य, म्रलंकार-बाहुल्य, रस-परिपाक एवं भाव-चमत्कार कविता की उत्तमता की कसौटी रहनी चाहिए।" विहारी की सतसई में काव्यांगों के निर्देश

१, 'देव ऋौर विहारी', पृष्ठ ८४।

२, वही, पृष्ठ ८४-८५ ।

३, वही, पृष्ठ २३६।

की अप्रेक्षा दाद देने, प्रशंसा करने और सह्वयता की दुहाई देने की प्रवृत्ति अधिक है। पर इस प्रत्थ में लेखक ने काव्यांगों का निर्देश अधिक किया है। वे छन्द की नायिका रस, धलंकार, गुरा श्रादि सभी दृष्टियों से व्याख्या करते है। विहारी के एक ही छन्द में अनेक ग्रलंकारों का निरूपरा हुआ है:

मानहुँ तन छवि भ्रच्छ को स्वच्छ राखिबे काज । दृग पग पोंछन को किये भूषण पायंदाज ।।

इस छन्द में परिकरांकुर, श्रनुगुन, विभावना, तद्गुरा, सम, लेश श्रादि १६ श्रनंकार दिखाये गए है ।°

फूटकर छन्दों की म्रालोचना मे लेखक ने उनका म्रर्थ देते हुए एक सजीव चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। लेखक कवि के विशास विषय के सौन्दर्य का भी अनुभव कर रहा है। कवि की अनुभृति के साथ इतना तादा-तम्य होने के कारण ही मिश्रजी के वर्णनों में इतनी सजीवता ग्रासकी है । देव के ग्रीष्म-वर्णन की ग्रालोचना करते हुए लेखक सजीव चित्र उपस्थित करते है: "ग्रीष्म-निशा में चाँदनी की ग्रन्पम बहार एवं वृषभानु-निन्दनी के श्रृङ्कार-चमत्कार का ग्राश्रय लेकर कवि का सरस उद्गार बड़ा ही मनोरम है। स्फटिक शिला निर्मित सौध, उसमें समुज्ज्वल फर्श, फर्श पर खड़ी तर्शागर्या, उनके ग्रंगों की श्राभा ग्रीर सबके बीच में श्रीराधिका जी" उधर ग्रम्बर में "ज्योत्स्ना का समुज्ज्वल विस्तार, तारिका-मंडली की फिलमिलाहट श्रौर पूर्ण चन्द्र मंडल है .... देवजी का मन इस सादश्य-मात्र दृश्य की देखकर लोट-पोट हो जाता है। वे इस साद्श्य का मान लेने लगते है। उनकी समुज्ज्वला उपमा प्रस्फुटित होती है। <sup>3</sup> लेखक ने इन दोनों कवियों की काव्य-कला-कुशलता का विवेचन इसी जैली में किया है। इन कवियों के भाव-सौन्दर्य से लेखक सर्वत्र ही ग्रभिभृत प्रतीत होता है, श्रीर उसी दशा में कुछ ग्रनुभूतिव्यंजक श्रीर प्रशंसात्मक शब्द श्रपने-श्राप निकल जाते है।" श्रन्तिम पद का भाव

१. 'देव ऋौर बिहारी' पृष्ठ १२४:१२७ ।

२. वर्ग्य विषय परकीया का भेदान्तर लिख्ता नायिका का है। अपर्थ-स्पष्टता, मुन्दर शब्दों का प्रयोग अप्रीर वर्णन-शैली की उत्तमता से इसमें अप्रयं व्यक्त एव प्रसाद गुण् भी है। उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त श्रङ्गारमय वर्णन होने के कारण इसमे वैशिकी वृत्ति भी है। वही, पृष्ठ १२३॥

३. बही, पृष्ठ १०६।

कितना संयत ग्रौर पवित्र है एवं भाषा भी कैसी ग्रनुपासपूर्ण ग्रौर हृदय-द्वाविएगी है, मानो सोने की ग्रंगुठी में हीरे का नग जड़ दिया गया हो ग्रथवा पवित्र मन्दाकिनी में निर्दोष निन्दिनी स्नान कर रही हो। कुछ समय तक उसी प्रकार खडी रहने की ग्वालिन के प्रति कवि की श्राज्ञा कितनी विवग्धता-पूर्ण है। स्वभावोक्ति का सामंजस्य कितना सुखद है। र पं० कृष्णबिहारी मिश्र की म्रालोचना तन्त्र भ्रौर सहदयता दोनों पर ही म्राधारित है। कवि के काव्य-सौष्ठव से ग्रभिभत होकर मिश्र जी ग्रपने मन के भावों को गद्य-काव्य की शैली में लिखने लगते है। उस समय उनमें विश्लेषण की प्रवित की ग्रपेक्षा भावुकता की प्रधानता हो जाती है। ऐसे स्थलों में उनका प्रभावाभिव्यंजक रूप ग्रत्यन्त स्पष्ट रहता है। कहीं-कहीं उनकी ग्रानन्दान्भित की ग्रिभिव्यक्ति निर्णयात्मक वाक्यों में भी प्रकट हो जाती है। पर पद्मसिह जी की ग्रपेक्षा ऐसा कम हुन्रा है। ये म्रपने प्रभावों को शर्माजी की म्रपेक्षा शास्त्रीय पदावली में म्रधिक व्यक्त करते है। इनके विचार ग्रौर भाव स्वभावतः पारिभाषिक पदावली में व्यक्त होते है। इससे स्पष्ट है कि इनमें रूढ़िवादी श्रौर प्रभावाभिव्यंजक श्रालोचना का श्रपेक्षाकृत सुन्दर सामंजस्य है। शर्माजी की श्रालोचना में तन्त्र, प्रभाव ग्रौर निर्णय के उतने संतुलित सामंजस्य के दर्शन नहीं होते । समीक्षा के विकास के साथ इस समन्वय में भी श्रधिक प्रौढ़ता श्रौर संतुलन स्राता जाता है। जब वैयक्तिक श्रौर विद्वान रुचि में कोई श्रन्तर नहीं रह जाता तो तन्त्रवादी ग्रौर प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा-पद्धतियों का पारस्परिक समन्वय श्रपनी चरम श्रवस्था पर पहुँच जाता है। उस समय श्रालोचक को निर्णय का घोषएा नहीं करनी पड़ती, श्रपित वह स्वत व्यंजित होता जाता है। शुक्तजी तथा सौष्ठववादी पं० नन्दद्लारे वाजपेयी में ऐसे समन्वय के कहीं-कहीं दर्शन होते है । ऊपर के निर्दिष्ट तन्त्र, प्रभाव श्रौर निर्एाय तीनों तत्त्व ही इस काल की (शुक्लजी के पूर्व की) म्रालोचना की प्रधान विशेषताएँ है। इनके प्रौढ़ भीर समन्वित रूप के दर्शन कृष्णबिहारी मिश्र की श्रालोचना में होते है। स्पिनगानं द्वारा प्रतिपादित इन शैलियों का सिम्मिश्रए सर्वत्र नहीं है । बहुत कम स्थानों पर ऐसे संतुलित प्रौढ़ रूप के दर्शन होते हैं। प्रायः उनकी भ्रालोचना ने इन दोनों सरिएयों का श्राश्रय प्यक्-प्यक् ही लिया है। ऊपर के उदाहरएों से यह स्पष्ट है।

१. 'देव ऋौर बिहारी', पृष्ठ ११०।

२, वही, पृष्ठ ११६।

'देव श्रोर बिहारी' नाभक ग्रन्थ में फूटकर छन्दों की तूलनात्मक श्रालोचना भी खब हुई है। यह पद्धति उन्हें पूर्ववर्ती श्रालोचक शर्माजी से मिली। लेकिन इसमें भी मिश्रजी ने मौलिक उद्भावना का परिचय दिया है। उन्होंने दोनों कवियों के विषय-साम्य वाले समान छन्दों का ही तुलनात्मक ग्रध्ययन नहीं किया है, प्रत्यत उनके विषम छन्दों की भी श्रालोचना करके इस पद्धति को सर्वाङ्गीए बनाने की चेष्टा की है। उन्होंने इस प्रकार की विरोधी उक्तियों पर विचार कर लेना समीचीन समऋ। है। देव की संयोग श्रृंगार की उक्तियों के समकक्ष बिहारी के वियोग शृंगार के दोहों को रखने का एक कारण यह भी है कि इन दोनों कवियों की प्रतिभा ऋमशः इन दो भिन्न क्षेत्रों मे श्रधिक स्पष्ट हो पाई है। ग्रालोचक ने उनकी रुचि के वर्ण्य विषय ग्रौर प्रतिभा के ग्रनुकुल सर्वोत्कृष्ट स्थलों को लेकर ग्रालोचना करने का प्रयत्न किया है। फिर चाहे उन स्थलों में भाव-सादश्य है या नहीं, इसकी चिन्ता उन्होंने नहीं की । कवि-प्रतिभा की गहराई जाँचने के लिए यही स्नावश्यक भी था। विरोधी उक्तियों पर विचार करने के कारएों को स्पष्ट करते हुए लेखक कहते है-"संयोग दशा में कवि के वर्णन करने के रंग को देखकर पाठक यह बात बखुबी जान सकते है कि वियोग दशा मे उनकी वर्णन-शैली कैसी होगी। वियोग-कुशल कवि के वियोग-सम्बन्धी छन्द उद्धृत है तथा संयोग-क्ञल के संयोग-सम्बन्धी । फर लेखक ने जिन स्थलों को चना है उनमें प्रायः भाव-साद्श्य भी है। बोनों कवियों के वरिगत-विषयों का चित्र उपस्थित करके श्रालीचक ने उनका तुलनात्मक श्रध्य-यन किया है। लेखक ने यद्यपि सहृदय पाठकों को उन स्थलों का रसास्वाद करने तथा उनकी विशेषतास्रों से परिचित होने का श्रवसर दिया है श्रीर उन्होंने उन स्थलों की विशेषताश्रों का विश्लेष एा कर दिया है। "एक श्रोर विरहिए।। नायिका की ऐसी दुर्दशा देखने का प्रस्ताव है, तो दूसरी श्रोर इसी प्रकार चुपचाप भाँककर वह चित्र देखने का ग्राग्रह है, जो नेत्रों का जन्म सफल करने भाला है। एक स्रोर कुशांगी, विरह-विधुरा स्रोर म्लान सुन्दरी का चित्र देखकर हृदय-सरिता सुखने लगती है, तो दूसरी श्रोर स्वस्थ, मध्र श्रौर विक-सित यौवना नायिका की कंद्रक-कीड़ा दृष्टिगत होते ही हृदय-सरोवर लहराने लगता है।"

"दाहिने हाथ में गेंद उछालते समय बाएँ हाथ से नायिका को बाल, माला

१. 'देव ऋौर विहारी', पृष्ठ ३५

२. वही, पुष्ठ २३१

श्रौर श्रांचल सँभालना पड़ रहा है एवं इसी कंदुक-क्रीड़ा के कारएा सलोने मुख का भुकना एवं नेत्र-कोरकों का संतत नृत्य कितना मनोरम है।" े

इस प्रकार चित्र को सहृदयजनों के लिए मूर्तिमान ग्रौर ग्रास्वाद्य बनाकर उसकी सामान्य विशेषताग्रों का निर्देश कर देने के बाद लेखक ने इन किवयों के विरोधी ग्रथवा एक दूसरे की पूरक उक्तियों का ग्रालोचनात्मक परिचय भी दिया है। उन्होंने किवयों की विशेषताग्रों का स्पष्टीकरण किया है। "छोटे छन्द में ग्रावश्यक बातें न छोड़ते हुए, उक्ति कैसे निभाई जाती है, यह चमत्कार बिहारीलाल में है तथा बड़े छन्द में, परन्तु भाव ग्रौर भाषा के सौन्दर्य को बढ़ाने वाले ग्रनेक कथनों के साथ भाव कैसे विकास पाता है, यह ग्रपूर्णता देव की किवता में है।"

केवल फुटकर छन्दों के साहित्यिक सौन्दर्य का तुलनात्मक परिचय दो किवयों की तुलना नहीं कही जा सकती। वास्तिवक तुलना तो किवयों की विशेषताओं का निरूपण है। उनके साम्य और वैषम्य दोनों ही का विवेचन तुलना के लिए आवश्यक है। तुलना का उद्देश्य दोनों किवयों की उन विशेषताओं का वर्णन करना है, जिनसे उनकी काव्य-पद्धित का सर्वाणीण परिचय मिल सके। इन विशेषताओं के आधार पर दोनों किवयों का मौलिक अन्तर एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। पं० कृष्णिबिहारी मिश्र ने देव और बिहारी की काव्य-पद्धित पर इस दृष्टि से भी विचार किया है। वे दोनों की प्रतिभा का स्वरूप स्पष्ट करते है। उन्होंने देव को रसवादी किव माना है। केशव स उनकी भिन्नता बतलाते हुए वे कहते है—"सारांश यह है कि केशवदास,ने अलंकार का प्रस्फुरण वास्तव में बड़े ही मार्के का किया है। उधर देव किव का काव्य रस-प्रधान है।" उन्होंने केशव के आचार्यत्व की प्रशंसा की है, पर केशव की अपेक्षा उन्हें देव में किवत्व-शिक अप्रधिक लगती है।

लेखक काव्य-शंली के "स्वभावोक्ति" श्रौर "श्रितिशयोक्ति" दो प्रधान भेव मानकर चलते हैं। पहले प्रकार की शैली में वर्ण्य विषय का सांगोपांग विशद वर्णन होता है। उसमें कवि प्रायः सभी श्रलंकारों का प्रयोग करता है, पर उसका उद्देश्य रस-निष्पत्ति होने के कारण, वह चमस्कार की श्रोर विशेष

१. 'देव ऋौर बिहारी', पृष्ठ २३२

२. वही, पृष्ठ २५६

३. वही, पृष्ठ २६४।

४, वही, पृष्ठ २६३।

ध्यान नहीं देता । श्रपने वर्णन को यथासम्भव स्वाभाविक बनाये रखने की ग्रधिक चेष्टा करता है। लेखक ने श्रतिशयोक्ति का प्रयोग "वक्रोक्ति" ग्रथवा चमत्कार-प्रियता के अर्थ में किया है। इस शैली का कवि अपने वर्णन को विशव करने की श्रपेक्षा उसमें इशारों से श्रधिक काम लेता है। वह शब्द की व्यंजना शक्ति का ग्रधिक उपयोग करता है। ग्रपनी श्रोर से स्पष्ट कहने की ग्रपेक्षा पाठक को चिन्तन ग्रौर कल्पना का ग्राधिक ग्रवसर प्रदान करता है। बिहारी की काव्य-ग्रैली को मिश्र जी ने दूसरे प्रकार की मानी है। उन्हें बिहारी की प्रकृति चमत्कार-प्रिय प्रतीत होती है। वे यह भी मानते है कि उन्हें इस शैली का प्रयोग दोहा छन्द के निर्वाचन के कारण भी करना पड़ा है। छोटे छन्द में प्रधिक बात कहने के लिए यही इंग्ली उपयुक्त भी है। ै श्रालोचक को श्रतिशयोक्ति की श्रपेक्षा स्वाभावोक्ति शैली श्रधिक प्रिय है। उसे वे रस-निष्पत्ति के ग्रधिक उपयुक्त समभते हैं। उनका मत बहुत-कुछ ठीक भी है। उन्होंने भ्रापने मत का समर्थन रस्किन की उक्ति द्वारा किया। देवे को बिहारी से प्रधिक ऊँचा स्थान देने का एक कारए। यह भी है। रम की द्ष्टि से विचार करने वाले श्रालोचक के लिए यह स्वाभाविक भी है। उन्होंने दोनों कवियों की उक्तियों पर विचार करते हुए रस-निष्पत्ति वाले ग्रौर सहृदय-जन द्वारा इलाध्य छन्दों की ही प्रशंसा श्रधिक की है। देव के वर्णन उन्हें श्रधिक हृदय-स्पर्शी प्रतीत होते है।

बिहारी श्रौर देव के वर्ण्य विषयों की श्रालोचना करते हुए लेखक ने उन विषयों की प्रकृति पर विचार किया है। "देव ने श्रपने सभी ग्रन्थों में प्रेम का वर्ण्न किया है। उन्होंने श्रपनी 'प्रेम-चिन्द्रका' नामक पुस्तक में प्रेम के लक्षरण, स्वरूप, माहात्म्य श्रादि पर भी विचार किया है। उनका प्रेम-वर्ण्न कमबद्ध है। उन्होंने वासना श्रौर शुद्ध प्रेम में श्रन्तर भी स्पष्ट कर दिया है। प्रेम के सहायक तत्त्व मन, नेत्र श्रादि का भी विश्वद वर्ण्न है।" देव के प्रेम-वर्ण्न में साधारण परिचय-भर ही नहीं दिया गया है श्रपितु बिहारों के प्रेम-

१. 'देव ऋौर बिहारी', प्रतिभा-परीचा ऋध्याय पृष्ठ १४६-१५१ ।

२. वही, पृष्ट १५२। ''दोनो किवयो की किवतास्त्रों से तुलना कसौटी पर कसी जाकर निश्चय दिलाती है कि विहारी देव की स्र्येचा श्रतिशयोक्त के स्रिधिक प्रेमी हैं एव देव स्वभावोक्ति स्रोर उपमा का स्रिधिक स्रादर करने वाले हैं।'' वही पृष्ट २२७।

३ वही पृष्ठ १५५।

वर्णन से उसकी भिन्नता श्रौर उत्कृष्टता का भी निरूपण हम्रा है। देव में परकीया का वर्णन हम्रातो हं पर वे स्वकीया के प्रेम को ही म्रधिक महत्त्व देते है। बिहारी के प्रेम-वर्णन में परकीया-प्रेम की प्रधानता है। वे प्रेम का कमबद्ध वर्णन भी नहीं कर सके है। बिहारी देव की तरह प्रेम श्रीर वासना के अन्तर को स्पब्ट करने में सफल नहीं हुए हैं। इस प्रकार भ्रालीचक ने इन दोनों कवियों के वर्ण्य विषय के श्राधार पर भी उनकी उन विशेषताश्रों का निरूपए। किया है, जिनसे इन दोनों किवयों का साम्य श्रीर वंबन्य दोनों ही ग्रत्यन्त स्पष्ट है। इसके ग्रातिरिक्त पं० कृष्णिबिहारी मिश्र इन दोनों कवियों का सामान्य परिचय देते हुए उनकी जीवन एव काव्य-सम्बन्धी ग्रन्य विशेषताग्रीं का भी निरूपए। करते हैं। इसमें इन कवियों के लिए रस, नायक-नायिका, छन्द-निर्वाचन, ग्रन्थों को संख्या तथा उनकी लोकश्रियता ग्रादि ग्रनेक बातों का उल्लेख हुग्रा है। ऐसे प्रसगों में मिश्रजी की बौली परिचयात्मक ही ग्रधिक है। म्रालोचक ने 'मन' ग्रौर 'नेत्र' के ग्रध्यायों में भी यत्र-तत्र दोनों कवियों की विशेषताओं का उल्लेख करके उनकी काव्य-शैली ग्रीर वर्ण्य विषय के स्वरूप-सम्बन्धी ग्रन्तर को स्पष्ट किया है। पर इन दोनों ग्रध्यायों में उद्धरणों द्वारा पाठकों को उनके काव्य-सौन्दर्य का ग्रास्वाद लेने का हो ग्रवसर ग्रधिक दिया गया है।

लेखक ने भाष। पर विचार करते हुए प्रथिलिकारों का निर्वचन तो प्रानेक स्थानों पर किया ही है। दोनों किवियों ने प्रानुश्वास का कितना सुन्दर प्रयोग किया है इनका निरूपण भी हुम्रा है। केशव म्रौर देव की भाषा के मौलिक म्रान्तर का भी स्पष्टीकरण हुम्रा है। देव की भाषा केशव की श्रपेक्षा इतनी म्रिक मधुर क्यों है? दोनों के शद-चुनाव का दृष्टिकोण क्या है? इस प्रकार के कई-एक गम्भीर प्रक्रनों पर विचार करते हुए लेखक ने दोनों कवियों

१. बिहारीलाल की अपेत्ता देव ने प्रेम का वर्णन अधिक अरेर क्रमबद्ध किया है। उनका वर्णन शुद्ध प्रेम के स्फरण में विशेष हुआ है। विहारीलाल का वर्णन न तो क्रमबद्ध ही है, न उसमें विपय-जन्य और शुद्ध प्रेम में बिलगाव उपस्थित करने की चेश्टा की गई है। देव ने परकीया का वर्णन किया है और अब्छा किया है, परन्तु परकीया-प्रेम की उन्होंने निन्दा भी खूब की है और स्वकीया का वर्णन उससे भी बढ़कर किया है। मुग्धा स्वकीया के प्रेमानन्द में देव मग्न दिखाई पड़ते हैं। पर बिहारी ने परकीया का वर्णन स्वकीया की अपेत्ता अधिक किया है। 'देव और विहारी', पृष्ठ १५५।

की भाषा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया है। "मुख्यतया दोनों ही कियों ने ब्रजभाषा में कियता की है, पर केशव की भाषा में संस्कृत एवं बुन्देलखंडी के शब्दों को विशेष ग्राश्रय मिला है। संस्कृत-शब्दों की ग्राधिकता से केशव की किवता में ब्रजभाषा की सहज माधुरी न्यून हो गई है। संस्कृत में मीलित वर्ण एवं टवर्ग का प्रयोग विशेष ग्रनुचित नहीं माना जाता, परन्तु ब्रजभाषा में इनको श्रुति-कटु मानकर यथासाध्य इनका कम व्यवहार किया जाता है। केशवदास ने इस पाबन्दी पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। इधर देव ने मीलित वर्ण, टवर्ग एवं रेफयुक्त वर्णों का व्यवहार बहुत कम किया है। सो जहाँ तक श्रुति-माधुर्य का सम्बन्ध है, देव की भाषा केशव की भाषा से ग्रच्छी है। केशव की भाषा बहुत-कुछ क्लिड्ट भी है। "शब्दों की तोड़-मरोड़ कम करने तथा व्याकरण-संगत भाषा लिखने में वह देव से ग्रच्छे है। "देव की भाषा लिखने में लोव, ग्रलंकार, प्रस्फुरण की सरस्ता एवं स्वाभाविकता ग्राधिक है। हिन्दी-भाषा के मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी देव की भाषा में सहज मुलभ है।"

कवियों की बहुजता का दिग्दर्शन भी इस काल की ग्रालोचना का एक विशेष ग्रंग हो गया था। पद्मासिंह जी ने भी बिहारी के व्यापक पांडित्य पर विचार किया है। देव ग्रौर बिहारी में दोनों किवयों की बहुजता का प्रतिपादन हुग्रा है। इसमें किव के गिरात ग्रादि के सामान्य ज्ञान का उल्लेख होता है। इनका किव के जीवन-दर्शन ग्रौर वर्ण्य विषय से प्रायः कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। कहीं-कहीं ग्रप्रस्तुत योजना में उपयोगी होने के कारण ग्रालोचना की दृष्टि से इस ज्ञान का बहुत साधारण-सा महत्त्व है। मिश्रजी ने ईश्वर, साका-रोपासना ग्रादि का विवेचन करके किवयों की जीवन-सम्बन्धी धारणाग्रों तथा यूग-चेतनाग्रों की ग्रोर भी संकेत कर दिया है, समीक्षा की दृष्टि से यह विवेचन महत्त्वपूर्ण है। पर ग्रालोचक ने इन विषयों पर देव के कुछ छन्द उद्धृत कर दिए है ग्रौर उन छन्दों पर प्रशंसात्मक टिप्पणी भी दे दी है। किव की विचार-धारा के स्पष्टीकरण के लिए जिस विश्लेषणात्मक ग्रौर वैज्ञानिक व्याख्या की ग्रावश्यकता थी उनका नितान्त ग्रभाव है। इनमें ग्रालोचना की प्रौढ़ता नहीं ग्रा पाई है। एक स्थान पर परकीया-चित्रण के ग्राधार पर लेखक ने बिहारी की चारित्रक विशेषताग्रों की ग्रोर संकेत किया है। इसमें मनोवैज्ञानिक

१. 'देव स्त्रीर विहारी', पृष्ठ २८६।

२. वही, पृष्ठ ३००-३०२।

३. वहीं, पृष्ठ १६२।

समालोचना के तस्वों का साधारण श्राभास मिलता है। विभिन्न समालोचना-पद्धतियों के श्रस्पष्ट तस्व द्विवेदी तथा मिश्रबन्धु श्रादि सभी में मिलते है पर वे उनकी प्रधान विशेषताएँ नहीं मानी जातीं।

म्रालोच्य कवियों के भाव, शैली, भाषा, विचार-धारा म्रादि की मौलिक विशेषतास्रों का निरूपण करके लेखक ने श्रालोचना के समीचीन दिष्टिकोण को म्रपनाया है। यद्यपि देव की श्रेष्ठता उन्हें म्रभिष्रेत है, पर इसके लिए उन्होंने बिहारी की निन्दा नहीं की है। बिहारी के काव्य-सौन्दर्य की नितान्त ग्रवहेलना करना तुलना नहीं है। पद्मांसह जी ने अनेक प्राचीन इलोक उद्धृत किये है, लेकिन उनके काव्य-सौष्ठव की श्रोर उनका ध्यान नहीं गया। इस ग्रन्थ में लेखक ने देव की तुलना केशव श्रीर बिहारी दोनों से की है। दोनों की किमयों का निर्देश तो किया है, पर उनकी विशेषताश्रों की श्रोर से श्रांख नहीं मींच ली है। लेखक ने कई स्थानों पर बिहारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। ''ग्रधर धरत हरि के परत" वाले दोहे के काव्य-सौऽठव से ग्रभिमृत होकर हठान उनके मुख से निकल पड़ता है - "कैसा चमत्कारमय दोहा है। सब कवियों की सुभ इतनी विस्तृत कहाँ होती है।" लेखक ने बिहारी के एक दोहे मे ग्रनेक ग्रलकारों का निर्देश किया है। उनकी चमत्कार ग्रीर ग्रतिशयोक्ति-पूर्ण उक्तियों की स्रनेक स्थानों पर प्रशंसा की है। बिहारी का विरह-वर्णन लेखक के मत में बहुत ही सुन्दर है, उसमे उन्होंने मामिकता के दर्शन किये हैं। "बाला श्रीर बल्ली का कितना मनोहर रूपक है। घनश्याम का शिलब्ट प्रयोग कैसा फबता है। कुम्हलाई हुई लता पर ईषत् जल पड़ने से वह जैसे लहलहा उठती है वैसे ही विफल विरहिएगी का घनश्याम के वर्णन से सब दुःख दूर हो जायगा। सखी यह बात नायिका से कसी मार्निकता के साथ कहती है। बिहारी-लाल का विरह-निवेदन कितना समीचीन है।"

लेखक ने दोनों किवयों की विशेषताम्रों की प्रशंसा की है, पर उन्हें देव में बिहारी की म्रपेक्षा मधिक काव्य-सौन्दर्य प्रतीत होता है। देव रसवादी किव है। उन्होंने ग्रपने युग की प्रवृत्ति के म्रनुसार चमत्कार को ग्रपने काव्य मे म्राश्रय दिया है, पर फिर भी उनकी वृत्ति रसोक्तियों मे ग्रधिक रमी है। इस दृष्टि से वे प्रशंसा के भाजन है। बिहारी की म्रपेक्षा उन्हें श्रेष्ठ बनाना विवादा-स्पद हो सकता है भौर किसी को देव को श्रेष्ठ बताने मे पक्षपात की गन्य भी माने लगे तो कोई म्राइचर्य नहीं। उन्होंने भाषा-माधुरी, मानवीय प्रकृति के

१. 'बिहारी ऋौर देव', पृष्ठ ११२।

चित्रण की सजीवता, ग्रलंकार, रस ग्रादि की स्पष्टता, व्यापक ज्ञान श्रौर जीवन की गम्भीर ग्रनुभूति तथा उनका काव्य पर प्रभाव ग्रादि ग्रनेक दृष्टियों से देव का स्थान बिहारी की श्रपेक्षा ऊँचा माना है। पुस्तक के उपसंहार में इन सब कारणों का निर्देश लेखक ने कर दिया है। सारी पुस्तक में लेखक सहृदय पाठकों को बिहारी की उक्तियों की तुलना में देव की उक्तियों के काव्य-सौष्ठव की श्रष्टिता का ग्रनुभव कराने की चेष्टा करते रहे है। उन्हें तर्क ग्रौर सहृदयता के ग्राधार पर सफलता भी मिली है। उनमें तर्क का ग्राश्रय तो लिया गया है, पर वैयक्तिक रुचि का ही प्राधान्य स्पष्ट है।

'देव श्रोर बिहारी' 'बिहारी की सतसई' की श्रपेक्षा श्रालोचना का प्रौढ़तर प्रयोग है। इसमे दोहे श्रीर सबंधे के प्रयोग मे दोनों कवियों को कौन-सी श्रमुविधाश्रों या मुविधाश्रों का सामना करना पड़ा है, इस पर भी निष्पक्ष दृष्टि से विचार हुश्रा है। छन्द की लम्बाई की दृष्टि से किव श्रेष्ठ नहीं माना गया श्रपितु चित्रएं के लाधव पर विचार हुश्रा है। लेखक ने श्रपने मान को स्पष्ट किया है तथा सारी पुस्तक मे इसका निर्वाह भी किया है। मिश्र जी की श्रालोचना मे तन्त्र पर श्राधारित प्रौढ़ विवेचन, व्यक्तिगत प्रभावों का श्रनुभूतिमय चित्रएं, कवियों की भाव श्रीर कला-सम्बन्धी विशेष-ताश्रों का विश्लेषएं, विचार-धारा का सामान्य परिचय तथा तुलना का समीचीन दृष्टिकोएं। भावी विकास के तत्त्वों का श्राभास दे रहे है।

बिहारी ग्रौर देव के वाद-विवाद की तीसरी तथा ग्रन्तिम पुस्तक लाला भगवानदीन ने 'बिहारी ग्रौर देव' के न.म से प्रकाशित की । इसमें मिश्र-बन्धुग्रों द्वारा दिये गए बिहारी के दोहों के ग्रथं में स्थान-स्थान पर ग्रशुद्धियों का निर्देश किया है। उनका कहना है कि मिश्रबन्धु देव की कविता के भी शुद्ध ग्रौर साहित्यिक संस्करण का सम्पादन नहीं कर सके है। "यमक" के उत्हे-सीधे ग्रथं करने का यही कारण है। "छिव छाकु" के पाठ की "छब छाती" कर दिया है। न जाने ग्रथं क्या समभे है। "जम्बूरस बुन्द" के स्थान पर "जम्बूनद बुन्द" पाठ देकर देव का तात्पर्य ही भ्रष्ट कर दिया गया है। "चोपीजाति" का ग्रथं टिप्पणी में लिखा है "तेज गाय उचक जाने वाली।" नहीं महाराज। यह ग्रथं तो नहीं है। ठीक ग्रथं है "चोपी जाती बछड़े से दूभ पिलाये लेती है।" वीन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मिश्रबन्धुग्रों ने या तो बिहारी की कविता समभी ही नहीं या जान-बूभकर देव का पक्षपात

<sup>.</sup> १. 'बिहारी ऋौर देव', पृष्ठ ५३ :

किया है। दीनजी ने मिश्रबन्धुग्रों के पाठ को कई स्थानों पर शुद्ध भी किया है। पं कृष्णिबहारी मिश्र को भी भपेट लिया है। "बड़े बिहारियों का तो यह हाल है। जरा छोटे बिहारी कृष्णबिहारी जी का भी बिहार मुलाहिजा फरमाइये।'' "हतो" का अर्थ "था" है, पर पण्डित कृष्णबिहारी को इस पर सन्देह होता है श्रीर इसी पर दीनजी एक व्यंग्य कर देते है। दीनजी की यह पुस्तक प्रधानत मिश्रबन्धुश्रों की कटु श्रालोचना का प्रत्युत्तर देने के श्रभिप्राय से लिखी गई है। जो दोष बिहारी की कविता में मिश्रबन्धग्रों द्वारा बताये गए, वे ही दीनजी ने "देव" की कविता में निकाले है। इस पुस्तक में पहले उन दोषों का निराकरए। हुन्ना है स्रौर उसका ढंग यही है। कुछ छन्दों के श्राधार पर बिहारी पर लगाये दूरान्वय दूष्ण के श्रारोप का खण्डन करते हुए दीनजी लिखते है-"दोहा छन्द ही कितना बड़ा है जो दूरान्वय दोष से क्लिष्टता श्रा जायगी। यदि मान भी लिया जाय कि यह दोष है, तो क्या मिश्रबन्ध् यह कह सकते है कि देव के छन्दों मे यह दूषण कहीं नहीं है। हमारी समक्ष में तो देव मे यह प्रचुरता से पाया जाता है।"र इसी प्रकार दीनजी ने बिहारी की "शोहदई" से रक्षा की है। "ग्रांगुरी छाती छैल छुवाय" से मिश्रबन्धुग्रों ने बिहारी को "शोहदा" कह दिया श्रौर दानजी उसका जवाब देते है-"मिश्रबन्धुश्रों को यह भी विचारना चाहिए था कि जिस कवि ने 'ग्रष्टयाम' ग्रौर 'जाति-विलास'-जैसे ग्रन्थ लिखे हों, वह कितना बड़ा शोहदई-पोषक मनुष्य रहा होगा। प्रत्येक जाति की स्त्री के गुणावगुण गौर से देखना स्त्रौर घड़ी-घड़ी के कृत्य बतलाना भलमनसी का काम तो कहा नहीं जा सकता। "देखना ही हो तो पाठक 'प्रेम चिन्द्रका' ग्रन्थ के ''३६वे पन्ते में ३७वां छन्द देखें" 3 दीनजी ने देव के द्वारा तोड़े-मरोड़े शब्दों की सूची दी है ख्रौर इस प्रकार बिहारी को इस दोष से मक्त करना चाहा है। ४ मिश्रबन्धुग्रों ने "चाड़" का ग्रर्थ चढ़कर लिया है ग्रीर इसी ग्राधार पर बिहारी को "तुकान्त के लिए शब्द मरोड़ने वाला" कह दिया है। दीनजी ने "चाड़" के शुद्ध प्रर्थ "चाह प्रेम" देकर इस शब्द की म्रपने प्रकृत रूप से ही बताया है, तोड़ा हुम्रा नहीं। दस प्रकार कहीं-कहीं

१. 'बिहारी ऋौर देव', पृष्ठ ५५।

२. वही, पृष्ठ २३ ।

३. वही, पृष्ठ २३।

४. वही, पृष्ठ १७-१८।

५. वही, पृष्ठ १८-१६।

मिश्रबन्धुश्रों के द्वारा निर्दिष्ट दोषों का निराकरण उनकी गलतियों को दिखाकर भी किया गया है। बिहारी पर चोरो का ग्रपराध लगाया गया था।
इसलिए दीनजी ने देव के भावापहरण के श्रमेक उदाहरण दिये है। कहने
का तात्पर्य यह है कि बिहारों में जिन दोषों की उद्भावना मिश्रबन्धुश्रों ने की
है, उन्हीं दोषों से पूर्ण देव की किवता को सिद्ध करना इस श्रालोचना का
प्रमुख उद्देय प्रतीत होता है। उसी पद्धित श्रीर उन्हीं तर्कों से देव पर दोष
लगा देना इनकी श्रालोचना की प्रधान विशेषता मानी जा सकती है। दीनजी
का निम्न लिखित वाक्य उनकी श्रालोचना के स्वरूप का श्रच्छा परिचायक है।
जैसे उन्होंने सर्वत्र श्रपनाया है—"पं० कृष्णिबहारी मिश्र श्रपने 'देव श्रौर
बिहारी' के २४६वे पृष्ठ पर लिखते हैं—"सीतल-जैसे बड़े कवियों को देवजी
के भाव श्रपनाने में लालायित देखकर पाठक देवजी की भावोत्कृष्टता का
श्रन्दाजा कर सकते हैं" हम इस वाक्य को इस प्रकार लिखते हैं "देव-जैसे महाकवि बिहारी के भाव श्रपनाने में लालायित देखकर पाठक बिहारी की भावोत्कृष्टता का श्रन्दाजा सहज में कर सकते हैं।" "

मिश्रबन्ध्यों की समालोचना एकांगी थी। उन्हें बिहारी मे दोष-ही-दोष दिखाई पड़ते थे। इसलिए उन्होंने बिहारी के मामिक ग्रौर सहृदयजन-श्लाघ्य छन्दों की उपेक्षा की। जहाँ कहीं छोटी-मोटी कोई हीनता हाथ लग गई उसीका पहाड़ कर दिया। उनका उद्देश्य देव को बिहारी से श्रेष्ठ सिद्ध करना था। इसीलिए वे समालोचना के समोचीन श्रौर पक्षपातशुन्य स्वरूप को श्रपनाने मे ग्रसमर्थ रहे। दोनजी की यह पुस्तक बिहारी के संरक्षण के लिए लिखी गई है। इसमें भी श्रालोचक का ध्यान देव के श्रधिकतर उन्हीं छन्दों की श्रोर गया है जिनमें ग्रपेक्षाकृत भाव-सौन्दर्यकी कमी है। इतने ग्रन्थों में सभी उक्तियाँ समान रूप से सुन्दर नहीं हो सकती है। उनके श्राधार पर कवि के महत्त्व को कम करना ग्रालोचना का दुरुपयोग-मात्र है। मिश्रबन्ध् ग्रों ने इसीको ग्राश्रय दे दिया था श्रौर दीनजी को इसे बाध्य होकर श्रपनाना पडा । भावापहरएा वाली बात भी कुछ ऐसी ही है। भावों का श्रादान-ग्रदान होता ही रहता है। कुछ-भाव तो युग की सम्पत्ति होते हैं। उन्हींको कृष्णबिहारी ने भावों के सिक्के कहा है। इन भावों के चित्रएा तो सभी कवि करते है, वे उस काल की दौली के मुख्य श्रग हो जाते है। बिहारी श्रीर देव के भावसाम्य का एक कारण यह भी है। फिर भावों के श्रादान-प्रदान में सर्वत्र ही भावों का सुन्दर रूप

१. 'बिहारी श्रीर देव' पृष्ठ ३४।

नहीं रह पाता है। फिर कुछ रुचि-वैचित्र्य के लिए भी तो स्थान है। एक ही भाव किसी को सुन्दर श्रौर किसी को श्रमुन्दर लग सकता है। मिश्रबन्धुग्रों ने श्रपनी श्रालोचना में इतना विवेक नहीं किया श्रौर दीनजी उसी शेली को श्रपना-कर उनकी श्रालोचना का उत्तर दे देते हं।

दीनजी की पुस्तक द्वारा भ्रालोचना के विकास में कोई नवीन प्रवृत्ति नहीं श्राती । हाँ, यह भगडा हमेशा के लिए शान्त हो जाता है । 'बिहारी श्रीर देव' के भगड़े की यह ग्रन्तिम पुस्तक है। उसी शैली में उन्हीं दोषों को देव में दिखा देने पर ग्रालोचना-जगत् पर यह प्रभाव पड़ा कि ग्रालोचना का यह दृष्टिकोए। ठीक नहीं है। यह तर्क की ठीक पद्धति नहीं, हेत्वाभास की पद्धति है। इन ग्रालोचनात्रों में रुचि-वैचित्र्य का ही प्राधान्य रहा है। इसलिए ग्रब तक इन्हीं सभी पुस्तकों को एक प्रकार से निर्णयात्मक कोटि की ग्रालोचना कह सकते है। "देव" देव ही है श्रौर केशव "देवेश" है । देव श्रौर केशव में जमीन-श्रासमान का ग्रन्तर है। इस प्रकार की ग्रालोचना निर्णयात्मक कोटिकी है। इससे पुर्ववर्ती श्रलोचकों ने शास्त्रीय ग्राधार भी ग्रपनाया था ग्रौर कहीं-कहीं वे प्रभाव-वादी भी हो गए थे। पर दीनजी में ये दोनों ही तत्त्व स्पष्ट नहीं है। उन्होंने दोषों की उद्भावना करते हुए कुछ व्याख्या की है श्रीर निर्एाय सहृदय पाठकों पर छोड़ दिया है। इस व्याख्या मे भी ग्रलंकारादि के निर्देश ग्रथवा प्रभाववादी उक्तियों के समावेश का श्रवसर नहीं श्राया है। यह व्याख्या बहुत-कुछ टीका-पद्धति के प्रमुख्य है। बिहारी के प्रति दीनजी ने पक्षपातपूर्ण दृष्टि रखी है, इसे श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। संभवतः इस भगड़े का श्रन्त करने के लिए यह दृष्टिकोग ग्रावश्यक भी था। देव के छन्दों की प्रशंसा करते हुए भी उन्हें बिहारी की छाया बताना इसी मनोवृत्ति का परिचायक है। वे देव की बिहारी का टीकाकार मानते है। उयह बिहारी के प्रति अनुचित पक्षपात और देव के प्रति श्रन्याय है। लेकिन इस काल में श्रालोचना के दृष्टिकोगा में यह संकीर्णता थी। उसका श्रभाव दीनजी में भी नहीं है। जैसा कि निर्देश किया जाचका है इस पद्धति का श्रन्त करने के लिए दृष्टिकोग्ग की यह संकीर्णता भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हुई है। इसकी अतिशयता ने इस पद्धति के प्रति श्रहचि उत्पन्न कर दी।

१. 'बिहारी ऋौर देव', पृष्ठ ८५।

२. वही, पृष्ठ ३८-३६।

३. वही, पृष्ठ ६३।

तुलना समालोचना का एक तत्त्व श्रवध्य है। यह भी एक पद्धति है। पर समालोचना इसीमे सीमित नहीं है। फिर जिन किन्हीं दो व्यक्तियों की तुलना का तो म्रर्थ भी नहीं। तुलना के कुछ निश्चित सिद्धान्त भी होने चाहिए। साम्य भ्रौर वैषम्य के भ्राधार पर दोनों कवियों की विशेषताभ्रों का स्पष्टीकरण श्रौर श्रापेक्षिक मृत्यांकन ही तुलना का उद्देश्य है। प्रकाश के स्वरूप श्रौर महत्त्व की समभने के लिए ग्रन्थकार के स्वरूप-ज्ञान की ग्रावश्यकता है, बस तलना का मूल यही है। पर हिन्दी-साहित्य के श्रालोचक कुछ समय तक तुलना के इस प्रकृत स्वरूप को भल गए थे। उन्होंने तुलना करना ही ग्रपना परम कर्तव्य समभ लिया था। खोजने पर सब कवियों में कहीं-न-कहीं साधारण साम्य मिल ही जाता है। लेकिन ऐसी तुलना से श्रालोचना का कलेवर-मात्र ही बढ़ता है, श्रीर कोई लाभ नहीं है। पं० कृष्णिबिहारी मिश्र ने श्रपनी 'मितराम ग्रन्थावली' की भूमिका में मतिराम की तुलना, सूर, तुलसी, रघुनाथ, कालिदास, रवीन्द्र, शेक्सिवयर, तोष भ्रादि से तुलना की है। इन कवियों की पारस्परिक क्या समता है ? रवीन्द्रनाथ ने अपने प्रियतम भगवान को अपने हृदय में बताया है श्रीर मतिराम की गोपियाँ निरन्तर कृष्ण की मधर मुरली सुनती रहती है। कालिन्दी-कुल पर उनके बिहार का प्रत्यक्ष करती रहती है। इन दोनों उवितयों में कृष्णबिहारी ने साम्य बताकर उपयुक्त दोनों कवियों की तुलना की है। वे मितराम के छन्द में भाव-सौदर्य की ग्रधिकता बताते है। क्या लेखक मित-राम को रवीन्द्रनाथ से बड़ा किव मानना चाहते है । ऐसी तुलनाम्रों का ग्रन्थ की कलेवर-वृद्धि के श्रतिरिक्त कोई उपयोग नहीं है। निराधार श्रीर निरर्थक तलना का कुछ रोग-सा हिन्दी के ग्रालोचकों को कुछ दिन तक सताता रहा। इसने म्रालोचना के विकास का ग्रवरोध हो किया है। लेकिन बिहारी ग्रीर देव का कगड़ा श्रौर यह उद्देश्य-विहीन तुलना का कम ग्रधिक दिन तक नहीं चला। शक्लजी, बाब् झ्यामसुन्दरदास म्रादि कतिपय म्रालोचकों, भ्रौर 'नागरी प्रचारिखी' म्रादि पत्रिकान्त्रों द्वारा म्रालोचना की विश्लेषणात्मक श्रीर समीचीन पद्धति का प्रसार प्रारम्भ हो गया । स्रालोचकों स्रौर पाठकों का ध्यान इस ऋगड़े से हटकर उधर स्राकृष्ट हो गया।

बंगला का श्राधुनिक साहित्य हिन्दी की श्रपेक्षा समृद्ध श्रौर विकासकील है। विकास की दौड़ में वह हिन्दी की श्रपेक्षा एक युग श्रागे है। पाक्ष्वात्य शैली की श्राधुनिक श्रालोचना का जब हिन्दी में जन्म ही हुश्रा था, जब उसका शैक्षव-काल ही था, उसके पास श्रालोचना के निश्चित मानदंडों श्रौर प्राणाली का नितांत श्रभाव था उस समय बंगला-समालोचना का पर्याप्त विकास हो चुका था। उस

भाषा के साहित्य को बहुत-से गम्भीर समालोचक कई सुन्दर रत्न दे चुके थे। श्रव तक हिन्दी के जिन श्रालोचना-ग्रन्थों का हमने विवेचन किया है, उनकी श्रालीचना निर्णयात्मक कोटि की है। उनमें एक कवि को दूसरे से श्रेष्ठ बता देने का लोभ है। इस श्रेष्ठता का ग्राधार बहुत-कुछ वैयक्तिक रुचि है। इसमें पक्षपात श्रौर राग-द्वेष का ग्रभाव नहीं है। इन्हें छिपाने के लिए ग्रालोचक सह-वयता की दुहाई भ्रवश्य देते रहे है। इन भ्रालोचनात्मक प्रयासों में वैयवितक राग-द्वेष को तो इतना स्थान नहीं मिला। इसका कारए तो स्पष्ट है कि ग्रब तक श्रालोचना न केवल श्रतीत यग के लब्ध-प्रतिष्ठ किवयों पर ही दृष्टि डालती थी। उसपें वर्तमान श्रालोचकों के राग-द्वेष की कल्पना का कोई कारए नहीं, पर रुचि के परिष्कार का श्रभाव था। गम्भीर शास्त्रीय श्रध्ययन श्रौर काव्य के निरंतर श्रनुशीलन के रुचि संस्कार हो जाने के बाद श्रालोचक के निर्एाय में शास्त्रीय गम्भीरता श्रौर सर्वमान्यता श्रा जाती है । उसका हृदय वह कसौटी हो जाता है, जिसका निर्णय सबको मानना ही पड जाता है श्रौर वह निर्णय भी शास्त्र के ग्रधिकारपूर्ण शब्दों का रूप धारण कर लेता है। हिन्दी के श्रालोचकों का निर्णय इस कोटि को नहीं पहुँच सका था। कहीं-कहीं उन्हें श्रपरिष्कृत रुचि ने पक्षपातपूर्ण होने के लिए बाध्य कर दिया था। फिर एक ही कवि का वकील बनकर ग्राना ग्रालोचक का कार्य नहीं। उसमे पक्षपात के लिए पर्याप्त स्थान है। हिन्दी के म्रालोचक तो बिहारी भ्रौर देव के दो दलों में बँट गए थे। फिर भ्रालोचना के समीचीन स्वरूप के विकास की श्राशा भी व्यर्थ ही थी। वे लोग कवि को पूरा जाँचने का कष्ट भी नहीं उठाते। संभवतः उसमें इतना धैर्य नहीं था। एक कवि की एक उक्ति को लेकर उसकी विश्व के सारे कवियों से ऊँचा या नीचा बताने का साहस कर बैठते थे। इसके विरुद्ध बंगला के कतिपय समा-लोचक व्याख्यात्मक समालोचना-पद्धति को ग्रपनाकर साहित्य-क्षेत्र में उतर श्राए थे। संद्धान्तिक निरूपरण के साथ ही उन्होंने उन सिद्धान्तों के श्रालोक में म्रपने म्रालोच्य कवियों म्रीर ग्रन्थों को देखा है। उन्हें भ्रपने कवियों के श्रेगी-विभाग का लोभ भी नहीं रहा। वे केवल उनकी काव्यगत विशेषताग्रों का सैद्धान्तिक निरूपए। भर कर देते है। पाठक के सम्मुख उनकी विशेषताम्रों को खोलकर रख देना उनका कार्यथा। मृत्यांकन का कार्यपाठक स्वयं कर लेता था। फिर वे पाठक को भी श्रेष्ठ ग्रौर हीन के रूप में मृत्यांकन करने की प्रेरणा भ्रौर स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करते थे। पाठक उन दोनों की साहित्यिक देन की विशेषतात्रों को समभता था। उनके महत्त्व को भी स्वीकार करता था, क्योंकि ग्रालोवक का इनसे ग्रभिप्राय नहीं रहा। तुलनात्मक समालोचना की बहुत ही समीचीन पद्धति है। इससे दो कवियों श्रौर नाटककारों को वास्तविक रूप में समभने का श्रवसर मिलता है।

हिन्दी में ऐसी दो पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। लब्धप्रतिष्ठ नाटककार श्रौर प्रौढ़ समालोचक द्विजेन्द्रलाल राय की 'कालिदास श्रौर भवभृति' तथा पूर्ण-चन्द्र वसु की 'साहित्य-चिन्ता' के श्रनवाद हए । पहली पुस्तक का श्रन्वाद पं० रूपनारायरण पाण्डेय द्वारा किया गया है। यह मूल ग्रन्थ का श्रविकल ग्रनुवाद है। पर पं० रामदहिन मिश्र ने 'साहित्य-चिन्ता' नामक पुस्तक का 'साहित्य-मीमांसा' के नाम से छायानवाद किया है। उन्होंने कहीं-कहीं अपनी श्रोर से जोड़ देने तथा मुल ग्रन्थ के कुछ भाग को छोड़ देने ग्रथवा साधारण परिवर्तन कर देने की स्वतन्त्रता ले ली है। इस ग्रन्थ में साहित्यिक सैद्धान्तिक समा-लोचना हुई है। साहित्य के विभिन्न तत्त्वोंके लेखक ने पूर्वी स्रौर पाइचात्य दृष्टि-कोगों का तुलनात्मक ग्रध्ययन किया है। साहित्य का ग्रादर्श, साहित्य मे प्रेम, साहित्य में रक्तपात भ्रादि पर दोनों दृष्टियों से विचार किया है। भ्रालोचक का उद्देश्य भारतीय दृष्टिकोगा की प्रौढ़ता का प्रतिपादन ही है। उन्होंने यह भी संकेत किया है कि भारतीय साहित्यिक श्रादर्श को पाश्चात्य समीक्षक श्रौर साहित्यकार मानने के लिए बाध्य हुए है। साहित्य में खून-व्यापार का विरोध एडिसन ने भी किया है। यह वहाँ पर भी सुरुचि के विरुद्ध ही माना जाता है। पाइचात्य वियोगान्त नाटकों के ग्रध्ययन का पाठक पर कोई ग्रच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। पाप की ग्रपिवत्रता का भाव दूर हो जाता है। र श्रीर यह जीवन के विकास के लिए घातक है। रक्तपात को कुरुचिपूर्ण ग्रौर घृश्गित व्यापार मानने पर भी स्रार्य-साहित्य मे सुन्दर वियोगान्त नाटक है। इनका प्रभाव भी जीवन में उत्कर्ष-विधायक है। इस प्रकार लेखक ने श्रार्य सिद्धान्तों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है,पर पूर्ण विवेक श्रौर तर्क के साथ । फिर उन्होंने पाश्चात्य सिद्धान्तों के महत्त्व को कम करने का प्रयत्न नहीं किया। भारतीय दृष्टि-कोएा से उनकी कमियों का निरूपएा हुन्ना है स्रौर यह स्वाभाविक भी है। 'कालिदास श्रीर भवभृति' मे इन दोनों नाटककारों की दो प्रसिद्ध रचनाश्री<sup>3</sup> का तुलनात्मक श्रध्ययन हुन्ना है। इसमे इन दोनों की ग्राख्यान, वस्तु, चरित्र-चित्ररा, कवित्व ग्रादि की दृष्टि से तलस्पर्शी ग्रालोचना हुई है। यह केवल

१, 'साहित्य मीमासा', पृष्ठ ४६।

२. वही, पृष्ठ ४५ ।

३ 'ऋभिज्ञान शाकुन्तल' ऋौर 'उत्तर रामचरित'।

परिचयात्मक नहीं है, पर इसमें रचियताश्रों श्रोर रचना की विशेषताश्रों का निरूपए। हुन्ना है। कथावस्तु के चुनाव में दोनों कवियों का क्या दृष्टिकोए। रहा है, इसका तुलनात्मक निरूपण हम्रा है। "कालिदास ने बुद्धमानी के साथ ऐसा विषय छाँट लिया कि उसमें उन्हें काव्य-कला या म्रलंकार-शास्त्र किसी की भी हत्या नहीं करनी पड़ी । परन्तु भवभृति ने ऐसा विषय चना कि ग्रलंकार-शास्त्र को ग्रक्षुण्ए। रखकर उसका नाटक बनाया ही नहीं जा सकता।''' श्रलंकार-शास्त्र श्रीर काव्य-कला के नियमों के पालन के लिए इन दोनों कवियों को चरित्र ग्रीर ग्राख्यान में इतिहास के विरुद्ध कई बातों की कल्पना करनी पड़ी है। उनका निरूपएा लेखक ने किया है। उन परिवर्तनों से काव्य-सौन्दर्य में क्या वृद्धि हुई, इसका भी विवेचन है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि 'महा-भारत' के अशक्त दृष्यन्त में कालिदास ने कितनी चारित्रिक सबलता की प्रति-ष्ठा की है भ्रौर उसमे कितने सफल हुए है। लेखक ने पाइचात्य भ्रौर भारतीय दोनों काव्य-सिद्धान्तों के ग्राधार पर इन ग्रालोच्य रचनाग्रों का ग्रध्ययन किया है। "भवभृति ने इस नाटक को इस तरह समाप्त करके केवल काव्य-कला की हत्या ही नहीं, पोइटिक जस्टिस (Poitic Justice) का भी गला घोंट दिया है। एक प्रत्याचारी पुरुष को प्रन्त में मुखी देखकर पाठक या श्रोता कोई भी नहीं सन्तृष्ट होता। परन्तु भवभृति ने नाटक मे वही किया है।" श्रलंकार-शास्त्र के म्रनेक नियमों के निर्वाह के लिए लेखकों को क्या करना पडा है, इसका भी निर्देश किया गया है। राय साहब के मत से कहीं-कहीं बहुत-से व्यक्ति श्रसह-मत हो सकते है, पर उसे तर्कशन्य नहीं सिद्ध कर सकते। श्रालोचना में इतने रुचि-वैचित्र्य के लिए तो स्थान है ही । प्रस्तृत पुस्तक के लेखक ने बीच-बीच में दोनों देशों के नाटकीय सिद्धान्तों का भी विश्लेषए किया ै । उनका विवे-चनात्मक निरूपण करते हुए उन्हे श्रपनी श्रालोचना का मानदंड बनाया है। इसीलिए उनकी पद्धति को विक्लेषणात्मक कहना पडता है। भारतीय श्रलं-कार-शास्त्र से जो मानदंड उन्होंने ग्रहएा किया है वह केवल ग्रलंकारों, रसों, गुर्गों, वृत्तियों या नाटक के भेदोपभेदों का नामकरगा-मात्र नहीं है। हिन्दी के श्रब तक के श्रालोचकों ने भारतीय पद्धति का ऐसा ही स्थूल उपयोग किया था, पर राय साहत ने भारतीय विचार-धारा को म्रालीचना का मान बनाया है। उन्होंने भारतीय नाट्य-शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित नाटक की म्रात्मा का विवे-चन किया है, नाटक की मुल विचार-धारा पर विचार किया है श्रीर उसी दृष्टि

१ 'ऋभिज्ञान शाकुन्तल' ऋौर 'उत्तर रामचरित', पृष्ठ ३३।

से इन बोनों ग्रन्थों की ग्रालोचना की है। शंली की कुछ प्रशालियों की ग्रपेक्षा काध्य-दर्शन (Philosophy of Poetry) के ग्राधार पर किया गया विवेचन स्पष्टतः प्रौढ़ होता है। हिन्दी की तत्कालीन समालोचना में यही कमी थी। उसने काध्य की रचना पर विचार नहीं किया गया। केवल उसके बाह्य स्व-रूप तक ही सीमित रहे।

हिन्दी-साहित्य की श्रभिवृद्धि में श्रनुवादों ने पर्याप्त सहयोग दिया है। ये दोनों समालोचना के उत्कृष्ट ग्रन्थ होते हुए भी हिन्दी की श्रपनी निजी सम्पत्ति नहीं है। इसलिए इनका श्रध्ययन हिन्दी-श्रालोचना के विकास-क्रम में रखकर करना ठीक नहीं है। फिर भी दूसरी भाषाश्रों के साहित्य प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी को प्रभावित करते रहे है। इन श्रनूदित ग्रन्थों ने भी हिन्दी-पाठकों के सम्मुख तुलनात्मक समालोचना का एक समीचीन रूप उपस्थित करके उनकी रुचि के परिमार्जन में सहयोग दिया है, इसे श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। तुलना की जो श्रस्वस्थ श्रीर श्रसमीचीन पढ़ित हिन्दी में चल रही थी, उसके उन्मूलन में इन ग्रन्थों ने परोक्ष रूप में श्रवश्य सहयोग दिया है। उस काल में इनका श्रनुवाद होना भी यह सिद्ध करता है कि हिन्दी का तत्कालीन पाठक इस रुचि-परिवर्तन मे इनका महत्त्व स्वीकार करता था। इसी व्यापक धारणा का श्रचेतन प्रभाव इन श्रनुवादों की मूल प्रेरणा है।

उपर जिस प्रौढ़ तुलनात्मक प्रणालो का विवेचन किया गया है। उसने हिन्दी-साहित्य के रुचि-संस्कार में तो सहयोग दिया, पर उसका कोई स्पष्ट प्रभाव ग्रंथ के रूप में सामने नहीं ग्राया। तुलनात्मक ग्रालोचना-पद्धित का समय बीत चुका था। ग्रालोचना नये रूपों ग्रौर विश्लेषणात्मक पद्धित की ग्रोर बढ़ने लगी थी। इस पद्धित की प्रेरणा की वृद्धि में इन ग्रालोचनाग्रों ने ग्रवश्य सहयोग दिया। फिर भी उपर्युक्त पद्धित के ग्रनुकरण पर छन्तूलाल द्विवेदी की 'कालिदास ग्रौर शेक्सपियर' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें इन दोनों कलाकारों का चित्र-चित्रण, किवत्व, नाटकत्व, उपदेश ग्रादि की दृष्टि से तुलनात्मक ग्रध्ययन हुन्ना। जीवन-चिरत्र का विशद निरूपण है। पर इसमें वे पं० कृष्णिबहारी मिश्र की शैली का ग्रनुगमन करते हुए-से प्रतीत होते है। दो किवयों के जीवन-चिरत को पृथक्-पृथक् दे देना कोई तुलना नहीं। शेष पुस्तक में शीवंक तो राय साहब की पुस्तक के समान ही है पर इसमें उतनी प्रौढ़ता नहीं ग्रा पाई है। इन्होंने ग्रालोचना का जो मानवंड ग्रपनाया है, वह बहुत-कुछ स्थूल ग्रौर बहिरंग है। उसमें न तो शास्त्रीय गम्भीरता है ग्रौर न काव्य की मूल प्रकृति से सम्बन्ध हो। फिर उन्होंने उन बहिरंग तत्वों की व्याख्या द्वारा स्पष्ट

भी नहीं किया। कालिदास को सौन्दर्य का कवि कहने का क्या तात्पर्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं हुन्ना । लेकिन श्रालोचक ने इस "सुन्दर" शब्द को श्रपनी समीक्षा का ग्राधार-स्तम्भ-सा बनाया है। कालिदास के काव्य-सौब्ठव का मृत्यांकन भारतीय विचार-पद्धति से होता श्रथवा श्रगर पाइचात्य दृष्टिकोएा से ही विचार करना था तो कोई संदिलव्ट श्रौर सर्वाङ्गीए श्राधार लिया जाता। चरित्र के सम्बन्ध में विचार करते हुए उनके व्यक्तित्व की मूल प्रकृति की स्पष्ट करने वाली भ्रालोचना नहीं हुई। भ्रपित लज्जा भ्रादि चरित्र की कुछ बहिरंग विशेषताश्रों को लेकर तुलना हुई है। यह मानदंड भी बहुत-कुछ स्थूल ही माना जा सकता है। फिर भी ग्रालोचक ने इन चरित्रों के व्यक्तित्व को बहुत-कुछ समकाने की सफल चेष्टा की है। 'कालिदास ग्रौर भवभूति' के ग्रालोक में कुछ फीकी प्रतीत होती है। ग्रन्यथा हिन्दी-ग्रालोचना की दृष्टि से इसमें पूर्ववर्ती समालोचना से ग्रधिक संदिलष्टता ग्रीर समीचीनता तो है ही। इसमें निन्दा-स्तृति श्रौर ऊँचे-नीचे फतवे देने की प्रवृत्ति नहीं है। कालिदास ग्रौर शेक्सिपियर की कविता के दृष्टि-बिन्दुग्रों का विवेचन हुन्ना है। शेक्सिपियर की अप्रेक्षा कालिदास का बाह्य सुव्टि का चित्रण अधिक प्रौढ़ श्रीर स्पव्ट है। शेक्सिपयर का मानव-हृदय पर पूर्ण श्रधिकार है। इस प्रकार इन दोनों की विशेषताग्रों का तुलनात्मक निर्दान हुन्ना है। "कालिदास-सौंदर्य की कल्पना में शेक्सिपियर से भ्रागे बढ़ा हुन्ना है। कालिदास का बाहरी जगत् पर जैसा म्राधिपत्य था, वैसा ही शेक्सिपयर का म्रन्तर्जगत् पर भ्रधिकार था। शेक्सिपियर को यदि हम एक सौर-जगत का सूर्य मानते है, तो कालिदास को भी दूसरे सौर-जगत् से सूर्य के सिवाय कुछ नहीं मान सकते । सौन्दर्य उसकी हद है । कालि-दास सौन्दर्य-जगत् का राजा है। लज्जाशीला शकुन्तला, तपस्विनी पार्वती उसी कल्पना के नमूने है।" इसमे कहीं-कहीं श्रालोचक प्रभाववादी श्रौर निर्णायक भी हो गया है, इस म्रालोचना की एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि लेखक ने बहुत लम्बे उदाहरएा दिये हे स्रोर उनकी निष्पक्ष व्याख्या भी की है। कहीं-कहीं प्रशंसात्मक निर्देश भी है। लेखक ने विशेषताग्रों के विशेचन की ग्रपेक्षा उदाहरण प्रधिक दिये है। इससे पाठक को दोनों कवियों के काव्य का रसास्वाद करने तथा श्रपने-श्राप उनके महत्त्व का निर्णय करने का श्रवसर प्राप्त होता है। इन दोनों कलाकारों की विशेषतास्रों का ज्ञान इन उदाहरएों द्वारा पाठक को भी हो जाता है। लेखक ने प्रपनी तरफ से विशेषताग्रों का निरूपए संक्षेप में किया है। ग्रपने विचारों ग्रौर निर्णयों को पाठक पर लादकर उसके रुचि-स्वातन्त्र्य के अपहरण की चेष्टा नहीं की गई है। इसमें यह अपने पूर्व वर्त्ती ब्रालोचकों से बहुत-कुछ भिन्न है। यह अपने ढंग का अच्छा ग्रन्थ है। पर इससे 'कालिदास श्रोर भवभूति' की तरह श्रालोच्य कवियों की विशेष-ताश्रों का संश्लिष्ट श्रोर सर्वांगीए। ज्ञान नहीं हो पाता। हाँ, रसास्वाद का अवसर अवश्य मिल जाता है। तुलनात्मक प्रणाली की लोकप्रियता का समय निकल गया था। कालिदास श्रोर शेक्सपियर के अन्य भाषाओं के कवि होने के कारए। भी यह पृस्तक हिन्दी के लिए गौए। महत्त्व की रह गई।

## ऋाचार्य रामचन्द्र शुक्ल

पाइचात्य प्रभाव के फलस्वरूप जिस श्रालोचना-पद्धति का जन्म ईसा की वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में हुन्ना था, शुक्ल जी के इस क्षेत्र में पदार्पण करने से पूर्व ही वह अपने जीवन-काल के प्रायः बीस-पच्चीस वर्ष बिता चकी थी। इस बीच में मासिक, दैनिक एवं साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाग्रों तथा स्वतंत्र ग्रन्थों के रूप में ग्रालोबना के पर्याप्त प्रपास हुए। 'मिश्रवन्यु विनोद' तथा 'हिन्दी नवरत्न'-जैसे बृहद्काय ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए, ग्रीर 'वेगी-संहार की श्रलोचना'-जैसी छोटी पुस्तिका भी। कई-एक कवियों के तुलनात्मक प्रध्ययन भी हुए । पर इन सब ग्रालोचना-पद्धतियों में विकास के तत्त्रों का ग्रभाव था। श्रालोचक श्रन्धकार में श्रालोचना का मार्ग खोज रहा था,इसलिए कभी प्रशंसा को ब्रालोचना समभता था तो कभी दोष-दर्शन को । उसने कवियों के तुलनात्मक म्रध्ययन द्वारा भ्रानेक बार प्रौढ़ सहृदयता का भी परिचय दिया, पर ऐसे किसी मार्ग का प्रवलम्बन नहीं कर सका जो उसे तथा परवर्जी ग्रालोचकों को बहुत दूर तक ले जा सकता। श्रंग्रेजी के विद्वानों ने विभिन्न कालों श्रौर परिस्थितियों में लिये गए ग्रालोचना के ग्रयों का निर्देश किया है। इनमें से कतिपय निम्त-लिखित है-१. दोष-दर्शन. २. गुण-कथन, ३. निर्णय, तथा ४ तुलना। म्रालोचना के इन म्रथों में कोई विशेष काल-क्रम तो नहीं स्थापित किया जा सकता, पर ग्रालोचना के मनोवैज्ञानिक विकास का कम तो ग्रत्यन्त स्पष्ट ही है। यह ऋमिक विकास एक ग्रालोचक में भी हो सकता है ग्रौर किसी भाषा के सम्पूर्ण समीक्षा-साहित्य का भी इस विकास की दृष्टि से ग्रध्ययन हो सकता है। वैसे समीक्षा के उपर्युक्त ग्रर्थ कुछ ऐसे ब्यापक है कि किसी भी काल, श्रालोचक श्रौर साहित्य में इनका नितान्त श्रभाव नहीं पाया जाता। विश्लेषर्णा-त्मक ग्रालोचक भी कभी-कभी प्रसंगवज्ञ, प्रज्ञंसा, दोख-दर्जन ग्रथवा तुलना ग्रादि पद्धतियों का उपभोग करने लग जाता है। कई शताब्दियों के विकास के उपरान्त भी भाषात्रों के समीक्षा-साहित्य में इन तत्त्वों के दर्शन हो जाते है। इस प्रकार इन ग्रथों मे निश्चित काल-क्रम का निर्धारण समीचीन नहीं। फिर भी प्रत्येक ग्रालोचक ग्रथवा सम्पूर्ण साहित्य के विकास मे एक ऐसी ग्रवस्था ज्ञात प्रथवा प्रज्ञात रूप में प्राती है जब इनमे से किसी एक प्रथं को ही म्रालोचना का वास्तविक स्वरूप समभा जाता है। उस समय दुष्टिकोएा वहीं तक सीमित रहता है। इस दृष्टि से ये ग्रर्थ-समीक्षा के विकास में मनोवैज्ञानिक स्तर (Phychological stage) भी माने जा सकते है । कभी-कभी विकास की ये श्रवस्थाएँ श्रत्यन्त स्पष्ट ग्रौर पर्याप्त लम्बी होती है श्रौर उस समय इनमे काल-क्रम का निर्धारण भी संभव है। शुक्लजी के पूर्व तक हिन्दी-म्रालोचना का विकास इन्हीं भ्रथों को भ्रालोचना का प्रकृत स्वरूप मानकर चलता रहा। ये हिन्दी-मालोचक के मानसिक विकास तथा हिन्दी-समीक्षा के विकास की विभिन्न श्रवस्थ।एँ मानी जा सकती है। श्रालोचना का जो वास्तविक ग्रौर श्राधुनिकतम श्रर्थ-विश्लेषण (Analysis), विवेचन (Interpretation) श्रौर निगमन (Induction) है, जिनमें ग्रालोचक की तटस्थता का तस्व भी ग्रन्तर्भृत है, जो उस समय ग्रज्ञात था। इन ग्रथों के साथ हिन्दी-साहित्य में पदार्पण करके समीक्षा की निश्चित पद्धति को जन्म देने का श्रेय ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल को ही है। इनके पूर्व 'नागरी प्रचारिगा पित्रका' में इसकी कभी-कभी भलक मिल जाया करती थी, लेकिन इसको समर्थ ग्रालोचक के रूप में ग्राश्रय देने वाले प्रथम ग्रालोचक ग्राचार्य शक्ल ही हए है।

पहले जिन ग्रालोचना-पद्धितयों के सम्बन्ध मे विचार हुन्ना है, उससे यह स्पष्ट है कि ग्रमी तक हिन्दी-समीक्षा ग्रपनी प्रारम्भिक ग्रवस्था में ही थी। उसमे वैयितक रिच का ही प्राधान्य था। ग्रालोचक ग्रपनी ग्रालोच्य वस्तुत्रों के गुगा-दोषों का निर्देश-भर कर देते थे। उसकी प्रशंसा करने मे ग्रातिशयोक्ति-पूर्ण शैली का उपयोग करते थे जिसमे चिन्तन की गम्भीरता ग्रौर प्रौढ़ तर्क का नितान्त ग्रभाव था ग्रब तक रस तथा ग्रलंकार ग्रादि तत्त्वों के ग्राधार पर ही काव्यों का विवेचन हुन्ना। काव्य के ये तत्त्व भारतीय साहित्य-चिन्तन की ग्रापूल्य देन है। ये सर्वकालीन ग्रौर सार्वदेशिक मान के तत्त्वों के रूप में स्वीकृत होने के लिए पूर्णतः उपर्युक्त है। ग्राज भी ये तत्त्व हिन्दी की ही नहीं, ग्रायित सभी भारतीय भाषाग्रों में साहित्य-समीक्षा के मूल ग्राधार है। हिन्दी-साहित्य की ग्राधुनिकतम समीक्षा भी इन प्राचीन तत्त्वों से मुक्त नहीं है। पर शुक्लजी के पूर्व तक तत्त्वों का स्थूल रूप ही ग्राह्य हुन्ना। इन तत्त्वों के बाह्य स्वरूप से ही तत्कालीन समालोचक परिचय प्राप्त कर सका था। इनकी

श्रात्मा से वह ग्रनभिज्ञ ही था। इसलिए ये मान जड़ (Rigid) हो गए ग्रौर इनके श्राधार पर की गई ग्रालोचना केवल परम्परामुक्त, ग्रौर निर्णयात्मक ही रह गई। इन श्रालोचकों ने इस प्रतिमान का श्रपनी श्रालोच्य वस्तु पर श्रारोप-भर कर दिया। 'ग्रम्क छन्द मे शृङ्कार रस है, ग्रौर ग्रम्क छन्द में इतने श्रलंकार है', केवल इसी प्रकार की श्रालोचना हुई। जिस छन्व में ग्रधिक-से-ग्रधिक इन काव्यांगों का, उक्ति-चमत्कार के विभिन्न स्वरूपों का निर्देश किया जा सकता था, वह छन्द उतना ही श्रेष्ठ माना जाता था। श्रालोचक का ध्यान काव्य की श्रात्मा की श्रोर तो बिलकुल भी नहीं था। उस भाव-सौन्दर्य की देखने का प्रयत्न ग्रालोचकों ने कभी नहीं किया जिसके कारण कोई छन्द सहृदयजन-इलाध्य बन जाता है। जिस तत्त्व की उपस्थिति से श्रलंकार श्रादि तत्त्वों का महत्त्व था, उसकी खोज इन ग्रालोचकों ने नहीं की। यही कारण है कि शुक्लजी ने हिन्दी के ग्राधुनिक गद्य-साहित्य के द्वितीय उत्थान-काल तक की ग्रालोचनाग्रों को रूढ़िगत (Convention) कहा है। ' उनका कहना है कि इसमें कवि की विशेषतास्रों श्रीर श्रन्तः प्रवृत्ति की छान-बीन की स्रोर ध्यान नहीं विया गया। र शवलजी इन तत्त्वों को समीक्षा में बहुत श्रधिक महत्त्व देते है। उन्होंने रस, ग्रलंकार ग्रादि की नवीन ग्रीर मनीवैज्ञानिक व्याख्या करके तथा उनको साहित्य-समीक्षा के श्राधुनिक मान (Standard) में स्थान देकर इन तत्त्वों का जीर्गोद्धार कर दिया। इन तत्त्वों में नवीन स्फूर्ति श्रौर जीवन फूँक दिया। शुक्लजी ने इस नवीन व्याख्या में साहित्य ग्रौर जीवन का सम्बन्ध स्थापित कर दिया ग्रीर 'रस' के ग्रनुभृति-पक्ष के साथ ही सहदय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का भी सूक्ष्म विवेचन किया। इस प्रकार उसे नवीन रूप देते हुए भी श्रभारतीय नहीं होने दिया।

साहित्य श्रौर जीवन का कोई गम्भीर सम्बन्ध न माने जाने के कारण काव्य की परिभाषा में उक्ति-चमत्कार का प्राधान्य मान्य था। द्विवेदी जी ने संद्धान्तिक रूप में इसका विरोध भी किया। साहित्य-सृजन के क्षेत्र में रीति-कालीन इस मनोवृत्ति की स्पष्ट प्रतिक्रिया भी प्रारम्भ हो गई। पर श्रालोचना में इस सिद्धान्त का व्यावहारिक रूप सामने नहीं श्राया। द्विवेदी जी ने श्रपने-श्रापको श्रधिकांशतः भाषा-सुधार तक ही सीमित रखा है। शेष श्रालोचकों को बिहारी श्रौर देव का काव्य ही उत्कृष्ट जँचा। सूर श्रौर तुलसी में भक्ति-धारा

१. शुक्ल जी : 'हिन्दी साहित्य का इतिहास,' पृष्ठ ५८८ ।

२. शुक्ल जी: वही, पृष्ठ ६२३।

तो मान्य थी पर काव्योत्कर्ष नहीं । ये कवि एक प्रकार से धर्म-ग्रन्थ-प्रएोता की वृष्टि से देखे जाते रहे । यही कारण है कि देव, बिहारी, मतिराम ग्रादि चम-त्कारवादी श्रौर मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य मानने वाले कवि भी सूर, तुलसी, जायसी, कबीर भ्रादि सांस्कृतिक कवियों के समकक्ष रखे गए श्रथवा बहुत स्थानो पर उनको श्रेष्ठता का भी प्रतिपादन हुमा। देव म्रौर बिहारी तक ही प्रालोचना के सीमित हो जाने से तत्कालीन साहित्यिक रुचि का स्पष्ट संकेत मिलता है। 'नागरी प्रचारिगाी पत्रिका' उन कवियों के सम्बन्ध में ग्रालीचना-त्मक परिचय निकालती रहती थी जिनमे भारतीय संस्कृति की प्रेरणा है, श्रौर जिनके कारण हिन्दी भी विश्व-साहित्य के सम्मख ग्रपना मस्तक ऊँचा करके चल सकती है। ग्रियसंन ने तूलसी के 'रामचरितमानस' के काव्यगत महत्त्व की न्नौर भी हमारा ध्यान न्नाकृष्ट किया। पर साहित्य न्नौर जीवन का सम्बन्ध स्पष्ट कर देने वाली श्रालोचना तो शुक्ल जी द्वारा सम्पादित 'तुलसी-ग्रन्थावली' की भूमिका से ही प्रारम्भ हुई। इसके पूर्व के प्रयास हिन्दी के भ्रालीचकों की रुचिको व्यापक रूप से प्रभावित नुशें कर सके। 'नागरी प्रवारिग्गी पत्रिका' का ध्येय श्रनुसन्धानात्मक था । शक्ल जी का उसमें पूरा सहयोग था । वे प्रारम्भ से ही इस पत्रिका के माध्यम से हिन्दी-ग्रालोचना को सुपथ पर लाने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने 'राधाकृष्णदास का जीवन चरित्र' नामक निबन्ध प्रकाशित कराया था, जिसमें उनकी श्रालोचना-शैली का प्रारम्भिक रूप मिलता है। कहने का तात्पर्व यह है कि भ्रब तक 'रामचरितमानस' भ्रादि ग्रन्थों का श्रादर विशेषतः धर्म-ग्रन्थों के रूप मे ही था, पर शुक्ल जी ने उन्हींको काव्य के ब्रादर्श ग्रन्थ मानकर उक्ति-चमत्कार द्वारा मनोरंजन ही नहीं श्रपितु रसास्वाद द्वारा हृदय-प्रसार ग्रीर परिष्कार को काव्य का उद्देश्य माना। तुलसीदास जी के 'रामचरितमानस' का प्रभाव शुक्ल जी के प्रतिमान पर तो बहुत ही ग्रधिक पड़ा, पर इसके साथ ही हिन्दी-ग्रालोचना भी साहित्य को जीवन की ब्याख्या मानकर चलने लगी। शुक्ल जी ने श्रपनी श्रालोचना द्वारा नवीन प्रतिमान ही नहीं दिया, भ्रपितु व्याख्यात्मक श्रौर निगमनात्मक समीक्षा (Inductive criticism) का भी श्रीगरणेश कर दिया। इस शैली के आलोचकों ने मनोवज्ञानिक, ऐतिहासिक श्रादि विभिन्न श्रालोचना-पद्धतियों के पत्रों का अनुसरण किया। इस प्रकार शक्लजी की आली-चना ने युगान्तरकारी कार्य किया, हिन्दी-साहित्य में एक नवीन युग का म्रारंभ कर दिया। म्रागे के विवेचन से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जायगा कि म्रालो-चना का ग्राधुनिकतम विकास शुक्ल जी द्वारा प्रदिशत मार्ग का श्रवलम्बन करने

## से ही हो सका है।

हिन्दी साहित्य मे शक्लजी ही प्रथम श्रालोचक है जिन्होंने प्रयोगात्मक श्रौर सैद्धान्तिक समालोचना को मिला दिया है। इन्होने इन दोनों रूपों का ऐसा सुन्दर समन्वय किया है कि भ्रालोचना के ये दोनों रूप एक दूसरे के विकास में सहायक हुए है। शुक्लजी ने जो कुछ सैद्धान्तिक निरूपण किया वही उनकी म्रालोचना का मानदंड हो गया श्रौर वे इन सिद्धान्तों तक श्रपनी प्रयोगात्मक म्रालोचना द्वारा ही पहुँचे हे । तुलसी, सूर म्रादि के काव्य-ग्रन्थों से ही उन्हे ये सिद्धान्त प्राप्त हुए। इस प्रकार शुक्लजी ने श्रालोचना की निगमानात्मक शैली का सूत्रपात किया है। बाबू श्यामसुन्दरदास जी शुक्लजी के समकालीन ही थे। ये दोनों एक ही क्षेत्र में प्रारम्भ से कार्य करते रहे है । बाबू जी ने श्रालोचना के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी श्रालोचना-पद्धति मोटे रूप से शुक्लजी से बहुत ग्रधिक भिन्न भी नहीं मानी जा सकती। श्रागे हम इस पर विचार करेगे। यहाँ पर तो हमें यह कहना है कि यद्यपि बाबू जी ने सैद्धान्तिक श्रीर प्रयोगात्मक दोनों क्षेत्रों में ही कार्य किया है। पर वे शुक्लजी की तरह समन्वय नहीं कर सके । उनमें से दोनों क्षेत्र एक-दूसरे से प्राय: पृथक् ही रहे । उनके सारे समालोचना-सिद्धान्तों ने उनकी श्रालोचना-पद्धति को प्रभावित किया हो श्रथवा वे सब उन्हें श्रपनी प्रयोगात्मक श्रालोचना से ही मिले हों, ये दोनों बातें ही बाबू जी के सम्बन्ध मे नहीं कही जा सकतीं। इतना नहीं इन दोनों रूपों के सामंजस्य का जो रूप शुक्लजी मे है, वह अन्यत्र कहीं भी मिलना असंभव नहीं तो दुर्लभ भ्रवश्य है। लेकिन शुक्लजी की यह पद्धति कुछ इतनी प्रभावोत्पादक ग्रीर लोकप्रिय हुई कि उनके परवर्ती श्रीर समकालीन प्रायः सभी श्रलोचकों इसका थोड़ा-बहुत श्रनुसरएा किया है। इन दोनों रूपों का यह सामंजस्य जिसके दर्शन हमे शुक्लजी में होते है, निगमनात्मक (Inductive) ग्रालोचना की प्रधान विशेषता भी है। इस म्रालोचना मे प्रतिमान मालोच्य ग्रन्थ के ग्राधार पर निर्मित होता है। 'बाहर से म्रारोपित नहीं किया जाता' का तात्पर्य ही यह है। शुक्लजी में इस पद्धति के ग्रादर्श रूप के दर्शन होते है। शुक्लजी की ग्रालोचना के मान भारतीय होते हुए भी उपज्ञ है, क्योंकि उन्होंने उनकी मौलिक व्याख्या की हं भ्रीर स्वयं उन निर्णयों पर पहुँचे हैं। वे सिद्धान्त उन्हें भ्रपनी प्रयोगात्मक म्रालोचना से ही प्राप्त हुए है । म्रागे हम यथावसर इस बात पर विचार करेंगे कि शुक्लजी का यह प्रतिमान क्या वैयक्तिक श्रीर श्रारोपित भी कहाजा सकता है।

शुक्लजी के काव्य-सम्बन्धी विचार भारतीय है। उन्होंने ग्रयने सैद्धान्तिक

विवेचन के लिए भारतीय ग्रलंकार-शास्त्र को ही उपजीव्य बनाया है। कहीं-कहीं पर पाइचात्य विचार-धारा का भी उपयोग किया है। लेकिन शुक्लजी ने कहीं पर भी इन दोनों परम्पराग्रों के सिद्धान्तों को ज्यों-का-त्यों ग्रहरा नहीं किया है। उनके गम्भीर श्रीर मौलिक चिन्तन की छाप सर्वत्र ही स्पष्ट है। उन्होंने दोनों परम्पराश्रों के सिद्धान्तों को श्रपने गम्भीर श्रध्ययन, गृढ़ चिन्तन श्रीर श्रीढ़ तर्क द्वारा स्रात्मसात कर लिया है। वे सब उनके भ्रपने हो गए है। जहाँ पर भ्राचार्यों से ऐकमत्य नहीं है, उसका निरूपएा भी उन्होंने निर्भीकता पूर्वक किया है। इस प्रकार उनका सैद्धान्तिक निरूपए। मौलिक ही है। हाँ, उनमें से ग्रधिकांश सिद्धान्तों को भारतीय श्रीर पाइचात्य श्राचार्यों का समर्थन भी प्राप्त है। पाइचात्य सिद्धान्तों का उपयोग तो ग्रधिकांशतः ग्रपने मत की पुष्टि के लिए ही हुन्ना है, पर भारतीय सिद्धान्तों की व्याख्या हुई है, इसलिए उन्हीं-को उपजीव्य कहना चाहिए, पाइचात्य को नहीं। पाइचात्य सिद्धान्तों का उप-योग करते हुए भी उन्होंने प्रपनी भारतीय प्रकृति की प्रवहेलना नहीं की है। जो सिद्धान्त हमारी परस्परा के ब्रमुकूल है, उन्हीं को शुक्लजी ने श्रपनाया है। शेष की तो उन्होंने स्रालोचना की है। शुक्लजी ने भारतीय स्रौर पाइचात्य सिद्धान्तों के मौलिक ग्रन्तर को खब समका है। इसलिए वे पाइचात्य साहित्य-शास्त्रियों की तरह वादों का समर्थन नहीं कर सके। वे कविता श्रीर श्रालो-चनाको वादों में घसीट ले जाना ग्रतुचित समभते है। ब्रेडले ग्रादि कला-वादियों श्रौर प्रभाववादियों के विचारों से सहमत नहीं हो सके। लेकिन मृत्यवादी रिचर्ड स के विचारों को उनका समर्थन प्राप्त है। ग्रनेक स्थानों पर ग्रवरक्रीम्बे की विचार-धारा भी शुक्लजी के चिन्तन के अनुरूप प्रतीत होती है। इसका एक-मात्र कारएा यही है कि पाइचात्य भ्राचार्यों में कुछ व्यक्तियों के चिन्तन में थोड़ी-बहुत भारतीय विचारों की भलक है। शुक्लजी ने ऐसे कुछ म्रालोचकों के मत भ्रपनी मान्यताओं के समर्थन में उद्धृत किये है। केवल इसीके श्राधार पर पाइचात्य ग्रनुकरण का ग्रारोप ग्रनुचित है।

इधर यूरोप में 'कला कला के लिए' सिद्धान्त का बहुत जोर रहा है। इसके कारएा काव्य श्रौर श्रालोचना नवीन दिशाश्रों में हुए। उनका जीवन के मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया। शुक्लजी इसी बात का निरू-पण करते हुए कहते हैं: "इस प्रवाह के कारएा जीवन श्रौर जगत् की बहुत-सी बातें, जिनका किसी काव्य के मूल्य-निर्णय में बहुत दिनों से योग चला श्रा रहा था, यह कहकर टाली जाने लगीं कि ये तो इतर वस्तुएँ है, शुद्ध कला-क्षेत्र के बाहर की व्यवस्थाएँ हैं।" शुक्लजी ने इस वाद का विशद निरूपएा ब्रेडले के शब्दों का श्रनुवाद करके किया है। बेहले ने इस सिद्धान्त का बहुत स्पष्ट निरू-परा किया है। यह बाद कला का उद्देश्य तृष्तिदायक कल्पनात्मक भ्रान्भव मानता है। धर्म, शिष्टाचार की शिक्षा प्रथवा लोकोपयोगी विधान तो कला की दृष्टि से बाह्य मृत्य है। इन मृत्यों की स्रोर ध्यान रहने से कला का मत्य घट जाता है। यह (काव्य-सौदर्य-सम्बन्धी) ग्रन्भव ग्रपना लक्ष्य ग्राप ही है. इसका ग्रयना निराला मृत्य है। रिचर्इस ने भी ग्रयनी Principles of Criticism नामक पुस्तिका में ब्रोडले का यह उद्धरए दिया है। श्रेगेर इसकी म्रालोचना भी की है। रिचर्ड स काव्यानुभित को जीवन से पृथक नहीं मानना चाहते । ब्रेडले जिस लगाव को भीतर-भीतर मानते है, वही इनके श्रनसार श्रौर स्पष्ट है। रिचर्ड स काव्य को मनोरंजन का साधन-भर नहीं मानते है। वे मृत्यवादी है। शुक्लजीने इनके विचारों को केवल यह दिखलाने के लिए उद्धृत किया है कि 'कला कला के लिए' वाला सिद्धान्त पाश्चात्य जगत में भी भ्रपना प्रभाव खो चुका है। शुक्लजी को तो वह बिलकूल मान्य ही नहीं है। उसे वे भारतीय परम्परा के विरुद्ध मानते हैं। यहाँ पर तो काव्य के प्रयोजनों का विशद विवेचन हमा है। "ग्रब हमारे यहाँ के सम्पूर्ण काव्य क्षेत्र की छान-बीन कर जाइए, उसके भीतर के जीवन के स्रनेक पक्षों स्रौर जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य-हृदय का गृढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा। साहित्य-ज्ञास्त्र का मत लीजिए तो जैसे सम्पूर्ण जीवन श्रर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का साधन रूप है वैसे ही

<sup>1. ...</sup>this experience is an end it self, is worth having on its own account, has an intrinsic value Poetry may have also an ulterior value as a means to culture or religion, because it conveys instruction or softens the passions or furthers a good cause. .but its ulterior worth neither is nor an directly detrmined its poetic worth as a satisfying imaginative exprerience and this is to be judged entirely from within. ... The consideration of ulterior ends... tends lower Poetic value." (Page 74.)

<sup>2.</sup> Dr. Bradley goes on to insist—an "underground" connection but this "underground" connection is all important. Whatever there is in the poetic experience has come through it. The world of poetry has innosence any different reality from the rest of the world and it has no special laws and no other worldly peculiarities." Ibid Page 78.

उसका एक ग्रंग काव्य भी। श शुक्लजी ने कला कला के लिए वाले सिद्धांत का ग्रनेक स्थानों पर खण्डन किया है। <sup>२</sup> वे काव्य को मनोरंजन का साधन नहीं मानते । उनके मत में यह तो काव्य के गौरव को कम कर देना-मात्र है ।3 शुक्लजी काव्य के उद्देश्य पर व्यापक दृष्टि से विचार करते है। वे पाठक या सहदय की ग्रवहेलना करके 'स्वान्त: मुखाय'रचना करने के समर्थक नहीं है । ऊपर के विवेचन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि काव्य ग्रौर जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। शुक्लजी काव्यानुभृति श्रथवा रसानुभृति के श्रलौकिकत्व का तात्पर्य भी वैयक्तिक राग-द्वेष ग्रौर योग-क्षेम से ऊपर उठा हुग्रा ही मानते है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में कान्य कोई दूसरे लोक की वस्तु नहीं है। वे कान्य के उद्देश्य पर दो दृष्टियों से विचार करते हैं। पहला है काव्य का मानव-समाज पर प्रभाव श्रीर दूसरा है उसकी समवेदनीयता या प्रेषणीयता(Communicability) इन दोनों का परस्पर ग्रन्थोन्याश्रय सम्बन्ध है। काव्य का जत-साधारण के लिए प्रभावोत्पादक एवं प्रेषराीय होना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। इस प्रभाव का माध्यम काव्य है ग्रोर इसीने काव्य के विधान में प्रेषरगीयता का तत्त्व ग्रनिवार्य है। ''एक की भ्रनुभृति को दूसरे के हृदय तक पहुँचाना, यही कला का लक्ष्य होता है।"४

काव्य में प्रेषणीयता के तस्य को ग्रानिवार्य मानना कोई नवीन वस्तु नहीं है। इसका तो काव्य की मूल प्रकृति से ही ग्राभिन्न सम्बन्ध है। प्राचीन ग्राचार्यों ने किव ग्रोर सहृदय को तथा कारियत्री ग्रोर भावियत्री प्रतिभा को समान महत्त्व प्रदान करके स्पष्टतः इस सिद्धांत को ग्रंगीकार किया है। किव ग्रोर भावक के समान महत्त्व के सिद्धान्त में काव्य मे ग्रंपेक्षित लोक-हित का तत्त्व ग्रन्तिहित है। प्रेषणीयता के सिद्धांत के मानने वाले ग्राचार्यों का ग्रालो-चना-सम्बन्धी दृष्टिकोण मूल्यवादी हो जाता है। यह बात शुक्लजी की ही तरह रिचर्ड से के लिए भी सत्य है। पश्चिम के ग्राधुनिक समालोचक ग्रबर-क्राम्बे काव्य में प्रेषणीयता के तत्त्व को ग्रानिवार्य मानने वाले है। यही बात शुक्लजी ने कही है। उन्होंने इसी सिद्धांत के दो पक्षों को ग्रलग-ग्रलग बांटकर विचार किया है। पहला तत्त्व है ग्रन्भूति, जिसका प्रेषण होता है ग्रोर दूसरा

१. देखिये---'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृष्ठ ६३३।

२. देखिये-इन्दौर का भाषण, पृष्ठ ३७: ४०।

३. देखिये - 'चिन्तामणि', प्र० भा० पृष्ठ २२३।

४. देखिये-- 'काव्य मे रहस्यवाद', पृष्ठ १०४।

है भाषा एवं ब्रौली, जिसके माध्यम से प्रेषण कार्य किया जाता है। पहले हम शुक्लजी द्वारा प्रतिपादित अनुभृति के स्वरूप पर विचार करेगे।

शुक्लजी कवि की प्रनुभृति को सारे विश्व में व्याप्त समभ्रते है। सारा जड़ ग्रीर चेतन जगत् कवि का वर्ण्य विषय हो सकता है। उन्होंने काव्य पर वर्ण्य विषय की दृष्टि से विचार करते हुए मानवेतर जगत् के पशु, पक्षी, प्रकृति ग्रादि सभीको ग्रहण कर लिया है। १ इस प्रकार कवि की ग्रनुभूति का शुक्लजी ने बहुत ही व्यापक ग्रर्थ लिया है। प्राप्ति-प्रसंग के गोचर ग्रीर ग्रगी-चर सब पक्षों तक जिसकी दृष्टि पहुँचती है, किसी परिस्थित में श्रपने को प्राप्त करके उसके ग्रंग-प्रत्यंग का साक्षात्कार जिसका विशाल ग्रन्त:कर्ण कर सकता है, वही प्रकृत कवि है।<sup>२</sup> शुक्लजी काव्य को जगत् <mark>की</mark> ग्रभिव्यक्ति मानते है: 'किवता का सम्बन्ध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है, चारों ग्रोर फैले हुए गोचर जगत से है, जगत श्रव्यक्त की श्रभव्यक्ति हैं" श्रौर काव्य इस प्रभिव्यक्ति की भी ग्रभिव्यक्ति है। "कवि की पूर्ण भावकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानव-स्थिति में भ्रपने को डालकर उसके भ्रनुरूप भाव का भ्रनुभव करे। ४ शुक्लजी ने एक स्थान पर मानव के प्रत्येक भाव के लिए ग्रालम्बन खोज निकालना ही कवि-कर्म बताया है। दिन्ह है कि शुक्लजी की दृष्टि से यह सारा व्यापक विश्व ही काव्य का विषय है, कवि का ग्रपना कल्पित लोक नहीं। कवि इस लौकिक प्रत्भृति को ही काव्य का स्वरूप देता है। उसकी भ्रलोकिक कहकर वे कवि को ऐसे कल्पना-लोक मे विचरण करने की स्व-तन्त्रता नहीं प्रदान करना चाहते जिससे उसकी श्रन्भूति सहृदयजन-इलाध्य न रह जाय।

श्रनुभूति को सहृदयजन-इलाध्य बनाने के लिए किव को उसे लोक-सामान्य भाव-भूमि पर श्रिधिष्ठित करना पड़ता है। साधारण जन की लौकिक श्रनुभूति श्रौर किव-हृदय की श्रनुभूति में यही मुख्य श्रन्तर है। काव्य में व्यक्ति के राग-द्वेष श्रौर योग-क्षेम के लिए स्थान नहीं है। इसे श्रेषणीय बनाने के लिए यह विभावन-व्यापार श्रत्यन्त श्रावदयक है। इसीको साधारणीकरण भी कहा

१. 'काव्य मे रहस्यवाद', पृष्ठ १०४।

२. 'तुलसीदास', पृष्ठ १०२ : १०३।

३. 'काव्य मे रहस्यवाद', पृष्ठ ११।

४. 'तुलसीदास', पृष्ठ ६३ ।

 <sup>&#</sup>x27;चिन्तामिग्', 'कविता क्या है' शीर्षक निबन्ध ।

गया। शुक्लजी भी साधारणीकरण का यही द्रार्थ ग्रहण करते हैं। वे कहते हैं: "जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का ग्रालम्बन हो सके तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं ग्राती। इस रूपमें लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है।" शक्तजी 'काव्य में रहस्यवाव' नामक निबन्ध में भी ग्रनुभूति की प्रेषणीयता के लिए उसका लोक-सामान्य भाव-भूमि पर लाना ग्रावश्यक बतलाते हैं। 'एक की ग्रनुभूति को दूसरे के हृदय तक पहुँचाना यही कला का लक्ष्य होता है। इसके लिए दो बाते ग्रपेक्षित होती है। भाव पक्ष में तो ग्रनुभूति का कवि के ग्रपने व्यक्तिगत सम्बन्धों या योग-क्षेम की वासनाग्रों से मुक्त भी ग्रलग होकर लोकमान्य भाव-भूमि पर प्राप्त होना।"

शुक्लजी का मत है कि वस्तु कवि के जिस भाव का ग्रालम्बन होती है, सहृदय के भी उसी भाव के ग्रालम्बन होने की क्षमता उसके सर्वसम्मत ग्रौर सर्वप्राह्म रूप में ही है। उन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कार्य श्रीर मनोभाव गिनाये भी है, जिनमे भाव जाग्रत करने की ग्रधिक क्षमता है। उसका विचार है कि मानव ज्यों-ज्यों सभ्य होता जाता है त्यों-त्यों उसका जीवन कृत्रिम होता जाता है। उसमें भावानुभूति जाग्रत करने के लिए कृत्रिमता के सारे ग्रावरण को हटाना श्रनिवार्यहो जाता है। प्रकृति के प्रति मानव में सहज श्रनुराग होने का एक कारए यह भी है कि मानव से उसका साहचर्य श्रादिम है। नैसर्गिक दृश्य उसके भावों के स्वाभाविक ग्रालम्बन है। सभ्यता की कृत्रिमता के भ्रावरण को हटाकर कुछ कार्यो ग्रौर मनोविकारों का चित्रण श्रावश्यक है। सर्वसामान्य की भावभूमि पर लाने के लिए व्यापार-शोधन बहुत श्रावश्यक है। जीवन की 'मक्षिका स्थाने मिक्षका' वाली श्रनकृति काव्योपयोगी नहीं है। उसमें कुछ तथ्यों का निर्वाचन स्रावश्यक हो जाता है। शुक्लजी काव्य के वर्ण्य विषय को मर्मस्पर्जी बनाने के लिए व्यापार-शोधन भी श्रनिवार्य समभते है । वे उसका विधान करते हुए कहते है : "कवि लोग श्रर्थ श्रौर वर्ण-विन्यास के विचार से जिस प्रकार शब्द-शोधन करते है उसी प्रकार श्रधिक मर्म-स्पर्शी श्रौर प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करने के लिए व्यापार-शोधन भी करते है। बहुत-से व्यापारों में से जो व्यापार स्रधिक प्राकृतिक होने के कारण स्वभावत: हृदय को भ्रधिक स्पर्श करने वाला होता है, भावक कवि की दृष्टि उसी पर जाती है।

१. 'चिन्तामिए', प्रथम भाग।

२. वही, पृष्ठ ।

यह चुनाव दो प्रकार से होता है। कहीं तो चुना हुन्ना व्यापार उपस्थित प्रसंग के भीतर ही होता है या हो सकता है अर्थात् उस व्यापार श्रोर प्रसंग का व्याप्य-व्यापक-सम्बन्ध होता है भ्रौर वह व्यापार उपलक्षरण-मात्र होता है। भ्रौर कहीं-कहीं चुना हुन्ना व्यापार प्रस्तृत व्यापारसे साद्इय रखता है,जैसे म्रन्योक्ति। व्यापार-शोधन के श्रतिरिक्त कवि को कल्पना का भी पूरा सहयोग लेना पड़ता है। काव्य में कल्पना की मात्रा शुक्लजी को भी स्वीकृत है। प्रतिभा के दोनों स्वरूप कल्पना के श्रतिरिक्त कुछ नहीं है। काव्य में प्रभावीत्पादन के लिए कल्पना की ग्रावश्यकता को स्पष्ट करते हुए शुक्लजी लिखते है : ''गम्भीर चिन्तन से उपलब्ध जीवन के तथ्य सामने रखकर जब कल्पना मूर्त विधान में श्रीर हृदय-भाव संचार में प्रवृत्त होते है तभी मार्मिक प्रभाव उत्पन्न होता है।" महाकाव्य में मार्मिक स्थलों का नियोजन भी व्यापार-शोधन ग्रौर कल्पना द्वारा ही संभव है। रहस्यवाद ग्रौर छायावाद की कविताग्रों की कटु ग्रालोचना का बहुत-कुछ कारए। यही है। उनमे जिन मानव-व्यापारों, भाव-दशास्रों स्रार प्रतीकों का वर्णन होता है उनमे सर्वसामान्य के हृदय को स्पर्श करने की क्षमता बहुत कम रह जाती है। उसमे हृदय की तल्लीनता के स्थान पर बौद्धिक चमत्कार का प्राधान्य हो जाता है। शुक्लजी कबीर ग्रादि रहस्यवादी कवियों की वाद-ग्रस्त उक्तियों की श्रपेक्षा मर्वसम्मत रूप-योजना वाली उक्तियों को काव्य के म्रधिक उपयुक्त मानते है। इन मूर्त रूपकों में ध्यान देने की बात यह है कि जो रूप-योजना केवल ग्रद्धैतवाद, मायावाद ग्रादि वादों के स्पष्टीकरण के लिए की गई है उसकी श्रपेक्षा वह रूप-योजना, जो किसी सर्व-स्वीकृति सर्वानु-भृत तथ्य को भाव-क्षेत्रमे लाने के लिए की गई है,वही ग्रधिक भर्मस्पशिएा है।"3

शुक्लजी ग्रसाधारए वस्तु-योजना ग्रौर ज्ञानातीत दशाग्रों के चित्रए के पक्षपाती नहीं है। किव साधारए-ग्रसाधारए सभी प्रकार की वस्तुग्रों को ग्रहण करता है। पर उसका कार्य उनको लोक-सम्मत रूप प्रदान कर देता है। तभी वे काव्य के उपयुक्त हो सकते है। काव्य का प्रस्तुत वस्तु या तथ्य विचार ग्रौर ग्रनुभव से सिद्ध लोक-स्वीकृत ग्रौर ठीक-ठिकाने का होना चाहिए, क्योंकि व्यंजना उसीकी होती है।

१. 'तुलसीदास', पृष्ठ ११२-११३।

२. 'शेष स्मृतिया', प्रवेशिका पृष्ठ १४।

३. 'काव्य में रहस्यवाद' पृष्ठ ३०।

४. वही, पृष्ठ २६-३०।

"भावों के उत्कर्ष के लिए भी सर्वत्र ग्रालम्बन का ग्रसाधारणत्व ग्रपेक्षित नहीं होता। साधारण-प्रे-साधारण वस्तु हमारे गम्भीर भावों का ग्रालम्बन हो सकती है।" वर्शन ग्रथवा ग्रन्य शास्त्रों के वादों का निरूपण करने वाले को शुक्लजी साम्प्रदायिक कवि मानते है। "भारतीय काव्य-परम्परा में इनका ग्रहण नहीं हुग्रा है। किर इन वादों ग्रौर ज्ञानातीत दशाग्रों का चित्रण लोक-सम्मत नहीं कहा जा सकता। इन दशाग्रों का ग्रनुभव सर्वसाधारण का नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार की वस्तु-योजना काव्य नहीं मानी जा सकती। यहां पर हम यह स्पष्ट कह देना चाहते है कि उक्त ज्ञानातात दशा से, चाहे वह कीई दशा हो या न हो, काव्य का कोई सम्बन्ध नहीं है।"

शुक्लजी किव में अनुभूति, भावुकता श्रौर कल्पना तीनों ही को श्रावश्यक मानते हैं। भावुकता तो किव की अनुभूति का श्राधार ही है। कल्पना किव-कर्म में सहायक शक्ति है। ग्रतः हम कह सकते है कि कल्पना श्रौर भावुकता किव के लिए दोनों ही ग्रातिवार्य है। "भावुक जब कल्पना-सम्पन्न श्रौर भाषा पर श्रिधकार रखने वाला होता है तभी किव होता है।" भावुकता के कारण जिनका श्रन्तः करण विशाल हो जाता है, जिसमें चराचर की कल्पना से ही देखने की क्षमता श्रा जातो है, वही वास्तव में किव है। यही उसके विशाल हृदय की परख है। किव श्रपने-श्रापको किसी भी मानव-स्थित में डालकर उससे श्रपने हृदय को तदाकार कर लेता है। यही उसकी भावुकता है, इसीसे सच्चे किव को लोक-हृदय की पूरी पहचान होती है। वह सब प्रकार की विचिन्नताश्रों में लोक-सामान्य हृदय को देख सकता है। भावुक किव की श्रांखें प्रकृति के नाना विचिन्न रूपों को देखने के लिए हमेशा खुली रहती हैं।

१. 'काव्य में प्राकृतिक दृश्य'।

२. 'काव्य में रहस्यवाद', पृष्ठ ३६।

३. वही, पृष्ठ ७६।

४. प्राप्त प्रसंग के गोचर-स्रागोचर सब पत्नों तक जिसकी दृष्टि पहुँचती है, किसी पिरिस्थिति में स्रापने को डालकर उसके स्रांग-प्रत्यंग का सात्त्व किसका विशाल स्रान्तः करण कर सकता है वही प्रकृत किव है।

<sup>&#</sup>x27;गोस्वामी तुलसीदास', पृष्ठ १७२-७३ ।

५. वही, पृष्ठ ६३।

६. 'चिन्तामिण प्र० भा०', पृष्ठ ३०८-६।

उसमें हमेशा ही प्रकृति के मृदु संगीत सुनने की क्षमता रहती है। शुक्लजी भावुकता की यही परख मानते हैं। उपर जिस भावुकता का संकेत शुक्लजी ने किया है, वही किव की अनुभूति का आधार है। इतने उत्कृष्ट भावुक व्यक्ति ही किव पद के अधिकारी है। इन्हों किवयों की अनुभूति काव्य का प्रकृत विषय है। कल्पना तो इनकी अभिव्यक्ति में केवल सहायक-मात्र है। शुक्लजी अनुभूतिहीन निरी कल्पना को काव्य का खिलवाड़ मानते है। केवल भाव-प्रेरित काव्य-विधायिनी कल्पना ही काव्य के लिए उपादेय है, सब नहीं। वह काव्य की अनुभूति की सहयोगिनी है। श

शुक्लजी रसवादी म्राचार्य है। वे काव्य का उद्देश्य चमत्कार म्रौर मनो-रंजन नहीं मानते। सहृदय को सहानुभूति में तल्लीन कर देना ही काव्य का चरम लक्ष्य मानते है। वे काव्य म्रौर सूक्ति में म्रन्तर मानते है। 'ऐसी उक्ति, जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मामिक भावना में लीन न होकर एकबारगी कथन के म्रनूठे ढंग, वर्ण-विन्यास, या पद-प्रयोग की विशेषता, दूर की सूफ, किव की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं, सूक्ति है।" काव्य म्रौर सूक्ति के म्रन्तर को भ्रौर भी म्रधिक स्पष्ट करते हुए वे लिखते है: "जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागरित कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मामिक भावना में लीन कर दे, वह तो काव्य है। जो उक्ति केवल कथन के म्रनूठेपन, रचना-वेचित्र्य, चमत्कार, किव के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति।" 'जायसी-म्रन्थावली' की भूमिका में उन्होंने काव्य के तीन भेदों का निरूपण किया है—१. जिसमें केवल वैलक्षण्य या

१. श्रतएव काव्य-विधायिनी कल्पना वही कही जा सकती है जो या तो किसी भाव द्वारा प्रित हो श्रथवा भाव का प्रवर्त्तन या संवार करती हो। सब प्रकार की कल्पना काव्य की प्रक्रिया नहीं कही जा सकती। श्रतः काव्य में श्रनुभृति श्रंगी है, मूर्त रूप श्रंग-प्रधान है, कल्पना उसकी सहयोगिनी है।

<sup>&#</sup>x27;इन्दौर वाला भापरा', पृष्ठ ३३।

२. प्रकृति के नाना रूपों को देखने के लिए किव की आयों खुली रहनी चाहिएँ, उसका मृदु संगीत सुनने के लिए उसके कान खुले रहने चाहिएँ आर्रेर सबका प्रभाव ग्रहण करने के लिए उसका हृदय खुला रहना चाहिए।

<sup>&#</sup>x27;गोस्वामी तुलसीदास', पृष्ठ १०४।

३. 'चिन्तामिए', पृष्ठ २३३।

४. वही, पृष्ठ २३४।

चमत्कार हो। २. जिसमें केवल रस या भावुकता हो। ३. जिसमें रस श्रीर चमत्कार दोनों हों। ३ शुक्लजी द्वितीय प्रकार को ही काव्य का प्रकृत स्वरूप मानते है। प्रथम प्रकार का काव्य तो उनकी दृष्टि से केवल काव्याभास-मात्र है। सूक्तियों का उद्देश्य चमत्कार श्रीर बौद्धिक प्रयास द्वारा कोई ऐसी नवीन उद्भावना करना है, जो पाठक या श्रीता के लिए नवीन हो, जिसमें वस्तु या भाव का लोक-सामान्य स्वरूप न हो। इस प्रकार की उद्भावना पाठक को केवल कुतूहल का श्रानन्द प्रदान कर सकती है। उसमे पाठक के हृदय को तल्लीन करके श्रानन्दानुभूति जाग्रत करने की क्षमता नहीं होती। ऐसे काव्य क्षिणक मनोरंजन के साधन भर माने जा सकते है, प्रकृत-काव्य के उदाहरण नहीं। शुक्लजी ने बिहारी श्रीर रीतिकालीन श्रधकांश कवियों की रचनाश्रों को ऐसे उक्ति-चमत्कार, श्रन्ठेपन के कारण सूक्ति श्रथवा काव्याभास-मात्र माना है। केशव में कवित्व का श्रभ्यव ब्रताने का भी यही कारण है। सूर श्रौर तुलसी को किवयों के श्रादर्श मानने मे भी शुक्लजी का यही वृष्टिकोण कार्य कर रहा है।

संस्कृत के ब्रालोचना-कास्त्र में 'चमत्कार'' ब्रौर ''वक्रता'' दोनों शब्द विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते रहे हैं। वक्रता ग्रथवा ''वक्रोक्ति'' तो काव्य की ब्रात्मा भी मानी गई। कुन्तक का 'वक्रोक्ति काव्यजीवितम्' का सिद्धान्त एक पृथक् सम्प्रदाय के रूप में मान्य हुन्ना ब्रौर उसने काव्य-सम्बन्धी धारणाश्रों को पर्याप्त रूप से प्रभावित भी किया। ''चमत्कार'' शब्द का प्रयोग भी संस्कृत-साहित्य में काव्य के श्रानन्द के श्रथं में हुन्ना है। इस प्रकार काव्य के गुण, अलंकार ब्रावि सभी इस ब्रानन्द के साधन थे। यह भी काव्य का एक पृथक् दृष्टिकोण था। राजशेखर ने चमत्कार के दस प्रकार माने है, उनमें से एक में रस का भी अन्तर्भाव कर दिया है। हरिप्रसाद ने अपने 'काव्यालोक' में चमत्कार को काव्य की श्रात्मा कहा है। पंडितराज ने भी चमत्कार को लोकोन्तर ब्राह्माद मानकर काव्य की श्रात्मा के स्थान पर ही प्रतिष्ठित कर दिया है। 'लोकोत्तराचाह्मादगतः चमत्कारपरपर्यायः'' शुक्लजी ने चमत्कार शब्द को इस व्यापक अर्थ मे ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने ''चमत्कार'' शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है. ''चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके श्रन्तर्गत वर्ण-विन्यास की विशेषता (जैसे श्रनुप्रास मे) शब्दों की कीड़ा

१. 'चिन्तामणि', पृष्ठ २२०।

२. डॉ॰ राघवन—'सम कानसेष्टस ऋॉव ऋलंकार-शास्त्र, पृष्ठ २७१।

(जैसे इलेष, यमक म्राहि ) वाक्य की वक्तता या वचनभंगी ( जैसे काव्यार्थापत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, म्रसंगित म्राहि मे) तथा म्रप्रस्तुत वस्तुम्रों का
म्रद्भुतत्व म्रथवा प्रस्तुत वस्तुम्रों के साथ उनके सादृश्य या सम्बन्ध की म्रनहोनी या दुरारूढ़ कल्पना (जैसे उत्प्रेक्षा, म्रितिश्योक्ति म्राहि में) इत्यादि बातें
म्राती है। इस प्रकार शुक्लजी चमत्कार से केवल उक्ति-वैचित्र्य का ही भाव
महरण करते है। यही उनका वक्रता से तात्पर्य है। 'गोस्वामी तुलसीदास' में
भी उन्होंने इस वैचित्र्य का यही स्वरूप माना है। इस उक्ति-वैचित्र्य को
शुक्लजी काव्य का सहायक तत्त्व-मात्र मानते है। उनकी दृष्टि से यह गौरा
वस्तु है। 'म्रान्ठापन काव्य के नित्य स्वरूप के म्रान्तगंत नहीं है, एक म्रितिरक्त
गुरा है, जिससे मनोरंजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बिना भी तन्मय करने
वाली किवता बराबर हुई है म्रीर होती है।''³

"भावना को गोचर थ्रौर सजीव रूप देने के लिए, भाव की विमुक्त थ्रौर स्वच्छन्द गित के लिए, काव्य में वकता या वैविज्य ग्रत्यन्त प्रयोजनीय वस्तु है, इसमें सन्देह नहीं।" या शुक्लजी वकता के प्रयोजनीय रूप के ग्रतिरिक्त इसके उस स्वरूप की भी श्रवहेलना नहीं करते हैं जो काव्य की ग्रीभिव्यक्ति का ग्रानिवार्य थ्रंग है। काव्य की भाषा साधारण बोल-चाल की भाषा से भिन्न होती हैं। काव्य की उक्ति में साधारण उक्ति से श्रन्तर रहता है, इस सत्य को संस्कृत के प्राचीन श्राचार्य बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके थे। भामह की वक्रोक्ति ग्रीर कुन्तक का वक्रोक्तिवाद इसी पर श्रिधिष्ठित है। ध्वनिकार भी प्रतीयमान ग्रथं को काव्य की ग्रात्मा कहकर इस उक्ति-वैचिज्य का समर्थन कर रहे हैं। उनके परवर्ती एक भी ग्राचार्य इस सामान्य विच्छति को ग्रस्वीकार नहीं कर सके।" "छायावाद की ग्राधार-भूमि भी यही है। इतना ही नहीं पिष्टम के ग्राचार्य कोचे, एवर काम्बे ग्रादि भी इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। एवर काम्बे काव्य की परिभाषा में (सब्जैक्टिविटी) "व्यंजकता" को ग्राव- श्रयक तत्त्व मानते हैं। शुक्लजी काव्य के ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रंग की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ग्रार एक तरफ केवल बौद्धिक चमत्कार वाली उक्तियों के

१. 'चिन्तामणि', पृष्ठ २२६ - २३०।

२. 'गोस्वामी तुलसीदास', पृष्ठ १८१।

३. 'काव्य में रहस्यवाद', पृष्ठ ४१।

४. 'इन्दौर वाला भाषग्ग', पृष्ठ ८६ ।

५, 'संस्कृत-साहित्य में समीद्मा', : दूसरी पुस्तक।

काव्यत्व को ग्रस्वीकार करते है तो दूसरी भ्रोर यह भी स्वीकार करते है कि ''उम-इते हुए भाव की प्रेरणा से प्रक्सर कथन के ढंग में कुछ वकता स्ना जाती है। ऐसी वकता काव्य की प्रेरिएा के भीतर रहती है।" कवि श्रपने हृदय की भावानुभृति पाठक में भी उत्पन्न करना चाहता है इसलिए उसे इस वकता का उपयोग करना पडता है। इससे काव्य में मामिकता की विद्ध होती है। भावुक कवि भी भ्रपनी भ्रनुभृति को तीब करने के लिए वक्रता का उपयोग करते हैं। यह उपयोग इनके लिए श्रावश्यक भी हो जाता है। "जिस रूप वा जिस मात्रा में भाव की स्थिति है उसी रूप श्रीर मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्रायः कवियों को व्यंजना का कुछ प्रसामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है।"3 शुक्लजी का विवेचन तो श्रीर भी विशद है। उनके मत में भाव श्रीर वस्तू दोनों की व्यंजना मे अनुठापन संभव है। शुक्लजी ने इन्होंको क्रमशः भाव-पक्ष ग्रौर विभाव-पक्ष का श्रन्ठापन कहा है। <sup>४</sup> शक्लजी ने बिहारी के विभाव-पक्ष में कहीं-कहीं श्रीचित्य की सीमा का उल्लंघन माना है। "पत्रा ही तिथि पाइये" जैसी उक्तियों का शुक्लजी काव्य की दृष्टि से बहुत कम महत्त्व मानते है। " वे कहते हैं ''ऐसी उक्तियों में कुछ तो शब्द की लक्षरणा-व्यंजना शक्ति का श्राश्रय लिया जाता है श्रौर कुछ काकू, पर्यायोक्ति-ऐसे श्रलंकारों का।" ६ उन्होंने शब्द-शिवत श्रीर श्रलंकार दोनों ही को उक्ति-चमत्कार के साधन कहा है। वकता या चमत्कार-सम्बन्धी शुक्लजी के विचारों में समन्वय है। चमत्कार या उक्ति-वैचित्र्य के कारएा काव्य में मार्मिकता श्राजाती है, उसमें श्राकर्षएा-शक्ति म्राजाती है। मेरा म्रभिप्राय कथन के उस ढंग से है जो उस कथन की म्रोर श्रोता को श्राकाषत करता है तथा उसके विषय को मार्मिक श्रीर प्रभावशाली बना देता है।" इससे स्पष्ट है कि शुक्लजी के दोनों सिद्धान्तों में विरोध केवल स्रापाततः प्रतीत होता है। शुक्लजी रस को ही प्राधान्य देते हे, उसीकी दृष्टि से वे वकता के ग्रौचित्य पर भी विचार करते है।" "वचन की जो वकता

१. 'चिन्तामिए', पृष्ठ २३६।

२. 'जायसी प्रन्थावली', पृष्ठ २२० ।

३. 'चिन्तामिण', पृष्ठ २३०।

४. 'काव्य में रहस्यवाद', पृष्ठ ७१।

५. 'शुक्लजी का इतिहास', पृष्ठ २७६।

६. 'गोस्वामी तुलसीदास', पृष्ठ १८१।

७. वही, पृष्ठ १८१।

भाव-प्रेरित होती है, वही काव्य होती है।" "ऐसी वस्तु-व्यंजना, जिसकी तह में कोई भाव न हो, चाहे कितने ही श्रनूठे ढंग से की गई हो, चाहे उसमें कितना ही लाक्षिणिक चमत्कार हो, प्रकृत कविता न होगी, सूक्ति-मात्र होगी।"

शुक्लजी ने वर्णन के विशेष प्रकार को ही ग्रलंकार माना है। <sup>3</sup> मैं श्रलंकार को वर्णन-प्रएाली-मात्र मानता हूँ, जिसके श्रन्तर्गत किसी-किसी वस्तु का वर्णन कियाजा सकता है। वस्तु-निर्देश ग्रनलंकार का काम नहीं।"४ वे इनका उपयोग भी भाव-सौन्दर्य की सब्टि करने में ही मानते है: "भावों का उत्कर्ष दिखाने श्रौर वस्तुश्रों के रूप, गएा श्रौर किया का ग्रधिक तीव्र श्रनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होने वाली उक्ति ही ग्रलंकार है।" शुक्लजी इनको साधन मानते है, साध्य नहीं। "ये प्रस्तुत वस्तु या भाव के उत्कर्ष करने के साधन-मात्र है।" ६ कविता में म्रलंकारों की साध्य मानने से उसका स्वरूप ही विकृत हो जाता है। शुक्लजी के श्रनसार पुरानी कविता में ऐसा ही हुन्रा है। केशव का काव्य इसका प्रमास है। "है शोगित कलित कपाल यह किंवा कापालिक काल को।" या "मनहुँ कोमलक पीठि पै धर्यो गोल घंटा लसत" में प्रस्तुत सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह केवल दूर की सूभ है।" व्याक्लजी ने ग्रपनी ग्रलंकार-सम्बन्धी मान्यता को पूर्णतः स्पष्ट करने तथा प्रलंकारवादियों से प्रपनी भिन्नता प्रति-पादित करने के लिए "रमग्गीयता" ग्रीर "चमत्कार" शब्दों का उपयोग किया है। भावों के उत्कर्षक ग्रलंकारों में वे रमगाीयता मानते है ग्रीर कौतुक तथा विलक्षणता के हेतु ग्रलंकारों में चमत्कार । शुक्लजी पहले प्रकार के ग्रलंकारों के समर्थक है। वे कहते है: "ग्रलंकारों में रमगाीयता होनी चाहिए। चमत्कार न कहकर रमग्गीयता हम इसलिए कहते है कि चमत्कार के श्रन्तगंत केवल भाव,

१. 'भ्रमर-गीत-सार', पृष्ठ ७०।

२. 'काव्य रहस्यवाद', पृष्ठ ७२।

३. 'चिन्तामिण', पृष्ठ २४७। 'गोस्त्रामी तुलसीदास', पृष्ठ १६१।

४. 'काव्य में प्राकृतिक दृश्य'।

५. 'गोस्वामी तुलसीदास', पृष्ठ १६१।

६. 'चिन्तामिए', पृष्ठ २४८।

७. वही, पृष्ठ २४७।

च्ही, पृष्ठ २४७।

रूप, गुगा या किया का उत्कर्ष ही नहीं, शब्द-कौतुक श्रौर श्रलंकार-सामग्री की विलक्षगणता भी ली जाती है। भावानुभाव में वृद्धि करने के गुगा का नाम ही श्रलंकार की रमगीयता है।"

श्रलंकार सुन्दर वस्तु या भाव की ही सौदर्य-वृद्धि कर सकते है, श्रसुन्दर को सुन्दर नहीं बना सकते। इसमें भी वे स्राचार्यों का स्रन्करण करते है। "जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री भ्रालंकार लादकर सुन्दर नहीं हो सकती उसी प्रकार प्रस्तत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के स्रभाव में स्रलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। श्राचार्यों ने श्रलंकारों को "काव्य शोभाकर शोभातिशायी" ब्रादि ही कहा है। महाराज भोज भी ब्रलंक र को "ब्रलमर्थमलंकतुँ" ही कहते है। पहले से सुन्दर श्रर्थको ही श्रलंकार बोभित कर सकता है। सुन्दर म्रर्थ की शोभा बढ़ाने में जो म्रलंकार प्रयक्त नहीं वे काव्यालंकार नहीं। र शुक्लजी उक्ति के विभिन्न प्रकारों को ग्रलंकार मानकर इनकी ग्रनेकता स्वीकार करते है। वे ग्रलंकार को व्यापक ग्रथं मे ग्रहण कर रहे है। इनमें से बहुत-से प्रकारों के नामकरएा न भी हुए हों, तब भी वे प्रलंकार तो है ही ।3 उन्हें ग्रलंकारों के नामकरण में चिरंतन विकास का सिद्धान्त मान्य है। शुक्लजी प्रकृति पर किये गए ग्रारोपों को भी ग्रलंकार ही मानते है। "प्रकृति की ठीक श्रीर सच्ची व्यंजना के बाहर जिस भाव, तथ्य श्रादि का श्रारीप हम प्रकृति के रूपों ग्रौर व्यापारों पर करेंगे वह सर्वथा ग्रप्रस्तुत ग्रर्थात् ग्रलं-कार-मात्र होगा, चाहे हम उसे किसी श्रलंकार के बँधे साँचे में ढालें या न ढालें। ४ उपमानों की तरह कलाकार स्रिभिव्यक्ति को प्रभावीत्पादक बनाने के लिए प्रतीकों का भी प्रयोग करता है। शुक्लजी इन दोनों के सुक्ष्म प्रन्तर के द्वारा भ्रलंकार भ्रौर भ्रभिव्यंजना-शैली के तात्त्विक भेद का निरूपए कर रहे है । प्रतीकों का व्यवहार हमारे यहाँ के काव्य में बहुत-कुछ श्रलंकार-प्रणाली के भीतर ही हुन्ना है। पर इसका मतलब यह नहीं कि उपना, रूपक, उत्प्रेक्षा, इत्यादि के उपनाम श्रौर प्रतीक एक ही वस्तु है। प्रतीक का श्राधार साद्श्य या साधम्यं नहीं, बल्कि भावना जागृत करने की निहित शक्ति है। पर ग्रलंकार में उपमान का श्राधार साद्क्य या साधम्य ही माना जाता है। श्रत: सब उप-

१. 'गोस्वामी तुलसीदास', पृष्ठ १६२।

२. 'चिन्तामिए', पृष्ठ २५१।

३. वही, पृष्ठ २५२।

४. 'काव्य मे रहस्यवाद', पृष्ठ २५-२६ ।

मान प्रतीक नहीं होते। पर जो प्रतीक भी होते है वे काव्य की बहुत श्रच्छी सिद्धि करते है। वे लाक्षिणिकता, श्रौपचारिकता श्रादि को श्रलंकार से भिन्न शैली के तत्त्व मानने में शुक्लजी ने इसी सूक्ष्म दृष्टि श्रौर विवेचन का परिचय दिया है।

श्रलंकार-सम्बन्धी विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्लजी ग्रलंकारों के विरोधी तो नहीं हैं पर वे केवल शाब्दिक खिलवाड़ श्रौर चमत्कार के पक्षपाती भी नहीं है। वे रसानुकूल ग्रलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए श्रपेक्षित मानते हे। इससे शब्द-साम्य की भड़ी लगाना वे प्रकृत-काव्य के बाहर समभते है। केशक श्रादि रीतिकालीन श्राचार्यों की कटु श्रालोचना का मूल कारण ही यह है।

शुक्लजी प्रस्तुत श्रीर श्रप्रस्तुत द्वारा श्रलंकार श्रीर श्रलंकार्य का भेद स्पष्ट करते हैं। वस्तु का जो श्रसली स्वरूप है वह तो श्रालम्बन विभाव के श्रन्तगंत श्राता है श्रीर उस पर श्रारोपित वस्तुएँ श्रलंकार में। इसी श्राधार पर वे स्वभावोक्ति उदात्त श्रीर श्रत्युक्ति के श्रलंकारत्व को श्रस्वीकार करते हैं। शुक्ल जी ने "स्वभावोक्ति" पर भामह, राजानक, रुग्यक श्रीर दंडी के मत उद्धृत किये हैं। उनका कहना है कि वात्सल्य में बालक के रूप श्रादि का वर्णन श्रालम्बन विभाव के श्रन्तगंत होगा। बालक की चेष्टाश्रों का वर्णन प्रस्तुत है, इसलिए वे श्रलंकार नहीं श्रपितु श्रलंकार्य है। ये विभाव क्षेत्र की वस्तुएँ है, इन पर श्रलंकारों का श्रारोप होता है। ये रस-क्षेत्र की वस्तुएँ है, श्रलंकार की नहीं। "अस्तुत वस्तु की रूप, किया श्रादि के वर्णन को रस-क्षेत्र से घसीटकर श्रलंकार-क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते।" कुन्तक भी स्वभावोक्ति श्रलंकार का खंडन श्रलंकार्य कहकर ही करते हैं। शुक्लजी का स्वभावोक्ति-सम्बन्धी मत वक्षोक्ति से बहुत-कुछ साम्य रखता है।

काव्य-विधान या शैली के श्रन्य तत्त्वों पर भी शुक्लजी ने विचार किया है। ऊपर हमने देखा है कि वे काव्य की भाषा को साधारण बोल-चाल श्रथवा शास्त्र की भाषा से भिन्न मानते है। शास्त्र का उद्देश्य श्रथं-ग्रहण-मात्र है, पर काव्य का उद्देश्य वस्तु या बिम्ब-ग्रहण भी करवाना है। काव्य मे श्रथं ग्रहण-मात्र से काम नहीं चलता, बिम्ब-ग्रहण श्रपेक्षित होता है। अकृति-चित्रण में किव के उद्देश्य श्रीर सफलता पर पर विचार करते हुए शुक्लजी कहते है:

१. 'काव्य मे रहस्यवाद', पृष्ठ ८८ ।

२. 'चिन्तामिण,' पृष्ठ २५०। काव्य मे प्राकृतिक दृश्य।

३. वही, पृष्ठ १६८ ।

"उसमें कवि का लक्ष्य बिम्ब-ग्रहरण कराने का रहता है, केवल ग्रर्थ-ग्रहरण कराने का नहीं। वस्तुन्नों के रूप भ्रौर भ्रास-पास की परिस्थित का ब्यौरा जितना ही स्पष्ट या स्फूट होगा, उतना ही पूर्ण बिम्ब-ग्रहरण होगा श्रौर उतना ही श्रच्छा दृश्य-चित्रए कहा जायगा।" श्राचार्य शुक्ल श्रभिधा-शक्ति में वस्तु के श्रर्थ श्रौर बिम्ब दोनों को ग्रहरण कराने की क्षमता का निर्देश करते हैं। श्रंत:करण में वस्तु का चित्र उपस्थित होना ही बिम्ब-ग्रहरण है। काव्य में इसीकी उपा-देयता है श्रर्थ-ग्रहण की नहीं। श्राचार्य ने "कमल" के उदाहरण द्वारा श्रपने मन्तव्य को स्पष्ट कर दिया है। वस्तुओं की गराना-मात्र से बिम्ब-ग्रहरा नहीं होता, उसके लिए वस्तु के संशिलब्ट श्रौर सांगोपांग के वर्णन की श्रावश्यकता है। "प्रकृति-दर्शन में जो संश्लिष्टता है, वैसा ही संश्लिष्ट चित्र शब्दों द्वारा पाठक के हृदय में उपस्थित करना किव का उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य की सफलता बिम्ब-ग्रहरण पर ही ब्राश्रित है।" काव्य मे केवल मूर्त पदार्थों का ही बिम्ब-ग्रहरा नहीं होता है, श्रिपतु श्रमूर्त भावनाश्रों का भी सजीव चित्र खड़ा करना पड़ता है। स्थल ग्रीर मुर्त पदार्थों के सौंदर्य के लिए कभी-कभी सुक्ष्म श्रीर श्रमूर्त्त विधान करना पड़ता है। कभी सुक्ष्म का स्पष्टीकरण भी स्थूल का म्राधार लेकर होता है। ''म्रगोचर बातों या भावनाम्रों को भी, जहाँ तक हो सकता है, कविता स्थल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्त विधान के लिए वह भाषा की लक्षरणा शक्ति से काम लेती है। जैसे 'समय बीता जाता है' कहने की श्रपेक्षा 'समय भागा जाता है' कहना वह श्रधिक पसन्द करेगी।" भावों को म्रधिक-से-म्रधिक प्रेष्णीय बनाने के तथा उनका मूर्त्त रूप खड़ा करने के लिए कवियों को कभी वस्तुवाचक शब्दों के स्थान पर भाव-वाचक श्रौर भाववाचक के स्थान पर वस्तुवाचक का प्रयोग करना पड़ता है। यह उपचार-वक्रता ग्रभिव्यंजना को ग्रधिक सुन्दर ग्रौर सजीव बनाने का साधन है। इस प्रकार जो तथ्य लाक्षिएिक वकता का श्राश्रय लेकर रखे जाते है, वे बहुत भव्य, विशाल ग्रौर गम्भीर होकर सामने ग्राते है । अ लाक्षिएक मुस्तिमता ग्रौर प्रयोग-वैचित्र्य को शुक्लजी काव्य-शैली के स्नावश्यक तत्त्व मानते है । जाति, संकेतवाचक म्रथवा व्यापक म्रर्थ-संकेतों के स्थान पर मर्मस्पर्शी वस्तुम्रों भौर व्यापारों का चित्र उपस्थित करने वाले शब्दों का प्रयोग काव्य के उपयुक्त है।

१. काव्य में प्राकृतिक दृश्य।

२. 'चिंतामिंग', पृष्ठ २३८।

३. 'शेष स्मृतियां' की 'प्रवेशिका'।

इनसे काव्य में सजीवता थ्रा जाती है। शुक्लजा की प्रौढ़ शैली का यही स्वरूप मान्य है। वे इस सिद्धान्त का उपयोग श्रपनी प्रयोगात्मक श्रालोचना में भी करते है। इस शैली के श्राश्रय से कवि काव्य में चित्र-कला के समान मृत्ति-विधान करने में समर्थ होता है। काव्य प्रेषणीयता के लिए संगीत-तत्त्व का भी उपयोग करता है। इस तत्त्व से काव्य की ग्रायु बढ़ती है। यह काव्य का सहायक ग्रंग है। ग्रतः नाद-सौन्दर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ-न-कुछ भ्रावश्यक होता है। इसे हम बिलकुल हटा नहीं सकते। जो ग्रन्त्यानुप्रास को फालतु समभते है वे लय में ही लीन होने का प्रयास करते है। शब्द बजी छन्द, नाद, या लय की उपयोगी तत्त्व समभते है, म्रानिवार्य नहीं। वे कवि-प्रतिभा की स्वच्छन्दता को इस प्रकार के जटिल स्रौर जड़ नियमों से बाँधना नहीं चाहते हैं। यही कारए है कि श्वलजी गद्य-काव्य की मर्मस्पर्शिता श्रौर काव्यत्व की मुक्त कंठ से प्रशसा करते है। गद्य श्रौर पद्य का ग्रन्तर कोई महत्त्वपूर्ण नहीं है। वे दोनों काव्यों को समकक्ष समभते है। "काव्यात्मक गद्य, प्रबन्ध या लेख छन्द के बन्धन से मुक्त काव्य ही है, स्रतः रचना-भेद से उसमे भी श्रर्थ का उन्हीं रूपों में ग्रहण होता है जिन रूपों में छन्दोबद्ध काव्य में होता है।"?

शुक्लजी ने काव्य के उद्देश्य पर दो दृष्टियों से विचार किया है, काव्य-विधान ग्रोर प्रभाव। वे दोनों एक-दूसरे के ग्रन्थोन्याश्रित है। काव्य का जीवन की गित से गहरा सम्बन्ध है, उसका इस गित-विधि पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, इसीमें उसकी प्रेषणीयता ग्रन्तभूत है। यह हम पहले कह चुके है। ग्रब तक काव्य-विधान पर जो विशद विचार हुग्रा है उसका संक्षिप्त सारांश स्पष्टता के लिए दिया जाता है। इसमें काव्य के भाव ग्रीर कला दोनों पक्षों का समाहार हो जाता है। किव की ग्रनुभूति को सहदय तक पहुँचाना हो किव-कर्म है। इसके लिए लौकिक ग्रीर वैयक्तिक ग्रनुभूति को लोक-सामान्य ग्रीर साधारणीकृत रूप देना पड़ता है। व्यापार-शोधन में भावकता की ग्रपेक्षा है। किव की ग्रनुभूति को सहदय-साध्य बनाने के लिए, उसमें संवेदनीयता लाने के लिए, कल्पना का भी पर्याप्त प्रयोग करना पड़ता है। प्रेषण की माध्यम भाषा में भी उन तक्त्वों की प्रधानता हो जाती है जो उसे साधारण भाषा से भिन्न स्वरूप प्रदान करते है। इसमें शब्द को लक्षणा ग्रीर व्यंजना-शक्त्रयों का

१. 'चिन्तामिए', पृष्ठ २४५।

२. 'इन्दौर वाला भाषण', पृष्ठ ६८।

प्रयोग ग्रधिक होता है। उसमें हृदय-स्पिशता लाने के लिए ग्रलंकार-क्कता ग्रौर नाद-सौन्दर्य का प्रयोग भी ग्रावश्यक हो जाता है। इस सभी तत्त्वों का उपयोग रमणीयता की दृष्टि से किया जाता है। उपर्युक्त सभी पक्षों पर शुक्ल-जी के विचारों का विशव निरूपण हो चुका है। शुक्ल जी ने कल्पना या भावना के विधायक ग्रौर ग्राहक दोनों रूपों को समान महत्त्व प्रदान करके किव ग्रौर सहृदय के कृतिम ग्रन्तर को भी ग्रस्वीकार कर दिया है।

िशुक्लजी मनोरंजन ग्रथवा भ्रानन्द को काव्य का परम लक्ष्य मानने के विरोधी है। "किस्से-कहानियों मे मनोरंजन की क्षमता है, पर कविता को किस्से-कहानी के बराबर मानना समीचीन नहीं है। मनोरंजन श्रथवा श्रानन्द को ही काव्य का चरम लक्ष्य मानना उसे केवल विलास की सामग्री की तरह तुच्छ कहना है। मन को अनुरजित करना, उसे सूख या आनन्द पहुँचाना ही यदि कविता का भ्रन्तिम लक्ष्य मान लिया जाय तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई।" श्वनल जी 'रस-सिद्धान्त' के मानने वाले है, पर काव्य के उद्देश्य पर विचार करते हुए उन्होंने इसके श्रानुभति-पक्ष की श्रपेक्षा हृदय श्रौर बुद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव की श्रोर ही श्रधिक ध्यान रखा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि "रस" ग्रानन्द दशा है ग्रौर शुक्लजी भी इसे ग्रस्वीकार नहीं करते है। पर उसके श्रानन्द-पक्ष को ही ग्रत्यधिक महत्त्व देने के कारण काव्य का जीवन से सम्बन्ध, उसका व्यक्ति श्रौर समाज पर पडने वाला प्रभाव प्रायः उपेक्षित हो गया । प्राचीन श्राचार्यों द्वारा मान्य काव्य के श्रन्य प्रयोजन सहृदय समाज ग्रौर कवियों द्वारा भुला दिये गए। केवल 'सद्यः पर निर्वृ त्तये' ही काव्य का एकांगी प्रयोजन माना जाने लगा। शुक्लजी ने काव्य के प्रयोजन पर जो द्धिट डाली है, वह स्राचार्य-सम्मत होते हुए भी मौलिक है। इसने काव्य के महत्त्व को फिर से प्रतिपादित कर दिया है।

शुक्लजी रस-दशा को हृदय की मुक्तावस्था कहते है श्रीर इसे ज्ञान-दशा के समक्ष मानते है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाएगी जो शब्द-विधान करती श्राई है उसे किवता कहते है। इसी साधना को हम भाव योग कहते है श्रीर कर्म योग श्रीर ज्ञान योग का समकक्ष मानते है। जीवन की श्रन्य साधनाश्रों से, जिनका सम्बन्ध दर्शन से है, मानव जिन उच्च श्रवस्थाश्रों को पहुँचतां है, उन्होंके समकक्ष भाव योग श्रीर हृदय की मुक्तावस्था को रखकर

१. 'चिन्तामिए।', पृष्ठ २२३।

२. वही, पृष्ठ १६३ ।

शुक्लजी ने काव्य को भी उपनिषद् ग्रादि के समान ही महत्त्व प्रदान कर दिया है। उन शास्त्रों की तरह यह भी जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। इन्हेंसाधनाश्रों से मानव व्यक्तित्व के संकृचित घेरे से ऊपर उठ जाता है। उसमें म्रपना वैयक्तिक राग-द्वेष भ्रौर योगक्षेम गौरा हो जाते हे श्रथवा नितान्त भ्रभाव हो जाता है। दर्शन इस कार्य को ज्ञान श्रीर कर्म द्वारा सम्पन्न कराता है श्रीर काव्य भाव ग्रीर ग्रनुभृति द्वारा; बस केवल इतना ही ग्रन्तर है। ज्ञान, कर्म श्रीर भाव इन तीनों का चिर साहचर्य है। कविता का क्षेत्र प्रधानतया हृदय ही है, पर यह बृद्धि श्रौर कर्म में भी संकृचित व्यक्तित्व का परिहार करने का साधन है। व्यक्तित्व का परिहार, संकुचित स्वार्थ सम्बन्धों से ऊपर उठना, श्रपनी पृथक् सत्ता को लोक-सत्ता में लीन कर देना ग्रादि विचार तो शुक्लजी के काव्य-विवेचन के प्रारा ही है। उन्होंने सर्वत्र इन्हींका प्रयोग किया है। उनकी दृष्टि से यह ही काव्य का परम लक्ष्य है। "कविता ही मनुष्य के हदय को स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। : इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए ग्रपना पता नहीं रहता । वह श्रपनी सत्ता को लोक-सत्तामे लीन किये रहता है।" शुक्ल-जी ने काव्यानुभूति ग्रीर लौकिक ग्रनुभूति के प्रन्तर का भी यही ग्राधार माना है। लौकिक ग्रनुभूति व्यक्तिगत स्वार्थो से बद्ध रहती है ग्रौर काव्यानुभूति उनसे मुक्त ।

जीव श्रौर बह्य के ऐक्य की प्रत्यक्ष श्रनुभूति स्वरूप-मुक्ति में विशुद्ध श्रनुभूति-मात्र हैं। उसमें ज्ञाता, ज्ञान श्रौर ज्ञेय का श्रन्तर नहीं रह जाता हैं। वह श्रवस्था केवल ज्ञान-मात्र है। इसीको ज्ञान-दशा कहते हैं। शुक्लजी हृदय की मुक्तावस्था की उसीसे समता कर रहे हैं। रस-दशा की मुक्ति से तुलना कोई नवीन नहीं है। रस को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है। शुक्लजी भी इसी पद्धित श्रौर परम्परा का श्रनुसरण कर रहे हैं। ब्रह्मानन्द में जिस प्रकार श्रहं कार का नितान्त श्रभाव होता है, श्रन्तः करण पूर्णतः विलीन हो जाता है, वही श्रवस्था रसानुभूति में नहीं होती। तल्लीनता के कारण यद्यपि भोक्ता को श्रपनी पृथक् सत्ता का श्रमुभव तो नहीं रह जाता है, पर यह कहना कि उसके श्रहम् का सर्वथा श्रभाव हो जाता है, समीचीन नहीं है। रित, श्रादि उसके श्रहं कार के ही विकार है, इसलिए रित श्रादि की श्रनुभूति श्रहम् की सत्ता के प्रमाण है। रस-दशा में श्रहम् लोक-सत्ता में लीन हो जाता है, पर उसका सर्वथा

१. 'चिन्तामिए', पृष्ठ १६३।

श्रभाव नहीं होता। यही कारण है कि रस-दशा मुक्तावस्था की तरह विशुद्ध अनुभूति नहीं कही जा सकती। इसीलिए काव्य में विशुद्ध अनुभूति का तात्पर्य केवल वैयक्तिक राग-द्वेष ग्रौर योगक्षेम का लोक-सामान्य हो जाता है। यही काररण है कि शुक्लजी ''लोकसामान्य भाव-भूमि पर लाना'', ''सर्वभूत का म्रात्मभूत हो जानां' म्रादि वाक्यांशों को इतना महत्त्व देते है। ज्ञान-दशा से रसानुभूति की तुलना करने का तात्पर्य केवल उसकी निर्वेयक्तिकता का स्पष्टी-करएा-मात्र है, दोनों का स्वरूप साम्य नहीं। इस प्रकार के साम्य की स्रोर शुक्लजीने ग्रन्यत्र कहीं भी संकेत नहीं किया है। काव्यानुभूति की ग्रलौ-किकता का तात्पर्य भी उन्होंने ''पृथक सत्ता की भावना का परिहार'' ही बताया है। वे रस को कोई स्वर्गीय ग्रनुभृति नहीं मानते। ग्रगर उनका यही तात्पर्य होता तो वे कतिपय लौकिक श्रनुभूतियों में इसी लोकसामान्य भावभूमि का प्रतिपादन नहीं करते । लौकिक श्रालम्बनों को साधारगीकृत न कहते । इस प्रकार काव्य की निवेंयक्तिकता का तात्पर्यभी एक तरह से वैयक्तिकता ही है। इसमें व्यष्टि के संकुचित स्वार्थ, योगक्षेम तो नहीं रहते, पर समब्टि के श्रवस्य रहते है। यह समिष्ट भी व्यापक श्रर्थ मे व्यष्टि ही है। रति, क्रोध, उत्साह, ग्रनुराग, विराग, घृएाा, ग्लानि ग्रादि सभी भाव ग्रौर वासनाएँ हृदय में रहती है। उनके भ्रालम्बनों का साधारणीकरण हो जाता है। बस, वे मानव-मात्र से सम्बन्धित रहती है। वे म्रालम्बन लोकसामान्य का स्वरूप धारएा कर लेते है। शुक्लजी का पृथक् सत्ता के परिहार तथा हृदय की मुक्तावस्था से यही तात्पर्य है। शुक्ल जी को रस की श्रलौिककता मान्य नहीं है। वे रस को किसी इतर लोक की श्रनुभूति नहीं मानते। रस का विवेचन भारतीय श्राचार्यों के दृष्टिकोग का स्पष्टीकरण ही है।

व्यक्तित्व का म्रहम् के संकुचित घेरे से निकलकर विस्तीणं क्षेत्र में व्याप्त हो जाना, यही शील का विकास है। म्रहम् का विकास, सर्वभूत का म्रात्मभूत में म्रन्तर्भाव ही दूसरे शब्दों में चिरित्र का विकास है। इसीकी म्रन्तिम म्रवस्था मुक्ति है। कर्मयोग, म्रनासक्ति म्रादि का भी यही तात्पर्य है। कर्म करते हुए फल की म्राकांक्षा न करने का म्रर्थ ही म्रपने कर्मों में ममत्व बुद्धि का परिहार है। कर्म में फलासक्ति म्रीर कर्तृत्व बुद्धि न रहने पर भी कर्मयोगी में लोक-कल्याण की भावना रहती है। उसकी सभी वासनाम्यों के म्रन्तस्तल में लोक-हित की म्राकांक्षा प्रवाहित रहती है। वासनाम्रों के संस्कारों का विलय नहीं होता, म्रपितु सारी सृष्टि से उनका सम्बन्ध हो जाता है। काव्य भी मानव में ऐसी ही शुद्ध बुद्धि को जागृत करता है। उसका यह कार्य भावों द्वारा सम्पन्न होता है इसलिए उसे शुक्लजी भावयोग कहते है। कविता व्यक्ति को इसी भ्रथं से सदाचारी बनाती है, उसके शील का विकास करती है, यही उसका उद्देश्य है। "कला कला के लिए" मानने वाले काव्य का सदाचार से कोई सम्बन्ध मानते नहीं। शुक्ल जी उनका खंडन करते हैं। उनका कहना है कि हमारे प्राचीन ग्राचार्य ''रस'' की परिभाषा में ''सत्वोद्रेकात्'' का प्रयोग करते है। सत्वाविष्ट भ्रतः करण के कार्य ही सदाचार है। सतोगुण का सदा-चार से ग्रभिन्न सम्बन्ध है। दुराचार रजोगुए। श्रीर तमोगुए। के ही धर्म है। शुक्ल जी नीतिवादी है। इसका यह तात्पर्य कभी नहीं है कि कवि की उपदेशा-त्मक वृत्ति की वे प्रशंसा करते है। सूक्ति को वे उत्कृष्ट कोटि का काव्य नहीं मानते है यह पहले कहा जा चुका है। कुछ लोग उन्हें स्थूल नैतिकता का समर्थक मानते है, पर यह ठीक नहीं । उनका नैतिक दृष्टिकोगा कुछ बँधी हुई परम्परा ग्रथवा रीतियों तक ही सीमित नहीं है। काव्य में ग्रादर्शवाद के ही समर्थक है, यह भी नहीं कहा जा सकता। शुक्लजी की काव्य-सम्बन्धी धारणा को समभ लेने के बाद ग्रादर्श ग्रौर यथार्थ का कोई भगड़ा ही नहीं रह जाता है। न उन्होंने इसमे पड़ना उचित समभा है। श्रालम्बन के साधारणीकरण ग्रौर ग्रनुभूति के लोक-सामान्य रूप के सिद्धान्त को मान लेने के बाद यथार्थ श्रोर श्रादर्श का भेद कृत्रिम प्रतीत होने लगता है। शुक्लजी हृदय-प्रसार तथा तज्जन्य शील-विकास को ही काव्य का उद्देश्य मानते है। कर्मयोग में यह लोप केवल कुछ काल तक के लिए ही होता है। "इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता है। वह अपनी सत्ता को लोक-सत्ता में लीन किये रहता है ।" व्यक्तित्व का क्षिणिक विलय भी मानव के चरित्र-विकास का हेतु है। उसका ग्रन्तः करण सत्वाविष्ट होने का ग्रभ्यस्त हो जाता है, इसलिए जब जीवन मे ऐसा म्रवसर म्राता है, उस समय भी उसका संकुचित स्वार्थ दूर हो जाता है। वह मानव-मात्र के कल्याएा की दृष्टि से सोचता है ग्रौर कार्यभी करता है। इस प्रकार क्षिएिक होते हुए भी व्यक्ति के ब्रन्तः करण पर इस भावयोग का स्थायी प्रभाव पड़ता है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोरा स्वस्थ ग्रौर संयत हो जाता है।

शुक्लजी कविता को शेष सृष्टि के साथ व्यक्ति का रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने वाला साधन मानते हैं। इससे उसके हृदय का इतना प्रसार होता है कि सारा विश्व उसके भीतर समा जाता है। वह विश्व-हृदय हो

१. 'चिन्तामिए', पृष्ठ १६३।

जाता है। शुक्लजी इसीको मनुष्यत्व की उच्च भूमि मानते है। "कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है श्रीर जगत् के बीच ऋमशः उसका श्रधिका-धिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत् के साथ पूर्ण तादातम्य हो जाता है, उसकी ग्रलग भावसत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व-हृदय हो जाता है। उसकी प्रश्रु-धारा में जगत् की ग्रश्रु-धारा का, उसके हास-विलास में जगत् के भ्रानन्द-नृत्य का, उसके गर्जन-तर्जन में जगत् के गर्जन-तर्जन का श्राभास मिलता है।" १ हृदय-प्रसार द्वारा काव्य उन मानसिक रोगियों की चिकित्सा करता है, जो भ्रापने स्वार्थों के घेरे में भ्रत्यधिक बद्ध है, जिनका हृदय दीन-दुखियों को देखकर द्रवित नहीं होता है, प्रकृति के सौन्दर्य पर कभी मुग्ध नहीं होता । श्रपमानसूचक शब्दों को सुनकर जो क्षुब्य नहीं होता श्रौर मानव की पीड़क शक्तियों का दमन करने के लिए जिनकी भुजाएँ फड़क नहीं उठतीं। **शुक्ल जी ने ग्र**र्थ-पिशाच के उदाहरए। द्वारा स्वार्थबद्ध मानव का चित्र स्पष्ट किया है। ऐसे मानवों को भी काव्य हृदय-प्रसार द्वारा मानवता की उच्च भूमि पर ले जाता है। स्वार्थ-संकुचित हृदय का काव्य के द्वारा जो प्रसार होता है, उससे उसमें विश्व-हृदय की उदारता श्रीर व्यापकता श्रा जाती है। भगवान् के लोक-रक्षक भ्रोर लोकरंजक हृदय से व्यक्ति का तादातम्य स्थापित हो जाता है। उस समय उसकी श्राकांक्षाएँ मंगलमय हो जाती है। उसकी इच्छाग्रों में विश्व-भर का कल्याएा निहित रहता है। शुक्लजी ने काव्य के उद्देश्य को इतना व्यापक रूप में दिया है। इस श्रवस्था में मानव-हृदय में पूर्ण सामंजस्य रहता है। "काव्य का लक्ष्य है जगत् श्रौर जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर सामने रखना, जिससे मनुष्य ग्रयने व्यक्तिगत संकुचित घेरे से श्रपने हृदय को निकालकर उससे विश्व-व्यापिनी श्रौर त्रिकालवित्तनी श्रनुभृति में लीन करे। इसी लक्ष्य के भीतर जीवन के ऊँचे-ऊँचे उद्देश्य श्रा जाते हैं। इसी लक्ष्य के साधन से मनुष्य का हृदय जब विश्व-हृदय भगवान् के लोक-रक्षक श्रीर लोक-रंजक हृदय से जा मिलता है तब वह भिक्त मे लीन कहा जाता है। उस दशा में धर्म-कर्म श्रौर ज्ञान के साथ उसका पूर्ण सामंजस्य घटित हो जाता है।"2

काच्य कल्पना-जगत् की वस्तु है। इससे वह मानव को कल्पनाशील श्रौर

१. 'चिन्तामिए', पृष्ठ २१६।

२. 'इन्दौर वाला भाषगा', पृष्ठ ५०-५१।

प्रकर्मण्य बना देता है। किव ग्रौर किवता-प्रेमी जीवन से पलायनवादी हो जाते है। प्लैटो ने काव्य को जीवन का सच्चा स्वरूप नहीं माना है। वे इसे अनुकृति की ग्रनुकृति मानते है। प्लैटो के ग्रनुसार राष्ट्र का नागरिक सत्य का अनुसरण करता है। पर कला-क्षेत्र मिथ्या, कल्पना, ग्रौर भ्रान्ति का है। इस लिए किव राष्ट्र का सच्चा नागरिक नहीं हो सकता। ग्रत्यधिक कल्पनाशील होने के कारण उसे राष्ट्र का उत्तरदायी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। यह विचार-धारा पाश्चात्य है।

भारतीय विचार-परम्परा में जीवन श्रौर काव्य में ऐसा कोई विरोध नहीं है। शुक्लजी काव्य-सम्बन्धी इस धारए। का कि काव्य मानव को स्रकर्मण्य बनाने वाला है, खण्डन करते है। उनकी मान्यता है कि कर्म की प्रेरक शक्ति बृद्धि नहीं, श्रपित भावना है। "शद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती । कर्म-प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का ग्राना ग्रावश्यक है । ... मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है।" भाव ही काव्य की मूल भित्ति है। इसलिए काव्य को श्रकर्मण्य बनाने वाला भानना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। शुक्लजी तो यह मानते है कि काव्य भाव-प्रसार के द्वारा मानव के श्रर्थ-जगत का भी प्रसार करता है। "कविता तो भाव-प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म-क्षेत्र का ग्रौर विस्तार कर देती है।" काव्य मानव की व्यापक भाव-राशि के लिए भ्रालम्बनों का नियोजन करता है। वह उसको कर्म में श्रधिक प्रवृत्त होने की प्रेरएा। श्रीर शक्ति प्रदान करता है। काव्य के द्वारा सारे विश्व से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है श्रीर काव्य मानव के कर्म-क्षेत्र को विश्व-व्यापी कर देता है। काव्य से मानव में उत्तरदायित्व के बोभ को सँभालने की क्षमता ग्रौर भी बढ़ जाती है। काव्य के प्रनुशीलन से हृदय-प्रसार होता है ग्रोर भानव कर्मयोगी हो जाता है। उसमें ममत्व ग्रीर संकुचित स्वार्थों का नितान्त श्रभाव हो जाने के कारएा सारे विश्व के कल्याएा में ही वह श्रपना कत्यारा निहित समभता है । उसमें लोक-रंजन श्रीर लोक-मंगल की भावना बद्धमूल हो जाती है। इस भावना से प्रेरित होकर वह कार्य करता है। इस प्रकार काव्य तो मानव को वस्तुतः कर्मण्य बनाता है। काव्य से मानव में सुख दुःख में विवेक ग्रौर धेर्य रखने की क्षमता ग्राती है। शुक्लजी के ग्रनुसार ऐसा ही काव्य श्रेष्ठ है। उनके लिए काव्य की उत्तमता का यही मापदण्ड है।

१. 'चिन्तामिए।', पृष्ठ २१४-२१५।

२. वही, पृष्ठ २१६।

कविता के द्वारा मानव के मनोविकारों का परिष्कार हो जाता है श्रीर इन परिब्कृत भावनाम्रों द्वारा मानव भ्रपना शेष सिंट के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है। इतना ही नहीं काव्य द्वारा मानव की विरोधी वृत्तियों तथा बाह्य भ्रौर उसके भ्रन्तर में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। वस्तुतः बाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर श्रथवा श्रपने ही श्रन्तः करण की विभिन्न वित्तयों में जो विरोध है, वह केवल प्रतीति-मात्र है। इस विरोध का कारण वैयक्तिकता, स्वार्थ-संकोच ग्रौर सीमित योगक्षेम की भावना है। व्यक्ति सारी सुब्टि को श्रपने ही संकृचित राग-द्वेष के श्रावरण मे देखता है, इसलिए उसे कुछ वस्तुएँ विरोधी प्रतीत होती है। जिसके हृदय का प्रसार हो जाता है, जो विश्व-हृदय बन जाता है, उसके लिए कहीं कोई विरोध रह ही नहीं जाता। लोक-रक्षक श्रौर लोक-रंजक रूप धारए कर लेने के श्रनन्तर इस विश्व की प्रत्येक वस्तु में मंगलमय ग्रात्मा के दर्शन होने लगते है, इसीलिए किसी प्रकार के विरोध के लिए स्थान नहीं रह जाता। इन विरोधी वृत्तियों में साध्य-साधक भाव ग्रा जाता है। क्रोध, घुएगा श्रादि में भी सौंदर्य श्रीर मंगल की श्राभा के दर्शन का यही रहस्य है। शुक्लजी का लोक-मंगल की साधनावस्था के सौन्दर्य से यही तात्पर्य है। उनकी मान्यता है कि मंगल की श्राभा के विस्तार में जो प्रयत्न श्रपेक्षित है, उसमें श्रधिक सौंदर्य के दर्शन होते है। सिद्धावस्था का सौंदर्य भोग-पक्ष का है, इसलिए उसमें शैथिल्य है। पर यह कहना कि उपर्युक्त स्रादर्श के भीतर ही सौंदर्य श्रीर मंगल की श्रभिव्यक्ति होती है, काव्य की उच्चता केवल वहीं मिलती है, मंगल-सौदर्य तथा काव्य की उच्चता के क्षेत्र को संकृचित करना है। <sup>3</sup> शक्लजी कर्म-सौन्दर्य के समर्थक है।

ऊपर काव्य के उद्देश्य का जो शुक्लजी की दृष्टि से निरूपण हुआ है, उसको एक शब्द में शील-विकास कह सकते हैं। काव्य व्यक्ति के शील-विकास का एक महत्त्वपूर्ण और सर्वांगीण साधन है। उसके द्वारा बुद्धि, हृदय और कर्म-शक्ति तीनों का विकास होता है। इन तीनों का पूर्ण सामंजस्य ही शील-विकास की चरम अवस्था है। काव्य मनोविकारों की अभिव्यक्ति और परितोष द्वारा उनमें सन्तुलन भी स्थापित करता है। उनके अनावश्यक दमन से शील का विकास भी सम्भव नहीं है। सामंजस्य ही शील का मूल मन्त्र है। यही

१. 'चिन्तामिए', पृष्ठ १६३।

२. वही, पृष्ठ १६६।

३. 'काब्य में रहस्यवाद', पृष्ठ ४।

कारण है कि शुक्लजी ने सामंजस्य पर जोर दिया है। शुक्ल जी की शील-सम्बन्धी धारएगा बहुत व्यापक है। उसमें शील, शक्ति श्रौर सौन्दर्थ तीनों का समन्वय है। उनके शील का ग्रादर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम है। सूर तथा श्रन्य श्रष्टछाप के कवियों ने जीवन की शुष्कता को हटाकर जीवन की प्रफुल्लता का सन्देश तो दिया, पर वे कृष्ण के चरित्र से धर्म के सौंदर्य का उद्घाटन नहीं कर सके । शुक्लजी लोक-संग्रह में ही धर्म का सौन्दर्य देखते हैं। कृष्ण की श्रुङ्गारिक भावना ने विलासिप्रयता को ही प्रोत्साहन दिया है। उनके श्रध्ययन द्वारा शोल-विकास की प्रेरएा नहीं मिलती । कृष्ण का कर्मयोगी रूप इस कार्यके लिए उपयुक्तथा। पर इन कृष्ण-भक्तकवियों ने उस रूपको ग्रहरण नहीं किया । इन कवितान्त्रों या चरम लक्ष्य प्रेम श्रौर भक्ति का रसास्वाद है; पर शुक्लजी रसास्वाद द्वारा व्यक्ति के हृदय को विदव-हृदय में तल्लीन कर देना, उसमें लोकरंजक तथा लोक-मंगल की भावना बद्धमूल कर देना ही काव्य का उद्देश्य समभते है। लोक-हित की भावना का प्रसार ही काव्य का चरम लक्ष्य है। ग्रानन्दानुभूति इसका साधन है। इसीलिए यह कहना ग्रत्युक्ति नहीं है कि शुक्लजी रस के ग्रास्वाद-पक्ष को नहीं ग्रपितु प्रभाव-पक्ष को ही काव्य का प्रधान प्रयोजन मानते है।

शुक्लजी ने लोक-धमं को ही व्यापक धमं श्रथवा पूर्ण श्रंगी धमं कहा है। शेष सारे गृह-धमं, कुल-धमं श्रादि इसके श्रंग है। विभिन्न धमों का सामंजस्य इसी लोक-धमं मे है। "धमं के सब पक्षों का ऐसा सामंजस्य, जिससे समाज के भिन्न-भिन्न व्यक्ति श्रपनी प्रकृति श्रौर विद्या-बुद्धि के श्रनुसार धमं का स्वरूप ग्रहरण कर सकें, यदि पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित हो जाय तो धमं का रास्ता श्रधिक चलता हो जाय।" इस धमं से समाज का संचालन होता है, लोक की रक्षा होती है। इसको धारण करने वाला लोक-रक्षक श्रौर लोक-व्यवस्थापक के गौरव को प्राप्त करता है। उसमें विश्व के सभी महान् गुर्णों की प्रतिष्ठा होती है। इस धमं का विकास केवल दया, नम्नता, उदारता श्रादि में ही नहीं होता श्रपितु कोध, घृर्णा, विनाश, ध्वंस श्रादि में भी होता है। इन भावों में मंगल की श्राभा भलकती है। भगवान् राम के चरित्र में इन सभी विरोधी भावों का सामंजस्य है। श्रत्याचार श्रौर श्रत्याचारी का उपदेशों द्वारा विरोध करना, सद्भावना के द्वारा श्रत्याचारी का हृदय-परिवर्तन लोक-धमं नहीं है। इसे शुक्लजी व्यक्ति की साधना मानते है। श्रत्याचार के दुवंमन में कोध श्रौर

१, 'गोस्वामी तुलसीदास', पृष्ठ २४।

ध्वंस का प्राश्रय लेकर लोक-मंगल का प्रसार करना इस धर्म का मूल तस्व है। यह जनता की प्रवृत्तियों का भ्रोसत रूप है। यह धर्म का जीवन-व्यापी स्वरूप है, इसमें मानव-मात्र का कल्याएा निहित है। समाज श्रौर व्यक्ति, व्यष्टि श्रौर समिष्ट, प्रेम श्रोर कर्त्तव्य, विलास श्रोर त्याग, कोध श्रोर करुए। श्रादि श्रापाततः विरोधी प्रतीत होने वाली वस्तुम्रों का इसमें सामंजस्य है। इस धर्म से व्यष्टि श्रीर समिष्ट दोनों की स्थिति-रक्षा होती है। भगवान राम ही ऐसे धर्म के श्राश्रय है। उनके इसी लोक-रक्षक रूप पर जनता मग्ध हो गई। इन चिर-कालीन श्रादशों की स्थापना के लिए मर्यादा परुषोत्तम भगवान राम शाइवत श्राश्रय है। "लोक-विदित श्रादशों की प्रतिष्ठा फिर से करने के लिए, भिक्त के सच्चे सामाजिक श्राधार को फिर से खडा करने के लिए उन्होंने राम-चरित का माश्रय लिया, जिसके बल से लोगों ने फिर धर्म के जीवन व्यापी स्वरूप का साक्षात्कार किया ग्रौर उस पर मुख हुए। धर्म की रसात्मक ग्रनुभूति को शुक्लजी भिक्त मानते हैं। धर्म के जिस स्वरूप का ऊपर विवेचन हुन्ना है, उसका श्राश्रय राम ही है। इस प्रकार शक्लजी राम-भिक्त को ही भिक्त का चरम श्रौर श्रादर्श रूप मानते है। राम के जीवन का व्यवहार पक्ष मानव-मात्र के लिए ग्रादर्श है। उसमें सब धर्मों का समन्वय है, इसलिए वही जीवन का सर्वांगीरा श्रीर विरोधशन्य स्वरूप है। उनके जीवन से व्यक्ति श्रीर समाज दोनों ही स्रपना स्रादर्श ग्रहरा करते है। शक्लजी के लोक-धर्म में व्यक्ति स्रौर समाज का समन्वय है। व्यक्ति के स्वातन्त्र्य का श्रपहरएा लोक-धर्म नहीं है। समाज के म्रन्य व्यक्तियों की जीवन-धारा को स्वच्छन्द गति में लेश-मात्र भी बाधा न पहुँचाने वाली वैयक्तिक स्वतन्त्रता भी इस लोक-धर्म का एक ग्रनिवार्य तत्त्व है। यह तभी संभव है जब इन दोनों में सामंजस्य स्थापित हो। शुक्लजी लोकवाद का स्वरूप तुलसीदास जी के दृष्टिकोएा को स्पष्ट करते हुए निरूपित करते हैं। पर उनके लोकवाद की भी मर्यादा है। उनका लोकवाद वह लोकवाद नहीं है, जिसका श्रकांड तांडव रूस में हो रहा है। वे व्यश्ति की स्वतन्त्रता का हरएा नहीं चाहते जिसमें व्यक्ति इच्छानुसार हाथ-पैर भी न हिला सके, श्रपने श्रम, शक्ति श्रीर गुए। का अपने लिए कोई फल ही न देख सके, वे व्यक्ति के म्राचरण का इतना ही प्रतिबन्ध चाहते है। जितने से दूसरों के जीवन-मार्ग में बाधा न पडे श्रौर हृदय की उदात्त वित्यों के साथ लौकिक सम्बन्धों का

१. 'गोस्वामी तुलसीदास', पृष्ठ २६

२. 'चिन्तामिए', वृष्ठ २२५।

## सामंजस्य बना रहे।

अपर जिस लोक-धर्म का निरूपण हुन्ना है उसका व्यक्ति न्नौर समाज दोनों से सम्बन्ध है। शुक्लजी ने मानव श्रौर उसकी समाज-व्यवस्था की दो प्रधान भेदों में विभक्त किया है, वे हे राम भ्रौर रावरा । वे समाज भ्रौर देश में राम-व्यवस्था के समर्थक हे श्रौर व्यक्ति के लिए राम को ही श्रादर्श मानते हे । इस प्रकार उनके द्वारा प्रतिपादित काव्य के प्रयोजन में व्यक्ति ग्रौर समाज दोनों का निर्माण ग्रन्तर्भृत है। पर वे इस निर्माण के लिए किसी समाज-पद्धति प्रथवा वाद के बौद्धिक निरूपएं के पक्षपाती नहीं है। उन्हें इन वादों में विश्वास नहीं है। दूसरे वे काव्य में बुद्धि-तत्त्व को गौएा मानते है। उनकी दृष्टि से समाज को कोई विचार-धारा प्रदान करके निर्मारण करने की ग्रपेक्षा काव्य हृदय या भाव-प्रसार का भ्राश्रय ग्रधिक लेता है। यही कारण है कि शुक्लजी ने काव्य की बौद्धिक प्रेरएग को इतना महत्त्व नहीं दिया। काव्य जीवन के लिए नवीन विचार-धारा, जीवन का नवीन मान प्रदान करता है। पर इस कार्य का सम्पादन भी भावात्मकता श्रीर संवेदनीयता के माध्यम से करने में शुक्लजी काव्य का उत्कर्ष मानते है। इस प्रकार शुक्लजी व्यक्ति के शील के विकास को ही महत्त्व देते है। उसके रागात्मक सम्बन्ध को लोक-सामान्य भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित करके, उसकी निर्वेयक्तिकता प्रदान करने मे ही व्यक्ति का निर्माण समभते है। इसीमें उसका कल्याएा निहित है। इसीसे वह भावयोग का म्राश्रय लेकर कर्मयोगी बन जाता है। व्यक्ति के शील-विकास द्वारा ही वे समाज के ग्रादर्श रूप का निर्माण करना चाहते है। इस प्रकार शुक्लजी की दृष्टि से व्यक्ति का शील-विकास प्रधान तथा म्रादर्श समाज का निर्माण गौरा ग्रौर परोक्ष काव्य-प्रयोजन माना जा सकता है।

काव्य के प्राचीन सम्प्रदायों की दृष्टि से शुक्लजी रसवादी कहे जा सकते हैं। शुक्लजी रसानुभूति को ही प्रेषणीय भानते हैं उन्हें ग्रलंकार, तथा ग्रन्य प्रकार के चमत्कारों का ग्रौचित्य रस की दृष्टि से ही मान्य हैं। किव की श्रनुभूति ग्रौर उसके प्रेषण का माध्यम इन सभी पर रसवाद की दृष्टि से ही विचार हुग्रा है। शुक्लजी के द्वारा मान्य काष्य के प्रभावों का सम्बन्ध भी रसिद्धान्त से ही है। रस-निष्पत्ति के लिए सत्वोद्रेक ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। हदय-प्रसार एक वैयक्तिक योगक्षेम ग्रौर स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक-सामान्य भावभूमि पर ग्रा जाना सत्व गुण का ही स्वाभाविक परिणाम है। ये रस-

१. 'गोस्वामी तुलसीदास', पृष्ठ ५४।

निष्पत्ति के ग्रनिवार्य तत्त्व है। शक्लजी रस-निष्पत्ति वाले स्थलों को ही काव्य मानते है। लेकिन उनकी दिष्ट से काव्य की उत्कृष्टता का स्राधार नैतिकता ही है। इन रस-ब्यंजक स्थलों में वे प्रभाव की दृष्टि से उत्तमता का विचार करते हैं। जो काव्य शील-विकास एवं हदय-प्रसार का साधन है स्रौर कर्म-सौन्दर्य का व्यंजक है, उसीको शुक्लजी उत्तम काव्य कहते है। प्राचीन काल में रस-सिद्धान्त की व्यापकता नैतिकता के मानदंड से सीमित नहीं हुई है। जीवन का स्वच्छन्द श्रोर मांसल श्रनुभव भी रस-सिद्धान्त के श्रनुसार तो उत्तम काव्य में ही श्रा जाता है। "शुन्यं वासगृहम् विलोक्य" तथा "त्वं मुखाक्षी"-जैसे श्लोक भी रस-सिद्धान्त की दृष्टि से उत्कृष्ट काव्य माने जा सकते है, यद्यपि उनमें नीति के लिए स्थान नहीं है। क्रोध श्रीर करुए। के सामंजस्य के श्राधार पर जिस कर्म-सौन्दर्य की कल्पना शुक्लजी ने की है, उसीके चित्रण को काव्य का उद्देश्य मानना काव्य के क्षेत्र को बहुत सीमित कर देना है। शुक्लजी ने काव्य के "सद्यः परनिर्वृत्तये" तथा "शिवेतरक्षतये" दोनों प्रयोजनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है । इन्होंके समन्वित रूप को वे काव्य का उद्देश्य मानते है। यही उनके मुल्यांकन का मानदंड है। शुक्लजी का मर्यादावाद इसी पर प्रतिष्ठित है। पर प्राचीन ग्राचार्यों ने प्रथम को "सकाल प्रयोजन मौलि-भूतम्' कहकर काव्य की व्यापकता को ग्रक्षुण्एा रखा है। इस प्रकार का मर्यादावाद काव्य की म्राह्मादकता तथा जीवन-व्यापी स्वरूप का बाधक है। सुर श्रीर जयदेव के काव्य क्रोध श्रीर करुगा का सामंजस्य तो नहीं स्थापित करते, उनमें शुक्लजी द्वारा प्रतिपादित कर्म-सौंदर्य नहीं है, पर उनका मर्यादावाद से शुन्य श्रृङ्गार श्रौर भिक्त का समन्वय काव्य की दृष्टि से कभी हेय नहीं कहा जा सकता है। कृष्ण श्रौर गोपियों के जीवन की साधारण कियाश्रों पर जो सुन्दर भिक्त का ग्रावरए। कवि दे सके हैं, जिस प्रकार श्रङ्कार ग्रीर वात्सल्य की परिएाति भिक्त में हुई है, वह पाठक के हृदय में कम सत्वोद्रेक करने वाली नहीं है। उनके द्वारा भी पाठक का हृदय लोक-सामान्य भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित होता है। यह चित्र भी मानव-हदय का परिष्कार करता है। यह ग्रलौिकक सौन्दर्यानुभृति भी मानवता की उच्च भूमि ही है। पर शुक्ल जी का कर्म-सौंदर्य वाला सिद्धान्त इस काव्य को निम्न कहता है। इसका भी श्रपना महत्त्व है श्रौर उस मर्यादावाद से कम नहीं। राम श्रीर कृष्ण-काव्य में इतना श्रन्तर देखने का कारण शुक्लजी का यही मर्याद।वाद है । जयदेव, विद्यापित ग्रीर सुर ग्रादि कृष्ण-भक्त कवियों के काव्य स्थल नैतिकता के मापदंड पर खरे नहीं उतर सकते, पर उनको सर्वथा अनैतिक कहकर हेय कोटि में रखना भी समीचीन नहीं है। इस प्रकार यह कहना कुछ ग्रंश तक ठीक है कि शुक्लजी के नीतिवाबी वृष्टिकोए। से सूर के काव्य के महत्त्व को पूरा नहीं ग्रांका जा सकता है। हाँ, शुक्लजी का मर्यादावाद भिवत के नाम पर विलासिता के ग्रस्वस्थ प्रवाह की रोकने का शिवतशाली साधन ग्रवश्य है। इसमें काव्य ग्रौर जीवन के समुचित सम्बन्ध ग्रौर संतुलन को बनाये रखने की वृढ़ता है। जीवन पर काव्य के समिष्टिगत प्रमाव की वृष्टि से शुक्लजी द्वारा प्रतिपादित काव्य का प्रयोजन ही ग्रियक श्रेयस्कर है, क्योंकि इसमें व्यक्ति ग्रौर समाज के जीवन के सर्वांगीए विकास की प्रेरणा है। यह कार्य प्रबन्ध-काव्य द्वारा ही संभव है, इसीलिए शुक्लजी मुक्तक की ग्रपेक्षा प्रबन्ध को उत्कृष्ट कहते है। लेकिन मुक्तक में भी हदय को तल्लीन करके उसे लोक-सामान्य भाव-भूमि पर लाने की क्षमता है। उसके द्वारा भी हदय का परिष्कार होता है। जगत् से मानव के रागात्मक सम्बन्ध की स्थापना ग्रौर रक्षा इससे भी होती है। इसलिए यह भी उपेक्षणीय नहीं है। शुक्लजी भी इसकी नितांत उपेक्षा नहीं करते है। सूर के मुक्तक पदों के काव्य-सौन्दर्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते है।

शुक्लजो ने समालोचना के सिद्धान्तों पर कोई पृथक् ग्रन्थ नहीं लिखा है। विवयों की ग्रालोचना करते ग्रथवा काव्य की विभिन्न परम्पराग्रों ग्रौर धाराग्रों का निरूपण करते हुए उन्हें साहित्य के विभिन्न तत्त्वों का विश्लेषण करने की ग्रावश्यकता हुई है। इन ग्रवसरों का शुक्लजी ने पूर्ण उपयोग किया है। लेकिन इनमें साहित्य का क्रमानुसार ग्रौर सर्वांगीण विवेचन संभव नहीं था। शुक्लजी ने समालोचना के सिद्धान्तों पर कुछ निबन्ध भी लिखे है। इनमें काव्य-सिद्धान्तों के कई पक्षों पर प्रसंगानुसार पर्याप्त विवेचन हुन्ना है। इनमें भी ग्रन्थ की ग्रपेक्षित पूर्णता ग्रौर कम का ग्रभाव है, जो स्वाभाविक है। कमबद्ध ग्रौर ग्रन्थाकार विवेचन न होने पर भी शुक्लजी का सद्धान्तिक विवेचन सर्वांगीण ग्रौर पूर्ण कहा जा सकता है। उपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि साहित्य के प्रायः सभी तत्त्वों का निरूपण शुक्लजी ने कहीं-न-कहीं कर विया है। इतिहास में उन्हें काव्य की सभी विधाग्रों का सैद्धान्तिक निरूपण

१. 'रस-मीमासा' नामक एक प्रन्थ अव प्रकाशित हुआ है। इसमे शुक्लजी के कुछ पूर्व प्रकाशित निवन्धों के पिरक्टित रूप तथा कुछ नवीन निवन्ध हैं। 'चिन्तामिए' के उद्धरणों से जिन सिद्धान्तों का समर्थन हुआ है उन्हींका प्रतिपादन 'रस-मीमासा' में भी है। कई-एक स्थानों पर तो दोनों की भाषा ही एक है।

करना पड़ा है। उन्होंने रस, रीति, म्रलंकार, वक्रोक्ति म्रादि प्राचीन तथा अनुभृति, कल्पना, राग, बद्धि, श्रभिव्यंजना, श्रादर्श-यथार्थ श्रादि श्राधृनिक काव्य-तत्त्वों पर विचार किया है। श्राचार्य शक्ल ने इन दोनों परम्परास्रों के काव्य-सिद्धान्तों में सामंजस्य भी स्थापित किया है । उनकी कःव्य-सम्बन्धी एक मौलिक धारएग है। इस धारएग का कलेवर श्रौर श्रात्मा दोनों प्राचीन भार तीय काव्य-परम्परा की सामग्री से निर्मित है। पर उनकी विवेचन-पद्धित माधनिक है। भ्रथवा यों कह सकते है कि पाइचात्य प्रभाव से निर्मित पद्धति है। इस कसौटी के ग्राधार पर जिसको, भारतीय कहना ग्रसमीचीन नहीं है, श्राधुनिक पद्धति से उन्होंने प्राचीन श्रौर श्रविचीन सभी काव्य-सिद्धान्तों का परीक्षरण किया है। इस कसौटी पर जो सिद्धान्त खरे उतरे हे, वे ही उन्हें मान्य है। इस पद्धति से उन्हें भारतीय सिद्धान्तों की समीचीनता पर दृढ़ विक्वास हुन्ना है। वे पाक्चात्य काव्य-सिद्धान्तों में वाग्जाल स्रौर भ्रामक तत्त्व ही स्रधिक पाते हैं। इनकी कसौटी को "रस" श्रौर नीति तथा पद्धति को "मनोवैज्ञानिक" कह सकते है। शुक्लजी ने काव्य के सभी तत्त्वों श्रौर वादों को इसी पद्धति से रस की कसौटी पर कसकर देखा है। जो खरे उतरे हैं, उनको उन्होंने देशी श्रीर विदेशी के भेद-भाव से शुन्य होकर ग्रहण किया है। म्रावश्यकतानुसार इनका संस्कार कर लेना भी शुक्लजी ग्रनुचित नहीं समभते। उन्होंने प्राचीन रस का भी संस्कार किया है। यही उनकी मौलिकता है। श्रन्य सारी मौलिकताएँ इसी सिद्धान्त में श्रन्तर्भृत है।

शुक्ल जी ने रस को व्यक्ति के योगक्षेम-भावना से रहित मुक्त हृदय की भावानुभूति कहा है। एक व्यक्ति की प्रनुभूति लोक-सामान्य की प्रनुभूति हो जाती है, जिसका ग्रालम्बन सर्वसाधारण का ग्रालम्बन हो जाता है, जो श्रनुभूति निर्विशेष श्रौर विशुद्ध होती है उसीको शुक्लजी रसानुभूति मानते हैं। इसमें वे काव्य श्रयवा जगत् का ग्रन्तर नहीं करते। ऐसी श्रनुभूति जगत् मे भी होती है श्रौर शुक्लजी उनको भी रसानुभूति ही मानते हैं। रस के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ग्राचार्य लिखते हैं: "तात्पर्य यह है कि रस-दशा में श्रपनी पृथक् सत्ता की भावना का परिहार हो जाता है श्रर्थात् काव्य में प्रस्तुत विषय को हम श्रपने व्यक्तित्व से सम्बद्ध रूप में नहीं देखते, श्रपनी योगक्षेम की उपाध से प्रस्त हृदय द्वारा ग्रहण नहीं करते हैं।" काव्य की ग्रनुभूति को जगत् से भिन्न करने बाली किया शुक्ल जी के श्रनुसार "साधारणीकरण" है। उनकी मान्यता

१. 'चिन्तामिण्', पृष्ठ ३३६।

है कि भारतीय प्राचीन ग्राचार्यों ने इन दोनों ग्रनुभूतियोंका ग्रन्तर इसी ग्राधार पर माना है। साधारणीकरण से शुक्लजी का तात्पर्य ग्रालम्बन ग्रौर भाषानुभूति दोनों का लोक-सामान्य हो जाना है। उन्होंने काव्यानुभूति को ग्रनेक स्थानों पर मुक्त हृदय की ग्रनुभूति, लोक-सामान्य भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित ग्रनुभूति ग्रादि कहा है। इतने विवेचन मे वे एक ही तथ्य को स्पष्ट कर रहे है ग्रीर वह है ग्रनुभूति की विशुद्धता ग्रौर निर्वेयक्तिकता।

केवल काव्य श्रौर कल्पना ही में नहीं, श्रपित प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान म्रादि जगत् की विभिन्न म्रन्भृतियों की निर्विशेषता भी शुक्लजी को मान्य है। इसीलिए शुक्लजी रसात्मक बोध के विविध रूपों का निरूपए। करते है। उन्हें रस का श्रलौकिकत्व भी मान्य नहीं है। 3 "श्रलौकिकत्व का श्रभिप्राय इस लोक से सम्बन्ध न रखने वाली कोई स्वर्गीय विभृति नहीं है।" उन्होंने रस की श्रलौकिकता से भी उसका निर्विशेष होना ही माना है। प्राचीन श्राचार्यों ने रस को ब्रह्मानन्द-सहोदर, लोकोत्तर भ्रादि कहा है, पर शुक्लजी ने इनका प्रयोग केवल अर्थवाद के रूप में माना है। काव्यानुभूति का जगत् अरथवा प्रत्यक्ष प्रतुभृति से कोई सम्बन्ध न मानना शुक्लजी की दृष्टि से गलत सिद्धांत है। <sup>४</sup> वे उसे जीवन की श्रनुभूति कहते है। <sup>५</sup> प्रत्यक्ष श्रनुभूति से इसका श्रन्तर स्पष्ट करने के लिए वे रसानुभृति के लिए उदात्त श्रीर श्रवदात विशेषणों का प्रयोग करते है । "उपर्यक्त विवेचन से सिद्ध है कि रसानुभृति प्रत्यक्ष या वास्तविक श्रनु भृति से सर्वथा पृथक् कोई अन्तर्वृत्ति नहीं है बिल्क उसीका उदात्त भ्रौर भ्रवदात स्वरूप है।" इन दो विशेषगों मे ही प्राचीन स्राचार्यों द्वारा मान्य लोकोत्तरत्व तथा शुक्ल जी की निविशेषता श्रन्तर्भृत है। वे लोकोत्तरत्व से भी निर्वेयक्तिकता का ही अर्थ लेना चाहते है। "मन का किसी भाव मे लीन होना ही है रमणीयता श्रीर रसानुभूति । हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है।" इस प्रकार शुक्लजी मन की किसी भाव में तल्लीनता तथा उसकी तदाकार परिएाति को रसानुभूति भानते है। शुक्लजी ने सौन्दर्या-

१. देखिये 'चिन्तामिए', पृष्ठ ३३६।

२. देखिये 'काव्य में रहस्यवाद', पृष्ठ ७-८।

३. 'रस मीमासा', पृष्ठ २५६-१६६।

४. देखिए 'काव्य मे रहस्यवाद,' पृष्ठ ७- ।

५. वही, पृष्ठ ८१–८२।

६. देखिये 'चिन्तामिए', पृष्ठ ३४४

७. देखिए 'काव्य में रहस्यवाद', पृष्ठ ५७।

नुभूति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट है कि वे उसको रसानुभूति से पृथक् नहीं श्रपितु उसीमें श्रन्तभूत मानते हैं। श्रन्तःसत्ता की
तवाकार परिएाति को ही सौन्दर्यानुभूति मानते हैं। "कुछ रूप-रङ्ग की वस्तुएँ
ऐसी होती है जो हमारे मन मे श्राते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर
ऐसा श्रधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है श्रौर हम
उन वस्तुश्रों की भावना के रूप मे ही परिएात हो जाते हैं। हमारी सारी
श्रन्तस्तता की यही तदाकार परिएाति सौन्दर्य की श्रनुभूति है।" इसमें भी
वे पृथक् सत्ता का विसर्जन मानते हें। इसीलिए इसको भी वे दिव्य विभूति
कहते हें। इस विवेचन से स्पष्ट होगया कि शुक्लजी रसानुभूति श्रौर सौन्दर्यानुभूति का प्रकोग प्रायः एक ही श्रर्थ में करते हें। श्रन्तस्तता की तदाकार
परिएाति, तल्लीनता, व्यक्तिगत योगक्षेम का परिहार, लोक-सामान्य भाव-भूमि,
हृदय की मुक्तावस्था, पृथक् सत्ता का लोक-सत्ता में विलय श्रादि पदावली का
प्रयोग इन दोनों के लिए करते हैं। शुक्लजी के श्रनुसार "रस" के ये ही
प्रधान तत्त्व है, जो वस्तुतः एक ही बात को प्रकट करने के भिन्न-भिन्न प्रकारमात्र है। ये मूलतः एक ही है।

उत्तर ध्रनुभूति की जिन विशेषताग्रों का उल्लेख हुग्रा है, वे ही रस के प्रधान तस्व है। ये प्रत्यक्ष, स्मृति ग्रांवि में भी मिलते हैं, इसलिए शुक्लजी इनकों भी रस के समकक्ष ही मानते हैं, यह उत्तर कहा जा चुका है। प्रत्यक्ष, स्मृति ग्रोंर कल्पना तीनों में ही व्यक्तित्व का परिहार ग्रौर तल्लीनता है, इसलिए ये सभी रसानुभूति है। 'जिस प्रकार काव्य में विश्वत ग्रालम्बनों के कल्पना में उपस्थित होने पर साधारणीकरण होता है, उसी प्रकार हमारे भावों के कुछ श्रालम्बनों के प्रत्यक्ष सामने ग्राने पर भी उन ग्रालम्बनों के सम्बन्ध में लोक के साथ या कम-से-कम सह्वयों के साथ हमारा तावात्म्य रहता है…… साधारणीकरण के प्रभाव से काव्य-श्रवण के समय व्यक्तित्व का जैसा परिहार हो जाता है। वैसा ही प्रत्यक्ष या वास्तविक ग्रनूभूति के समय भी कुछ दशाग्रों में होता है। ग्रतः इस प्रकार की प्रत्यक्ष या वास्तविक ग्रनुभूतियों को रसानुभूति के ग्रन्तगंत मानने में कोई बाधा नहीं।" किसी प्रकार के प्राकृतिक दृश्य ग्रथवा रूपवती स्त्री के प्रत्यक्ष दर्शन, पूर्वानुभूत मधुर श्रथवा कूर वस्तु का स्मरण, ग्रतीत की स्मृति, उनकी सजीव कल्पना ग्रांवि लौकिक ग्रनुभूतियाँ

१. देखिये 'चिन्तामिए', पृष्ठ २२४-२२५।

२. वही, पृष्ठ २२६।

३. वही, पृष्ठ ३३७।

भी रस ही है। रति, ग्रभिलाबा, हास, उत्साह ग्रादि की प्रत्यक्ष ग्रनुभूति में गहरी तल्लीनता है। उनकी अनुभूति के समय भी व्यक्ति अपने-आपको भूला हुम्रा रहता है। "हर्ष, विषाद, स्मृति इत्यादि म्रानेक संचारियों का म्रानुभव वह बोच-बोच में ग्रपना व्यक्तित्व भूला हुन्ना करता है।" जहाँ ग्रभिलावा ग्रौर उत्साह का श्रपने व्यक्तित्व से जितना श्रधिक सम्पर्क होगा, उनकी श्रनुभूति उतनी ही रसकोटि के बाहर होगी। ग्रत्याचार लोक-पीड़न के प्रति जाग्रत क्रोध, पीड़ित व्यक्तियों की वेदना से जाग्रत करुएा की प्रत्यक्ष ग्रनुभूति भी रसकोटि की ही होती है। ग्रपनी निज की वृध्टि-हानि या ग्रनिष्ट-प्राप्ति शोक की वस्तु है। इसकी अनुभूति रस-कोटि के बाहर की वस्तु है। पर दूसरे प्राििंग्यों की व्यथा को देखकर करुगा ही जाग्रत होती है। यह भाव सर्वथा रस-कोटि मे ही होता है। प्रकृति के समक्ष मधुर भावना का ग्रन्भव भी रसा-त्मक ही होगा। प्रकृति के रप्तराीय क्षेत्र में पहुँचकर स्वार्थमय जीवन की शुष्कता श्रीर नीरसता से हमारा मन कोसों दूर हो जाता है श्रीर यह श्रनु-भूति रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रिय का स्मरण, बाल्य-काल के श्रतीत जीवन का स्मरएा, रति, हास श्रीर करुएा से सम्बद्ध कोई भी स्मरएा रस की कोटि में ही भ्राते हं। किसी भ्रपने पुराने साथी भ्रथवा पुराने प्राकृतिक वृत्रय, जिसके साथ कभी हमारा सम्बन्ध रहा हो, बहुत दिनों बाद ग्रपने समक्ष देखकर मानव जिस मधुर भावना का श्रनुभव करता है, वह रस-कोटि का ही है। ऐतिहासिक खंडहरों में जाकर जो कल्पना जागृत होती है, उसके फल-स्वरूप ग्रतीत का एक सजीव चित्र हमारी ग्रॉखों के सामने नाचने लगता है, यह भी रसात्मक ही होता है। इस प्रकार शुक्लजी ने प्रत्यक्ष, स्मृति स्रौर कल्पना तीनों में रसानुभूति मानी है। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद कूर वस्तुका स्मरए। भी मधुर हो जाता है। कूर की कल्पना श्रौर स्मृति तो रस-क्षेत्र मे ही है, पर वे प्रत्यक्ष रूप में प्रायः रस-कोटि के बाहर ही रहते हैं। उसकी उग्रता निजी स्वार्थ-हानि को तुरन्त जाग्रत कर देती है। शुक्लजी प्रत्येक भाव के निजत्व से उठे हुए ग्रालम्बन में रसानुभूति कराने की क्षमता मानते है। "पर वहीं, जहां हम सहृदय द्रष्टा के रूप में रहते है ग्रर्थात् जहाँ म्रालम्बन केवल हमारी ही व्यक्तिगत भाव-सत्ता से सम्बद्ध नहीं, सम्पूर्ण नर-जीवन की भाव-सत्ता से सम्बद्ध होते हैं। ""

१. 'चिन्तामणि', वृष्ठ ३३६।

२. वही, पृष्ठ ३४७-३४८।

प्रत्यक्ष ग्रनुभृति को रसात्मक मानने में भय, जुगुप्सा ग्रादि भावों का जगत् में "प्रतिकृल वेदनीयम्" होना बाधक है। रस म्रानन्दानुभूति है। उसे प्राचीन श्राचार्यों ने ब्रह्मानन्द सहोदर कहा है। उसे लोकोत्तर मानने का एक यह भी कारण है कि शोक, भय श्रादि की दृःखात्मक श्रनुभति काव्य में श्रानंद में परिएात हो जाती है। शुक्लजी का यहाँ पर भी प्राचीन श्राचार्यों से मतैक्य नहीं है। वे कहते है कि करुणा के ग्रॉसुग्नों को ग्रानन्दाश्र कहना बात टालना-मात्र है। उनका मत है कि जगत की तरह काव्य में भी यह श्रनुभृति दु:खात्मक ही है, पर निर्वेयक्तिक होने के कारण जगत् से भिन्न है। "हृदय की मुक्त दशा होने के कारएा वह दुःख भी रसात्मक होता है।" शुक्लजी ने यहाँ पर "रसात्मक" शब्द के म्रर्थ को स्पष्ट नहीं किया है। म्रानन्द को सुखानुभूति से भिन्न मानना तो ठीक है, क्योंकि सुख का सम्बन्ध व्यक्तिगत योगक्षेम से है श्रीर रसानुभृति मुक्त हृदय की श्रनुभृति है। पर यह श्रनुभृति सर्वदा ही श्रानन्द स्वरूप है श्रथवा कभी-कभी दुःखमय भी होती है, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रक्न है। प्राचीन ग्राचार्यों का बहुमत इसे ग्रानन्दानुभृति मानने में ही है। पर कुछ रस को सुखःद्खात्मक भी मानते है। नाट्यदर्पणकार "सुखदु:खात्मको रस:" कहते है श्रीर कुछ रसों को स्पष्टतः दुःख स्वरूप मानते है । उन्हे इस श्रनुभूति का म्रिभिनय के कौशल के कारए। रसात्मक हो जाना मान्य है। यह कौशल ही सहदय की उन भावों में तल्लीनता का कारए है। ग्रानन्द तो ग्रात्मा का स्वरूप है। तम के ग्रावरण तथा रज के विक्षेप से शुन्य निर्मल शुद्ध ग्रीर सात्विक ग्रवस्था के श्रन्तः करण मे जब तटस्थ का स्वरूप स्पष्ट प्रतिबिम्बत होता है, उसी ग्रवस्था को ग्रानन्दानुभूति कहते है। ग्रानन्द सर्वदा ही जीव की उसके भ्रपने स्वरूप मे स्थिति करता है। काव्य मे विभावन-व्यापार के कारण प्रतिकृल वेदनीय भावों में भी हृदय सतोगुण-सम्पन्न हो जाता है, इसलिए वे भाव भी श्रानन्द-ज्योति से प्रकाशित होकर श्रानन्दमय प्रतीत होने लगते हैं। रंगीन प्रकाश के कारए जैसे भिन्न रंग वाली वस्तुएँ भी प्रकाशक रंग की प्रतीत होती है, वंसे ही शोकादि प्रतिकृल वेदनाएँ भी श्रानन्दमय प्रतीत होती है। ये भाव ग्रपनी प्रकृति बदलते नहीं हं, केवल इस परिवर्तन की भ्रान्ति-भर होती है। व शुक्लजी का भी इन्हें रसात्मक कहने का यही तात्पर्य है।

१. 'चिन्तामिण', पृष्ठ ३४२।

२. देखिए लेखक का 'कहणादि रसों में ऋानन्दानुभूति नामक निबन्ध', वीणा ऋगस्त १६४८।

लौकिक, प्रत्यक्ष, स्मृति ग्रादि में प्राचीन ग्राचार्यों को रस मान्य नहीं। शुक्लजी इनको भी रस मानकर केवल दो बातें स्पष्ट कर रहे है कि कवि सृजन के समय रसोन्मुख होता है ग्रौर काव्य ग्रौर जगत् का ग्रच्छेद्य सम्बन्ध है। काव्य जगत्से ही श्रपनी सारी सामाग्री एकत्र करता है। वह जगत्की कुछ वस्तुत्रों में कल्पना के द्वारा मार्मिकता की वृद्धि कर देता है। इस प्रकार काव्य के क्षेत्र की ग्रानन्दानुभूति जगत् के ग्रानन्द का ही परिवर्द्धित ग्रौर कुछ परि-र्वितत रूप है। प्राचीन ग्राचार्यों को रस शब्द का प्रयोग विशेष पारिभाषिक म्रर्थमें ही मान्य है। लेकिन शुक्लजी ने उन म्रनुभूतियों को भी 'रस' के नाम से म्रभिहित किया है, जो प्राचीन म्राचार्यों की दृष्टि से रस के उपादान कहीं जा सकती है। लौकिक जीवन की इन ग्रनुभूतियों में निजत्वशून्य ग्रानन्द के तत्त्व वर्तमान रहते है ग्रौर कवि-कर्म-कौशल इसीमे है कि वह इन तत्त्वों को ग्रपनी चरम ग्रवस्था में पहुँचा दे। शुक्लजी के ग्रनुसार कवि व्यापारों को साधारएी-कृत रूप में ही ग्रहरंग करता है ग्रर्थात् ग्रालम्बन का साधाररगीकरण कवि की उसी अनुभूति मे हो जाता है जिसका वह काव्य-सृजन में उपयोग करता है। कवि-कर्म के पूर्व ही कुछ अनुभृतियाँ ऐसी है, जिनमें साधारणीकरण के तत्त्व पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ऐसे ही व्यापारों में कवि साधारणीकरण करने में समर्थ होता है। शुक्लजी के व्यापार-शोधन के सिद्धान्त का भी यही ग्राधार है। "कवि काव्य-सृजन के समय रसोन्मुख रहता है ग्रतः कवि ग्रपनी स्वभाव-गत भावुकता की जिस उमंग में रचना करने मे प्रवृत्त होता है ग्रीर उसके विधान मे तत्पर रहता है, उसे यदि हम कुछ कहना चाहें तो रस-प्रविणता या रसोत्मुखता कह सकते है। " कवि जिन भ्रालम्बनों को ग्रहण करता है, उनमें रस के स्वाभाविक तत्त्व रहते है। वे प्रत्येक मानव को मुक्त हृदय करने की क्षमता रखते है। ऐसे ही व्यापार श्रीर श्रनुभव काव्य के उपादान हो सकते है। केवल कल्पना के ग्राधार पर प्रस्तुत सामग्री में मानव को रसाक्षिप्त करने की नहीं म्रपितु केवल चमत्कृत करने की क्षमता होती है। शुक्लजी ने काव्य ग्रीर जीवन के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए, इस सिद्धान्त को पर्याप्त रूप से स्पब्ट कर दिया है। यहाँ रसोन्मुख से उनका यही तात्पर्य है।

प्राचीन स्राचार्यों ने रस को म्रखंड माना है। शृङ्कार म्रादि का भेद स्थायी भावों के म्राधार पर हुम्रा है। सभी रसों की म्रानन्दानुभूति समान है, उनमें तारतम्य नहीं है। प्राचीन म्राचार्यों में कुछ ऐसे भी हुए है जिनको विभिन्न

१. 'काव्य में रहस्यवाद', पृष्ठ ७६।

रसों के ग्रानन्द की मात्रा में तारतम्य मान्य है । वे कुछ रसों को ग्रधिक ग्रौर कुछ को कम ग्रानन्दमय मानते रहे है। पर यह सिद्धान्त सर्वसम्मत नहीं रहा। शुक्लजी ने प्राचीन ग्राचार्यों द्वारा मान्य ग्रन्य दो काव्यों का निर्देश किया है । इनका निरूपग उन श्राचार्यों ने नहीं किया । परन्तु सुक्ष्म विचार से उनकी सम्मति स्पष्ट हो जाती है। "रसात्मक प्रतीति एक ही प्रकार की नहीं होती। दो प्रकार की श्रनुभृति तो लक्ष्मण-ग्रन्थों को रस-पद्धति के भीतर ही सूक्ष्मता से विचार करने से मिलती है। जिस भाव की व्यंजना हो उसी भाव में लीन हो जाना ... लीन तो न होना पर उसकी व्यंजन-स्वाभाविकता श्रौर उत्कर्ष का हृदय से म्रजुमोदन करना।" प्रथम रस की पूर्ण भ्रौर उत्तम तथा दूसरी मध्यम कोटि है। बीड़ा ग्रादि स्वतंत्र भाव के रूप में व्यंजित होने पर मध्यम कोटि में ही स्राते है । स्रालम्बन के साधारणीकरण तथा स्राश्रय के ताबात्म्य से जिस भाव की श्रनुभृति होती है उसे तो शुक्लजी उत्तम कोटि का रस मानते है। पर पात्रों के शील भी पाठक के श्रद्धा, क्रोध, घृएा ग्रावि किसी भाव के म्रालम्बन हो जाते है। इस भावानुभूति में शास्त्रीय मतानुसार साधाराणी-कररण तो नहीं होता, पर यह ग्रनुभृति भी मध्यम कोटि की सहानुभूति ही है। शील-वैचित्र्य से जिस भाव की स्पष्ट ग्रनुभृति पाठक को होती है, उनकी परितृष्टि उसी भाव को ग्रन्य पात्र द्वारा शभिव्यंजना होने पर होती है। क्रुर कर्मा के प्रति पाठक के हृदय में क्रोध श्रौर घुए। की भावना रहती है। पर इसका पूर्ण परितोष दूसरे पात्र के द्वारा इन भावों की ग्रभिव्यक्ति से ही होता है। इस दूसरे प्रकार की रसानभित में पाठक की पृथक सत्ता का विलय नहीं होता, पर प्रथम प्रकार की रसानुभृति में पृथक् सत्ता का पूर्णतः विलयहो जाता है। "इस सम्बन्ध में सबसे म्रधिक ध्यान देने की बात यह है कि शील-विशेष के परिज्ञान से उत्पन्न भाव की श्रनुभृति श्रौर श्राश्रय के साथ तादात्म्य दशा की ब्रनुभृति, जिसे ब्राचार्यों ने रस कहा है, दो भिन्न कोटि की रसानुभृतियाँ है। प्रथम में श्रोता या पाठक ग्रपनी पृथक सत्ता ग्रलग संभाले रहता है, द्वितीय में भ्रपनी पृथक सत्ता का कुछ क्षराों के लिए विसर्जन करके स्राश्रय की भावात्मक सत्ता में मिल जाता है।" ३ शक्लजी ने स्थायी भाव की तीन दशास्रों का निर्देश

१. सत्वगुणस्य च सुखरूपत्वात् सर्वेषा भावाना सुखमयत्वेऽपि रजतमोंऽशिम-श्रणात् तारतम्यमवगन्तव्यम् । श्रतो न सर्वेषु रसेषु तुल्यसुखानुभवः ॥ 'भिक्त रसायन', वृष्ठ २२ ।

२. 'कान्य में रहस्यवाद', पृष्ठ ५६।

३. 'चिन्तामणि', पृष्ठ ३१६।

किया है - क्षिएक, स्थायी भ्रौर शील दशा। इन तीनों दशाभ्रों के श्राधार पर ही रस की दो उपर्यंक्त कोटियाँ मानी गई है। शील दशा के स्थायी भाव की म्रनुभूति को म्राचार्य शुक्ल मध्यम कोटि में रखते है। इसका निरूपण ऊपर हो चुका है। शेष दो को प्राचीन श्राचार्यों द्वारा मान्य रस में ही स्थान देते है। क्षिणिक दशा का सम्बन्ध मुक्तक ग्रौर स्थायी दशा का प्रबन्ध काव्य से है। इन तीनों दशास्रों को स्पष्ट करते हुए स्राचार्य लिखते है: "किसी भाव की अिंगिक दशा एक प्रवसर पर एक ग्रालम्बन के प्रति होती है, स्थायी दशा ग्रनेक श्रालम्बनों के प्रति होती है, शील दशा श्रनेक श्रवसरों पर श्रनेक श्रालम्बनों के प्रति होती है। क्षिणिक दशा भुक्तक रचनाम्रों मे देखी जाती है, स्थायी दशा महाकाव्य, खंडकाव्य ग्रादि प्रबन्धों में ग्रीर शील दशा पात्रों के चरित्र-चित्रए। में।" १ शुक्लजी ने साधारणीकरण को रसोद्बोधन के लिए श्रावश्यक माना है। भाव के विषय को इस रूप में लाना कि वह सबके उसी भाव का ग्रालम्बन हो सके, साधारणीकरण है। इसप्रकार शुक्लजी के श्रनुसार 'साधारणीकरण'के दा प्रधान तत्त्व है; स्रालम्बन का साधारगोिकरण तथा स्राश्रय के साथ पाठक का तादात्म्य प्राचीन श्राचार्यों ने साधारणीकरण को विभावादिक का साधारणतया प्रतीत होना कहा है। इसका तात्वर्य यह है कि श्राश्रय के द्वारा श्रनुभूत भाव एवं वरिगत विभाव पाठक, नट या नायक के नहीं ग्रिपित मानव-सामान्य के होते हैं। पाठक या सहृदय को ग्रयनी श्रथवा नायक की रित ग्रनुभूत नहीं होती भ्रपित विशद्ध रित का श्रनुभव होता है, जो सब प्रकार के वैयक्तिक सम्बन्धों से ऊपर उठकर लोक-सामान्य भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित रहती है। रस की दृष्टि से यह विभावन-व्यापार बहुत ग्रावश्यक है। इसीलए शुक्लजी ने "लोक-सामान्य भाव-भूमि" का कई स्थानों पर प्रतिपादन किया है। काव्य के सैद्धान्तिक विवेचन मे इसका स्थान श्रौर महत्त्व श्रत्यन्त स्पष्ट है। श्राश्रय के साथ तादातन्य होने पर ही रस की पूर्ण अनुभूति होती है और शुक्लजी उसीको रस की उत्कृष्ट कोटि मानते है। लेकिन कई स्थानो पर ग्राश्रय के साथ तादात्म्य न होकर पाठक को किसी श्रन्य भाव की भी श्रनुभृति होती है। रावए। की सीता के प्रति ग्रिभिव्यक्त रति का ग्रनुभव पाठक नहीं कर सकता। जगज्जननी के प्रति इस प्रकार की भावना रखने के कारण रावण के प्रति पाठक के हृदय में घृएा ही जाग्रत होती है। इस प्रकार स्राश्रय का शील पाठक के किसी भाव का श्रालम्बन हो जाता है। पाठक का ताबात्म्य

१. 'चिन्तामिण भाग २', पृष्ठ २३६।

म्राध्य के साथ न होकर किव के साथ होता है। प्रत्येक पात्र के शील-निरूपएा के ग्रन्तस्तल में किव का श्रद्धा, घुएा। ग्रादि में से कोई एक भाव श्रवस्य रहता है। कवि-हृदय की नायक श्रीर प्रतिनायक के शील की प्रतिक्रिया का श्रनुभव पाठक को भी होता है। इस भाव की परितृष्टि तो तब होती है जब कोई दूसरा पात्र इस भाव को श्रिभिव्यक्त करता है। रावरा के प्रति जो घुरा। का भाव कवि स्त्रौर पाठक में रहता है, उसका पूर्ण परितोष तो तब होता है जब श्रंगद के द्वारा उसकी भत्सीना कराई जाती है। यहाँ पर भी श्राश्रय के साथ तादात्म्य श्रीर श्रालम्बन का साधारणीकरण है। रस की पूर्ण श्रनुभूति के लिए ये दोनों बातें श्रावश्यक है, इसीलिए प्राचीन श्राचार्यों ने साधारणी-करण के इसी पक्ष का निरूपण किया है। शील के प्रति उत्पन्न भावानुभूति रस की कोटि को नहीं पहुँचती है, इसीलिए प्राचीन ग्राचार्य इसका विवेचन नहीं करते श्रीर शुक्लजी भी इसको मध्यम कोटि का ही रस कहते हैं। शील बुष्टा के रूप मे पाठक जिस भाव का अनुभव करता है, उसमे कवि के अध्यक्त भाव के साथ तादात्म्य होता है। "तादात्म्य किव के उस प्रव्यक्त भाव के साथ होता है, जिसके श्रनुरूप वह पात्र का स्वरूप संगठित करता है।" 9 म्राश्रय के साथ पाठक का तादात्म्य भी वस्तुतः कवि श्रौर पाठक का ही तादात्म्य है। वहाँ पर कवि का ग्राश्रय के साथ तादात्म्य है। ज्ञील की दृष्टि से कवि पात्र के भाव को उचित मानता है। नायक की नायिका के प्रति रित उचित है तथा प्रतिनायक की रति-व्यंजना मे कवि का तादात्म्य श्रौर समर्थन नहीं। इस प्रकार कवि-म्रनभृति के साथ तादात्म्य सामान्य सिद्धान्त के रूप में शुक्लजी को भी मान्य है। शुक्लजी पहले प्रकार के रसानुभव में इसका निर्देश नहीं करते है पर उनके प्रेषणीयता श्रीर साधारणीकरण के सिद्धान्त पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सिद्धान्त उन्हें भ्रमान्य नहीं है। प्रेषणीयता का वास्तविक तात्पर्य ही यह है। काव्य मे साधारणीकरण के महत्त्व को वैषम्य द्वारा श्रौर भी स्पष्ट करने के लिए शुक्लजी ने व्यक्ति-वैचित्र्य का भी विशद विवेचन किया है। शुक्लजी इसकी तीन श्रवस्थाएँ मानते है — १. श्राइचर्यपूर्ण प्रसादन, २. श्राइचर्यपूर्ण श्रवसादन, ३. कुतुहल-मात्र । इनमें ग्रालम्बन का साधारणीकरण नहीं होता है। इनमें पात्रों के शील बैचित्र्य के कारण पाठक का हृदय चमत्कृत हो जाता है। पाठक कभी-कभी

१. 'चिन्तामिए', पृष्ठ ३१५।

२. वही, पुष्ठ ३१७।

कलाकार के काव्य-कौशल से भी मुग्ध हो जाता है। इसमें रसमग्नता नहीं, केवल हृदय की चमत्कृति-मात्र है। यह ग्रनुभूति रस की निम्न कोटि में सिम्मिलित की जा सकती है। भारतीय श्राचार्यों की दृष्टि से यह रसानुभूति नहीं है। इनका विवेचन शुक्लजी की मौलिक चिन्तन-क्षमता ग्रौर विचारों की उदारता का परिचायक है। व्यक्ति-बंचित्र्य के कारण काव्य में प्रेषणीयता का पूर्णतः निर्वाह नहीं होता है। इसके कारण काव्य में ग्रनुभूति की सजीवता के स्थान पर कल्पना की उड़ान ग्रौर तल्लीनता के स्थान पर ग्राश्चर्य पर ग्राश्चित चमत्कार का प्राधान्य हो जाता है। शुक्लजी इसे कविता के प्रकृत-स्वरूप का हास कहते है। ग्राश्चर्यपूर्ण-प्रसादन तो कभी-कभी रस-कोटि को भी पहुँच जाता है, पर ग्रन्य दो तो चमत्कार तक ही सीमित रहते है। उनको शुक्लजी निम्न कोटि में ही रख सकते है।

शुक्लजी द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण के सम्बन्ध मे हिन्दी-साहित्य के विवेचकों ने बहुत-कुछ विचार किया है। श्री शिवनाथ इस साधारणीकरण को भट्टनायक का भृक्तिवाद मानते है। उनका कहना है कि ग्रालम्बन का साधारणीकरण, जो कवि-कर्म-सापेक्ष्य है, शुक्लजी ग्रौर भट्टनायक दोनों को मान्य है। पर ग्रिभनव गुष्त इसके विपरीत यह मानते है कि यह साधारणीकरण सहृदय का हृदय कर लेता है। वे कवि-कर्म द्वारा ग्रालम्बनत्व के साधारणीकरण पर जोर नहीं देते है। वस्तुतः इन दोनों ग्राचार्यों के साधारणीकरण पर जोर नहीं देते है। वस्तुतः इन दोनों ग्राचार्यों के साधारणीकरण में केवल शब्द-शक्तियों के मानने का ग्रन्तर है। मूलतः ये दोनों एक ही है, इसको ग्रागे विवेचन करके श्री शिवनाथ जी ने भी मान लिया है। कुछ ग्रालोचक इसे ग्रशास्त्रीय भी मानते है। शुक्लजी ने मध्यम कोटि के रस का जो विवेचन किया है, वह प्राचीन ग्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित नहीं हुग्रा है पर यह रस-सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। इसमें कहीं भी ग्राचार्य-परम्परा का व्यतिकम नहीं होता। इस प्रकार शुक्लजी के साधारणीकरण में कुछ नवीनता होते हुए भी वह ग्रशास्त्रीय नहीं कहा जा सकता।

शुक्लजी को काव्य की प्रायः सभी विधास्रों पर स्रपने विचार प्रकट करने का स्रवसर प्राप्त हुसा है। उन्होंने प्रबन्ध-काव्य स्रोर मुक्तक का स्रन्तर विशव रूप से स्पष्ट किया है। शुक्ल जी ने प्रबन्ध-काव्य या कथा-काव्य (इस शब्द का प्रयोग भी स्वच्छन्दतापूर्वक हुस्रा है) के इतिवृत्त, वस्तु, व्यापार-वर्णन, भाव-व्यंजना स्रोर संवाद ये स्रवयव माने हैं। व उनके स्ननुसार प्रबन्ध-काव्य मानव

१. 'इतिहास', पृष्ठ १७१।

जीवन का पूर्ण चित्रए होता है। इसका उद्देश्य भी रस-निष्पत्ति ही है, इसलिए शुक्लजी रसात्मकता के साधनों का निरूपएा करते हैं। इसके लिए वे इतिवृत्त में कुछ ऐसी घटनाम्रों को म्रावश्यक मानते है जो मानव-हृदय को स्पर्श कर सकें तथा जिनमें मानव-हृदय को रसाक्षिप्त करने की क्षमता हो। शुक्लजी सम्बन्ध-निर्वाह, स्वाभाविक प्रवाह श्रौर मार्मिक स्थलों के नियोजन को प्रबन्ध-काव्य के प्रधान तत्त्व मानते है। इतिवृत्त-मात्र के निर्वाह में रसानुभव संभव नहीं। मार्मिक स्थलों के ग्रतिरिक्त वस्तु-व्यापार-वर्णन ग्रौर पात्रों की भाव-व्यंजना के द्वारा भी काव्य में रसात्मकता का समावेश होता है । मार्मिक स्थलों की योजना श्रौर वस्तु-व्यापार-वर्णन द्वारा काव्य में रसात्मकता के सन्निवेश के साथ ही इतिवृत्त भी उपेक्षराीय नहीं है। मामिक स्थलों का नियोजन इतिवृत्त की सफल कल्पना पर ही श्राश्रित है। इतिवत्त का विकास इन स्थलों के स्वाभाविक नियोजन के उद्देश्य से ही होना चाहिए। "जिनके प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता थ्रा जाती है वे ही मनुष्य जीवन के मर्मस्पर्शी स्थल है जो कथा-प्रवाह के बीच-बीच में श्राते रहते है । यह समिक्तये कि काव्य में कथा-वस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक पहुँचाने के लिए होती है।" इन स्थलों को निकाल देने पर भी कहानी में कोई भ्रन्तर नहीं पड़ता। पर इतिवृत्त के श्रभाव में इन स्थलों का नियोजन-मात्र प्रबन्ध की ग्रपेक्षा मुक्तक की कोटि में ग्रधिक म्राता है। इतिवृत्त के म्राश्रय ही से काव्य में रस की धारा प्रवाहित रहती है, यद्यपि रस के मूल स्रोत में मार्मिक स्थल ही है। शक्लजी प्रबन्ध स्रौर मुक्तक के भ्रन्तर का स्राधार ही रस की धारा श्रौर रस के छींटे मानते है। "मुक्तक में प्रबन्ध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा-प्रसंग की परिस्थिति में ग्रपने को भूला हुन्ना पाठक मग्न हो जाता है ग्रौर हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहरण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते है जिनमें हृदय-कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबन्ध-काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुन्ना गुलदस्ता है।" शुक्लजी मुक्तक में संक्षिप्तता तथा व्वंजकता का गुण भी श्रावश्यक मानते है। भाषा की श्रपेक्षा-कृत सशक्तता भी मुक्तक का एक ग्रनिवार्य तत्त्व है।

काव्य के वर्ण्य विषय की दृष्टि से शुक्लजी ने काव्य का एक मौलिक विभाजन किया है। वे ब्रह्म के ग्रानन्द-स्वरूप की ग्रभिव्यक्ति की दो ग्रव-

१. 'जायसी ग्रन्थावली भूमिका', पृष्ठ ६१-६२।

२ 'इतिहास', गुष्ठ २६८-२६६।

स्थाएँ मानते है साधनावस्था ग्रौर सिद्धावस्था। सिद्धावस्था से उनका तात्पर्य ग्रानन्व ग्रौर मंगल का ग्राविर्भूत रूप है। इसमें माधुर्य, उल्लास, विभूति, प्रेम-व्यापार ग्रावि का उपभोग पक्ष है। साधनावस्था को शुक्लजी प्रयत्न पक्ष कहते हैं। वे पीड़ा, बाधा, श्रन्याय, ग्रत्याचार ग्रावि के दमन में तत्पर शिक्त के संचरण में भी उत्साह, कोध, कढणा, भय, घृणा इत्यावि की गति-विधि में भी पूरी रमणीयता देखते हैं। यही लोक-मंगल की साधनास्वथा है। इन दोनों ग्रवस्थाश्रों के ग्राधार पर शुक्लजी ने काव्य के भेद किये है। साधनावस्था के काव्य 'रामायण', 'महाभारत', 'ग्राल्हा', 'पृथ्वीराज रासो' ग्रावि तथा सिद्धावस्था 'सूर सागर', 'बिहारी सतसई', 'गीत गोविन्द' ग्रावि है।

कविता के म्रतिरिक्त शक्ल जी ने उपन्यास म्रादि म्रन्य विधाम्रों के तत्त्वों का भी संक्षेप में निरूपण किया है। इतिहास में काव्य की गति-विधि का म्रध्ययन है। उसमें प्रसंगवंश विधाम्रों का तात्विक निरूपण भी संक्षेप में हो जाता है। शुक्ल जी ने इन विधान्त्रों का विवेचन इतिहास में ही किया है, पृथक् निबन्ध नहीं लिखे, इसलिए बहुत संक्षिप्त है। पर इनके स्वरूप का संश्लिष्ट ग्रौर पूर्ण चित्र है। कहानी ग्रौर उपन्यास के ग्राधिनक रूपों की विशेषताग्रों तथा ग्रन्तर को स्पष्ट करते हुए वे कहते है : "इतिवृत्त का प्रवाह तो उसका मूल रूप था ही, वह तो बना ही रहेगा। उसमें भ्रन्तर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की कथा-कहानियों में कथा का प्रवाह श्रखंड गति से एक म्रोर चला चलता था, जिसमें घटनाएँ पूर्वापर क्रम से जुड़ती सीधी चली जाती थीं। "वं (म्राध्निक उपन्यास या कहानी में) कथा के भीतर की कोई भी परिस्थित भ्रारम्भ में रखकर चल सकते हे भ्रौर उनमें घटनाम्रों की श्रृङ्खला लगातार सीधी न जाकर इधर-उधर ग्रौर श्रृङ्खलाग्रों से गुम्फित होती चलती है स्रोर ग्रन्त में जाकर सबका समाहार हो जाता है। घटनाम्रों के विन्यास की यही वक्रता या वैचित्र्य उपन्यासों श्रीर श्राधुनिक कहानियों की वह प्रत्यक्ष विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा-कहानियों से ग्रनग करती है।" ै नाटक थ्रौर उयन्यास को काव्य से सर्वथा पृथक् माने जाने का शुक्ल जी विरोध करते हैं। वे इस भेद को कृत्रिम मानते हैं। वे इन दोनों का स्वरूप-सम्बन्धी कुछ ग्रन्तर स्पष्ट करते है : ''जगत् ग्रौर जीवन के नाना पक्षों को लेकर प्रकृत काव्य भी बराबर चलेगा श्रीर उपन्यास भी। एक चित्रण श्रीर भाव-व्यंत्रना को प्रधान रखेगा, दूसरा घटनाम्रों के संचरण द्वारा परि-

१ 'इतिहास', पृष्ठ ५५५ ।

स्थितियों की उद्भावना को।" शुक्लजी काव्य श्रीर श्राख्यायिका का श्रन्तर मूलतः भाव-व्यंजना श्रौर घटना-वैचित्र्य पर ही श्रवलम्बित मानते है। इस बात को शुक्ल जी ने श्रन्य स्थानों पर भी स्पष्ट किया है : "उपन्यास में मन बहुत-कुछ घटना-चक्र में लगा रहता है पाठक का मर्मस्पर्श बहुत-कुछ घटनाएँ ही करती हैं। पात्रों द्वारा लम्बी-चौड़ी व्यंजना की श्रपेक्षा उतनी नहीं रहती।" र उपन्यास श्रीर कहोनी को शुक्लजी प्रायः एक ही प्रकार की रचना मानते है । "उपन्यास में सम्पूर्ण जीवन का चित्रए। होता है। मानव-जीवन के भ्रनेक रूपों का परिचय कराना उपन्यास का काम है। यह सुक्ष्म-से-सुक्ष्म घटनाश्रों को प्रत्यक्ष करने का यत्न करता है, जिनसे मन्ह्य का जीवन बनता है श्रौर जो इतिहास श्रादि की पहुँच के बाहर होती है।" 3 कहानी का भ्राकार उपन्यास की भ्रपेक्षा छोटा होता है। उसमें जीवन की एकांगिता रहती है। उसमें मार्मिकता श्रौर संश्लिष्टता श्रधिक श्रपेक्षित है। कहानी में भी घटना, चरित्र, कथोपकथन श्रादि उपन्यास के समान ही तत्त्व होते है । पर कहानी में ये तत्त्व इतने क्षीए हो सकते है कि उनका कोई महत्त्वही न रह जाय। शुक्ल जी ने कहानी में इन तत्त्वों के विधान से स्वतन्त्र होने की पर्याप्त क्षमता मानी है। वे मानते है कि एक संवेदना का सिद्धान्त भी कई-एक कहानियों पर लागू नहीं होता है। ''एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कहीं-कहीं ठीक न घटेगा । उसके स्थान पर हमें मामिक परिस्थित की एकता मिलेगी, जिसके भीतर कई ऐसी संवेदनाश्रों का योग रहेगा जो सारी परिस्थित को बहुत मार्मिक रूप देगा।" उपन्यास में घटना, चरित्र श्रादि में से किसी एक तत्त्व की प्रधानता तो संभव है, पर कहानी की तरह वे इतने सूक्ष्म नहीं हो सकते । इस प्रकार उपन्यास भ्रौर कहानी का वास्तविक भ्रन्तर शक्लजी के विवेचन से श्रत्यन्त स्पष्ट है। कविता की श्रपेक्षा कहानी उपन्यास के श्रधिक निकट है। ये दोनों विधाएँ सजातीय कही जा सकती है। इन दोनों में से घटना श्रौर चरित्र का नितान्त ग्रभाव सम्भव नहीं है। कविता से इनका ग्रन्तर समभने के लिए कहानी को घटना-प्रधान मानना ही पड़ता है। द इन विधाम्रों के तस्वों

१, 'इतिहास' पृष्ठ ५६६।

२, 'चिन्तामिण भाग, २, पृष्ठ १७७।

३, 'उपन्यास', नागरी प्रचारिगी पत्रिका।

४. 'इतिहास', पृष्ठ ६७१।

५. देखिए 'चिन्तामिश प्र० भा०'. प्रष्ठ २२२-२२३।

का ऋमिक निरूपए। न होने पर भी इनके सभी तत्त्वों का संदिलष्ट एवं प्रामािएक विवेचन हो गया है । पर शुक्लजी केवल स्रालोचक ही नहीं है, वे हिन्दी के एक सर्वश्रेष्ठ निबंधकार भी है। इसीलिए शुक्लजी ने निबन्ध के स्वरूप ग्रौर मानदण्ड पर काव्य म्रादि म्रन्य विधाम्रों की म्रपेक्षा म्रधिक विस्तृत म्रौर म्रधिकारपूर्ण विवेचन किया है। इसका तात्पर्य यह कभी नहीं है कि ग्रन्य विधान्रों के निरू-परा में तथ्य की प्रामाशिकता का स्रभाव है। निबन्ध का स्राधनिक रूप हमें पश्चिम से प्राप्त हुन्ना है। लेकिन हिन्दी में इसके स्वरूप का मौलिक विकास हुन्ना है। यह कहना भी अनुचित नहीं है कि इस विदेशी वस्तु को भारत के चितन के श्रनुकुल बनाने के लिए इसमें परिवर्तन की श्रावश्यकता है। शुक्लजी ने इसके तत्त्वों की मौलिक व्याख्या की है। निबन्ध का एक प्रधान तत्त्व व्यक्तित्व है। उसमें विषय का नहीं म्रपित निबन्धकार के व्यक्तित्व का म्रधिक प्राधान्य होना चाहिए। ग्रपने प्रस्तृत विषय से इधर-उधर जाने की स्वतन्त्रता भी है। इसलिए निबन्ध श्रव्यवस्थित, विश्रुङ्कल ग्रौर उच्छिन्न रचना का नाम है। <del>शुक्</del>लजी को निबन्ध में व्यक्तित्व का तत्त्व मान्य है, पर ठीक उसी रूप में नहीं जिसका निर्देश ऊपर किया जा चुका है। भारतीय रस ग्रौर साधारणीकरण के सिद्धान्त को मान लेने के बाद कलाकार के व्यक्तिगत जीवन की घटनाम्रों को साहित्यिक रचना में तभी स्थान मिल सकता है, जब उनमे सर्वसामान्य की श्रनुभृति श्रीर चिन्तन के तत्त्व श्रन्तभूत हों। इसलिए निबन्ध में व्यक्तित्व की एक प्रधान तत्त्व मान लेने पर भी शुक्लजी के लिए उसकी उसी श्रर्थ में ग्रहण करना सम्भवन था। एक ही वस्तुया घटना की भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के स्वभावानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की बौद्धिक श्रीर रागात्मक प्रतिश्रियाएँ होती है। गम्भीर प्रकृति वाला उसीके श्राधार पर गम्भीर शैली के गुढ़ चिन्तन में प्रवृत्त होता है, पर विनोदिप्रिय व्यक्ति उसमें हास्य की उद्भावना कर लेता है। बुद्धि ग्रौर हृदय के इसी स्वातन्त्र्य को व्यक्तित्व कहा गया है: "एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी सम्बन्ध-सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर । इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखना । व्यक्तिगत विशेषता का मूल श्राधार यही है।" इसमें लोक-सामान्य भाव-भिम के सिद्धान्त की श्रपेक्षा नहीं है। शुक्ल जी को व्यक्तिगत विशेषता का यही श्रर्थ मान्य है। इसके विपरीत प्रथं को तो वे तमाशा मानते है। "भावों की विचित्रता दिखाने

१ 'इतिहास' पृष्ठ ५५६ ।

के लिए ऐसी ग्रर्थ-योजना की जाय जो उनकी ग्रनुभृति के प्रकृत या लोक-सामान्य स्वरूप से कोई सम्बन्ध ही न रखे श्रथवा भाषा से सरकस वालों की-सी कसरतें या हठयोगियों के-से भ्रासन कराये जायँ, जिनका लक्ष्य तमाज्ञा दिखाने के सिवा भ्रौर कुछ न हो।" १ पश्चिम की चिन्तन-प्रशाली स्वाभावतः ही कुछ उच्छिन्न है, भारतीय चिन्तन अपेक्षाकृत अधिक संश्लिब्ट श्रौर तर्क-सम्मत है। इसलिए यहाँ पर निबन्ध में "कसावट" भी एक विशेष महत्त्व की वस्तु बन गई है। शुक्लजी विश्वह्रालता में भी एकसूत्रता मानते है। वे तत्त्व-चिन्तक से निबन्धकार का भ्रन्तर समभाते हुए कहते हैं : "ये सम्बन्ध-सूत्र एक-दूसरे से नथे हुए, पत्तों के भीतर की नसों के समान, चारों स्रोर एक जाल के रूप मे फैले हैं। तत्त्व-चिन्तक या दार्शनिक केवल भ्रपने व्यापक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ सम्बन्ध-सुत्रों को पकडकर किसी स्रोर सीधा चलता है श्रीर बीच के ब्यौरों में कहीं नहीं फँसता। पर निबन्ध-लेखक श्रपने मन की प्रवृत्ति के ग्रनुसार स्वच्छन्द गति से इधर-उधर फुटी हुई सूत्र-शाखाग्रों पर विचरता चलता है। यही उसकी भ्रर्थ-सम्बन्धी व्यक्तिगत विशेषता है। वशक्ल जी निबन्धकार को बद्धि श्रौर भावात्मक हृदय के साथ सम्पूर्ण मानसिक सत्ता को लेकर चलने वाला कहते है। इस प्रकार वे निबन्ध में विचार श्रौर भाव दोनों के सन्निवेश को श्रावश्यक मानते हैं। यहाँ पर उन तत्त्वों का विचार हुग्रा है जिनका सम्बन्ध निबन्ध सामान्य से है, जो वर्णनात्मक, विचारात्मक श्रौर भावात्मक तीनों प्रकार के निबन्धों के सामान्य तत्त्व कहे जा सकते हैं।

शुक्लजी विचारात्मक निबन्धकारों की कोटि में है। उन्होंने विचारात्मक निबन्ध की श्रेष्ठता का मानदड निर्धारित किया है। उनकी मान्यता है कि निबन्धकार नवीन विचार-धारा ही नहीं देता श्रिपतु श्रपने विचारों द्वारा पाठक को चिन्तन में प्रवृत्त होने के लिए बाध्य कर देता है जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार-पद्धित पर दौड़ पड़े। इससे स्पष्ट है कि वे गूढ़ चिन्तन को महत्त्व देते है। पिश्चम में निबन्ध भी मनोरजन की सामग्री ही है। पर यहाँ की परम्परा में इस तत्त्व को इतना महत्त्व नहीं दिया गया। जिन रचनाग्रों के श्रध्ययन से चिन्तनशील व्यक्तियों का ही श्रनुरंजन हो सकता है, वे भी निबन्ध की कोटि में ही है। शुक्लजी ने ऐसी ही रचनाग्रों को श्रेष्ठ माना है। जिन रचनाग्रों मे गहन विचार-धारा है श्रीर उसके समक्षने में पाठक

१. 'इतिहास' पृष्ठ ५५६ ।

२ वही, पृष्ठ ५५६।

को मानसिक श्रम करना पड़े, शुक्लजी ऐसी रचनाग्रों की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते है। "ऐसे निबन्धों की, जिनकी ग्रसाधारण शैली या गहन विचार-धारा पाठकों को मानसिक श्रमसाध्य नतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े।" इन निबन्धों में तत्त्वचिन्तक की गढ विचार-धारा के दर्शन होते है, पर व्यक्तिगत विशेषता के कारए। ये रचनाएँ प्रबन्ध की कोटि में न श्राकर निबन्ध ही है। इनमें कहीं हास्य, विनोद ग्रादि मनोभावों के ग्रतिरिक्त लेखक की ग्रनुभृति का एक भावात्मक स्रावरण सारी विचार-धारा पर रहता है। इससे इनमें भाव श्रौर विचार दोनों का सामंजय हो जाता है। शुक्ल जी की रचनाएँ इसी कोटि की है। ये रचनाएँ सर्व-साधारण के मनोरंजन के लिए नहीं है। जैसे बलिष्ठ शरीर वालों को कठोर शारीरिक परिश्रम से ग्रानन्द की उपलब्धि होती है, वैसे ही गम्भीर तत्त्वचिन्तकों को साधारण कोटि की विचार-धारा से प्रनुरंजन नहीं हो सकता। मानसिक श्रम से प्राप्त विचारों में उन्हें एक विशिष्ट बौद्धिक म्रानन्द प्राप्त होता है, उनका म्रात्मपरितोष होता है। इसी प्रकार भाव-जगत् में भी सामान्य स्तर की श्रपेक्षा उत्कृष्ट भावकता में ही ग्रानन्द श्राता है। प्रसाद जी की भावुकता एक विशिष्ट कोटि की है, उसमें तल्लीन होने वाले विशेष रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति होते है। बुद्धि ग्रीर हृदय के संस्कारों की भिन्नता के कारण सहदयता भी भिन्न-भिन्न स्तरों की होती है। सहदय में भी कोटि ग्रीर प्रकारों की कल्पना हो जाती है।

हिन्दी में भावात्मक गद्य निबन्ध की कोटि से बाहर एक पृथक् विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया । इसको गद्य-काव्य प्रथवा काव्यात्मक गद्य-प्रबन्ध का नाम दिया गया । शुक्लजी रायकृष्णदास की 'साधना', 'प्रवाल' म्रादि, वियोगीहरि की 'भावना' भ्रौर 'म्रन्तर्नाद' महाराजकुमार रघुबीरसिंह जी की 'शेष स्मृतियां' को इसी विधा में मानते हैं। भावात्मक निबन्धों की शैली के तीन रूप शुक्लजी ने माने हैं—धारा, तरंग भ्रौर विक्षेप। विक्षेप शैली का एक भ्रवान्तर भेद हैं प्रलाप शैली। भावात्मक निबन्धों में शैली ही सबसे प्रधान तत्त्व है श्रौर उसीका निरूपण हुन्ना है।

उत्पर के इस विस्तृत विवेचन का तात्पर्य काव्य-सिद्धान्तों के निरूपण की विशवता के श्रतिरिक्त शुक्लजी की श्रालोचना-सम्बन्धी धारणा का स्पष्टीकरण भी हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शुक्लजी की दृष्टि से काव्य तथा उसकी श्रन्य विधाश्रों का प्रकृत स्वरूप क्या है, उनमें कौन-से तत्त्व हैं, श्रौर उनका

१. 'इतिहास', पृष्ठ ६२०।

पारस्परिक तुलनात्मक महत्त्व क्या है। इन्हीं विचारों से श्रालोचना-सम्बन्धी धारणा स्पष्ट हो जाती है। श्रालोचना के दो प्रधान रूप है प्रयोगात्मक श्रौर सैद्धान्तिक। इन दोनों का परस्पर श्रन्योग्याश्रित सम्बन्ध है। ये काव्य प्रयोगात्मक श्रालोचना के श्राधार है तथा प्रयोगात्मक श्रालोचना से सिद्धान्तों का निर्माण होता है। श्रब हमें शुक्लजी की प्रयोगात्मक श्रालोचना पर विचार करना है।

पश्चिम में जिस भ्रालोचना-पद्धति का विकास हम्रा है, उसके स्थल रूप से तीन प्रधान प्रकार माने जा सकते है--१. निर्णयात्मक, २. निगमनात्मक, ३. प्रभावाभिव्यंजक। पहली प्रकार की समालोचना में श्रालोच्य रचना के गुरा-दोषों का निर्देश होता है। इसके लिए ग्रालोचकों को पहले से ही ग्रालोचना के कुछ सिद्धान्तों के एक विशेष मान को स्वीकार करना पड़ता है। श्रालीचक के सम्मुख ग्रादर्श रचना का एक स्वरूप होता है, उसकी ग्रच्छाई का एक निश्चित मानदण्ड होता है। इनके भ्रनुकूल जो रचना होती है, उसे ही यह श्रेष्ठ मानता है। इस ग्रालोचना में मानदण्ड ऊपर से ग्रारोपित होता है। इसमें कवि के उद्देश्य श्रौर उसकी रचना को समभने की श्रपेक्षा काव्य के सिद्धान्तों का गम्भीर ग्रध्ययन ग्रधिक महत्त्वपूर्ण समभा जाता है। इस ग्रालोचना में सहदयता की श्रपेक्षा पांडित्य ग्रधिक ग्रपेक्षित है। पर निगमनात्मक ग्रालोचना में विश्लेषण द्वारा श्रालोच्य वस्तु में से ही श्रालोचना का मापदण्ड निकाला जाता है । इसमें कवि की सफलता किन्हीं बाहर से ब्रारोपित सिद्धान्तों ब्रथवा मानों द्वारा नहीं श्रांकी जाती श्रपित उसके उद्देश्य समभने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाता है। इसमें कवि की मानसिक, सामाजिक श्रौर राजनीतिक परिस्थितियों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। विवेचन भ्रौर विश्लेषण द्वारा रचना के उद्देश्य, सौन्दर्य श्रीर महत्त्व का प्रतिपादन तथा मृल्यांकन ही इस श्रालोचना में प्रधान है। इस प्रकार की समीक्षा में व्यक्ति की रुचि के लिए स्थान नहीं है। किसी भी कृति के मूल्य को पूर्णतः स्वष्ट करने के लिए उसके रचनाकार की मानसिक स्थिति, रचना-काल की सामाजिक, धार्मिक श्रौर राजनीतिक श्रवस्था का श्रध्ययन भी श्रावश्यक हो जाता है। इस प्रकार विश्लेष गात्मक श्रालीचक को श्रावश्यकता पड्ने पर ऐतिहासिक ग्रौर मनोवैज्ञानिक ग्रालोचना-पद्धतियों का भी ग्रवलम्बन करना पड़ता है। भ्रालोच्य रचना भ्रपने कलात्मक सौष्ठव के द्वारा पाठक के हृदय को कितना स्वर्श करने वाली है ? इस प्रकार के हृदय को स्पर्श करने वाले गुगा क्या है; इन ५३नों का भी श्रालोचना से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इन दृष्टियों से विवेचन करने पर विश्लेषएगत्मक ग्रालोचना में सौन्दर्यवादी दृष्ट- कोएा भी ग्रपनाना पड़ता है। सौन्दर्य के विशिष्ट स्थलों का नामकरएा करते हुए यह म्रालोचक तन्त्रवादी म्रालोचना के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाता है। कहने का तात्पर्ययह है कि विश्लेषगात्मक ब्रालोचना में इन सभी प्रकार की म्रालोचनाम्रों का समावेश हो जाता है। विश्लेषण की व्यापक पद्धति का म्रन्-सरएा करते हुए विभिन्न मानों भ्रथवा शैलियों का श्रवलम्बन करने से ऐति-हासिक-मनोवैज्ञानिक श्रादि श्रालोचना-पद्धतियों का जन्म होता है। इसलिए इन सब प्रकार की म्रालोचनाम्रों का समावेश भी इसमे हो जाता है। शुक्लजी भी इसी पद्धति में ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक श्रादि श्रनेक प्रकार की समालोचनाग्रों को ग्रन्तर्भुत मानते है । विर्णयात्मक ग्रालोचना बहुत-कूछ पूर्व निर्मित सिद्धांतों पर ही म्राधारित रहती है। पर फिर भी इसको विश्लेषणात्मक पद्धति का श्रवलम्बन करना ही पड़ता है । बिना इस पद्धति के निर्णयात्मक श्रालोचना का कुछ भी मृत्य नहीं रहता है। "In the interest of judicial criticism itself we have to recognise that the judicial criticism must always be preceded by the critisiom of interpretation. No judicial criticism can be of any value which has preceded by the criticism of interpretation." र प्रभावाभिन्यंजक श्रालीचना मे ऐतिहासिक श्रथवा श्रन्य प्रकार के मृत्यों का विवेचन नहीं होता है। इसमें तो श्रालोचक रचना के श्चनुशीलन के फलस्वरूप ग्रपने हदय पर पड़े हुए प्रभावों का ही निर्देश करता है। इसमें रचना के मृल्यांकन के लिए यही एक-मात्र मानदण्ड है। श्रालोचक का हदय ही कसौटी श्रौर मान है। इस श्रालोचना में बाहर से श्रारो-पित सिद्धान्तों का प्रायः नितान्त श्रभाव हो जाता है। यह श्रालोचना विचारा-त्मक न होकर भावात्मक पद्धति का श्रनुसरण करती है श्रौर एक स्वतन्त्र रचना का रूप धारण कर लेती है। रुचि-वंचित्र्य के कारण इस स्रालोचना का व्यक्तिगत महत्त्व है। इसमें उत्कृष्ट सहदयता की पूर्ण श्रपेक्षा है। श्रालोच्य रचना के श्रनुशीलन से जो श्रनुभृति पाठक मे जागृत होती है, उसको श्रभि-व्यक्त करना भी श्रालोचना का एक प्रमुख कार्य है। प्रभाववादी श्रालोचक इसी श्रनुभूति को श्रभिव्यक्त करता है। श्रपनी सजीव शैली से पाठक में वही श्रनुभृति जाग्रत करता है जो कवि को श्रभी प्सित है। श्रगर प्रभाववादी श्रालो-चक एक सूसंस्कृत रुचि का व्यक्ति हो, श्रपनी व्यक्तिगत रुचि को श्रनावश्यक महत्त्व न दे तथा प्रकृत विषय से दूर ग्रपने ही भावों में न बह जाय तो इस

१. देखिये शुक्लजी: 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास', पृष्ठ ५८१-५८२।

<sup>2.</sup> Molton, The Modern study of Literature.

श्रालोचना के सम्बन्ध में कार्लाइल के शब्द बहुत-कुछ खरे उतरते है : "Criticism stands like an interpretor between the uninspired and the Inspired. श्रालोचक की रुचि का परिष्कार काव्यानशीलन के श्रतिरिक्त दर्शन, इतिहास, साहित्य-शास्त्र स्रादि के स्रध्ययन पर भी स्राश्रित है। इतिहास साहित्य-शास्त्र म्रादि जिन तत्त्वों का उपयोग विश्लेषगात्मक म्रालोचक प्रत्यक्ष रूप में करता है, जिन्हें वह एक प्रकार से मानदण्ड का स्वरूप दे देता है। वे ही तत्त्व प्रभाववादी श्रालोचक की रुचि के निर्णायक है। साहित्य-शास्त्र, इति-हास भ्रादि के जिन तत्त्वों का विश्लेषगात्मक भ्रालोचना में मान श्रीर शैली के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग होता है, वे ही सहृदय की रुचि के ग्रभिन्न ग्रंश भी हो जाते है श्रौर प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा में भी इनका उपयोग परोक्ष रूप में सम्भव है। विश्लेष गात्मक पद्धति की सम्पूर्णता के लिए प्रभावाभिव्यंजक ग्रालोचना का साधारएा श्रवलम्ब श्रपेक्षित है। पाठक के हृदय में कवि के श्रनुरूप ही श्रन-भुति जागृत करने में सहायक होकर पाठक को कृति का श्रधिक श्रानन्द प्राप्त करने तथा कृति के महत्त्व को हृदय से स्वीकार करने का ग्रवसर प्रभाववादी ग्रालोचक देता है। इसलिए ग्रालोचना का समीचीन रूप इन दोनों के समन्वय मे है। स्पिनगार्न इसीका समर्थन करते है। श्राचार्य शुक्ल हा भी यही दृष्टि-कोरा है ग्रौर उन्होंने ग्रपने श्रालोचना मे इस समन्वित पद्धति का श्रनसररा किया है।

शुक्लजी विश्लेषणात्मक ग्रालोचना को ही उच्च मानते है। हिन्दी के गद्य-साहित्य के तृतीय उत्थान-काल में ग्रालोचना के जो प्रयास हुए हैं, उनको शुक्ल जी ने उच्चकोटि की समालोचना के नाम से ग्राभिहत किया है। "कवियों की विशेषताग्रों का ग्रन्वेषण ग्रौर उनकी ग्रतः प्रकृति की छान-बीन करने वाली उच्च कोटि की समालोचना का प्रारम्भ तृतीय उत्थान में जाकर हुग्रा।" कला-कृति भावात्मक ग्रथवा कत्पनात्मक होती है। इसकी समीक्षा विचारों द्वारा ही हो सकती हैं, कत्पना या भावुकता द्वारा नहीं। इसकी समीक्षा शब्द का तात्पर्य ही विचार है। शुक्लजी कहते हैं: "समीक्षा का ग्रथं ग्रच्छी तरह देखना ग्रौर विचार करना है। वह जब होगी तब विचारात्मक ही होगी। कत्पनात्मक या भावात्मक कृति की परीक्षा विचार या विवेचन द्वारा ही हो सकती हैं, उसके जोड़ में दूसरी कत्पना से नहीं।"

<sup>1.</sup> J. E. Spingara. The new criticism.

२, 'इतिहास', पृष्ठ ५८८ ।

३. 'काव्य में ऋविव्यंजनावाद', 'चिन्तामणि भाग २', पृष्ठ २२०।

इसी प्रसंग में शुक्लजी दो शक्तियों का निरूपण भी करते हैं। तथ्य-बोधक या सांकेतिक श्रौर भाव-प्रवर्त्तक। इनमें से प्रथम प्रकार के शब्द ही समीक्षा के उपयुक्त है । प्रभावाभिन्यंजक स्रालोचना को वे ठीक ठिकाने की वस्तु नहीं मानते । इस पद्धति के नाम पर श्रालोचकों ने श्चनावश्यक भावकता में पड़कर व्यर्थ का वाग्जाल खड़ा किया है। यह वाग्जाल रचना को समभने श्रीर उसके वास्तविक मृत्य के श्रांकने में बाधक है। 'प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा कोई ठीक-ठिकाने की वस्तू ही नहीं। न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मुल्य है, न भाव के क्षेत्र में । उसे समीक्षा या म्रालो-चना कहना ही व्यर्थ है। किसी कवि की श्रालोचना कोई इसलिए पढ़ने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य की, उसके भाव को ठोक-ठोक हृदयंगम करने में सहारा मिले, इसलिए नहीं कि ग्रालोचक की भावभंगी ग्रौर सजीले पद-विन्यास द्वारा श्रपना मनोरजन करे।" इस प्रकार स्पष्ट है कि विश्लेषणात्मक ग्रालो-चना को ही शुक्लजी साहित्य-समीक्षा का समीचीन स्वरूप मानते है। पर जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है इन तीनों पद्धतियों के सामंजस्य मे ही म्रालोचना का सर्वांगीए म्रौर सम्यक् विकास है। विवेचना के उपरान्त जिस निर्एाय पर श्रालोचक पहुँचता है, उसका महत्त्व ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता है। विश्लेषण के बाद निर्णय स्वाभाविक भी है। शक्लजी निर्णयात्मक श्रालोचना की व्यावहारिकता भी स्वीकार करते है। सभ्य श्रौर शिक्षित समाज मे निर्एायात्मक श्रालोचना का व्यवहार पक्ष भी है । उसके द्वारा साधन-हीन ग्रिधिकारियों की यदि कुछ रोक-टोक न रहे तो साहित्य-क्षेत्र कुड़ा-करकट से भर जाय।<sup>'' २</sup> शुक्लजी इस बात को स्वीकार करते है कि निर्णयात्मक श्रीर प्रभावाभिव्यंजक दोनों प्रकार की श्रालोचनाएँ पाठक का ध्यान काव्य से हटाकर ग्रन्यत्र ले जाती है। विश्लेषगात्मक ग्रालोचना भी काव्य के स्थान पर इतिहास, समाज-शास्त्र या मनोविज्ञान की बाते करने लगती है। वे विक्लेषएगात्मक में तीनों का समन्वय श्रावक्यक समभते है। "समालोचना के लिए विद्वत्ता भ्रौर प्रशस्त रुचि दोनों श्रपेक्षित है। न रुचि के स्थान पर विद्वत्ता काम कर सकती है श्रीर न विद्वत्ता के स्थान पर रुचि। ग्रतः विद्वता से सम्बन्ध रखने वाली निर्णयात्मक ग्रालोचना ग्रौर रुचि से सम्बन्ध रखने वाली प्रभावात्मक समीक्षा दोनों भ्रावश्यक है।"3 शुक्लजी ने

१. 'इतिहास', पृष्ठ ६२६।

२. 'काब्य में रहस्यवाद', पृष्ठ ६६।

३. वही, पृष्ठ ६५।

स्पिनगार्न के मन्तव्य को भ्रपने शब्दों में स्पष्ट कर दिया है। भ्रालोचक का प्रधान कार्य विचार ग्रौर विश्लेषण ही है। पर कला-कृति की ग्रनुभृति का साक्षात्कार कराने में भी श्रालोचक सहायक होता है श्रौर इसके लिए उसे भावात्मक स्रथवा प्रभाववादी होना पड़ता है। विश्लेषण के उपरान्त निर्णय पर पहुँचना स्वाभाविक भी है ग्रौर साहित्य के विकास के लिए उपादेय भी। यह हम पहले देख चुके हैं। इस प्रकार शक्लजी म्रावश्यकतानसार म्रालीचक की इन तीनों पद्धतियों का उपयोग म्रावश्यक तथा समीचीन समभते है। यही उनका सामंजस्य है। वे प्रभाववाद के नाम पर केवल भावकता का भूठा प्रदर्शन श्रौर वाग्जाल तथा सुरुचि श्रौर विद्वत्ता के नाम पर विश्लेषरा-शुन्य निर्एाय के विरोधी है। शक्लजी की प्रयोगात्मक ग्रालोचना मे इन तीनों का सामञ्जस्य है। विश्लेषणात्मक ग्रालोचना में भी उन्होंने ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक ग्रादि पद्धतियों का यथावसर उपयोग किया है। इस प्रकार शुक्लर्जा मे स्रालोचना की सर्वागीरा पद्धति का विकास हुआ है। कहीं-कहीं आलोचना के मान मे उनकी वैयक्तिक रुचि का प्राधान्य हो गया है। उसके कारएा कुछ लोग उनमे पक्षपात की प्रवृत्ति भी मानते है। ग्रन्यथा शुक्लजी की पद्धति सर्वांगीए ग्रौर समीचीन है। यह पद्धति उनकी हिन्दी-साहित्य की देन है।

निगमनात्मक समीक्षा-पद्धति के सम्बन्ध मे यह कई स्थानों पर कहा जा चका है कि उसमे मान का श्रारोप नहीं होता है श्रपित श्रालोच्य रचना से निकाले हुए साहित्य-सिद्धान्त ही मान का स्वरूप धारण कर लेते हैं। शक्लजी ने ग्रपने -मान तुलसीदास जी के 'रामचरितमानस' तथा उनकी ग्रन्य रचनाग्रों के म्राधार पर ही निर्मित किये है । शुक्लजी उसी साहित्य-रचना को श्रेष्ठ मानते है जिसमें जीवन के व्यापक स्वरूप का अनुभृतिमय चित्र लोक-धर्म ग्रौर शील विकास को सामंजस्यपूर्ण स्थायी प्रेरणा देने वाले हों। केवल सामयिक सम-स्याम्रों से सम्बन्ध रखने वाला साहित्य चिरस्थायी नहीं होता है। शुक्लजी साहित्य ग्रौर जीवन के घनिष्ठ बौद्धिक सम्बन्ध के श्रतिरिक्त ग्रानन्दानुभूति को भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं। रसानुभूति ग्रौर लोक-धर्म के सिद्धान्त ही गोस्वामीजी की रचना के प्रारण है। यह मानदंड शुक्लजी को तुलसीदास जी से मिला है। इस गानदंड पर तुलसी के काव्य के श्रतिरिक्त भारतीय साहित्य-शास्त्र की भी स्पष्ट छाप है। ग्रानन्दानुभृति के ग्रनुरूप काव्य में जिन तत्त्वों का समावेश शक्लजी को मान्य है, उनका विवेचन विशद रूप में ऊपर किया जा चुका है। गोस्वामी जी की कविता में भारतीय ग्रादर्श का पूर्ण निर्वाह है। इसलिए श्कलजी की साहित्यिक धारएगा में भी शास्त्रीय श्रन्शासन की कठी-

रता के साथ भावकता का समन्वय है। उनके नीति, शील और लोक-धर्म पर अवलिम्बत मूल्यवादी दृष्टिकोए का उच्चतम सहृदयता के साथ पूर्ण सामंजस्य है। उनकी वैयक्तिक रुचि पूर्णतः परिष्कृत है इसलिए उसमें एक ही साथ शास्त्रीयता, नैतिकता और भावकता का भी पूर्ण निर्वाह है। गोस्वामी जी की काव्य-सम्बन्धी धारए।ओं में "स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा" "उपजीह अनत अनत छवि लहींह" तथा "सुरसिर सम सब कर हित होिंह" का सुन्वर समन्वय है। उसी प्रकार शुक्लजी के आलोचनात्मक दृष्टिकोए। से भी स्वान्तः सुखाय, प्रेषएगीयता तथा लोक-हित का सिम्मश्रण है। शुक्लजी की रुचि में प्रौढ़ भावकता और शास्त्र-ज्ञान का सामंजस्य है। यही कारए। है कि उनकी आलोचनात्रों में तीन पद्धतियों का समन्वय हो सका है।

शुक्लजी की प्रयोगात्मक स्रालोचना प्रमुखतः भूमिकास्रों के रूप में ही है सूर, तुलसी, श्रौर जायसी की भूमिकाश्रों के श्रतिरिक्त शुक्लजी ने हिन्दी-साहित्य का इतिहास तथा 'शेष स्मृतियाँ' नामक ग्राधुनिक गद्य ग्रन्थ की भूमिका भी लिखी है। शुक्ल जी का मानदंड तो सर्वत्र ही प्रायः समान-सा है केवल थोड़ी शैली में भावकता या बौद्धिकता की कमोबेशी है। इन तीनों भूमिकाश्रों में उनकी शैली विश्लेषगात्मक है तथा उनका मान नीति, भावकता श्रौर शास्त्री-यता के सम्मिश्रण से निर्मित है। स्थल रूप से हम शुक्लजी की श्रालोचना के दो विभाग कर सकते है, रूपात्मक श्रीर उद्देश्य-सम्बन्धी। रूपात्मक में रस, भाव, ग्रलंकार श्रादि सभी काव्यांगों की दृष्टि से किये गए विवेचन का समा-वेश हो जाता है। इसको ग्रधिक स्पष्ट करने की ग्रावश्यकता नहीं है कि शुक्लजी इस विवेचन मे रसवादी है। ग्रलंकार, गुण, रीति ग्रादि का रस की दृष्टि से श्रौचित्य मानते हं श्रौर इसी दृष्टि से उनके महत्त्व का प्रतिपादन करते हैं। इनके पूर्ववर्ती ग्रालोचक रस, ग्रलंकार ग्रादि का जिस प्रकार स्थूल निर्देश भर करते रहे, वैसा शक्लजी ने नहीं किया है। उनकी पद्धति विक्लेषणात्मक है। वे किसी स्थल पर किसी विशेष ग्रलंकार, भाव ग्रथवा रस का "लेबिल" चिपका देने को ही भ्रालोचना नहीं मानते । पर्याप्त कारणों द्वारा पाठक को उसका स्वरूप समभाकर उसकी उपस्थिति पाठक को स्पष्ट कर देते है। पहले प्रकार की पद्धति का भी शुक्लजी ने बहुत उपयोग किया है। सूर, तुलसी ग्रौर जायसी की श्रालोचना में इस पद्धति के पर्याप्त उदाहरए। है । श्रनेक स्थानों पर वे केवल इतना ही निर्देश करते है कि यहाँ पर 'व्यतिरेक' ग्रलंकार है ग्रथवा यहाँ ग्रमुक भाव है। ° लेकिन ग्रलंकारों की ग्रपेक्षा शुक्लजी ने भावों की ग्रालोचना १. देखिये 'जायसी प्रन्थावली' की भूमिका में ऋलंकार-प्रसंग, पृष्ठ १४२-१४५।

ग्रधिक की है। उन्होंने स्थायी, संचारी ग्रादि भावों का सुक्ष्म विश्लेषण किया है। म्राश्रय म्रीर म्रालम्बन को विभिन्न मानसिक दशाम्रों म्रीर शारीरिक चेष्टाओं का वर्णन किया है। शुक्लजी का भावुक हृदय इन दशाश्रों का श्रनुभव करता है। ग्रपने हृदय की ग्रनुभूति को, जिसका कवि-हृदय से सामंजस्य है, पाठकों के समक्ष सजीव रूप में उपस्थित करते है। कुछ वर्णन के उपरान्त श्रालोच्य रचना के श्रवतरएा उद्धृत करते हुए वे श्रागे बढ़ते है। इन वर्णनों के द्वारा रचना के सौन्दर्य श्रौर मार्मिकता का उद्घाटन करना ही उनका उद्देश्य है। इसको परिचयात्मक शैली की ऐप्रीसियेटिव ऋिटिसिज्म कह सकते है। शास्त्र का भ्राधार लेने के कारए। तथा भ्रत्यन्त परिष्कृत रुचि के फलस्वरूप इस म्रालोचना मे वैयक्तिक रुचि का प्राधान्य नहीं प्रतीत होता है। यह वैयक्तिक न रहकर लोक-रुचि हो गई है। यह भ्रालोचक का बहुत बड़ा गुरा है। इसमें प्राभावाभिव्यंजक श्रालोचना की भावकता के साथ शास्त्रीय प्रामाश्चिकता का सुन्दर समन्वय हो गया है। पूर्ववर्त्ती भ्रालोचकों के-से 'वाह वाह' वाले वाक्यों का प्रयोग भी कहीं-कहीं मिल जाता है। लेकिन ये ग्रत्यन्त विरल है। स्वयं ग्रालो-चक का मन जब मुग्ध हो जाता है तो वह ऐसे वाक्यों का प्रयोग पाठक में भी वैसा ही श्रनुभूति जाग्रत करने के लिए करता है। "परिहास के श्रतिरिक्त म्रन्तिम चरण में प्रेम की उच्च दशा के श्रीदार्य की कैसी साफ भलक है।" इस ग्रालोचना का उद्देश्य पाठक को कवि की सुन्दर उक्तियों का ग्रनुभव कराना तथा उनके सौन्दर्य पर मुख्य करना है। श्रालोचक मुख्य होता है श्रीर वह श्रपनी सजीव शैली से पाठक को भी मुग्ध करना चाहता है। श्रालोचना के स्वरूप-विकास के श्रन्सार श्रालोचना का श्राधुनिकतम रूप निगमनात्मक माना जाता है। शुक्लजी में हमें इसीके दर्शन होते है। इसमें उत्कृष्ट सहृदयता तो है ही पर साथ ही विचार-सरएा। भी शास्त्रीय है। स्थायी, संचारी ग्रादि भावों, ग्रनुभावों, हावों ग्रादि की दृष्टि से ही विवेचन हुग्रा है। पूर्व निर्मित मानदंड पर म्राधारित होने के कारण इस म्रालोचना को पूर्णतः ¦निगमनात्मक नहीं कह सकते है । हाँ, इनमें विवेचनात्मक शैली का ग्रनुसरएा ग्रवश्य हुग्रा है । ग्राचार्य शुक्ल को मौलिक चिन्तन का भी श्रवसर मिला है। उनकी तलस्पर्शी विवे-चनात्मक बुद्धि तथा उत्कृष्ट भावुकता ने नवीन भाव-दशाम्रों का भी निरूपण किया है। शुक्लजी ने नवीन मानसिक दशाग्रों के नामकरएा किये है। उसकी सहृदयता ने एक ही भाव की विभिन्न सूक्ष्म ग्रवस्थाग्रों का साक्षात्कार कर लिया है। ग्राइचर्य से मिलती-जुलती परन्तु उससे कुछ भिन्न 'चकपकाहट' नामक भाव-दशा के दर्शन शुक्लजी के भावुक हृदय ने सूर के 'हम सों कहत

कौन की बातें' नामक पद में कर लिए है। ' 'उदासीनता' का एक नवीन रूप मंथरा श्रौर कैंकेयी के वार्त्तालाप में मिलता है। ग्रमीएा स्त्रियों का भगवान के प्रति जो रति-भार है, उसका रति के किसी भी शास्त्रीय विभाग में समावेश नहीं हो सकता है, पर फिर भी शुक्लजी ने उसकी उत्कृष्टता श्रीर मार्मिकता का निरूपए। किया है। इन नवीन भाव-दशाग्रों का निरूपए। भी शास्त्रीय पद्धति का ग्रनुसरएा करने वाला है। इसीलिए शुक्लजी की रूपात्मक ग्रालोचना को विशुद्ध निगमनात्मक कहने की श्रपेक्षा तन्त्रवादी कहना श्रधिक समीचीन है। हाँ, इनकी शैली निर्ण्यात्मक, निर्देशात्मक, या परिचयात्मक की श्रपेक्षा विश्ले-षणात्मक ग्रधिक हुई है, इसलिए उसमें निगमनात्मक ग्रालोचना के प्रौढ़ तत्त्व श्रवध्य विद्यमान है। एक-श्राध उद्धरणों से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार शुक्लजी ने भ्रपनी इस रूपात्मक भ्रालोचना मे भावकतापूर्ण वर्णन भ्रौर परिचय के साथ तात्विक श्रौर शास्त्रीय विश्लेषण किया है। इसमें उन्होंने प्राचीन साहित्य-शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिरिक्त ग्रधनिक मनोविज्ञान के तत्त्वों का भी पर्याप्त उपयोग किया है। "नन्द बज लीजै ठोकि बजाय" के भाव-सौन्दर्य को स्पष्ट करते हुए शुक्लजी लिखते हैं। " "ठोंकि बजाय" मे कितनी व्यंजना है ''' एक-एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुन्ना न्नाता दिखाई दे रहा है। एक वाक्य दो-दो, तीन-तीन भावों से लदा हुग्रा है । इलेष ग्रादि कृत्रिम विधानों से मुक्त ऐसा ही भाव का गुरुत्व हृदय को सीधा जाकर स्पर्श करता है। इसे भाव-शवलता कहें या भाव-पंचामत, क्योंकि एक ही वाक्य "नन्द ब्रज लीजै ठोकि बजाय'' में कुछ निर्वेद, कुछ तिरस्कार ग्रौर कुछ ग्रमर्ष इन तीनों की मिश्र-व्यंजना पाई जाती है।" ग्रालोचना की यह परम्परा छन्दों की तन्त्रवादी श्रौर प्रभावाभिव्यंजक व्याख्या पद्मसिंह शर्मा श्रादि में भी उपलब्ध होती है। शुक्लजी इसी परम्परा को प्रौढ़ रूप प्रदान करते है। सहृदयता, मनोवैज्ञानिकता श्रीर तन्त्रवादिता के सम्मिश्रण से जो प्रौढ़ता इस विवेचन मे ग्राई है, उसका ग्रनु-करण श्राज भी हो रहा है। कवियों के भाव श्रीर कला-सौष्ठव की विभिन्न छन्दों के उद्धरएों द्वारा अनुभृतिमय श्रौर तन्त्रवादी विक्लेषएा की परम्परा श्राज भी प्रचलित है। 'शेष स्मृतियाँ' की भूमिका शुक्लजी ने तन्त्रवादी ग्रौर प्रभाव-वाभिन्यंजक म्रालोचना का सुन्दर सिम्मश्ररा किया है। शुक्लजी की इस रचना-त्मक श्रालोचना का श्रनुसरए परवर्त्ती श्रालोचकों ने बहुत श्रधिक किया है।

१. 'भ्रमर गीत सार की भूमिका', पृष्ट ५५।

२. वही, पृष्ठ २३।

विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए परीक्षोपयोगी जो पुस्तकें प्रस्तुत हुई है, उनमें प्रमुखतः इसी शैली का श्रनुसरए हुन्ना है। इन श्रालोचनाश्रों में शास्त्रों द्वारा निर्विष्ट मार्ग का श्रनुसरए करके सहृदयता श्रीर भावुकतापूर्ण शैली में परिचय श्रीर विश्लेषएा द्वारा श्रालोच्य रचना की सौदर्यानुभूति पाठक में जाग्रत करके उसके महत्त्व का प्रतिपादन हुन्ना है। शुक्लजी की तरह प्रायः परवर्त्ती श्रालोचकों ने भी महत्त्व-सम्बन्धी निर्णयों में पाठकों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की है। ये श्रालोचक सौन्दर्यानुभूति द्वारा पाठकों को मुग्ध करके रचना के महत्त्व का स्वयं मूल्यांकन करने का श्रवसर प्रदान करते है।

पं० कृष्णानन्द ने 'त्रिवेणी' की भिमका में "तत्त्व-निरूपण" को उत्कृष्ट समालोचना का म्रावश्यक म्रङ्ग माना है। यह हम ऊपर कह चुके है कि निग-मनात्मक की एक यह भी विशेषता है कि ग्रालोच्य रचना के ग्राधार पर साहित्य-सिद्धान्तों का भी निरूपए। होता जाय । ऊपर हमने देखा है कि शुक्ल-जी में प्रयोगात्मक ग्रौर संद्धान्तिक दोनों प्रकार की ग्रालोचना का सुन्दर सम्मि-श्रग है। उन्होंने पृथक रूप से सिद्धान्तों का विवेचन भी किया है, पर इन भूमिकाग्रों तथा श्रपने इतिहास में भी प्रसंगानसार विवेचन करते गए हैं। प्रबन्ध काव्य की विशेषताएँ, प्रबन्ध ग्रौर मुक्तक का ग्रन्तर, ग्राश्रय ग्रौर श्रालम्बन की चेष्टाग्रों का विवेचन ग्रादि ग्रनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों के विवे-चन का श्रवसर शुक्लजी को इन प्रयोगात्मक श्रालोचनाश्रों में ही मिला है। इन विवेचनों से शुक्लजी का मौलिक चिन्तन ग्रत्यन्त स्पष्ट है। प्रबन्ध काव्य के जिन तत्त्वों को शुक्लजी ने माना है वे तो हिन्दी-साहित्य मे सर्वमान्य हो गए हैं। ग्रालोचना के प्रयोगात्मक ग्रौर सद्धान्तिक रूप का सम्मिश्रण शुक्लजी की श्रालोचना की बड़ी भारी विशेषता है। रूपात्मक ग्रालोचना शक्लजी की ग्रालो-चना का महत्त्वपूर्ण ग्रंश है। इसका प्रतिमान शुक्लजी को शास्त्रों के गम्भीर मन्थरः तथा उनकी वैयक्तिक रुचि द्वारा प्राप्त हुम्रा है। उनकी वैयक्तिक रुचि के निर्माण का बहुत-कुछ उत्तरदायित्व भी उनके ग्रध्ययन पर ही है। हमने ऊपर इस म्रालोचना का विश्लेषगात्मक शैली मे मन्तर्भाव किया है। म्रब हमें उनकी दूसरी प्रकार की भ्रर्थात् उद्देश्य-सम्बन्धी भ्रालोचना पर विचार करना है।

प्रयोगात्मक ग्रालोचना का दूसरा विभाग है उद्देश्य-सम्बन्धी ग्रालोचना। साहित्य को शुक्लजी सोट्देश्य मानते हैं। वे कलावादी नहीं ग्रपितु रसवादी ग्रीर मूल्यवादी है। वे काव्य में रस ग्रीर नीति दोनों के समन्वय को मानने वाले है। रूपात्मक ग्रालोचना में विभाव, भाव, ग्रलंकार, उक्ति-वैचित्र्य ग्रादि

के सौंदर्यका विवेचन रस की दृष्टि से करते हैं। इन सबमें रसौचित्यका निर्वाह ग्रावश्यक मानते है। वे साहित्य का उद्देश्य जीवन के व्यापक स्वरूप का रसात्मक अनुभव करना तथा मानव-नीति श्रौर धर्म की प्रेरएगा देना मानते हैं। वर्णाश्रम ग्रौर भारतीय मर्यादाबाद पर प्रतिष्ठित धर्म ग्रौर नीति की ग्रोर मानव को ले जाना उनकी दृष्टि से साहित्य का परम उद्देश्य है। शुक्लजी की वृष्टि से शक्ति, शील श्रौर सौन्दर्य का पूर्ण सामंजस्य ही नायक की श्रेष्ठता का मान है। उनमें मर्यादा का पूर्ण निर्वाह ग्रावश्यक है। इन गुर्णों की पूर्ण प्रतिष्ठा लोक-मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् राम में ही है। ऐसे स्वरूप के लिए पूज्य बुद्धि का संचार स्वाभाविक है। भिक्त का यह स्वरूप सेव्य-सेवक का ही हो सकता है, सख्य ग्रथवा माधुर्य का नहीं। सख्य ग्रथवा माधुर्य के लिए म्रालम्बन में केवल सौंदर्य के म्रलौकिक रूप की प्रतिष्ठा म्रावश्यक है। शुक्लजी के मान पर लोक-मर्यादा, नीति, सेव्य भाव की भिक्त जीवन के व्यापक स्व-रूप का चित्रएा, शक्ति, शील ग्रीर सौंदर्य के समन्वय का ग्राग्रह इन सबकी स्पष्ट छाप है। ये उनके मान के विशेष तत्त्व हं। तन तत्त्वों में शुक्लजी के व्यक्तित्व के स्पष्ट दर्शन होते हैं। पर वे उन्हें प्राप्त तुलसी की रचना से ही हुए हे । तुलसी का काव्य, जीवन-चरित्र श्रौर भक्ति-सम्बन्धी दुष्टिकोएा यही शुक्लजी ने वहीं से ग्रहण किया है। इसलिए यह कहना भ्रनुचित नहीं है कि शुक्लजी का प्रतिमान तुलसी की रचना से स्वतः निकल रहा है भ्रथवा उनकी रचना के उपयक्त है, लेकिन सूर, जायसी, तथा रीतिकालीन भ्रौर म्राधनिक छायावादी कवियों के लिए यह मानदण्ड म्रारोपित ही माना जायगा। तुलसी के श्रतिरिक्त ग्रन्य कवियों की उद्देश्य-सम्बन्धी श्रालोचना में प्रायः सर्वत्र ही तथा रूपात्मक ग्रालोचना में कहीं-कहीं शुक्लजी ने तटस्थ होकर उस वस्तु के निष्पक्ष मूल्यांकन करने का प्रयास कम किया है, जो कवि को देय है श्रथवा समय श्रोर ग्रपने व्यक्तित्व से बाध्य होकर उसे देनी पड़ी है। इन कवियों की क्रालोचना में शुक्लजी की दृष्टि उन कवियों की क्रोर ही क्रधिक गई है, जिनका इतने कठोर श्रौर स्थिर मानदण्ड के कारण उन रचनाश्रों में प्रतीत होना श्रपरिहार्य था। शुक्ल जी श्रपने मानदण्ड को सर्वत्र रचना ंग्रौर किव के श्रनुकूल बदल नहीं सके । इसलिए यह कहना श्रत्युक्तिपूर्ण नहीं है कि शुक्लजी की ग्रालोचना का माप 'तुलसीमय' है ग्रथवा यों कहना ग्रधिक समीचीन है कि 'मानसमय' हो गया है। तुलसी ने अपनी सभी रचनाग्रों में मानस की मर्यादा का निर्वाह किया है । पर उनकी 'गीतावली' क्रादि का सौन्दर्य ''मानस'' के प्रबन्धकाव्योचित तथा नीतिवादी दृष्टिकोएा से पूर्णतः हृदयंगम नहीं किया

जा सका है। यही कारए। है कि शुक्लजी के प्रतिमान को "मानसमय" कहना श्रधिक समीचीन प्रतीत होता है। "कवि की पूर्ण भावकता इसमे है कि वह प्रत्येक मानव-स्थिति में ग्रपने को डालकर उसके ग्रन्रूप भाव का ग्रनुभव करे। इस शक्ति की परीक्षा का रामचरित से बढ़कर विस्तृत क्षेत्र श्रीर कहीं मिल सकता है; जीवन स्थिति के इतने भेद श्रीर कहाँ दिखाई पड़ते है; इस क्षेत्र में जो कवि सर्वत्र पूरा उतरता दिखाई पड़ता है, उसकी भावुकता को श्रीर कोई नहीं पहुँच सकता है।" 'शक्लजी का यह मत सैद्धान्तिक रूप से समीचीन होते हुए भी, प्रयोग में ग्राग्रह का रूप घारण कर गया है। जीवन के एकांगी रूप का चित्रए। करने वाला सूर कम भावक नहीं कहा जा सकता। शक्ति, शील श्रीर सौन्दर्य में से केवल सौंदर्य की ही लेकर चलने के कारण सुर का काव्य निम्न कोटि का नहीं कहा जा सकता। जीवन के विभिन्न स्वरूपों की प्रेरणा न होते हुए भी इस अलौकिक सौंदर्य में अदभुत उच्चकोटि की रस-मयता है। इस स्थिति में व्यवहार-जगत की मर्यादा के सारे बन्धन ढीले पड़ जाते है। मानव विधि-निषेध से ऊपर उठाकर ग्रानन्द के श्रथाह सागर मे श्रव-गाहन करता है। यह भिवत की चरम स्थिति है। शील श्रीर शिवत भी भिवत में भ्रलीकिक सौंदर्य के उत्कर्षक बन जाते है। राक्षसों से हनन में कृष्ण की श्रलौकिक शक्ति के दर्शन श्रवश्य होते है। पर सूर की भक्ति में कृष्ण के इस स्वरूप की श्रपेक्षा रास-रसिक कृष्ण का ही श्रधिक महत्त्व है। शुक्लजी का तो इस भ्रोर ध्यान न जाना तो उनकी अँयिक्तक रुचि का ही परिचायक है। मुक्तक की श्रपेक्षा प्रबन्ध-काव्य को, निर्गु ए की श्रपेक्षा सगुरा को तथा रहस्य-वाद की श्रपेक्षा भिवत को उत्कृष्ट मानना श्वलजी की श्रालोचना से श्रत्यन्त स्पष्ट है। जायसी के काव्य को हिन्दी-साहित्य में इतना उच्च स्थान प्रदान करने का श्रेय शुक्लजी को है। इसका प्रधान कारए। भी उनकी रचना का प्रबन्ध कोटि में स्राना ही है। शुक्लजी ने उनकी प्रबन्ध-पट्ता प्रेम-तत्त्व, वियोग, भावुकता स्रादि का जितना विशद वर्णन किया है, उतना रहस्यवाद का नहीं। जायसी ग्रौर कबीर की रचनाग्रों का मृत्यांकन करते हुए शुक्लजी यह भूल गए है कि कबीर की रचना का जनता ने कितना स्वागत किया है तथा इन निर्गु गा भिक्त वाले कवियों ने तत्कालीन जीवन को कितना श्रधिक प्रभा-वित किया है। रहस्यवादी प्रतीकों के ग्रावरण में भी कबीर तथा ग्रनेक बहुत-से इसी साम्प्रदायिक कवियों की कविता मे उत्कृष्ट मार्मिकता ग्रौर हृदय-

१. 'गोस्वामी तुलसीदास', पृष्ठ ६३।

स्पिश्वता के भी दर्शन होते हैं। इनकी उपेक्षा भी वैयक्तिक रुचि की प्रबलता को ही स्पष्ट कर रही है। ग्राधुनिक किवता में भी गुप्तजी, सियारामशरण, गुरुभक्तिसिंह ग्रादि प्रबन्धकारों तथा बहुत-कुछ इतिवृत्तात्मक काल के कलाकारों का ही मूल्य ग्राधिक ग्रांका जा सका है। प्रसाद, पन्त ग्रोर महादेवी की रचनाग्रों में नवीन युग-चेतना ग्रोर प्रोढ़ प्रतिभा का पूरा मूल्यांकन नहीं हो पाया। प्रबन्ध की उस धारा में, जिसमें शुक्लजी सच्चे स्वच्छन्दतावाद का विकास मानते है, छायावाद बाधक सिद्ध हुग्रा है, इसलिए उसकी किमयों की ग्रोर ही शुक्लजी का ध्यान ग्राधिक गया है। शुक्लजी उसकी कुछ स्थूल ग्रोर रूपात्मक ग्रालोचना ही कर सके है। उसमें जीवन के नूतन दर्शन ग्रौर नवीन प्राणों का स्पन्दन नहीं देख सके।

मूल्यवादी तथा रूपात्मक दोनों प्रकार की ग्रालोचनाग्रों का सम्बन्ध कला-कृति से ही है। लेकिन कलाकार के व्यक्तित्व पर विचार किये बिना श्रालोचना का कार्य श्रपूर्ण ही माना जायगा। पाठक श्रौर समीक्षक के सम्मुख कला-कृति ही है श्रीर उसीकी समालोचना श्रालोचक का प्रधान कार्य है। पर कृति श्रीर व्यक्ति का परस्पर में ग्रिभिन्न सम्बन्ध होने के कारण कभी-कभी कलाकार पर भी दृष्टि डालना प्रायः ब्रावश्यक-सा हो जाता है। कलाकार के व्यक्तित्व पर ही रचना के वर्ण्य विषय का स्वरूप, चिन्तन-धारा ग्रीर ग्रिभव्यं जना की शैली श्राधारित है। इन सबका मूल स्रोत श्रीर प्रेरएग वही है। इसलिए इन सबका श्रध्ययन करते हुए कलाकार के व्यक्तित्व का श्रध्ययन भी करना ही पड़ता है। कला-कृति मे व्यक्तित्व के दर्शन तथा व्यक्तित्व में कलाकार के स्वरूप की प्रेरणा ये दोनों ही मनोवैज्ञानिक भ्रालोचना के श्रङ्क है। काल श्रौर देश से निरपेक्ष व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी कलाकार ग्रथवा कला-कृति को श्रपनी परिवृत्ति से मुक्त करके नहीं देखा जा सकता। व्यक्तित्व का निर्माण परिवृत्ति ही करती है। रचना की सामग्री जीवन से उपलब्ध होती है। उसकी विशिष्ट शैली के लिए भी तत्कालीन जीवन ही उत्तरदायी है। कुछ महान् कलाकार देश ग्रौर काल की संकुचित परिधि के ऊपर होते हैं। ऐसे ही कलाकारों की कृतियाँ साहित्य की चिरन्तन सम्पत्ति होती है। तुलसी श्रीर प्रसाद ऐसे ही कलाकार है। ग्रालोचक का कार्य इन चिरन्तन तत्त्वों को स्पष्ट करना है। पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वे कलाकार भी परिवृत्ति से सर्वथा निरपेक्ष होते है। परिवृत्ति की प्रतिक्रिया प्रत्येक व्यक्तित्व पर समान नहीं होती। इन महान कलाकारों पर देश-काल की प्रतिक्रया भी उन्हें देश-काल की संकुचित सीमाग्रों का ग्रतिक्रमण करके जीवन के चिरस्थायी ग्रौर

व्यापक स्वरूप का दर्शन कर लेने को बाध्य करती है। इसे ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 'रामचिरतमानस' ग्रौर 'काग्रायनी' की रचना में तुलसी ग्रौर प्रसाद का व्यक्तित्व ही ग्रपेक्षित है। इस काल के दूसरे किव इनकी रचना नहीं कर सकते थे। पर इसके साथ ही यह भी मानना भी ठीक नहीं है कि मानस की रचना रीति-काल में नहीं हो सकती थी। 'कामायनी' की भावु-कतापूर्ण शैली ग्रौर दार्शनिक विचार-धारा के लिए प्रसाद जी के व्यक्तित्व के ग्रितिस्त तत्कालीन परिवृत्ति भी उत्तरदायी है, चाहे परोक्ष रूप में ही हो। इसीलिए ग्रालोचक के लिए रचना ग्रौर रचियता की परिवृत्ति का ग्रध्ययन भी ग्रावश्यक हो जाता है। हिन्दी-साहित्य मे शुक्लजी ही ऐसे प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने कला-कृति के साथ ही कलाकार के व्यक्तित्व ग्रौर उसके देश-काल के ग्रध्ययन का सूत्रपात किया है। इनकी प्रौढ़ विश्लेषणात्मक शैली का ऐसा व्यापक ग्रौर गम्भीर प्रभाव पड़ा है कि परवर्ती ग्रौर समकालीन सभी ग्रालोचकों ने इसे ग्रयनाया है। कलाकार ग्रौर उसकी परिवृत्ति का ग्रध्ययन तो ग्राधुनिक समालोचना का प्रमुख तत्त्व है। बहुत-से समालोचक तो प्रधानतः कलाकार के व्यक्तित्व का ही ग्रध्ययन करते है।

रचना, रचियता के व्यक्तित्व तथा परिवृत्ति के पारस्परिक सम्बन्ध के विभिन्न स्वरूपों के ग्राधार पर ही समालोचना की ग्रनेक शैलियों ग्रौर सम्प्रवायों की कत्यना हुई है । मनोवंज्ञानिक एवं मनोविश्लेषणात्मक दोनों प्रकार की समीक्षाग्रों के मूल में कलाकार के व्यक्तित्व का विचार है । पर दृष्टिकोण्मेद ने इन पृथक् दो शैलियों को जन्म दिया है । शुक्लजी मनोवंज्ञानिक, ऐति-हासिक, मनोश्लिषणात्मक ग्रादि पद्धतियों को विश्लेषणात्मक शैली के ही ग्रवान्तर भेद मानते हैं । शुक्लजी ने ऐतिहासिक ग्रौर मनोवंज्ञानिक शैलियों का पर्याप्त उपयोग किया है । रचना ग्रौर रचिता पर तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक ग्रौर धार्मिक प्रभावों का विचार करने के ग्रितिरक्त ऐतिहासिक समालोचना का कार्य किसी रचना की परम्परा निश्चित करना तथा उस परम्परा में उसका मूल्य निर्धारण करना है । शुक्लजी ने ग्रपनी ग्रालोच्य रचनाग्रों पर इस दृष्टि से भी विचार किया है । उन्होंने तुलसी, सूर ग्रौर जायसी की परम्पराग्रों का तात्त्विक विवेचन किया है । साहित्य के इतिहासकार होने के कारण शुक्लजी को साहित्य की सभी धाराग्रों तथा उनके कवियों की परम्पराग्रों का निरूपण करना पड़ । इस प्रकार ऐतिहासिक समालोचना तो उनकी एक प्रधान करना पड़ा है । इस प्रकार ऐतिहासिक समालोचना तो उनकी एक प्रधान

१. 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृष्ठ ५८२-५८३।

विशेषता मानी जा सकती है । राम ग्रौर कृष्ण-काव्य की राजनीतिक, धार्मिक श्रौर स।माजिक पृष्ठभूमि का भी निरूपण हम्रा है। शुक्लजी ने शील, शक्ति, सौन्दर्य के प्रघिष्ठान राम के चरित्र के जनता द्वारा इतने प्रधिक ग्रपनाये जाने के कारएों का भी विवेचन किया है। देश की तत्कालीन परि-स्थिति में निर्गुण भिक्त का जनता स्वागत नहीं कर सकती थी। उसे ऐसे भगवान् की श्रावश्यकता न थी जो केवल ध्यानगम्य ही हो, जिसका साक्षात्कार समाधि में ही हो सके। उस समय तो निराश जनता को उस भगवान् की म्रावश्यकता थी जो उनके दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षरण में उसका साथ दे सके। ग्रलौकिक शक्तिवान होते हुए भी मानव रूप में जन-साधारण का-सा व्यवहार करने वाले भगवान् की खोज में जनता थी। जनता की चिर प्रभिलिषत म्राकांक्षा सूर ग्रौर तुलसी के काव्यों के नायक राम ग्रौर कृष्ण के रूप में पूरी हुई। शुक्लजी ने इस विवेचन में इन काव्यों की ऐतिहासिक प्रेरणाश्रों का निरूपए किया है। इसमें बहुत सामान्य पृष्ठभूमि का ही विवेचन हो सकता है। सारी रचना किस प्रकार स्रौर कहाँ तक तत्कालीन परिवृत्ति की उपज है। इन काव्यों की चरित्र-कल्पना, जीवन, बौद्धिक विचार ग्रादि के लिए देश ग्रौर काल कितना उत्तरदायी है, ऐसी गम्भीर श्रौर तलस्पर्शी ऐतिहासिक समीक्षा को ग्रोर शुक्लजी का ध्यान ग्राकृष्ट नहीं हुन्ना है। इन रचनाग्रों के ग्राधार पर तत्कालीन जीवन की विशेषतास्रों स्रौर स्वरूप का स्रनुमान करने की प्रवृत्ति भी कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। शुक्लजी ने इन काव्यों की परस्मरा की स्रोर तो निर्देश किया है पर इन परम्पराग्रों में ग्रालोच्य रचनाग्रों का क्या महत्त्व है, इस प्रकार के मृत्यांकन की चेष्टा के दर्शन कहीं भी नहीं होते हैं। म्राज की ऐतिहासिक समीक्षा का यह एक प्रधान तत्त्व है। ऐसे सुन्दर प्रयास 'बिहारी की वाग्विभूति', 'भूषण ग्रन्थावली की भूमिका', 'उद्धव शतक' की भूमिका स्रादि कई एक परवर्ती स्रालोचना-ग्रन्थों में हुए है । शुक्लजी मे ऐति-हासिक समीक्षा के विकास की प्राथमिक प्रवस्था के ही दर्शन होते है। इनके पहले के म्रालोचकों में तो इस म्रालोचना के म्रत्यन्त म्रविकसित म्रौर म्रप्रौढ़ बिखरे हुए संकेत-मात्र ही थे। उन्हें तो ग्रगर ऐतिहासिक समीक्षा के पूर्वाभास-मात्र कह दिया जाय तो कोई भ्रनचित नहीं।

तुलसीदास जी की रचनाश्रों के श्राधार पर उनकी प्रकृति श्रौर स्वभाव का निरूपण हुन्ना है। शुक्लजो ने भिक्ति, धर्म श्रादि के सम्बन्ध में किव की धारणाश्रों के विक्लेषण के श्रतिरिक्त रचनाश्रों के श्राधार पर ही किव-स्वभाव का भी श्रनुमान लगाया है। तुलसीदास में एक श्रोर चरम कोटि का दैन्य श्रौर निरिभमानता मिलती है। 'विनय-पित्रका' के ग्रानेक पद तथा 'मानस' के श्रनेक स्थल इसके प्रमाण स्वरूप उद्धृत किये जा सकते है। दूसरी श्रोर वे दुष्टों श्रौर पाखण्डियों को फटकारने श्रौर बुरा-भला कहने में भी चुकते नहीं है। खलों के सम्मुख ग्रापनी श्रेष्ठता का ग्रानुभव करना ग्राभिमान नहीं ग्रापित् श्रपनी सच्चरित्रता के प्रति दढ विश्वास तथा दृश्चरित्रता के प्रति घर्णा की व्यंजना है। राम के सम्मुख अपने-श्रापको 'सब पतितन को नायक'' कहने वाले तुलसीदास खलों के सम्मुख हीनता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ''काव्य कहाँह कल कंठ कठोरा'' द्वारा श्रपने को कोमल तथा खलों को कौग्रा कह देते है। पालंडियों को फटकारने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं है। "तुलसी म्रलखिंह का लखें, राम-नाम जपूनीच" कह देते है। शुक्लजी ने इन श्रापाततः विरोधी उक्तियों में सामंजस्य स्थापित कर दिया है। इन विरोधों का परिहार करके वे तुलसी की प्रकृति ग्रीर स्वभाव के सम्बन्ध में जो धारएा। बना पाए है, वह तर्कसम्मत है। शुक्लजी ने इन वाक्यों में कवि-स्वभाव का श्रत्यन्त संश्लिष्ट चित्र दिया है। "इससे प्रकट होता है कि उनके प्रन्त:करण की सबसे प्रधान वृत्ति थी सरलता, जिसकी विपरीतता वे सहन न कर सकते थे। श्रतः इस थोड़ी-सी चिड्चिड़ाहट को भी सरलता के श्रन्तगंत लेकर संक्षेप में हम कह सकते है कि गोस्वामी जी का स्वभाव ग्रत्यन्त सरल, शांत, गम्भीर श्रौर नम्र था। सदाचार की तो वे मूर्ति थे।" अपर के वाक्यों में शुक्लजी ने स्वभाव के सम्बन्ध में श्रपनी संहिलव्ट धारणा श्रभिव्यक्त की है। इसके श्रति-रिक्त उन्होंने कवि की उदारता, दृष्कर्मों के प्रति ईर्ष्या, भिक्त ग्रौर विश्वास पर भी थोड़ा-बहुत विचार किया है। वस्तुत: ये उनकी प्रकृति के विभिन्न तत्त्व है। इन्होंके विश्लेषण द्वारा शुक्लजी कवि के स्वभाव के सम्बन्ध में उपर्युक्त निर्णय बना सके है। रचना भ्रौर कलाकार के व्यक्तित्व के पारस्परिक सम्बन्ध को मानकर रचना से कवि के व्यक्तित्व की धारणा तथा व्यक्तित्व से रचना के स्वरूप की प्रेरएगा ये दो प्रकार की समीक्षा हो सकती है। यह हम पहले भी कह चके है। शुक्लजी ने प्रथम प्रकार को विशेषतः ग्रपनाया है। विगत युग के कवियों के सम्बन्ध में समीक्षा का यही प्रकार विशेष समीचीन भी कहा जा सकता है। फिर तुलसी की जीवन-सम्बन्धी पर्याप्त सामग्री ग्रन्य साधनों से उपलब्ध न होने के कारण दसरी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समीक्षा बहुत-कुछ कम संभव है। ज्ञान, कर्म ग्रीर उच्च सेवा में सामंजस्य, लोक-मंगल में ही धर्म

१. 'तुलसीदास', पृष्ठ १६।

स्रोर शील का विकास स्रादि स्रनेक दार्शनिक विचारों को तुलसी के व्यक्तित्व के स्रनुरूप बताकर, शुक्लजी ने भी इस प्रकार की समीक्षा का स्राभास-मात्र ही दिया है। लोक-मर्यादा श्रौर लोक-मंगल का श्राधार लिये हुए जिस प्रकार की भिक्त की प्रतिष्ठा, जिस शिक्त, शील श्रौर सौंदर्य के श्रागार भगवान् के मानव रूप की कल्पना तुलसी ने की है, उसको शुक्लजी ने कि के व्यक्तित्व तथा समय-सापेक्ष बताकर समीक्षा की मनोवैज्ञानिक श्रौर ऐतिहासिक बोनों पद्धतियों में सामंजस्य स्थापित कर दिया है।

ऐतिहासिक श्रौर मनोवंज्ञानिक समीक्षा के नाम पर कभी-कभी श्रालोचक बाल की खाल निकालने लगता है। किव के वैयक्तिक जीवन की छोटी तथा तत्कालीन कुछ ऐतिहासिक घटनाग्रों का ग्राभास उसकी रचना में देखने के प्रयास इसी प्रवृत्ति के स्पष्ट परिचाय ह है। कभी-कभी ये प्रयास श्रनौचित्य की सीमा तक पहुँच जाते है। संयोग श्रृङ्खार के कवि को श्रश्शील कह देना समीक्षा का समीचीन रूप नहीं माना जा सकता। 'राम-राज्य' के वर्णन में प्रकबर के राज्य का श्राभास प्राप्त करना समीक्षा ही नहीं है। शुक्लजी ने ऐसे श्रत्युक्तिपूर्ण परिगाम नहीं निकाले है । कवि के व्यक्तित्व तथा तत्कालीन प्रवृत्ति से रचना को प्रेरणा प्राप्त होती है स्रोर उन्होंसे रचना को एक विशेष व्यक्तित्व प्राप्त होता है जो उसको श्रन्य रचनात्रों से श्रलग करता है। इस प्रेरणा का सम्बन्ध विचार-धारा, चरित्र कल्पना ग्रौर जीवन के दृष्टकोगा से है, विशेष घटनाग्रों से नहीं । हाँ, वर्ण्य विषय के चुनाव पर भी कवि के व्यक्तित्व तथा उसकी निर्णायक परिस्थितियों का पूर्ण नियन्त्रए रहता है। पर किसी काव्य के भ्राधार पर ऊपर निर्दिष्ट निष्कर्षस्थलही कहे जायँगे। काव्य-जगतु स्रौर कलाकार के व्यक्तित्व का फोटो चित्र नहीं होता है। शुक्लजी तो साधारणीकरण ग्रौर लोक-सामान्य के सिद्धान्त को मानने वाले है। उनके मतानुसार कवि श्रपने जीवन का लेखा नहीं देता, ग्रपने काल का इतिहास नहीं लिखने बैठता। वर्तमान काल के साहित्य में वैयक्तिकता का बहुत ग्रधिक प्राबल्य है । रीति-काव्य में तो ग्रात्मा-भिव्यंजन ही प्रधान तत्त्व है पर ग्रन्य काव्यों में भी इसका महत्त्व ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। तुलसी ग्रौर सुर के समय में इसका इतना महत्त्व भी नहीं था। ग्राज भी ग्रात्माभिव्यं जन के सिद्धान्त की उचित सीमाग्रों का ग्रति-क्रमण ही रचना को कला के क्षेत्र से बहिष्कृत करने वाला प्रथवा कम-से-कम उसे निकृष्ट पद दिलाने वाला तो है ही। ऐसी रचनाग्रों में स्थायित्व ग्रौर प्रारा-शक्ति का स्रभाव ही है। इसीलिए पद-पद पर काव्य में विशित प्रत्येक घटना का कवि के जीवन की घटनाग्रों से टक्कर भिड़ाना ग्रथवा उनसे कवि

के चरित्र के सम्बन्ध में धारए॥एँ बना लेना समीक्षा का खिलवाड़-मात्र है। शुक्लजी ने ऐसा कहीं नहीं किया है।

यह हम कई स्थानों पर कह चुके है कि शुक्लजी नीतिवादी ग्रालोचक है। वे साहित्य का मृल्यांकन उसके नैतिक प्रभाव के श्राधार पर करते है। शुक्लजी का ध्यान सगुरा झाखा के व्यापक प्रभाव की श्रोर भी श्राकृष्ट हुआ। हैं । तुलसी श्रौर सुर ने घोर नैराइय-काल मे जनता को ग्राश्रय प्रदान किया था। तुलसी ने वैयक्तिक जौर सामाजिक जीवन को राममय कर दिया है। स्राज भी प्रत्येक हिन्दू अपने-भ्रापको राम पर ब्राश्रित समऋता है। संकट की घड़ियों में उसकी दृष्टि राम की श्रोर ही जाती है। श्राज भी मानस की चौपाइयाँ जन-साधारएा को राम के रूप में जीवन का श्राधार प्रदान करने के श्रतिरिक्त तुलसी ने हिन्दू-संस्कृति के सामंजस्यवादी समीचीन दृष्टिकीएा की ग्रपना-कर हिन्दू जाति के पारस्परिक व्यर्थ के ऋगडों को ही निटा दिया। जाति ने श्रपने धर्म श्रौर संस्कृति के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। इसीलिए 'मानस' साधारएा-से-साधारएा व्यक्ति तथा विद्वान्-से-विद्वान के लिए जीवन की स्फूर्ति प्रदान करता है। वह हिन्दू-संस्कृति का श्रजस्न स्रोत है। इतना व्यापक प्रभाव होने के कारण ही तुलसी की रचना में इतना स्थायित्व है। शुक्लजी ने इस व्यापक प्रभाव को स्पष्ट किया है। साहित्य देश-काल की परि-स्थितियों से जन्म लेकर जीवन की प्रेरक शक्ति का भी काम करता है। जो साहित्य केवल देश-काल का चित्रएा-मात्र करता है श्रथवा उनकी उपज भर है, उसकी श्रपेक्षा जीवन को प्रेरणा देने वाला साहित्य श्रधिक स्थायी श्रौर श्रेष्ठ है। शुक्लजी सगुरा श्रीर निर्गुरा भिक्त शाखाश्रों का भारतीय जीवन पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव का विश्लेषएा करते समय इसी सिद्धान्त को स्वीकार कर रहे है। साहित्य में जीवन की प्रेरक शक्ति की मात्रा पर साहित्य की श्रालोचना भी मृत्यवादी समीक्षा का एक श्रंश है। शुक्लजी की समीक्षा के व्यक्ति के रागात्मक प्रसार ग्रथवा वयक्तिक नैतिकता के तत्त्व की ग्रपेक्षा इस सामाजिक मृत्यवादी दृष्टिकोएा का परवर्ती काल मे ग्रधिक विकास हुन्ना है। साहित्य श्रौर जीवन को इस सम्बन्ध की मान्यता तथा इसके श्राधार पर साहित्य-समीक्षा की प्रवृत्ति दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है। साहित्यकार केवल उपभोक्ता नहीं हे श्रिपित जीवन का पथ-प्रदर्शक भी है। साहित्य में मानव के बौद्धिक ग्रोर रागात्मक विकास की जितनी ग्रधिक प्रेरएगा है, वह साहित्य उतना ही प्रौढ़ है। मूल्यवादी **ग्रालोचकों को यह सिद्धान्त प्राय.** मान्य-सा होता जा रहा है। हिन्दी-साहित्य के समीक्षकों का ध्यान इस ग्रीर तो ग्राकृष्ट हुन्ना है पर ग्रभी इस मूल्य पर व्यापक समीक्षा का थोड़ा ग्रभाव ही है। यहाँ इस संकेत से हमारा तात्पर्य केवल यह स्पष्ट करने में है कि शुक्लजी ने मूल्यवादी ग्रालो-चना के व्यापक वृष्टिकोण ग्रौर शैली की उद्भावना की है जो इस युग की स्थायी सम्पत्ति है ग्रौर जिनका ग्राश्रय लेकर ग्राज भी हि॰दी-समीक्षा ग्रागे बढ़ रही है।

कवि की प्रकृति श्रोर स्वभाव की श्रपेक्षा शक्लजी ने रचना की विचार-धारा तथा वर्ण्य-विषय के स्वरूप का ग्रधिक विवेचन किया है। तुलसी की भिक्त, लोक धर्म, शील-साधना, सुर की भिक्त पद्धति, जायसी की प्रेम-पद्धति, रहस्यवाद म्रादि का समावेश इसीमें मानना चाहिए। पात्रों के चरित्र तथा उनकी विभिन्न मानसिक दशाम्रों का विश्लेषएा भी समीक्षा-पद्धति का एक प्रधान श्रंग है। शक्लजी ने विरह प्रकृति श्रादि के चित्रण के साहित्यिक सौष्ठव की ग्रनुभूतिमय व्याख्या ही नहीं की है, ग्रिपित किव की तत्सम्बन्धी धारणात्रों का भी विवेचन किया है। साहित्यिक सौष्ठव का विवेचन तो रूपात्मक ग्रालो-चनाकाही एक ग्रंग है। शुक्लजी के पूर्ववर्ती श्रालोचकों का ध्यान भी इस श्रीर जाता रहा है, पर वर्ण्य-विषय की मूल प्रकृति का वैज्ञानिक विश्लेषण तो शुक्लजी की ही देन हैं। परवर्ती स्रालोचकों में इस पद्धति का भी विकास हो रहा है। धीरे-धीरे रूपात्मक ग्रीर तन्त्रवादी ग्रालोचना की प्रवृत्ति तो कम होती गई है। बाद के म्रालोचकों का ध्यान रचना के वर्ण्य-विषय तथा उसमें म्रभिव्यक्त बौद्धिक धारएगाम्रों के वैज्ञानिक विक्लेषएग की स्रोर स्रधिक गया है। वाजपेयी जी म्रादि म्रालोचकों ने किव के व्यक्तित्व तथा वर्ण्य-विषय की प्रकृति का ही ग्रधिक विश्लेषण किया है।

शुक्ल जी की समीक्षा श्रपनी पूर्ववर्ती श्रालोचना का पूर्णतः विकसित रूप है। उनके पहले के श्रालोचकों में तन्त्रवादी निर्णयात्मक, तुलनात्मक, प्रशंसात्मक श्रौर श्रेग्णी-निर्धारम् की प्रवृत्तियाँ मिलती है। शुक्ल जी की श्रालोचना में भी ये सब तत्त्व सूक्ष्म रूप में सापेक्षिक महत्त्व की समीचीनता के साथ उपलब्ध होते है। तन्त्रवादी समालोचना तो उसकी प्रधान विशेषता ही है। केवल निर्णयात्मक श्रौर श्रेग्णी-निर्धारण की प्रवृत्ति को तो शुक्लजी सम्यक् समालोचना की वस्तु नहीं मानते हैं। उनकी श्रालोचना में निर्णय की प्रवृत्ति कहीं पर भी श्रत्यन्त स्पष्ट नहीं है। पर तुलसी की श्रेष्टता शुक्लजी के विवे-

डॉ० देवराज ने ऋपने 'साहित्य का मृत्य' नामक लेख में इसके बौद्धिक पत्त पर विचार किया है।

चन से ग्रपने-ग्राप ही ग्रभिव्यंजित होती है। शुक्ल जी की समीक्षा में निर्एायात्मक तत्त्व संकेत श्रीर व्यंजना द्वारा ही उपलब्ध है। श्राचार्य स्वयं निर्णायक बनने का स्वष्ट ग्रिभिमान नहीं करते पर उनके विवेचन की पद्धति कवि की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में पाठक की एक धारगा बनाने के लिए बाध्य कर देती है। यह धारणा श्रालोचक की भी होती है। इसे निर्णयात्मक समा-लोचना के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं। नीति और सुरुचि का जो श्रांदोलन द्विवेदी जी ने प्रारम्भ किया था, जिसका ग्राभास भारतेन्द्रजी के समय में ही मिलने लगा था, उसका तत्कालीन साहित्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। सारा साहित्य ही नीतिवादी हो गया। उसी नैतिकता को शुक्लजी ने साहित्य-समीक्षा के मान का स्वरूप दे दिया। उस काल के साहित्य की तरह शक्लजी की समीक्षा भी इतिवृत्तात्मक ही है। उसमें वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करने की ही ग्रधिक प्रवृत्ति है। वर्ण्य-विषय श्रौर कवि के व्यक्तित्व के स्थुल तत्त्वों का ही विइले-षए ग्रधिक हुग्रा है। वाजपेयी जी तथा ग्रन्य सौष्ठववादी समालोचकों ने भी कवि के व्यक्तित्व तथा वर्ण्य-विषय के स्वरूप का ही श्रधिक विश्लेषण किया है पर शक्लजी की श्रालोचना से उसकी प्रकृति भिन्न है। उनकी तुलना में शक्लजी का ध्यान स्थल तत्त्वों की स्रोर ही स्रधिक गया है। शुक्लजी वस्तु की सीमास्रों का ग्रतिक्रमण करके सुक्ष्म तत्त्वों का ग्रन्वेषण नहीं करते। इसीलिए उनकी समीक्षा इतिवृत्तात्मक मनोवृत्ति की माननी पड़ती है । ग्रागे हम देखेंगे कि कहीं-कहीं वाजपेयी जी ने कलाकार के व्यक्तित्व ग्रौर वर्ण्य विषय के ग्रन्तस्तल में प्रविष्ट होकर उन तत्त्वों की उद्भावना की है, जो हृदय की श्रतिकांत श्रवस्था के परिचायक है। ऐसे ग्रवसर उन्हें सुर के काव्य-सौष्ठव, भक्ति ग्रीर सांस्कृ-तिक महत्त्व पर विचार करते हुए ग्रधिक प्राप्त हुए है।

शुक्ल की समीक्षा चलती हुई परम्परा का चरम विकास है। उन्होंने उस पद्धित को पूर्णत. वैज्ञानिक श्रौर विश्लेषणात्मक कर दिया है। उनके चिन्तक व्यक्तित्व ने इस पद्धित को विकसित रूप एवं स्थायित्व भी प्रदान किया है। निर्णयात्मक श्रौर तुलनात्मक तत्त्वों को उनकी विश्लेषणात्मक समालोचना ने पूर्णत: श्रात्मसात् कर लिया है। उनकी वैयक्तिक रुचि परिष्कृत होकर शास्त्रीय श्रौर लोक-रुचि से श्रीमन्न हो गई है। श्रलंकार-शास्त्र के सिद्धान्तों पर श्राधारित तन्त्रवादी समीक्षा भी विश्लेषणात्मक हो गई है। यद्यपि हम उनकी समालोचना को पूर्णत: निगमनात्मक नहीं कह सकते, पर फिर भी समालोचना में निगमनात्मक शैली श्रपनाने का प्रथम प्रयास शुक्लजी में ही मिलता है। यह प्रयास भी श्रत्यन्त प्रौढ़ श्रौर व्याप है। शुक्लजी ने समीक्षा की जिस विश्लेषणात्मक

पद्धति को जन्म दिया है, साहित्य समालोचना के जिन मानों को श्रपनाया है, उनका साहित्य-समीक्षा पर व्यापक प्रभाव पडा है। उनकी पद्धति में ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक स्नादि कई समीक्षा-प्रकारों का समन्वय है। कवि के व्यक्तित्व. तथा परिवृत्ति पर विचार करने वाले भी शुक्लजी ही पहले समालोचक है। कला, साहित्य ग्रौर जीवन के सिद्धान्तों का सुक्ष्म ग्रौर तान्विक विश्लेषएा करके उसका प्रयोगात्मक ब्रालोचना में उपयोग भी शुक्लजी ने ही प्रारम्भ किया है। मुल्यवादी मानों पर विश्लेषणात्मक पद्धति में स्रालोचना का प्रथम प्रयास शुक्लजी में ही प्राप्त है। शुक्लजी का महत्त्व तो इसीसे स्पष्ट है कि श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य की ग्रधिकांश समीक्षा उन्होंके द्वारा निर्दिष्ट विश्लेषगात्मक ग्रीर समन्वयवादी पथ का ग्रनुसरएा करके ग्रग्रसर हो रही है। उसका विकास उसी दिशा में हो रहा है। लोक-मंगल ग्रौर लोक-मर्यादा का शुक्लजी ने माहित्यिक मानों में बहुत ग्रधिक उपयोगी किया है। उनके इस मान में परवर्त्ती म्रालोचकों की शुक्तजी-जैसी म्रास्था नहीं रही। पर जीवन मे सदाचार की प्रेरगा देने वाले साहित्य की उत्कृष्टता सभी ग्रालोचकों को मान्य है। कला की समीक्षा में जीवन की उपयोगिता को स्थायी स्थान प्राप्त हो गया है। शुक्लजी की वैधानिक समालोचना को तो बहुत-से परवर्त्ती समालोचकों ने बहुत श्रधिक म्रापनाया है। हाँ, शुक्लजी-जैसी गम्भीरता का प्रायः म्राभाव ही है। शुक्लजी तक तो साहित्य समीक्षा का विकास एक निश्चित सरगा का प्रवलम्बन करके हुन्ना है। उसमें सभी प्रकार की म्रालोचना-पद्धतियों का समन्वय रहा है। पर उनके बाद समालोचना विभिन्न सम्प्रदायों मे विभाजित हो गई। शुक्लजी की समालोचना के बहुत-से तत्त्व एक पृथक सम्प्रदाय का रूप धारण कर गए। इस प्रकार ब्राधुनिकतम समालोचना ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, मनोविक्लेषगा-त्मक म्रादि कई-एक विचार-धाराम्रों, सम्प्रदायों म्रौर शैलियों मे विभाजित होकर विकसित हो रही है। इन सभी प्रणालियों के साथ मृत्य ग्रौर वैधानिकता का संयोग करके चलने वाली भी एक पद्धति है जिसको हम शुक्ल-सम्प्रदाय कह सकते है। समन्वयवादी सभी समालोचक शुक्ल-सम्प्रदाय के नहीं है। इन सम्प्रदायों के विभिन्न समालोचकों में कुछ पारस्परिक ग्रन्तर भी है। ग्रागे हम इन विभिन्न सम्प्रदायों का ग्रध्ययन करेंगे।

शुक्लजी ने एक तरफ परम्परा-प्राप्त पद्धित को वैज्ञानिक बनाकर विकास की चरम सीम पर पहुँचा दिया, दूसरी तरफ उन्होंने समीक्षा की एक स्थायी पद्धित को जन्म दिया; जिसका ग्रवलम्बन करके समीक्षा इतनी विकसित हो रही है। उन्होंने साहित्य-समीक्षा को एक नवीन दृष्टिकोगा ही प्रदान कर दिया। उन्होंने कला को जीवन की दृष्टि से देखने के लिए बाध्य कर दिया। उनकी समीक्षा में पद्धतियों श्रौर मानों की उद्भावना है, जिनमें से एक-एक का श्रवलम्बन करके नवीन सम्पन्न सम्प्रदाय खडे़ हो गए। उनके साहि*रि*य**क** मानों ने परवर्ती स्रालोचकों को नवीन मानों को खोजने की प्रेररणा प्रदान की है । शुक्ल ने समीक्षा मे क्रान्ति उत्पन्न कर दी है । ग्राज तक समीक्षा के विकास का श्रेय शुक्लजी को देना उनके कार्यका उचित मृत्य ग्राँकना है। शुक्लजी हिन्दी-साहित्य-समीक्षा के विकास में उस श्रवस्था के द्योतक है, जिसमें श्राली-चना की एक पद्धति श्रपनी चरम सीमा को पहुँच जाती है तथा परवर्ती काल की अनेक पद्धतियां श्रौर शैलियां उसीसे स्फर्ति श्रौर प्रेरएा। प्राप्त करके विकसित होती है। ग्राज तक की हिन्दी-समीक्षा के शक्लजी ग्राधार-स्तम्भ है । उन्होंने जो सैद्धान्तिक ग्राधार, मान ग्रौर शैली प्रस्तृत की है, ग्राज तक का सारा विकास व्यापक दृष्टिकोएा से देखने पर उसीका बहुत-कुछ ग्राधार लेकर चल रहा प्रतीत होता है। शक्लजी का सैद्धान्तिक विवेचन भारतीय प्रौढ़ विचार-धारा पर श्रिधिब्ठित है, इसलिए श्रव तक की समीक्षा का वह मलभत म्राधार है। म्रालोचना के तथाकथित नवीन सम्प्रदाय म्रभी तक कोई ऐसा प्रौढ़ साहित्य-दर्शन नहीं दे सके । उसके ग्रभाव में विकास मौलिक नहीं कहा जा सकता । शुक्लजी के सद्धान्तिक निरूपण में युग के व्यापक साहित्य-दर्शन के श्राधार तत्त्व हे, इसलिए ये केवल उनकी वैयवितक मान्यता नहीं है, श्रपितु उनका युग-प्रतिनिधि रूप.भी इन सिद्धान्तों मे ग्रत्यन्त स्पष्ट है। प्रस्तुत निबन्ध में शक्लजी के संद्धान्तिक विवेचन के इतने विशद निरूप्ण का प्रधान कारण भी यही है।

## समीचा की वर्तमान शैलियाँ

काव्य ग्रौर कला कवि तथा उसके काल के चिन्तन के प्रभाव से ग्रस्पुट महीं रह सकते । कला-कृति श्रवने निर्माण-काल की जीवन-सम्बन्धी धारणाश्रों की ही सौन्दर्य ग्रौर ग्रनुभृतिमय ग्रभिव्यक्ति है। ये विचार-घाराएँ एक प्रकार से काव्य के उपादान कारए। है। कवि के व्यक्तित्व के ग्रन्तस्तल में श्रालोचना का स्वरूप स्पष्ट दृष्टिगत होता है। इसीलिए मैथ्यु ग्रानंत्ड कविता को जीवन की श्रालोचना कहते है-। जीवन की श्रालोचनात्मक धारणाश्रों में काव्य-विकास की प्रेरएग ग्रीर दिशा-निर्देश की क्षमता प्रान्तिहित है। इस ग्रालोचना के ग्रात-रिक्त काव्य की गति-विधि का नियन्त्रए करने वाली एक ग्रौर शक्ति है। वह भी एक प्रकार से प्रेरणा में ही अन्तर्भृत है। प्रत्येक युग में जीवन के साथ ही साहित्य के स्वरूप ग्रौर उद्देश्य-सम्बन्धी धारणाएँ भी होती है। जीवन ग्रौर साहित्य के सम्बन्ध की एक कल्पना कवि ग्रौर युग में व्याप्त रहती है। उसीके ग्रनुकूल साहित्य का निर्माण होता है। जीवन के व्यापक स्वरूप में साहित्य श्रौर जीवन के सम्बन्ध की धारएा भी ग्रन्तर्भृत रहती है। इस प्रकार ये दोनों काव्य के स्वरूप का निर्धारण करने वाली प्रेरणाएँ है। साहित्य की शैली श्रौर स्वरूप का नियन्त्रएा विशेषतः दूसरी प्रेरएगा से होता है। साहित्य में अनुभृति की प्रधानता हो ग्रथवा कल्पना की, चमत्कार की श्रधिकता हो ग्रथवा भावा-त्मकता की, श्रालंकारिकता हो श्रथवा रसात्मकता, इन सभी दिशाश्रों का निर्देश तत्कालीन साहित्य-सम्बन्धी धाररणात्रों से ही होता है। किसी भी यग के साहित्य के उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है।

रीतिकालीन जीवन में स्फूर्ति श्रीर कर्म-शक्ति का श्रभाव था। उस काल के साहित्यकार ग्रन्य श्रनेक साधनों की तरह काव्य श्रीर कला को भी मनोरंजन का साधन मानते रहे। उनकी दृष्टि में काव्य का कार्य विचित्र कत्पनाश्रों तथा श्रालंकारिक एवं चमत्कारपूर्ण प्रयोगों से पाठक के मन को बहलाना-मात्र था। द्विवेदी-काल की कविता सुरुचि श्रीर सुनीति का संदेश लेकर चली। कविता

का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार हुम्रा। उसमें चमत्कार के स्थान पर भाव ग्रीर विचार की प्रधानता हुई। इन दोनों कालों की कविता के तुलना-त्मक ग्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इन कालों में काव्य की स्पष्टतः दो धारणाएँ थीं। इसीलिए काव्य के विषय, शैली, भाषा, उद्देश्य ग्रादि सभी वस्तुग्रों में पर्याप्त श्रन्तर है। इन कालों से मूलतः भिन्न दो प्रेरणाएँ ही ग्रन्त-स्तल में प्रवाहित हो रही थीं ग्रीर उन्होंके कारण परस्पर पर्याप्त भिन्न दो प्रकार के साहित्यों का सूजन हुन्ना है।

जैसा कि उपर स्पष्ट किया जा चुका है साहित्य की किसी विशेष घारा के विकसित होने के पूर्व तत्सम्बन्धी धारणाग्रों का प्रादुर्भाव हो जाता है। यह ग्रालोचना का वह स्वरूप है जो साहित्य-सूजन की प्रेरणा देने वाला है। पर काव्य के विकास के साथ-साथ इसका स्वरूप स्पष्ट ग्रौर पुष्ट होता जाता है। पर्याप्त लक्ष्य-ग्रन्थों के निर्माण के उपरान्त ही एक ग्रालोचना-पद्धित का सर्वाङ्गीशा ग्रौर पुष्ट रूप हमारे समक्ष उपस्थित हो पाता है। इसलिए यह कहना भी ग्रनुचित नहीं है कि एक काल का सृजनात्मक साहित्य ही तत्कालीन समीक्षा-पद्धित को जन्म देता है। साहित्य की मूलभूत दोनों प्रवृत्तियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती रहती है श्रौर यही साहित्य के विकास का मूल मन्त्र है। कल्पना ग्रथवा प्रतिभा के दो स्वरूप-कारियत्री ग्रौर भावियत्री-निरन्तर विद्यमान रहते है। ये दोनों प्रतिभाएँ एक-दूसरे को प्रभावित करती रहती है। भावियत्री प्रतिभा का क्रियात्मक रूप ही ग्रालोचना है ग्रौर कारियत्री के साथ-साथ इसके स्वरूप में भी विकास होता रहता है।

काव्य-सम्बन्धो इन धारणाओं के श्राधार पर, जो वर्तमान हिन्दी-साहित्य की विभिन्न धाराओं के वर्ण्य, विषय, शैली श्रादि के स्वरूप को निश्चित करने में उत्तरदायो है, जो साहित्य का व्यक्ति श्रोर समाज से सम्बन्ध निश्चित करती है, जो साहित्य के विभिन्न युगों श्रोर धाराश्रों को दिशा-निर्देश करती है। ऐसी धारणाश्रों के श्राधार पर वर्तमान हिन्दी-साहित्य-समीक्षा को चार प्रधान सम्प्रदायों या विचार-धाराश्रों में बाँट सकते है। इन्हें समीक्षा की चार प्रधान समिक्षा या विचार-धाराश्रों में बाँट सकते है। इन्हें समीक्षा की चार प्रदातयों भी कहें तो कोई श्रापत्ति नहीं। वर्तमान समीक्षा चार प्रधान पद्धतियों में बाँटी जा सकती है—१ शुक्ल-समीक्षा-पद्धति, २ सौष्ठववादी या स्वच्छन्दता-वादी (Romantic), ३ मनोविश्लेषणात्मक, तथा ४ माक्सवादी या प्रगतिवादी। श्राज की समीक्षा में इन चारों का श्रपना पृथक् श्रस्तित्व श्रत्यन्त स्पष्ट है। लेकिन वे एक-दूसरे से केवल श्रंशतः ही भिन्न है। इन सबमें कुछ समताएँ भी है। ये पद्धतियाँ परस्पर में पर्याप्त श्रादान-प्रदान करती रही है।

वस्तृतः इन सबमें विकास की एक क्षीएा परम्परा भी है, जो सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा स्पष्ट हो जाती है। श्रागे हम विकास के इन क्षीए। तन्तुश्रों का भी उद्घाटन करेंगे। यह कहना भी श्रतिशयोक्तिपूर्ण श्रौर श्रसमीचीन नहीं है कि शुक्ल जी की समीक्षा-पद्धति के भिन्न-भिन्न कुछ तत्त्व युग, साहित्य ग्रीर समाज तथा कतिपय बाह्य प्रेरए। स्रों के फलस्वरूप विकसित होकर इन विभिन्न स्वतन्त्र पद्धतियों का रूप धारण कर गए है। कुछ तत्त्वों का विकास पद्धति की उस सर्वाङ्गीरा ग्रौर गरिमा तक तो नहीं पहुँच पाया कि वे एक विशेष विचार-धारा या सम्प्रदाय का रूप धारण कर जाते, परन्तू वे एक जैली विशेष के रूप में श्रवश्य प्रतिष्ठित हो गए। ऐतिहामिक, दार्शनिक श्रादि श्रालोचनाएँ इस कोटि की है। इन शैलियों में विशेष प्रकार के साहित्य के सजन की व्यापक प्रेरागा, शैली, वर्ण्य विषय ग्रादि सबके लिए पृथक् मापदण्ड का ग्रभाव है। इसलिए इनको पद्धति न मानकर शैली कहना ही मुक्ते उचित जान पड़ा है। दूसरे इनमें से कुछ शैलियों का उपयोग प्रायः सब प्रकार के म्रालीचकों ने किया है। स्रालोचना की कुछ शैलियाँ ऐसी है जो विकसित होकर एक विशेष सम्प्रदाय का रूप धारए। कर लेती है। कुछ शैलियां एक विचार-धारा का विशेष प्रकार का विकास है । प्रभावाभिन्यंजक ग्रीर ग्रभिन्यंजनावादी म्रालोचनाएँ सौष्ठववादी विचार-धारा के ही विकास है। पर इन सबमें वह सर्वाङ्गीराता नहीं है जिससे उनको पृथक् सम्प्रदाय ग्रथवा विचार-घारा माना जाय । ऐतिहासिक समालोचना ही विशेष राजनीतिक, सामाजिक श्रीर श्रार्थिक परिस्थितियों के कारण नवीन भौतिकवादी दार्शनिक विचार-धारा का ग्राश्रय प्राप्त करके मार्क्सवादी बन गई। मनोवैज्ञानिक समीक्षा में ही मनो-विश्लेषगात्मक प्रगाली की प्रेरगा है। इस प्रकार केवल चार को पद्धति तथा शेष को शैली-मात्र मानने के कारण स्पष्ट है।

शुक्लजी की समालोचना-पद्धति पर विशव रूप से विचार हो चुका है। हम उनके युगान्तरकारी रूप का भी पर्याप्त विवेचन कर चुके हैं। पिछले प्रध्याय में हमने यह भी देख लिया है कि शुक्लजी की समीक्षा भारतेन्दु श्रौर द्विवेदी-काल से प्रारम्भ होने वाली समीक्षा-पद्धति को विकास की चरम सीमा पर पहुँचाने वाली है। शुक्लजी ने ही हिन्दी-समीक्षा को सर्व-प्रथम वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। इनके पहले के प्रयास साहित्य के सामान्य परिचय के साथ निन्दा-स्तुति-मात्र थे। उनसं श्रनुमोदन श्रौर श्लाघा का हत्कापन ही रहा है। सौन्दर्य से मुग्ध होकर कुछ प्रशंसा कर देना-मात्र श्रालोचना नहीं है। उसमे सौन्दर्य-तत्त्वों का विश्लेषण भी श्रपेक्षित है। इस विश्लेषण-पद्धति के

श्रनुसरण के कारण ही हिन्दी-समीक्षा का विकास एक निश्चित पथ का श्रवलम्बन करके श्रागे बढ़ सका है। काल की दृष्टि से श्राज भी शुक्लजी की समीक्षा-पद्धित मान्य है। विश्वविद्यालयों से निकले हुए श्राचार्य लोग इसी पद्धित का श्रवलम्बन करते है। किव श्रीर कला-कृति के सम्यक् श्रीर सर्वाङ्गीण ज्ञान के लिए श्रभी यही पद्धित पूर्ण मानी जाती है। शेष सारी पद्धितयाँ श्रभी तक श्रपूर्ण है। सारी पद्धितयों का तत्त्व एकत्र करके कला-कृति के मूल्यांकन कृति श्रवित्त भी हिन्दी-साहित्य-समीक्षा के क्षेत्र में घीरे-घीरे प्रबल हो रही है। उस पद्धित का साहित्य, दर्शन, मानवण्ड श्रीर शंली इतने च्यापक है कि इनको श्राधार-भूत मानकर शेष पद्धितयों श्रीर शंलियों का सफल उपयोग हो सकता है।

प्रस्तुत समीक्षा-पद्धति के ब्रालोचकों की संख्या सबसे ब्रधिक है। इन ब्रालोचकों में से बहुत कम में शुक्तजी-जैसी सूक्ष्म ब्रौर भौतिक विवेचन-शिक्त तथा उत्कृष्ट काव्य-रसज्ञता है। उन्होंने शुक्लजी द्वारा निर्दिष्ट पथ का ब्रवलम्बन करने में स्थूल वस्तुओं को ही ग्रहण किया है। इसीलिए इनमें ब्रलंकार, रस ब्रादि के निर्देश ब्रथवा विद्या के भेदोपभेदों के निरूपण की ही प्रवृत्ति श्रधिक है। फिर भी स्थूल रूप से उसी मापदण्ड ब्रौर शैली को ब्रप्रनाने के कारण उन्हें इस शैली का समीक्षक कहना समीचीन जान पड़ता है।

सुरुचि श्रीर नेतिकता:—शुक्लजी वर्णाश्रम-धर्म श्रीर लोक-मर्यादा के समर्थक थे। राम का परिचय ही उनके लिए चरित्र का सर्वोत्कृष्ट श्रादर्श था। वे काव्य का उद्देश्य उसी श्रादर्श पर चरित्र का विकास करना मानते थे। चरित्र श्रौर नैतिकता में राम का-सा श्रादर्श लेकर चलने वाले किव ही उनकी वृष्टि में सर्वोत्कृष्ट है। वर्णाश्रम से उनका तात्पर्य प्राचीन हिन्दू-धर्म की रूढ़िवादिता से नहीं। उन्होंने वैसे व्यक्ति का समाज के प्रति उत्तरदायित्व श्रौर कर्तव्य परम्परा के श्रथं में ग्रहण किया है। वे इसमें श्राधृनिक नवीन सामाजिक श्रादर्शों का भी बहुत-कुछ समावेश कर सके थे। पर श्रनैतिकता श्रौर चरित्र-हीनता तक पहुँच जाने वाला व्यक्ति-स्वातन्त्र्य उन्हें मान्य नहीं था। इस प्रकार का स्वातन्त्र्य ग्रव्यवस्था फैलाने वाला होता है। उनकी नैतिकता-सम्बन्धी धारणा का हम पहले विवेचन कर चुके है। यहां पर तो केवल थोड़ा निर्देश-भर कर दिया गया है। शुक्ल-पद्धित को श्रपनाने वाले समीक्षक नैतिकता के उसी रूढ़ रूप को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। शुक्लजी की व्यावहारिक श्रालोचना का प्रधान क्षेत्र तुलसी तथा उसमें भी 'मानस' ही विशेष रूप से रहा। इसलिए उनका लोक-मर्यादा के उत्कृष्ट श्रादर्श लेकर चलना बहुत-कुछ स्वाभाविक भी

था। पर उनके परवर्ती स्रालोचकों को स्रपने समकालीन उपन्यासकारों. कवियों श्रौर नाटककारों की श्रालोचना करनी पड़ी। इसलिए श्रपनी नैतिकता-सम्बन्धी धारएगा उस उत्कृष्ट धरातल पर रखना उनके लिए संभव नहीं था। गृप्तजी, प्रेमचन्द श्रादि में नैतिक ग्रादर्शों के प्रति प्रेम ग्रवश्य है, पर मानव की दुर्बलता की उपेक्षा नहीं है। 'मानस' के उच्च ब्रादर्श का निर्वाह युगानुकुल नहीं है। इस काल में जिस सुरुवि, नैतिकता और आदर्शवादिता को आश्रय मिला है, जिसने काव्य ग्रौर ग्रालोचना दोनों को प्रभावित किया है, उस ग्रादर्श को हम ईश्वरीय ग्रौर ग्रलौिकक नहीं कह सकते । वह मानवीय है । उसका सम्बन्ध वर्तमान समाज श्रौर व्यक्ति से है। उनकी यथार्थ श्रवस्था का साधारण-सायुगानुकूल रूप ही स्राज का स्रादर्श है। प्रेमचन्द जी के शब्दों में यह म्रादर्शीनमुख यथार्थवाद है। स्राज का कवि ग्रीर म्रालोचक जीवन को म्रादर्श श्रीर नैतिकता के इसी लौकिक श्रीर मानवीय रूप को ग्रहण करके श्रग्रसर हुन्ना है। बस, इसी ग्रादर्शवादी श्रीर नैतिक दिष्टकोएा के दर्शन हमें इस पद्धित के श्रालोचकों में होते है । इन श्रालोचकों को साहित्य की नैतिक उपयोगिता भ्रवश्य मान्य है । "हम तो यही समभते है कि भ्रादर्शवाद के बिना लोकोपयोगी साहित्य का निर्माण किया नहीं जा सकता। जो कलाकार प्रपनी कला में ग्रपने उच्च ग्रादर्शों की प्रतिष्ठा नहीं करता, वह ग्रौर करता क्या है ?" "हाँ, इस सम्बन्ध में कलाकार को यह श्रवक्य स्मरण रखना चाहिए कि नैतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवाला उच्चादर्श जीवन की सत्यता ग्रौर स्वाभाविकता का ध्यान न छीन ले ।" श्रालोचक जीवन की स्वभाविकता तथा सत्यता से अपनी नैतिकता के मान्य धरातल को स्पष्ट कर रहा है। उसमें राम की-सी उच्चता नहीं रह सकती। इस पुस्तक के लेखक ने स्रपना नीतिवादी दृष्टिकोगा बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। इस पद्धति की विचार-धारा के ये स्थल प्रतिनिधित्व रहे हैं। वे 'सुमन' वेश्या के चरित्र-चित्रण में संयम श्रीर शिष्टता का उल्लंघन न करने के कारण लेखक की प्रशंसा करते है। यह प्रशंसा भी केवल नीतिवादी दृष्टिकोएा को श्रपनाने के कारएा ही है, श्रन्यथा श्रालोचक इसमें स्वाभाविकता श्रीर सजीवता का श्रभाव भी देखता है। सभी समालोचकों ने ऐसे विचार व्यक्त तो नही किये, पर उनकी समालोचना पर इसकी स्पष्ट छाप है, इसे ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुरुचि ग्रीर

१. 'प्रेमचन्द की उपन्यास-कला', पृष्ठ १६५-१६६।

२. वही ।

नैतिकता इस युग के साहित्य की मूल प्रेरिणा है। साहित्य के सृजन श्रौर भावन बोनों ही पर नीति का पूर्ण नियन्त्रण है। नीति का एक सामान्य घरातल स्वीकार करते हुए कवियों श्रौर श्रालोचकों की नीति-सम्बन्धी श्रपनी वैयक्तिक धारणाएँ भी है श्रौर इनका साहित्य पर प्रभाव पड़ा है। प्रेमचन्द जी श्रौर गुप्तजी का नीतिवादी दृष्टिकोण एक नहीं है।

नीति के उपदेश की वृत्ति के अनुकूल इन समालोचकों ने मुक्तक श्रौर गीत की अपेक्षा महाकाव्य को अधिक महत्त्व प्रदान किया है। साहित्य को जीवनव्याख्या मानना तथा साधारणीकरण के सिद्धान्त का समर्थन करने का यह स्वभाविक परिणाम है। ये दोनों सिद्धान्त भी इन आलोचकों को पूर्णतः मान्य है। नीति श्रौर मुक्तक में आत्माभिव्यंजना की प्रधानता होती है। जीवन की सम्पूर्णता श्रौर साधारणीकरण को स्थूल अर्थ में ग्रहण करने वाला आलोचक व्यक्तित्व-प्रधान होने के कारण नीति-काव्य का महत्त्व कम श्रौंकता है। शुक्लजी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को उनके अनुगामी आलोचकों ने स्थूल दृष्टि से ही अपनाया। काव्य के नैतिक महत्त्व श्रौर महाकाव्य की श्रेष्ठता-सम्बन्धी धारणाएँ तो जड़ रूप में ही मान्य हो गईं। इसीलिए उनकी आलोचना में शास्त्रीय तत्त्वों के साथ वैयक्तिक रुचि की भी प्रबलता रही।

ऐसी ही कुछ रुचियों के उदाहरण दिये जा सकते हैं। यथा केशव, कबीर ग्रादि तथा प्रायः सभी रीतिकालीन किवयों का महत्त्व ग्रपेक्षाकृत कम मानना, जायसी की ग्रपेक्षा कबीर में प्रकृत रहस्यवाद तथा किवत्व-शिक्त का ग्रभाव, तुलसी की तुलना में सूर की हेयता ग्रादि। इन मान्यताग्रों में कुछ तो ऐसी है जिनका खंडन बाद में स्वयं शुक्ल जी ने ही किया। शुक्ल जी ने सूर-सम्बन्धी ग्रपनी मान्यताग्रों को बदला ग्रौर उन्हें भी सूर में ग्रत्यन्त प्रौढ़ किवत्व के वर्शन हुए। सूर की किवता पर जो विचार शुक्ल जी ने 'भ्रमरगीतसार' की भूमिका में उद्धृत किये थे, उनको उनके समकालीन व्यक्ति भी नहीं मान सके। पं वन्वदुलारे वाजपेयी ने इन विचारों के खंडन में ग्रत्यन्त प्रौढ़ काव्य-ममंज्ञता का परिचय दिया है। उं स्तयेन्द्र ने भी कई स्थानों पर सूर की सुन्दर किवत्व-शिक्त तथा हिन्द्र-धर्म ग्रौर संस्कृति के ग्रनुकूल चित्रण करने की क्षमता को स्पष्ट किया है। उं ऐसे ही डां रामकुमार वर्मा तथा

१. 'सूर-संदर्भ' की भूमिका।

२. 'गुप्त जी की कला।'

io हजारीग्रसाद द्विवेदी शुक्लजी के कबीर-सम्बन्धी विचारों से सहमत नहीं हो सके। पं० भुवनेश्वरप्रसाद मिश्र 'माधव' ने कबीर की भावुकता ग्रौर हृदयस्पर्शिता का बहुत ही सुन्दर विश्लेषण किया है। पं० जगन्नाथ जी तिवारी को भी केशव की कला ग्रौर भाव-प्रवलता को हिन्दी-साहित्य के समक्ष स्पष्ट करने के लिए लेखनी उठानी पड़ी । 'राम चन्द्रिका' की भूमिका लिखकर उन्होंने केशव की कवित्व-शक्ति पर नया प्रकाश डाला है कवि को नितान्त प्रवहेलना से बचा लिया है। पं० चन्द्रबली पांडेय शक्ल जी की मान्यतास्रों से सर्वत्र सहमत नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि रस ग्रीर नीति के नाम पर शुक्ल-सम्प्रदाय के ग्रालोचकों ने कुछ ग्रातिशयोक्तिपूर्ण विचार प्रकट कर दिए थे। बहुत-से तो उनको सत्यता में ग्रक्षरशः विश्वास करते रहे। पर कतिपय विद्वानों को यह ग्रश्चिकर प्रतीत हुन्ना है ग्रीर उन्होंने निर्भयतापूर्वक इन विचारों का खंडन किया है। ( हाँ, कुछ ने मौलिकता के मोह में भी ऐसा कर दिया है) उपर्युक्त सभी विद्वान् शुक्लजी की समीक्षा से प्रभावित ही नहीं ग्रिपित उनकी विचार-धारा ग्रीर शैली के पर्याप्त ऋ गी भी है। इनमें से बहुत-सों की ग्रालोचना का प्रधान ग्रंश शुक्ल-पद्धति में ही श्रन्तर्भृत भी है।

वैधानिकता या तंत्रवादिता:--इस कोटि की समालोचना की दूसरी प्रमुख विशेषता है वैधानिकता (Technicality)। ग्राचार्य शुक्त की समीक्षा पर विचार करते हुए हमने यह देखा है कि स्राचार्य प्रभाववादी स्रथवा वैयक्तिक समालोचना को वस्तुतः समालोचना ही नहीं मानते । उन्हें समालोचना के लिए एक विशेष मानदण्ड ही स्रनिवार्यता पूर्णतः मान्य है। वे यह भी मानते है कि इस मानदण्ड का स्राधार यथासंभव शास्त्रीय होना चाहिए, पर शुक्ल जी इसके साथ ही मौलिक चिन्तन की स्वतन्त्रता के भी पक्षपाती है। म्रालोचक को शास्त्रीय तत्त्वों में कुछ घटाने-बढ़ाने ग्रथवा उनका नवीन ग्रथं ग्रहरा करने की स्वतन्त्रता ग्रवश्य प्रदान करते हैं । शुक्ल जी ने स्वयं इस स्वतन्त्रता का पूरा उपयोग किया है। पर शास्त्रीय मानदण्ड से निरपेक्ष वैयक्तिक समीक्षा को वे समीक्षा नहीं कहते। इसीलिए उनसे प्रभावित तथा उनकी पद्धति के ग्रालोचक शास्त्रीय मानदण्ड का उपयोग करते है। उन्हें समीक्षा के शास्त्रीय श्राधार का सिद्धांत मान्य है। इस कोटि के सभी म्रालोचकों ने शास्त्रीय तत्त्वों का उपयोग किया है। इसीलिए इनकी ग्रालोचना प्रधानतः निर्वेयक्तिक ग्रौर वस्तुतन्त्रात्मक ही मानी जायगी। शुक्लजी के मान में भारतीय श्रीर पाइचात्य तत्त्वों का सम्मिश्रण है स्रोर वे तत्त्व एक-दूसरे से ऐसे घुल-मिल गए है कि दोनों का पुथक् म्रस्तित्व ही स्पष्ट नहीं है। उनके मनुयायी म्रालीचकों ने दोनों प्रकार के तत्त्वों का उपयोग किया है। उनका तन्त्र न विशद्ध भारतीय कहा जा सकता है श्रीर न पाश्चात्य, उसमें भी दोनों का मिश्रण है, पर वे शक्लजी की तरहे समन्वय नहीं कर सके है। दोनों तन्त्रों का पृथक्-पृथक् ग्रस्तित्व स्पष्ट है। उन्होंने रस, भ्रलंकार, गृग, वृत्ति श्रादि का भी उपयोग किया है तथा साथ ही वे कल्पना, श्रनभति, सत्यं, ज्ञिवं, सुन्दरम श्रादि पाइचात्य तत्त्वों को मूल रूप में प्रहरण कर लेते है। वाब इयामसुन्दरदास जी में भी वे दोनों परम्पराएँ पृथक्-पृथक् है। इस पद्धति के श्रधिकांश समालोचकों ने इस बात में बाबूजी का ही श्रनुकरए। किया है, यह कहना भी श्रत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा। पाञ्चात्य ग्रलंकार-शास्त्र के तत्त्वों से परिचय कराने तथा उनका काव्य-समीक्षा में इतने श्रधिक प्रयोग की प्रेरणा उनके 'साहित्यालोचन' से ही मिली है, इसे श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालयों में इसके श्रध्ययन से छात्र इन तत्त्वों से परिचित होने लगे थे श्रौर फिर श्रपनी व्याव-हारिक समालोचना में इनका पर्याप्त प्रयोग भी करते थे। समालोचनाश्रों को प्रौढ़, सर्वांगीरा तथा विशेषत. परीक्षोपयोगी बनाने के लिए इनका उपयोग नितान्त श्रावश्यक भी है। श्राज भी यह धारा उसी रूप से चल रही है। श्राज का समालोचक श्रन्य पद्धतियों के विकास से लाभ उठाने के लोभ का भी संवर्ग नहीं कर सकता है ग्रौर यह समीचीन भी है। इसके फलस्वरूप हिन्दी में समन्वयवादी समालोचना का विकास हो रहा है । लेकिन इसका भी मूल क्राधार शुक्ल-पद्धति ही है। यह समन्वयवादी प्रवृत्ति ही हिन्दी-समीक्षा का ग्राधुनिकतम श्रीर प्रतिनिधि रूप है।

कविता, उपन्यास, निबन्ध म्रादि की कुछ म्रविचीन काव्य-विधाएँ पश्चिम से ही म्राई है म्रौर वे म्रपने साथ समालोचना का एक विशेष मानदंड भी लाई है। इनके सम्बन्ध में जो-कुछ सैद्धान्तिक निरूपण हुम्रा है, उसका म्राधार पाश्चात्य समीक्षा-शास्त्र ही है। हिन्दी में इन तत्त्वों के विश्लेषण के साथ ही रस म्रादि की भी व्याख्या होने लगी है। इस प्रकार इन विधाम्रों पर भी रस म्रादि भारतीय तत्त्वों की दृष्टि से थोड़ा विचार हुम्रा है। दोनों विचार-धाराम्रों

१. 'गुप्तजी की काव्य-धारा' गिरीश।

२. 'साहित्यालोचन' का प्रथम संस्करण सं० १६२३ में हुन्ना था, हिन्दी-न्नालोचना में कल्पना, त्रानुभूति, सत्यं,शिवं, सुन्दरम् न्नादि पाश्चात्य पदावली का प्रयोग उसके न्नान्तर ही मिलता है।

में सामंजस्य स्थापित करने की चेव्टा भी हुई है। इस समीक्षा-पद्धित मे इस विशा के प्रयासों के स्पव्ट दर्शन होते हैं। लेकिन श्रभी इसका प्रारम्भ हो है, बहुत प्रगित नहीं हो पाई है। उपन्यास, कहानी श्रोर निबन्ध की समीक्षा का मान श्रोर शैली श्रधिकतर पाश्चात्य श्राधार पर ही विकसित हो रहे है। कहीं-कहीं भाव श्रोर रस की बातें कर लेना वास्तिवक सामंजस्य नहीं है। उपन्यासों की श्रालो-चना में वस्तु, चित्र-चित्ररा, कथोपकथन, उद्देश श्रादि तत्त्वों की वृष्टि से ही श्रधिक विचार हुश्रा है। हिन्दी में कहानियों श्रोर निबन्धों पर तन्त्रवादी समालोचना बहुत कम हुई है। वैसे इनका नितान्त श्रभाव तो नहीं है। ब्रह्मदत्त शर्मा का 'हिन्दी निबन्ध' तथा डॉ० सत्येन्द्र का 'प्रेमचन्द की कहानी-कला' उल्लेखनीय है। ये दोनों ही प्रधानतः वैधानिक समीक्षाएँ है, लेकिन कलाकारों के व्यक्तित्व तथा उनके कला-विकास की श्रोर भी श्रालोचकों का ध्यान गया है। उनके प्रौढ़ विदलेषण के भी दर्शन होते है। इसके श्रितिरक्त कहानी श्रौर निबन्धों के संग्रहों की भूमिकाग्रों मे भी इन विधाशों की तात्विक समीक्षाएँ हुई हैं। डॉ० श्रीकृष्णलाल, शिलीमुख श्रादि के कहानी-संग्रहों की भूमिकाएँ इसके प्रौढ़ उदाहरएए है।

काव्य-प्रत्थों श्रौर किवयों पर इस कोटि की जितनी भी समालोचनाएँ हुई है, उन सभी में रस, श्रलंकार श्रादि की दृष्टि से ही श्रिधिक विचार हुग्रा है। कुछ में तो रस श्रादि के उदाहरएा-मात्र ही दे दिए गए हैं। लेकिन श्रिधिकांश समालोचकों ने भावों श्रौर श्रलंकारों की निरूपएगात्मक श्रनुभूतिमय पद्धित का ही श्रनुसरएग किया है। इस श्रालोचना में किवयों की श्रलंकार, भाव या रस-निरूपएग-पद्धित की सामान्य प्रवृत्तियों का भी प्रतिपादन किया गया है। वस्तुतः इसकी दूसरी पद्धित को ही श्रालोचना माना जाना चाहिए। शुक्लजी ने इसी पद्धित का श्रनुसरएग किया है। पहले प्रकार का तो टीका-पद्धित में श्रन्तभिव हो जाता है। पहले प्रकार की समालोचना को व्याख्यात्मक न कहकर परि-चयात्मक श्रिधिक कहना चाहिए। त्रिपाठी सर्वत्र परिचयात्मक नहीं है। श्रनेक स्थलों पर विदलेखएगात्मक भी है। समान्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने तथा समीक्षा की सर्वांगीरणता के लिए कुछ फुटकर उदाहरएगों—श्रलंकार, भाव श्रादि का निर्देश भी श्रपेक्षित है। शुक्ल-पद्धित के सभी श्रालोचकों ने इस शैली को श्रपनाया है। दूसरी पद्धितयों ने श्रन्य तत्त्वों के साथ इसको भी ग्रहण किया

१. देखिये 'प्रेमचन्द की उपन्यास-कला', जनार्दनशसाद का 'द्विज'।

२, पं॰ रामनरेश त्रिपाठी, 'तुलसीदास', दूसरा भाग, ऋलंकार-निरूपण।

है। वैधानिक समालोचना का बहुत सुन्दर ग्रौर प्रौढ़ उदाहरण पं० धर्मेन्द्र बह्मचारी द्वारा लिखित 'महाकवि हरिग्रीध का प्रिय प्रवास' है। इसमें लेखक ने म्राचार्य विश्वनाथ के महाकाव्य-सम्बन्धी मत का विस्तार पूर्वक उल्लेख करके, उन्हीं तत्त्वों के स्राधार पर स्रालोच्य रचना का विद्वत्तापूर्ण स्रध्ययन किया है। उन्होंने उस मानदण्ड के स्राधार पर कवि की महाकाव्य रचने की कुशलता की परीक्षा की है। ग्रलंकार, रस ग्रादि के ग्रतिरिक्त लेखक ने कवि द्वारा प्रयुक्त वृत्तों की भी परीक्षा की है। उनकी उपयक्तता को भी ग्रांका है। इतना ही नहीं म्रालोचक पाइचात्य साहित्य-सिद्धान्तों का उपयोग करना भी नहीं भूले है। उन्होंने तीन ग्रन्वितियों (Three unities of Dram) ग्रौर कल्पना-तत्त्व की दृष्टि से भी रचना का विश्लेषण किया है। 'हरिश्रोधजी' ने 'प्रियप्रवास' में कई ऐसे प्रसंगों भ्रौर पद्यों का निर्माण किया है जिनमें कल्पना की उड़ान (Flights of imagination) प्रचर परिमाण में पाई जाती है । दृष्टान्त रूप में हम षष्ठ सर्ग का प्रकरण ले सकते है। चित्र-चित्रण की विशेषतास्रों पर विचार करते समय भी स्रालोचक के समक्ष पाइचात्य विचार-धारा ही रही है। उसीका उन्होंने विशेष उपयोग किया है। "किन्तु प्रेम के इस विकास में, श्रन्तर्द्व के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मे जिस भावना-क्रम (मोटीवेशन) की श्रावश्यकता है, उसका 'प्रिय प्रवास' में श्रभाव है । र

शास्त्रीय तत्त्वों को समीक्षा का ग्राधार-भूत मानकर चलने के कारण इस कोटि के समालोचकों में काव्य के भेदोपभेदों के निरूपण की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। संस्कृत के प्राचीन ग्राचार्यों की तरह ये भी प्रत्येक विधा के सुक्ष्म भेद करके चलना चाहते हैं। गीतिकाव्य, निबन्ध, कहानी ग्रादि के ग्रानेक ग्रवान्तर भेद स्वीकृत हुए है, ग्रीर उनको ग्राधार मानकर ग्रालोचना भी हुई है। इस पद्धित का ग्रालोचक प्रत्येक रचना को किसी-न-किसी वर्ग ग्रथवा उसके उपभेद में रख देना चाहता है ग्रीर उसीके ग्रनुसार कला-कृति की सफलता ग्रथवा ग्रसफलता ग्रांकता है। इन भेदोपभेदों की प्रवृत्ति से डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० श्रीकृष्णलाल, पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र-जंसे सधे हुए ग्रीर साहित्य-मर्मज समालोचक भी मुक्त नहीं रह सके है। डॉ० श्रीकृष्णलाल ने गीति-काव्य के पांच भेद किये है, व्यंग-गीति ग्रादि। इसी तरह उन्होंने कहानी के भी कई

१. 'महाकवि हरिस्रोध का प्रिय प्रवास', पृष्ठ ८७।

२. वही।

३. देखिये 'स्राधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास'।

भेद माने है। यह कहने की कोई विशेष ग्रावश्यकता नहीं है कि यह बहुत ही स्थूल दृष्टि है। कवि किसी वर्ग श्रयवा कला के नियमों को ध्यान मे रखकर नहीं चलता। वह श्रपनी श्रभिव्यवित में इन बाह्य नियन्त्रएों से पूर्णतः मुक्त रहता है। वह नाटक के नियमों श्रथवा उसके किसी उपभेद की सीमाग्रों को ध्यान में रखकर सुजन नहीं करता। ग्रतः उसकी कृति का किसी भी एक काव्य-विधा का श्रादर्श उदाहरए। हो जाना केवल श्राकिस्मक है। इससे उसकी कला-कृति के वास्तविक सौन्दर्य में कोई भ्रन्तर नहीं पड़ता। यह केवल बाह्य श्रीर स्थूल तत्त्व है, उसकी श्रवहेलना कोई बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं। काव्य श्रीर कला सर्वथा स्वच्छन्द नहीं होते । उनके भी नियम होते है । नियमों का बाहर से म्रारोप नहीं म्रपितु कला-कृति में स्वतः व्यक्त नियमों के म्राधार पर मूल्यांकन ही सच्ची समालोचना है। ग्रालोचक का कार्य कला के ग्राभ्यन्तर से उनकी म्रात्मा से परिचित होना है न कि बाह्य शरीर-मात्र का विश्लेषण करना। हृदयस्पर्शी ग्रौर मार्मिक चित्रों द्वारा कवि पाठक को कितना रसाक्षिप्त कर सका है, उसके व्यक्तित्व को कितना प्रभावित कर सका है, यह जॉचना, इसकी सफलता की मात्रा ग्राँकना, श्रालोचक का कार्य है । शुक्लजी मे उत्कृष्ट काव्य-रसज्ञता थी, पर उनके अनुगामी आलोचकों में से बहुत कम इतनी उत्कृष्ट काव्य-रसज्ञता का परिचय दे सके । छायावादी यग मे इस स्रालोचना-पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था।

इसी स्थूल दृष्टि के कारण इस पद्धति के कुछ श्रालोचक श्रालोच्य रचना की भावानुभूति के सौन्दर्य श्रोर हृदय-स्पिशता को स्पष्ट करने में बहुत श्रिष्क सफल नहीं हुए है। वे काव्य की श्रन्तरात्मा तक न पहुँचकर उसके बाहर-ही-बाहर घूमते रहे है। वे किव के वर्ण्य-विषय की स्थूल जांच करते है। उनकी अनुभूति की तीव्रता श्रोर सचाई तथा सफलता की परख नहीं करते। जीवन की व्यापकता का तात्पर्य उनके लिए उसकी विभिन्न दशाश्रों श्रोर श्रवस्थाश्रों का वर्ण्य-मात्र है। किव उन दशाश्रों के साथ श्रपना कितना तावात्म्य स्थापित कर सका है श्रोर उसकी श्रभिव्यक्ति में पाठक में तावात्म्य उत्पन्न करने की कितनी क्षमता है, श्रादि प्रश्नों की श्रोर बहुत कम श्रालोचकों का ध्यान गया है। यही कारण है कि इस कोटि के श्रधिकांश श्रालोचकों की समीक्षा स्थूल, श्रोर वस्तुतन्त्रात्मक ही रही है। शुक्लजी के वृष्टिकोण के श्रन्तस्तल तक पहुँचकर उसकी श्रात्मा को ग्रहण न कर सकने का ही यह दृष्प्रभाव है। पद्माकर की कल्पना श्रथवा भाव-राज्य के क्षेत्र को बहुत व्यापक कहने का तात्पर्य केवल यही है कि उन्होंने बहुत-से विषयों पर मुक्तक रचनाएँ की है। उनमें कितनी मार्मिकता है, जीवन की कितनी गहराई में किव की पैठ है, इन दृष्टिकोएों से ग्रालोचक ने देखने का प्रयास ही नहीं किया। इसीका परिएएाम है कि ग्रालोचकों ने ग्रपनी पुस्तक के ग्रध्यायों के नाम ही नेत्र, प्रेम ग्रादि रखें है। ऐसी समीक्षा केवल परिचयात्मक ही है। उनमें ग्रालोचना की सूक्ष्मता ग्रीर प्रौढ़ता के दर्शन नहीं होते।

इन्हीं कारणों से इस पद्धति की म्रालोचना मानदंडों का म्रारोप करने वाली म्रत्यधिक वस्तु-तन्त्रात्मक म्रौर कहीं-कहीं बहुत ही स्थूल प्रतीत होती है।

किय के व्यक्तित्व का अध्ययन:-"गुग्ग-दोष-कथन के स्रागे बढ़कर कवियों की विशेषताग्रों ग्रीर उनकी ग्रन्तः प्रवत्ति की छान-बीन की ग्रीर ध्यान दिया गया।" श्रालोचना के विकास में शक्लजी की यह महत्त्वपूर्ण देन है। कवि की अन्तःप्रवृत्ति की छान-बीन को साहित्य-समीक्षा मे सर्व प्रथम वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का श्रेय उन्हींको है। ग्राज तो हिन्दी-समीक्षा का यह प्रमुख तत्त्व हो गया है। हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी श्रालोचना की तो यह प्रधान विशेषता ही है। लेकिन शुक्ल-पद्धति के समालोचकों में भी इसका ग्राभाव नहीं है। वस्तृतः हिन्दी-समीक्षा धीरे-धीरे इसीकी श्रोर उन्मुख हो रही है । इस पद्धति के म्राधनिक समालोचकों का ध्यान भी विशेषतः इसी म्रोर म्राकृष्ट हो रहा है। शक्ल-पद्धति के समालोचकों ने ग्रपने ग्रालोच्य कवियों की रचनाग्रों के पृथक् ग्रध्ययन के साथ कवि के व्यक्तित्व को समक्ते-समक्ताने का भी पर्याप्त प्रयत्न किया है। ग्राज की ग्रालोचना-पुस्तकों के नामों से भी यह स्पष्ट हो जाता है: 'गप्त जी की काव्य-धारा', 'प्रेमचन्द जी की उपन्यास-कला', 'मीरा की प्रेम-साधना', 'प्रसाद जी की कला' श्रादि । इन नामों से स्पष्ट है कि श्रालोचक कवि के सम्पर्ण व्यक्तित्व पर संश्लिष्ट रूप से विचार करना चाहता है। वस्तु-विन्यास, रस-पद्धति, भ्रलंकार-नियोजन, चरित्र-कल्पना, जीवन की व्याख्या श्रादि का विश्लेषएा करके कवि की सामान्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन करना ही श्रालोचक का प्रधान लक्ष्य हो गया है। इसके श्रितिरिक्त श्रालोचक कवि की कृतियों के स्राधार पर उसकी चिन्तन-धाराका ग्रध्ययन करने मे भी प्रवृत्त हुन्ना है। शक्ल जी के पूर्व ऐसे प्रयासों की संख्या नगण्य ही है भ्रौर उनमें सुक्ष्म भ्रोर संश्लिष्ट विवेचन का श्रभाव भी है। उन्होंने ही इसका भी श्रीगए।श किया है। 'हरिग्रीध' ने कबीर की ग्रालीचना में प्रधानतः उनके विचारों ग्रीर व्यक्तित्व को ही ग्रधिक स्पष्ट किया है। उनकी इस पुस्तक में कबीर की

१, शुक्ल जी-'हिन्दी-साहित्य का इतिहास', पृष्ठ ६३३।

रचनाओं के काव्य-सौठ्य का श्रध्ययन बहुत कम हुन्ना है। इसी प्रकार के अन्य श्रौढ़ प्रयास भी हुए है; यथा डॉ॰ रामकुमार वर्मा तथा डॉ॰ पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल की कबीर ग्रौर निर्गुण-सम्प्रदाय-सम्बन्धी श्रालोचना। इन पर ग्रामे विचार किया जायगा। सूर ग्रौर तुलसी की भिक्त-पद्धति, दाशंनिक विचार-धारा, प्रेमचन्द की ग्रादर्शों मुख यथार्थवादिता ग्रादि विषयों का, जो किव की जीवन-सम्बन्धी धारणा पर पर्याप्त प्रकाश डालते है, बहुत ही विशद विवेचन हुन्मा है। यह विवेचन भी श्राज की ग्रालोचना का एक प्रमुख ग्रंग ही हो गया है। इसके ग्रतिरिक्त किव की कृतियों के ग्राधार पर किव-स्वभाव, मानिसक धरातल ग्रादि की ग्रोर भी ग्रालोचकों का ध्यान गया है। रचना के ग्राधार पर ही बौद्धिकता, भावुकता या कल्पनाशीलता का निरूपण परवर्ती विकास के ग्रालोचकों ने ग्रधिक किया है। शुक्ल-पद्धित के ग्रालोचकों का ध्यान इस ग्रोर ग्रोपेक्षाकृत कम गया है।

ग्रालोचना का एक ग्रोर प्रकार है। इसमें किव के व्यक्तित्व, उसकी विचार-धारा, कल्पना, भावुकता ग्रादि से पहले परिचय प्राप्त कर लिया जाता है ग्रोर फिर कृति के वर्ण्य-विषय, शैली, जीवन-सन्देश, भाव, विचार ग्रादि का विश्लेषण होता है। ग्रालोचक किव के व्यक्तित्व का वह ग्रंश स्पष्ट करना चाहता है जिससे किव को ग्रपनी विशेष विचार-धारा, ग्रीर भावात्मकता के लिए सामग्री ग्रीर प्रेरणा प्राप्त हुई है। वह किव के व्यक्तित्व ग्रीर कला-कृति में ग्राभिन्न सम्बन्ध स्थापित करता है। इस पद्धित के समालोचकों ने ये प्रयास भी ग्राधिक नहीं किये है। कहीं-कहीं इसी प्रकार की मनोवृत्ति के ग्राभास ग्रवश्य दे दिए हैं। गुप्त जी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम तथा उन पर गांधी जी का प्रभाव उनके नैतिक ग्रीर ग्रादर्शवादी दृष्टिकोण का कारण है। ग्रंप तथी की कला भी इसी दृष्टि से विचार किया है। भ्रान्थ को तो वे गांधी जी का बौना चित्र ही कहते है।

कलाकार ग्रपने ही जीवन की कितपय की घटनाग्रों को काव्य रूप दे देता है। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने ग्रपनी तुलसी-सम्बन्धी श्रालीचना में ऐसे कई-एक स्थलों का निर्देश किया है। पं० कृष्णशंकर शुक्ल ने भी 'केशव की काव्य-कला' में उनकी जीवनी पर लिखते समय ऐसी एकाध घटनाग्रों की ग्रोर संकेत-भर किया है। इस प्रकार की ग्रालीचना, (चिरत-मूलक) का हिन्दी में प्राय: ग्रभाव ही है। इसमे भारतीय मनोवृत्ति ग्रौर काव्य-सिद्धान्त भी

१, देखिये---'स्वकथित जीवनी'।

बाधक है। किवयों की जीवनी के पर्याप्त ज्ञान का ग्रभाव तथा साधारएीकरएा का सिद्धान्त इस शैली के विकास का ग्रवरोधक है। फिर भी ग्रंग्रेजी के
प्रभाव से हिन्दी की चिरत-मूलक समीक्षा के प्रारम्भिक प्रयास किवयों की
प्रामािएक जीवनी उपस्थित करने के रूप में है। इनमें ग्रन्तरंग प्रमािएों के
ग्राधार पर जीवनी का ग्रध्ययन करने की प्रवृत्ति के कारएा कहीं-कहीं ग्रकस्मात् ऐसी ग्रालोचना हो गई है, पर चिरत-मूलक ग्रालोचना की चेतना का
हिन्दी-साहित्य में विकास नहीं हुमा है। जहाँ कहीं भी ऐसे फुटकर प्रयास हुए
है उन्हें ग्राकस्मिक ही माना जायगा। किवयों की जीवनी देने की प्रवृत्ति तो
इसी पद्धित के समालोचकों में मिलती है। ग्रन्य प्रकार के समालोचकों में तो
इसका प्रायः ग्रभाव ही है। उस पद्धित में इसका कोई महत्त्व भी नहीं है। वहाँ
पर ग्रालोचक परिचय की ग्रपेक्षा विश्लेषएा के कार्य को ग्रधिक महत्त्व प्रदान
करता है।

तुलना और निर्ण्य:-ये दोनों प्रवृत्तियां वर्तमान समीका के प्रारम्भ से ही शुक्लजी की समीक्षा में भी कहीं-कहीं निर्ण्यात्मक हो जाती है, इसका विवेचन पहले हो चुका है। उन्होंने कई स्थानों पर तुलनात्मक समालोचना भी दी है। उनकी पद्धति के अन्य आलोचक भी तुलनात्मक और निर्ण्यात्मक आलोचना से अपर नहीं उठे हे। स्पष्ट रूप से अपना निर्ण्य न देने पर भी वे अपने मन्तव्य का संकेत कर देते हैं। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि प्राचीन कवियों पर लिखने वालों ने तो अपना मन्तव्य स्पष्ट ही प्रकट कर दिया है। शुक्ल जी कबीर के रहस्यवाद को साधनात्मक मानते हें, पर उनमे प्रेम की व्यंजना के दर्शन उन्हें नहीं होते। इसीलिए उनकी दृष्टि से जायसी का रहस्यवाद अधिक हृदयस्पर्शी और स्वाभाविक है। पर बाबू श्याममुन्दरदास जी को यह मान्य नहीं। इन दोनों ही आलोचनाओं में तुलना और निर्णय स्पष्ट है। इस पद्धित की अन्य आलोचनाओं में भी किव की श्रेष्टता की आर संकेत हुए है।

शुक्ल जी के पूर्व साहित्य के देश-काल का बहुत साधारण-सा सकेत होता था, 'शिवसिंह सरोज', 'मिश्रबन्धु-विनोद' ग्रादि कवि-वृत्त संग्रह की कोटि में श्राते हैं, मिश्रबन्धुग्रों ने देश-काल का कुछ थोड़ा-सा संकेत किया था। पर साहित्य को उसकी परिस्थितियों में रखकर ग्राँकने की प्रौढ़ ग्रालोचनात्मक पद्धित का सूत्रपात शुक्लजी ने ही किया। उन्होंने सूर, तुलसी ग्रादि कवियों के महत्त्र को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर ग्राँका है। 'हिन्दी शब्द सागर' की भूमिका में शुक्लजी ने ही हिन्दी-साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया था। ऐतिहासिक समीक्षा शुक्ल-पद्धित की एक प्रधान विशेषता है, इस

पढ़ित के सभी ब्रालोचकों ने इस शैली का उपयोग किया है। परवर्ती ब्रालोचना ने शुक्ल-समीक्षा के जिन तत्त्वों का विकास किया उनमें से एक यह भी है। ऐतिहासिक समीक्षा-शैली के प्रसंग में इस पर विशद विचार किया जायगा। यहाँ पर तो केवल इतना कह देना-भर पर्याप्त है कि शुक्ल-पद्धित में देश-काल का ब्राक्लन केवल एक पृष्टभूमि के रूप में हो सका है। साहित्य की ब्रविच्छिन धारा का निर्वचन तथा साहित्य का देश-काल से सहज एवं स्वाभाविक सम्बन्ध-निर्देश तो इस पद्धित के परवर्ती विकास की वस्तु है। हिन्दी में साहित्य को देश-काल की सहज उपज के रूप में देखने तथा सांस्कृतिक विकास में किसी किव या रचना की देन के मूल्यांकन की प्रौढ़ प्रवृत्ति के दर्शन ब्रभी बहुत कम हो पाते है। ब्रभी तक हिन्दी-समीक्षा में इस पद्धित का इतना विकास नहीं हुग्रा है, फिर भी शुक्ल-पद्धित के कित्यय ब्रालोचकों के प्रयास स्तुत्य है। पं० विश्व-नाथप्रसाद मिश्र ने भूषण की किवता को देश-काल की परिस्थितियों मे रखकर उसका ब्रध्ययन किया है। उन्होंने भूषण के सामिषक एवं सांस्कृतिक महत्त्व का मूल्यांकन किया है। इसमें ऐतिहासिक समीक्षा के प्रौढ़ तत्त्वों के दर्शन होते है।

शास्त्रीय एवं तन्त्रवादी समीक्षा इस पद्धति की सबसे प्रधान विशेषता है, सौष्ठववाबी समीक्षा मे शुक्ल-पद्धति की तरह तन्त्र सामृहिक श्रौर श्रारोपात्मक नहीं रहा। शक्ल-पद्धति की म्रधिकांश म्रालोचनाम्रों मे तो तन्त्र का यही रूप रहा है, शास्त्रीय तत्त्वों का ग्रारोप ही इसकी प्रधान विशेषता है। श्री धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी का 'प्रिय प्रवास का ग्रध्ययन', श्री प्रेमनारायण टंडन का 'गोदान ग्रौर गबन', श्री कृष्णानन्द गृप्त का 'प्रसाद जी के दो नाटक', डॉ॰ जगन्नाथप्रसाद शर्मा का 'प्रसाद जी के नाटकों का शास्त्रीय प्रध्ययन', डॉ० सत्येन्द्र की 'प्रेमचन्द्र की कहानी-कला' श्रादि ग्रन्थ तन्त्रवादी समीक्षा के ग्रच्छे प्रयास है। प्रसाद जी के नाटकों का शास्त्रीय ग्रध्ययन शुक्ल पद्धति की तन्त्रवादी समीक्षा का प्रौढ़ उदाहरण माना जा सकता है। इसमें शास्त्र से प्राप्त तत्त्वों के श्रतिरिक्त रचनाम्रों से उपलब्ध तत्त्वों के भाधार पर भी म्रालोचना हुई हं। 'प्रेमचन्द जी की कहानी-कला' मे लेखक ने शास्त्रीय तत्त्वों का ग्रारोप नहीं किया है, ग्रपितु उन कहानियों मे से स्वतः प्राप्त तत्त्वों के मानदंड पर उन रचनाग्रों का विश्लेषएा भ्रौर मल्यांकन किया है। लेखक ने प्रेमचन्द जी की कहानियों की सफलता बाह्य मान-मृत्यों से नहीं भ्रपित उन्हों में भ्रन्तिहित मान के श्राधार पर भाकी है। इस प्रकार इस रचना में सौष्ठववादी तथा निगमनात्मक समीक्षा के तत्त्व भ्रत्यन्त स्पष्ट है, यह भावी विकास का ग्राभास दे रही है। इस रचना को शुक्ल-पद्धति तथा परवर्ती विकास के संक्रान्ति काल की रचना कहना भी श्रनुपयुक्त नहीं है।

इस पद्धित के सबसे प्रधान समालोचक बाबू क्यामसुन्दरदास जी है, बाबू जी ने समीक्षा क्षेत्र में उस समय कार्य प्रारम्भ किया था जब हिन्दी में साहित्य-समीक्षा का जन्म ही हो रहा था। उसी समय से 'नागरी प्रचारिएाी पत्रिका' द्वारा वे साहित्य की सेवा करते रहे, प्राचीन ग्रन्थों की शोध तथा उनका सम्पादन उनकी ग्रालोचनात्मक भूमिकाएँ, इतिहास ग्रावि ग्रापके प्रधान कार्यकेत्र रहे। हिन्दी में इन क्षेत्रों की उद्भावना का श्रेय भी बाबूजी को ही है। शुक्ल जी को भी इन कार्यों में बाबूजी से पर्याप्त प्रेरएा। मिलती रही। इन क्षेत्रों की वास्तविक उन्नित तो शुक्ल जी की प्रतिभा के कारए। हुई, पर हिन्दी को प्रेरए। प्रदान करने में बाबूजी का महत्त्व कम नहीं है। हां शुक्ल जी की प्रौढ़ चिन्तन-क्षमता ग्रौर प्रखर प्रतिभा के समक्ष हिन्दी-जगत् बाबूजी का उपयुक्त मूल्य नहीं समभ सका। इसीलिए इनके कार्यों का महत्त्व कुछ उपेक्षित ही रहा।

प्रयोगात्मक समीक्षा में बाबूजी ने शुक्ल-पद्धति को ही ग्रपनाया है, उनकी समीक्षा की प्रधान विशेषताएँ वे ही है जिनका ऊपर निर्देश हो चुका है। बाबू जी इस क्षेत्र में किसी नवीन शैली की उद्भावना वहीं कर सके । पर 'साहित्या-लोचन', 'रूपक रहस्य' जैसे ग्रन्थों का निर्माण करके उन्होंने शुक्ल-पद्धति के सैद्धान्तिक ब्राधार के निर्माण में महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया है, इसे भी भलाया नहीं जा सकता। शुक्ल-पद्धति के ग्रालोचक जो 'सत्यं शिवं, सुन्दरम्' कल्पना, बुद्धि म्रादि की बाते करते हैं वे जो इन तत्त्वों का मुक्त उपयोग करने लगे हैं, इसका सारा श्रेय बाबूजी को है। पाश्चात्य समीक्षा के ये तत्व शक्ल जी की न्नालोचनान्नों से ग्रहरा हुए हैं । 'साहित्यालोचन' के प्रथम संस्कररा के उपरान्त ही इन तत्त्वों के उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ी। इनके द्वारा साहित्य-समीक्षा को प्रवत्त तत्त्वों मे से शैली-तत्त्व का भी कम महत्त्व नहीं है, प्रत्येक कवि भ्रौर लेखक की शंली पर पृथक् रूप से विचार करने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन भी सम्भवतः 'साहित्यालोचन' ने ही दिया। इनके द्वारा प्रतिपादित स्रभिनयात्मक एवं प्रबंधा-त्मक शंली म्रादि का उपयोग हिन्दी के कई म्रालोचकों ने किया है। हिन्दी के समालोचकों को ग्रालोचना के बहुत-से पारिभाषिक शब्द प्राप्त हए। ग्राज भी विश्वविद्यालयो से निकले हुए व्यक्तियों की रचनाग्रों पर 'साहित्यालोचन' की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ जाती है। शुक्ल जी के गृढ़ चिन्तन के कारण उनसे कुछ बहुत जल्दी ग्रहरण कर लेना सरल कार्य नहीं है। हिन्दी का शायद ही कोई . श्रालोचक उनकी प्रौढ़ ज्ञैली का सफल श्रनुकररण कर पाया हो । बाबू इयामसुन्दर-दास जी ने शुक्ल जी की विचार-धारा श्रीर मानदंड की सुबोध एवं सरल

करके विस्तीर्ण कर दिया। इससे उसमे वह गम्भीरता तो नहीं रह गई, वह कुछ स्थूल भी हो गई, पर सर्वसाधारण के लिए ग्राह्य श्रवश्य हो गई। शुक्ल-पद्धित के प्रसार का श्रेय बाबूजी को देने का बहुत बड़ा कार्य यही है। शुक्ल जी की शैली चाहे सरलता से श्रनुकरणीय न रही हो पर उनके द्वारा प्रस्तुत समीक्षा का मान श्रौर पद्धित एक बहुत लम्बे काल का प्रतिनिधित्व करती है। श्राज की समीक्षा की भी यह मूल श्राधार-भित्त है, शुक्ल जी ने समीक्षा में नवीन-क्रान्ति उत्पन्न कर वी। हिन्दी को उन्होंने ठोस सैद्धान्तिक श्राधार प्रदान कर विया। उनमें श्रमोघ युग-प्रेरक शक्ति की इतनी प्रबलता श्रौर प्रौढ़ता के दर्शन नहीं होते, पर फिर भी पद्धित के स्वरूप-निर्माण में बाबूजी का सहयोग कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

बाबू जी ने शुक्ल-पद्धति मे प्रौढ़ समालोचना की है। कवियों की प्रामािग् जीवनी उपस्थित करने में तो श्राप हिन्दी-क्षेत्र में श्रद्धितीय है। कवियों के जीवन-सम्बन्धी लेख 'नागरी प्रचारिगाी पत्रिका' में द्विवेदी-काल के प्रारम्भ से ही प्रकाशित होने लगे थे। समालोचना-क्षेत्र मे यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यही पद्धति बाद मे चिरत-मलक समीक्षा में विकसित हो गई है। इन जीवनियों में भी इस समीक्षा के कुछ ग्रप्रौढ़ तत्त्वों के दर्शन हो जाते है। कवि के सर्वांगीए। ग्रध्ययन के लिए उनके जीवन-चरित्र का ज्ञान भी श्रावश्यक है। बाबू जी ने इसी श्रावश्यकता की पूर्ति की है। इस कार्य में प्रथम प्रेरणा देने का श्रेय भी इन्हों को है। जीवन-चरित्र के म्रतिरिक्त इन्होंने <mark>श्र</mark>पने श्रालोच्य कवियों के काव्य-सोष्ठव भाषा-ग्रधिकार, भक्ति-पद्धति, बार्शनिक एवं धार्मिक विचार-धारा स्रादि पर भी विचार किया है। बाब् जी का विवेचन प्रौढ़ होते हुए भी श्रत्यन्त स्वष्ट ग्रौर सुबोध है। उनके निर्एायों के खंडन ग्रौर विरोध की बहुत कम संभावना है। शक्ल जी की श्रपेक्षा इनमें गृढ़ चिन्तन श्रीर विश्लेषण की कमी है। इसलिए इनकी समीक्षाग्रों मे भी इनके निबन्धों की तरह परिचयात्मकता ग्रिधिक मानी जा सकती है। इनकी समीक्षा शुक्ल जी की श्रपेक्षा श्रधिक श्रारोपात्मक श्रौर इतिवत्तात्मक है। शक्ल-पद्धति की प्रायः सभी समीक्षाएँ वस्तृतन्त्रात्मक है। बाब जी की समीक्षा में तो यह तत्व बहुत ग्रधिक प्रबल है। बाबू जी शुक्ल जी के विचारों श्रौर शैली से श्रत्यधिक प्रभावित है। पर सर्वत्र उनके निर्एायों से सहमत नहीं। कई स्थानों पर उन्होंने शुक्ल जी के विचारों का खंडन किया है। उन्हें शुक्ल जी के साधार गािकरण की शास्त्रीयता मान्य नहीं। कबीर के रहस्यवाद एवं उनकी दार्शनिक विचार-धारा के सम्बन्ध में भी ये दोनों एकमत नहीं है। कबीर के इस विवेचन मे बाबूजी का मौलिक एवं प्रीढ़ चिन्तन श्रत्यन्त स्पष्ट है।

'कबीर ग्रन्थावली की भूमिका', 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास' तथा 'भार-तेन्दु हरिश्चन्द्र' उनकी प्रयोगात्मक श्रालोचना के प्रतिनिधि ग्रन्थ है, इनके श्रतिरिक्त बाबुजी ने पत्र-पत्रिकाग्रों मे बहुत-से ग्रालोचनात्मक लेख लिखे हैं। 'नागरी-प्रचारिगा पत्रिका' मे तो उनके लेख बराबर ही प्रकाशित होते रहे है उनका शोध-कार्य इसी पत्रिका श्रौर सभा के माध्यम से होता रहा है। समीक्षा-क्षेत्र में प्राचीन पुस्तकों के शोध-कार्य का विवरण भी कम महत्त्व की वस्तु नहीं है। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र इनका प्रौढ़ ग्रौर सर्वाङ्कीए प्रयास है। इसमें उन्होंने भारतेन्दु जी के जीवन भ्रौर कृतित्व का विशद विवेचन किया है। उनके नाटकों, उपन्यासों, निबन्धों एवं कविता का गम्भीर विश्लेषण हुन्ना है। इस ग्रन्थ मे बाबुजी ने भारतेन्द्र जी की विभिन्न रचनाग्रों का विश्लेषएा करके उनके व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताग्रों का भी निरूपएा किया है। इसमें कवि ग्रौर रचना की ग्रन्तः प्रवृतियों का सुन्दर विश्लेषण हुग्रा है। ''ब्यापक भाव का विवेचन" कवि के व्यक्तित्व का विश्लेषण ही है। यह ग्रन्थ शुक्ल-पद्धति की समीक्षा का सुन्दर उदाहरण है, इसमे विक्लेषण एवं संक्लेषण दोनों शैलियों का सुन्दर समन्वय है। शुक्ल-पद्धति के श्रन्य श्रालोचकों ने भी इस समन्वय शैली का उपयोग किया है। बाबू जी की समीक्षा की तो यह प्रधान विशेषता ही है। इस पद्धति के जिन ग्रालोचकों का ऊपर निर्देश हो चुका है उन्होंने भी इस शैली का उपयोग किया है।

बाबूजी के स्रितिरिक्त शुक्ल-पद्धित के प्रधान समालोचकों मे निम्न लिखित नाम भी गएानीय है—पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा, पं० कृष्णशंकर शुक्ल, पं० रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख', डॉ०रामशंकर शुक्ल 'रसाल', पं० रामनरेश त्रिपाठो,पं० गिरजादत्त'गिरीश',श्री कृष्णानन्व गुप्त स्रादि।'बिहारी की वाग्विभूति', 'भूषएा ग्रन्थावली की भूमिका', 'पद्माकर-पंचामृत', 'प्रसाद जी के नाटकों का शास्त्रीय स्रध्ययन', 'उद्धव शतक की भूमिका', 'केशव की काव्य कला','कविर रत्नाकर','तुलसीदास स्रौर उनकी कविता','मुकवि समीक्षा','गुप्तजी की काव्य-धारा', 'प्रसाद की नाट्य-कला' स्रादि ग्रन्थ इस शैली के स्रच्छे प्रयास हैं। वर्तमान समय में शुक्ल-पद्धित के सबसे बड़े प्रतिनिधि पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र कहे जा सकते है। मिश्रजी ने इस शैली में प्रौढ़ समालोचानाएँ प्रस्तुत की है। शुक्लजी के दृष्टिकोएा के वे सबसे बड़े समर्थक है। उन्होंने शुक्लजी की विचार-धारा को पूर्णतः स्नात्मसात् करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने शुक्लजी की

के सम्बन्ध में फैली हुई बहुत-सी भ्रान्तियों का भी निराकरण किया है। शुक्लजी के समीक्षा-सम्बन्धी व्यापक दृष्टिकोण को सबसे ठीक समभने वालों में मिश्रजी का नाम श्रग्रगण्य है। उनकी यह निश्चित धारणा है कि समीक्षा-क्षेत्र को शुक्लजी ने जो प्रौढ़ शैली प्रदान की है, उसके समकक्ष दूसरी कोई प्रौढ़ पद्धति श्रव तक प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। उनके इस विचार में कुछ सत्यांश श्रवश्य है। शुक्लजी के उपरान्त हिन्दी-साहित्य-समीक्षा ने कुछ नवीन शैलियों को श्रवश्य श्रपना लिया है, पर श्रव तक शुक्लजी से भिन्न कोई ऐसा नवीन प्रौढ़ साहित्य-वर्शन नहीं बन पाया है, जिसके श्राधार पर पूर्णतः नवीन किसी समीक्षा-पद्धति का निर्माण ही हो पाता।

शुक्लजी तथा बाब श्यामसून्दरदास जी के प्रयास से जिस भ्रालोचना-पद्धति का जन्म हुन्ना है, उसने हिन्दी-साहित्य-समीक्षा को विकास का सच्चा मार्ग दिखा दिया है। ग्राज भी हिन्दी के ग्रधिकांश समालोचक इसी पद्धति का भ्रनुसरण कर रहे है। व्यक्तित्व-भेद के फलस्वरूप कुछ साधारण वैषम्य की उपेक्षा करने के बाद यह कहा जा सकता है कि हिन्दी में इस पद्धति के समालोचकों की संख्या सबसे बड़ी है, इस पद्धति ने ग्रपने परवर्ती विकास में म्रन्य शंलियों श्रीर पद्धतियों का भी उपयोग किया है। इस प्रकार यह पद्धति भ्रपने वर्तमान स्वरूप में सामंजस्यवादी दृष्टिकोएा को भ्रपना रही है। इसी समन्वयवादी शैली मे स्राज के स्रनेक विद्वान किवयों स्रौर काव्य-धारास्रों का प्रौढ ग्रध्ययन कर रहे हैं । धीरेन्द्र वर्मा डॉ० श्रीकृष्णलाल, डॉ०दीनदयाल गुप्त, डाँ० केसरीनारायण शुक्ल,बाब् गुलाबराय डाँ० पीताम्बरदत्त बङ्ध्वाल म्नादि इस पद्धति के लब्ध-प्रतिष्ठ समालोचक है। इन्होंने इसी पद्धति मे हिन्दी के ग्रनेक कालों स्त्रोर काव्य-धारास्रों एवं कवियों का सर्वागीए स्रध्ययन किया है। इनको समन्वयवादी तो इसलिए कहना पड़ता हं, कि इन्होंने सौष्ठववादी मनोविश्ले-षर्णात्मक एवं ऐतिहासिक समीक्षा-पद्धतियों के उन तत्त्वों का उपयोग किया जिनकी गराना शुक्ल-पद्धति में नहीं। संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि शुक्ल-पद्धति की समीक्षा रूढ़ नैतिक भ्रादशों पर मृत्यांकन करने वाली, शास्त्रीय भ्रौर वस्तूतन्त्रात्मक श्रालोचना है। इसमें कवि श्रौर वस्तु की सामान्य प्रवृतियों का विश्लेष सारमक निरूपसा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ सम्बन्ध, कल्पना, समिष्टिगत जीवन की समस्यास्रों का स्थूल चित्रण तथा उनके रूढ़िवादी स्रादर्शी-न्मुखी समाधान के दर्शन होते हैं। इस पद्धति ने भारतेन्द्र जी से लेकर शुक्लजी तक की समीक्षा के विकास का समाहार किया है। प्रवित्यों के मनीवैज्ञा-निक विदल्लेषण की शैली को इतना व्यापक रूप दिया कि इसमें भावी विकास

की क्षमता का म्राभास स्पष्ट हो गया। पर यह शैली की तरह मानदण्ड में युगानुकूल परिवर्तन की सम्भावनाम्रों को म्रस्वीकार करने के कारण रूढ़ हो गई। छायावाद म्रोर प्रगतिवाद के नवीन जीवन-दर्शन म्रभिव्यंजनावाद, स्वच्छन्दतावाद, व्यक्ति-वंचित्र्यवाद म्रादि, साहित्य-समाज म्रौर व्यक्ति के नवीन सम्बन्धों की कल्पना का स्वागत न कर सकने के कारण उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई म्रौर नवीन पद्धतियों का विकास हुम्रा। पर फिर भी विद्वत्समाज में इसका म्रादर है म्रौर वे समीक्षा के समन्वयवादी दृष्टिकोण का म्राधार इसीके सिद्धान्तों को बनाना चाहते हैं। शुक्लजी ने समन्वयवाद म्रौर हिन्दी-समीक्षा के भावी विकास के लिए प्रौढ़ सैद्धान्तिक म्राधार प्रदान किया है। इसीलिए इस पद्धित का इतना महत्त्व है।

## सौष्ठववादी अथवा स्वच्छन्दतावादी समीचा

साहित्य प्रत्येक युग तथा घारा के साथ प्रयनी पृथक घारणाश्रों, साहित्यक मानों ग्रोर जीवन-दर्शन को ग्रयनाता हुग्रा श्रयसर होता है। इसलिए यह कहना एक सीमा तक समीचीन है कि उस युग ग्रोर घारा के साहित्य का मूल्यांकन वस्तुतः उन्हीं मानों द्वारा ग्रधिक उचित रूप में हो सकता है। इसका तात्पयं यह भी नहीं है कि साहित्य-समीक्षा का एक भी तत्त्व या सिद्धान्त सार्वदेशिक या सर्वकालीन नहीं हो सकता। भरत के रस ग्रोर ग्रोचित्य-सिद्धान्त की सार्वदेशिकता ग्रस्वीकृत नहीं की जा सकती। हाँ, ग्रोचित्य की सीमा ग्रोर स्वरूप में देश ग्रीर काल के ग्रनुसार यित्कचित् परिवर्तन कर लेने की ग्रावश्य-कता है। ग्राधुनिक हिन्दी-कविता में युगांतरकारी परिवर्तन कर देने वाला छायावाद भी ग्रपने साथ नूतन जीवन-दर्शन, समीक्षा की नवीन पद्धित ग्रीर नवीन मान लेकर ग्राया है। स्वच्छन्दता ग्रौर सौष्ठव इस काल की कविता तथा समीक्षा दोनों की मूल प्रेरणा है।

जहाँ प्रत्येक युग के साथ नवीन साहित्यिक मान का जन्म होता है, वहाँ पर प्रत्येक युग के प्रधिकांश समीक्षक ग्रपने युग के मान को सर्वकालीन ही मानते हैं। उनकी एक प्रकार से निश्चित धारणा-सी बन जाती है कि हमारा मान ग्रौर समीक्षा-पद्धित पूर्ण ग्रौर सावंदेशिक है। इसके द्वारा प्रत्येक साहित्यिक कृति का निरपेक्ष ग्रौर तटस्थ मूल्यांकन हो सकता है। सौष्ठववादी ग्रौर प्रभावाभिव्यंजक (Impressionist) ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक तटस्थ ग्रौर निरपेक्ष ग्रालोचक होते है। उनमें निश्चित मानों के ग्राधार पर किसी कृति का मूल्यांकन करने ग्रौर निर्ण्य देने की प्रवृत्ति का प्रायः ग्रभाव होता है। कम-से-कम प्रत्यक्ष रूप में तो वे ग्रपनी ग्रालोचना में इसका ग्राभास नहीं देते। फिर भी मूल्यांकन ग्रौर निर्ण्य दोनों ही ग्रालोचना के मूलभूत तत्त्व है ग्रौर ये किसी-निर्ण्य के प्रालोचक में विद्यमान रहते है; वह चाहे इसे ग्रस्वीकार

कर दे। मार्क्सया फ्रायड के सिद्धान्तों से प्रभावित रचना की समीक्षा में सौष्ठववादी समालोचक कितना तटस्थ रह सकेगा, साहित्य की ग्रपनी मान्य धारएगात्रों का उस पर श्रारोप करने का मीह कितना संवरए कर सकेगा, उसमें विद्यमान प्रबल बृद्धि-तत्त्व की प्रमखता तथा सार्वजनिक श्रीर सर्व-कालिक भाव-संवेदना की उपेक्षा उसे कितनी सह्य हो सकेगी, इस प्रकार की कृति में वह निगमनात्मक पद्धति का कहाँ तक भ्रनुसरण करके श्रपने प्रसुप्त निर्णायक रूप को कहाँ तक जागत नहीं होने देगा, ये सभी बातें विचारणीय भ्रौर विवाद-ग्रस्त है। उसके तटस्थ रहकर ग्रालोचना करने में सन्देह है। इससे यह सिद्ध है कि प्रत्येक म्रालोचक भ्रपनी पद्धति को सार्वदेशिक भ्रौर सर्वकालिक मानकर ही चलता हं श्रौर इसलिए वह प्रत्येक यग के साहित्य को उसी कसौटी पर श्रांकता है। जहाँ मानव में श्रतीत की संरक्षा का मोह है, वहाँ पर उसमें नवी-नता स्रौर प्रगति से भी प्रेम हैं इसीलिए उसे भृत से पूर्ण सन्तोष नहीं हो पाता। श्रालोचक भी जब नवीन साहित्य-कृतियों को प्राचीन सिद्धान्तों के श्राधार पर श्रध्ययन करना चाहता है तो उसे कुछ अपूर्णता-सी प्रतीत होती है। अपने बनाये हुए गज उसे स्वयं ही धीरे-धीरे ब्रनुपयुक्त प्रतीत होने लगते हैं । शुक्ल-समीक्षा-पद्धति से छायावादी कृतियों का पूरा मृत्यांकन नहीं हो सका। उन्होंने श्रपनी नैतिक, लोकादर्शवादिनी श्रौर प्रबन्धकाव्योचित समीक्षा की ऐनक को लगाकर इस नवीन सद्यः जात बालक छायावाद को देखा तो उन्हें वह विचित्र-सा प्रतीत हुन्ना। उसमें वे साहित्य का भावी मंगल नहीं देख सके। शुक्लजी को पन्त, प्रसाद ग्रौर महादेवी की काव्य-धारा की ग्रपेक्षा श्रीधर, पन्त, मुक्टधर पाण्डेय ग्रादि की काव्य-धारा में हिन्दी का ग्रधिक संगल दिखाई दिया। शक्ल-पद्धति का श्रालोचक निराला जी की श्रपेक्षा सोहनलाल द्विवेदी को प्रौढ़ कवि मानने के लिए बाध्य हो गया। इस प्रकार वे छायावाद के भ्राग-मन का स्वागत नहीं कर सके भ्रौर उसको शुभ सूचना के रूप में स्वीकार नहीं कर सके। फिर भी शुक्ल जी अपने अनुयायियों की अपेक्षा कुछ अधिक प्रगति-शील ग्रीर स्वच्छन्द प्रकृति के है। उनका विरोध भी तर्कसम्मत है। वे गुएा-दोष दोनों ही देखते है। छायावाद ने काव्य के कला-पक्ष मे जो नवीन प्रगति की, उसको जो नवीन विकास की श्रोर उन्मुख किया, उसका महत्त्व शुक्ल जी ने मक्त कंठ से स्वीकार किया है। वे कहते है: "छायावाद की शाखा के भीतर धीरे-धीरे काव्य-शैली का बहुत श्रच्छा विकास हुग्रा, इसमें संदेह नहीं। इसमें भावावेश की ब्राकुल व्यंजना, लाक्षिणिक वैचित्र्य, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वकता, विरोध-चमत्कार, कोमल पद-विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित

करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी।" पर इस पद्धति के ग्रधिकांश ग्राली-चक तो इतनी उदारता का भी परिचय नहीं दे सके, क्योंकि इनमें इस सूक्ष्म दृष्टि का म्रभाव था। वे तो छायावाद के साथ किसी प्रकार भी समभौता नहीं कर सके । इसलिए उन्होंने श्रपना श्रध्ययन श्रौर समीक्षा-क्षेत्र ही रीति-काल म्रथवा भिनत-काल को बना लिया था। हिन्दी के पाठक से यह छिपा नहीं है कि "छायावाद" को भ्रपने शैशव-काल मे ही श्रनेक कठोर श्राघात सहने पड़े है। उस पर जन्म से ही चारों श्रोर से कशाधात प्रारम्भ हो गए थे। लेकिन उसी समय से उनके प्रबल समर्थक श्रौर रक्षक भी थे। वृद्धजनों में पं० क्यामबिहारी मिश्र ने इसका पक्ष समर्थन किया था श्रौर प्रत्येक युवक के हृदय में तो इस कविताने घर ही कर लिया। इतिवृत्तात्मक कविता की एक-रसता, स्थलता भ्रौर रूढ नैतिकता से मानो वह ऊब गया। वह कुछ नवीन श्रन्तः स्फरण श्रौर चेतना से सजीव काव्य के श्रास्वाद को पिपासु हो उठा । उसकी साहित्यिक धारणाएँ एकदम बदल गईं। इसी व्यापक धारणा ने सुजन श्रौर समीक्षा दोनों क्षेत्रों में नवीन धारगााग्रों को जन्म दे दिया। इनको हम क्रमशः 'छायावाद' ग्रौर 'सौष्ठववाद' कहते हैं। इसमे शुक्ल-ससीक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी उसकी श्रपूर्णता की स्पष्ट घोषणा है।

इतिवृत्तात्मक किवता में वस्तु का ही प्राधान्य था। उसमें भाव की अपेक्षा बौद्धिकता और नैतिकता ग्रधिक थी। भावों का बहुत ही स्थूल और सामान्य स्वरूप पाठक के हृदय में ग्राह्माद उत्पन्न करने में ग्रसमर्थ था। किव को कहानी के प्रतिबन्ध के कारण ग्रात्माभिव्यंजन का पूर्ण ग्रवसर ही नहीं मिल पाता था। ग्रलंकार-शास्त्र के नियमों तथा परम्परा-प्राप्त नैतिक धारणाग्रों ने काव्य और किव को जकड़ दिया था। उसके व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के लिए स्थान ही नहीं रह गया था। छायावाद के रूप में नियमों की श्रृह्मलाग्रों से जकड़ी हुई किव की ग्रात्मा विद्रोह कर उठी। रीति-काल से लेकर ग्राधुनिक-इतिवृत्तात्मक काल तक उसे उन्मुक्त वातावरण में स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण करने का ग्रवसर ही नहीं मिला था। इसीलिए शता विद्रयों से ग्रवस्द्ध वैयक्तिकता का प्रवाह सब कूलों ग्रीर किनारों को डुबाता हुग्रा ग्रागे बढ़ा। इस प्रकार 'छायावाद' के रूप में सामूहिकता के विरुद्ध वैयक्तिकता रूपल के प्रति सूक्ष्म, वस्तुवाद ग्रीर यथार्थवाद के विरुद्ध कल्पना ग्रीर भावकता, इतिवृत्त के विरुद्ध ग्रात्माभिन्यंजन। की हृदयस्पर्शिता तथा

१. 'इतिहास', पृष्ठ ७३१।

तथा वर्णनात्मकता के विरुद्ध ध्वन्यात्मकता व्यापक प्रतिक्रिया की ग्रिभिव्यक्ति हुई है। इस प्रतिक्रिया के दर्शन केवल साहित्य में ही नहीं ग्रिपितु समग्र जीवन में ही होते हैं। रूढ़िवादिता श्रौर परम्परागत मर्यादाश्रों के विरुद्ध वैयक्तिक स्वातन्त्र्य की गर्जना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से मुनाई पड़ने लगी थी। जीवन श्रौर साहित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जीवन का व्यापक विद्रोह काव्य में श्रीभव्यक्त हुए बिना नहीं रह सकता था। इस विद्रोह का कारण केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं है। उसके श्रनुकरण पर ऐसा नहीं हुग्रा है। समय की गित के साथ जीवन-दर्शन में ही श्रामूल परिवर्तन हो गया था। विज्ञान श्रौर राजनीति के क्षेत्र की विश्व-व्यापी नवीन प्रगित ने जीवन की धारणाश्रों को बिलकुल बदल दिया। समाज श्रौर व्यक्ति का पुराना सम्बन्ध ग्रिधिक दिन तक नहीं चल सकता था। मनुष्य में धर्म, नीति श्रौर ग्रादर्श के नवीन श्रर्थों की श्राकांक्षा जागृत हो गई। जीवन के मूल्यांकन के लिए नवीन मानों के ग्रहण की श्रावश्यकता तीन्न रूप में श्रम्भूत होने लगी थी। इससे यह स्पष्ट है कि 'छायावाद' कुछ कवियों का ही प्रयास-मात्र नहीं है श्रिपितु उस काल के व्यापक जीवन की मूल प्रेरणा का स्वाभाविक श्रौर श्रवश्यम्भावी परिणाम है।

छायावाद को हिन्दी के ग्रालोचकों ग्रौर किवधों ने विभिन्न स्वरूपों में रेखा। इसीलिए इस सम्बन्ध में उनकी धारणाएँ भी विभिन्न है। यहाँ पर हम केवल उन्हों व्यक्तियों की धारणाग्रों का उपयोग करेंगे, जिन्होंने इसकी एक सीमा तक प्रामाणिक व्याख्या की है। इनमें से विशेषतः छायावादी ग्रालोचक ग्रौर किव ही है। प्रसादजी कहते हैं: "किवता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना ग्रथवा देश-विदेश की सुन्दरी में बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के ग्राधार पर स्वानुभूतिमयी ग्रिभव्यक्ति होने लगी तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम से ग्राभिहित किया गया।....ये नवीन भाव ग्रान्तिक स्पर्श से पुलिकत थे।" प्रसादजी छायावाद के जन्मदाता कहे जा सकते है। छायावाद के सम्बन्ध में उनका विवेचन इसिलए भी प्रामाणिक है कि उन्होंने इसके वास्तिवक स्वरूप की व्याख्या करके इसके सम्बन्ध में फैली हुई भ्रान्तियों का निराकरण किया है। उपर के स्थल मे उन्होंने किव की स्वानुभूति के तीन्न ग्रावेश की ग्रभव्यक्ति को ही छायावाद माना है। इससे वे "ग्रात्माभिव्यंजन" को ही इसका प्रमुख तत्त्व मानते है। प्रसादजी को भाषा ग्रौर भाव का ग्रभिन्न सम्बन्ध मान्य है। इसीलिए वे नवीन प्रकार की ग्रनुभृतियों के लिए शब्दों की

१, 'काव्य ऋौर कला तथा ऋन्य निवन्ध', पृष्ठ १२३।

श्रनुपयुक्तता भी घोषित करते हैं। श्रनुभृति की तीव्रता से भाषा में एक विशेष छटा का श्रा जाना प्रसाद जी श्रनिवार्य समभते है। "सूक्ष्म श्राभ्यन्तर भावों के व्यवहार मे प्रचलित पद-योजना भ्रसफल रही। उनके लिए नवीन शैली, नया वाक्य-विन्यास स्रावश्यक था। हिन्दी से नवीन शब्दों की भंगिमा स्पृहरणीय श्राभ्यन्तर वर्णन के लिए प्रयुक्त होने लगी।" <sup>१</sup> शब्द-चमत्कार के जो प्रचलित काकू, व्यंग्य, ब्लेष म्रादि प्रकार थे वे इस नवीन म्रनुभृति की तीव्रता को श्रभिव्यक्त करने में श्रसफल हए, इसलिए भाषा में नवीन भंगिमा श्रा गई। "इन श्रभिव्यक्तियों में छाया की जो स्निग्धता है, तरलता है, वह विचित्र है। म्रालंकार के भीतर म्राने पर भी ये उससे कुछ म्राधिक है।" प्रसाद जी ने "छाया" शब्द का अर्थ विच्छिति, लावण्य आदि माना है । वे कहते हे कि मोती के भीतर की कान्ति जैसे बाहर छलकती है, वैसे ही भावों का सौंदर्य भी भाषा में छलक जाता है। सुश्री महादेवी वर्मा ने भी इतिवृत्तात्मक काव्य में हृदय को स्पर्श करने की क्षमता का ग्रभाव बतलाया है। " सौंदर्यहीन इति-वत्त उसे हिला भी नहीं सकता था। छायावाद यदि ग्रपने सम्पूर्ण प्राग्ए-वेग से प्रकृति ग्रौर जीवन के सूक्ष्म सौंदर्य को ग्रसंख्य रूप-रंगों में ग्रपनी भावना द्वारा उपस्थित न करता तो ''।" महादेवी एक दूपरी जगह कहती है कि छायावाद ने बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव से चलने वाले हृदय ग्रौर प्रकृति में प्रांग डाल दिए है। इसके द्वारा भी वे ग्रनुभृति की नवीनता ग्रौर गहराई का ही निर्वचन कर रही है। श्री गंगाप्रसाद पांडेय कहते है: "विश्व की किसी वस्तु में एक ग्रजात सप्रारण छाया की भाँकी पाना ग्रथवा उसका ग्रारोप करना ही छायावाद है। छायावादी कवि प्रकृति के पुजारी की भाँति विश्व के करा-करा में ग्रपने सर्व-व्यापक प्रार्गों की छाया देखता है। मन्ष्य को बाह्य सौंदर्य से हटाकर उसे प्रकृति के साथ ग्रविच्छन्न सम्बन्ध स्थापित कराने का कार्य इसी काव्य-धारा ने किया है।"<sup>3</sup> श्री नन्ददुलारे वाजपेयी भी छायावाद को मानव ग्रथवा प्रकृति के सुक्ष्म किन्तु व्यक्त सौंदर्य में स्राध्यात्मिकता की छाया का मान मानते है। "व्यष्टि सौंदर्य-बोध एक सार्वजनिक श्रनुभूति है। यह सहज ही हृदयस्पर्शी है, यह सिक्रप स्रोर स्वावलिम्बनी काव्य-चेतना की जन्मदात्री है। इसे मे प्राकृतिक म्रध्यात्म कह सकता हुँ। समष्टि सौंदर्य-बोध उच्चतर म्रनुभृति है।"<sup>४</sup>

१. 'काव्य ऋौर कला तथा श्रान्य नियन्ध', पृष्ठ १२३।

२. वही, पृष्ठ १२४।

३. 'छायावाद', पृष्ठ २४।

४, 'हिन्दी-साहित्यं : बीसवी शताब्दी', पृष्ठ १६४।

ऊपर प्रमुख छायावादी ग्रालोचकों श्रौर कवियों मे से कुछ के छायावाद-सम्बन्धी विचार उद्धत किये गए है। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि इन्होंने भिन्न-भिन्न दिव्दकोर्गों से इसे देखा है, इसलिए उनकी उपपत्तियाँ भी एक-दूसरे से कुछ भिन्त है। शक्लको की धारएगा तो इन सबसे ही भिन्त है। वे तो इसे प्रतीकवाद मानते है। वे इसमें भावानुभृति के स्थान पर कल्पना की श्रभिव्यंजना-प्रराशो या शैली की विचित्रता की प्रधानता मान रहे है। लेकिन छायावाद के समर्थक शुक्लजी के इस विचार से सहमत नहीं है। ऊपर के उद्धरागीं से स्वष्ट है कि वे शैली तथा भाषा की भंगिमा श्रीर वैचित्र्य के साथ श्रनुभृति की सूक्ष्मता, तीवता श्रीर हृदय-स्पर्शिता को महत्त्व देते है। भाव श्रीर म्राभिव्यक्ति का सामरस्य उन्हें मान्य है। कुछ लोगों ने प्रकृति की सप्राणता तथा कुछ ने व्यक्त सौन्दर्य की ग्राध्यामिकता और सार्वजनिकता को छायाबाद का श्रनिवार्य तत्त्व माना है। कुछ की दृष्टि से कवि का करा-करा में श्रवने ही प्राणों की न्यापक छाया को देखना छायाबाद है। ऐसे कुछ सूक्ष्म मतभेद वर्ण्य विषय ग्रथवा भावानुभृति ग्रौर व्यंजना के विशेष प्रकारों को ग्रहरण करने से हुए है। पर फिर भी इन उद्धरणों से छायावाद के सर्वमान्य स्वरूप का विवेचन भी हो जाता है। सबसे प्रथम तत्त्व है हृदयस्पिशतापूर्ण स्वानुभृति की तीब्रता। छायावाद का प्रत्येक कवि ग्रौर ग्रालोचक इसे स्वीकार करता है। इतिवृत्त श्रौर वर्णन का स्थान श्रान्तरिक भावों के स्पर्शजन्य पूलक तथा सुक्ष्मता ने ग्रहरण कर लिया। ग्रात्माभिव्यंजन की प्रधानता ने कवि-प्रतिभा के स्वातन्त्र्य की घोषएा कर दी। विषय, शैली भ्रौर भाषा किसी भी क्षेत्र में कवि पर परम्परा भ्रोर रूढ़िका बन्धन नहीं रह गया। उसे मानव भ्रोर प्रकृतिका विशाल उन्मुक्त क्षेत्र विचरण करने तथा उससे भाव-संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएँ ग्रहरण करने को मिल गया। छायावादी कवियों के भाव वैयक्तिक होते हुए भी प्रायः सार्वजनीन ह । रीतिकालीन भाव-व्यंजना में पाठक को दर्शक का म्रानन्द म्राता है, म्रपनी ही म्रन्भृति की तल्लीनता का म्रन्भव नहीं होता। पर छायावाद में प्रकृति के प्रति जो भावात्मक संवेदना कवि की होती है, वही पाठक की भी। पहले कवि नायक श्रौर नायिका के सीमित स्वरूपों की स्वीकार करके उनके हृदवगत भावों का चित्रए करता था श्रौर श्रब कवि ने मानव के इन कृत्रिम भेदों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। वह विशुद्ध मानव के रूप में ग्रन्भव करता है ग्रौर उसीको स्वछन्दतापूर्वक ग्रिभिव्यक्त करता है।

१. देखिये-'इतिहास', पृष्ठ ७२८ I

इसीलिए वाजपेयी जी छायाबाद की ग्रसाधारण कल्पना ग्रौर भावकतामय भावानुभूति को भी सार्वजनीन मानते है। कवि के ग्रन्तर-स्पर्श से पुलकित होने के कारए कविता के बाह्य पक्ष में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए। म्रिभिव्यक्ति में एक वैचित्र्य, विच्छिति एवं भंगिमा ग्रागई। भाषा में भी ग्रिभिधा के स्थान पर लक्षाणा श्रीर व्यंजना का श्रधिक प्रयोग प्रारम्भ हो गया। छायावाद के विकास में कोचे के श्रभिव्यंजनावाद से भी प्रेरणा प्राप्त हुई है। कीचे श्रभिव्यक्ति को ही काव्य का सर्वस्व मानते है। वे उसके साथ सुन्दर-ग्रमुन्दर का विशेषण भी नहीं लगाना चाहते । उनकी दृष्टि से श्रभिव्यवित वही है जो सुन्दर है। इसलिए कोई भी विशेषए व्यर्थ श्रीर श्रनावश्यक है। श्रभिव्यंजना-वाद का इतना प्रभाव तो प्रत्येक छायावादी कवि पर पड़ा है कि उसने भावों के समान ही भावाभिव्यंजन की पद्धति को भी समान महत्त्व प्रदान किया है। इस प्रकार भाव श्रीर श्रभिव्यंजन का पूर्ण सम्मरस्य भी छायाबाद की प्रधान विशेषता है। प्रसाद जी ने छायावाद की जिन विशेषताम्प्रों का उल्लेख किया है उनमें अनुभृति श्रीर ग्रभिव्यक्ति दोनों का विश्लेषण हुग्रा है। इन तत्त्वों मे दोनों का सामंजस्य भी व्यंजित है। "ध्वन्यात्मकता, लाक्षिंगिकता, सौन्दर्यमय प्रतीक-विधान तथा उपचार-वक्रता के साथ स्वानुभृति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएँ है।" १ इन विशेषतास्रों मे भाव श्रौर कला दोनों का निरूपरा है, लेकिन दोनों को पृथक् करके देखने की प्रवृत्ति नहीं है। छायावादी कवि सौंदर्य मे बाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर, वस्तु श्रीर उसकी श्रभिव्यक्ति दोनों का समावेश करता है। वह सौन्दर्य से रमगाीयता का ही ग्रर्थ ग्रहगा करता है। "स्वानुभूति की विवृत्ति" मे भी काव्य के दोनों पक्षों का सामंजस्य स्पष्ट है। छायावादी भाव ग्रौर ग्रभिव्यक्ति का ग्रधिक सम्बन्ध मानता है। श्चनुभृति श्चपने-ग्राप ही विशेष प्रकार की श्रभिव्यक्ति का स्वरूप ग्रहरण कर लेती है।

जिन प्रेरणाभ्रों का परिणाम छायावाः था, उनके कारण यह धारा एकदम नवीन प्रकार के काव्य के साथ साहित्य-क्षेत्र में प्रविद्ध हुई थी। इसका दर्ण्य-बिषय, भाषा, शैली, सन्देश, ग्रन्तस्तल मे प्रवाहित दार्शनिक धारा ग्रादि से भी कुछ नया था। इसकी नवीनता श्रौर विलक्षणता इसके कर्णधारों की श्रौंखों में भी चकाचौथ उत्पन्न करने वाली थी। इसके शैशव में वे भी यह निश्चय नहीं कर पाए थे कि यह क्या स्वरूप धारण करेगी। यह प्रवाह किस दिशा

१. 'काव्य ऋौर कला', पृष्ठ १२८।

श्रौर धारा में बहेगा, इसका उन्हें भी ठीक-ठीक पता नहीं था। पन्तजी श्रौर प्रसादजी इस परिवर्तन के प्रति हमेशा सजग रहे है। पन्तजी अपने 'पल्लव' की भिमका में ग्रपनी सजगता ग्रौर इसकी ग्रनिश्चितता स्पष्ट कर देते है: "हिंदी-कविता की 'नीहारिका' सम्प्रति श्रपने प्रेमियों के तरुए उत्साह के तीब ताप से प्रगति पाकर साहित्याकाश मे भ्रत्यन्त वेग से घम रही है, समय-समय पर जो छोटे-मोटे तारक-पिंड उससे टुट पड़ते है, वे स्रभी ऐसी शक्ति तथा प्रकार संग्रहीत नहीं कर पाए कि अपनी ही ज्योति मे अपने लिए नियमित पन्थ खोज सके, जिससे हमारे ज्योतिषी उनकी गति-विधि पर निश्चित सिद्धान्त निर्धारित कर लें, ऐसी दशा में कहा नहीं जा सकता कि यह श्रस्त-व्यस्त केन्द्र-परिधि-हीन द्रवित वाष्प-पिंड निकट भविष्य में किस स्वरूप में घनीभृत होगा ... ।'' ऐसी नवीन धारा के कवियों तथा कला-कृतियों का पुराने परम्परागत मानदण्ड से मूल्यांकन करना संभव नहीं था। पुराने श्रालोवक श्रपने निश्चित मानदंड के सर्वथा प्रतिकृल साहित्य-रचना देखकर उसका स्वागत नहीं कर सके। पं० महावीरशसाद जी दिवेदी ने 'कवि किंकर' के नाम से 'सरस्वती' में इस धारा की कट् श्रालोचना की । शक्ल जी-जैसे श्रालोचकों ने कुछ उदारता का परिचय देकर इस धारा के कला-पक्ष की प्रौढ़ता को स्वीकार भी किया। पर प्राचीन समीक्षा इसका उचित रूप से मृत्यांकन नहीं कर सकी । पं० नन्ददुल।रे वाजपेयी, पं० इलाचन्द्र जोशी, प्रसादजी, पन्तजी श्रादि प्रारम्भ से ही इसका पक्ष समर्थन कर रहे थे। इसलिए उनको इसकी समीक्षा के लिए मापदण्ड ग्रपनाना पड़ा। छायावाद के तात्त्विक विश्लेषण तथा साहित्यिक विश्लेषण तथा साहित्य की धारणात्रों के इतने विशद निरूपण का एक-मात्र तात्पर्य नवीन काव्य-धारा की नवीन समीक्षा-पद्धति का व्यापक प्रभाव-मात्र दिखाना है। इस नवीन समीक्षा के मानदंड के तत्त्वोंका निर्माण छाय।वाद की प्रमुख विशेष-ताग्रों से ही हुया। स्वच्छन्दता ग्रौर सौष्ठव इस ग्रालोचना के प्रधान तत्त्व है। इनकी प्रेरएा छायावादी रचनाग्रों से ही मिली। कला-कृति की श्रपेक्षा कवि के व्यक्तित्व को महत्त्व देने के कारण छायावाद में स्नात्माभिव्यंजन की प्रधा-नता है। किव के व्यक्तित्व के साथ ही उसकी परिस्थितियों का निरूपएा भी श्रावश्यक माना गया। कला-कृति में अलंकार श्रादि शास्त्रीय तत्वों की श्रपेक्षा पाठक के हृ स्य को स्वर्श करने वाले तत्त्वों का उद्घाटन श्रधिक महत्त्वपूर्ण समभा जाने लगा। श्रालोचक रूढ़ श्रौर परम्परा-मुक्त शैली में रस, श्रलंकार, म्रादि के उदाहरएा न खोजकर, (क्योंकि वे तो छायावाद में प्रायः विरल हो चुकेथे) सुक्ष्म सौद्धर्य ग्रीर सौज्ज्य देखने का प्रयत्न करने

उस सौष्ठव से ग्रालोचक भी किव की तरह ग्राह्लादित ही ग्रिधिक होना चाहता है, परम्परा-मुक्त नीति का उपदेश नहीं ग्रहण करता। छायावादी किव का दृष्टिकोण उपयोगितावादी नहीं हं। उसको सृजनकी प्रेरणा ग्रानन्द से ही प्राप्त होती है श्रौर वही उसका साध्य है। इसलिए ग्रालोचक भी उपादेयता के मान-दण्ड पर साहित्य का मृत्यांकन नहीं कर पाता है। उसको भी ग्राह्लाद को ही प्रमुख मानना पड़ता है। ग्रालोचक के व्यक्तित्व मे वही सफल ग्रालोचक माना गया जो किव की ग्रानुभूति के साथ तादात्म्य स्थापित कर सका। विश्लेषण की क्षमता के साथ ही सौन्दर्य से ग्राह्लादित होने ग्रौर पाठक को ग्राह्लादित करने की योग्यता को ग्रिधिक महत्त्व दिया जाने लगा।

श्रागे सौष्ठववादी समीक्षा के तत्त्वों का कुछ विशद विश्लेषण करेगे। यहाँ पर इन तत्त्वों का संक्षेप मे निर्देश करने का तात्पर्य केवल यह बताना है कि यह म्रालोचना-पद्धति छायावादी कविता का सहज परिगाम है। इसके प्रत्येक तत्त्व के स्वरूप का विकास इसी धारा की विशेषताग्रों से हुन्ना है। हमारा यह म्रमिश्राय भी नहीं है कि इस पद्धति के विकास मे पाइचात्य प्रभाव का सहयोग नहीं है। श्रंग्रेजी की Romantic Poetry तथा Romantic Criticism के ग्रध्ययन का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। हिन्दी का समीक्षक जब उन धाराग्रों से परिचित हुग्रा तो उसे ग्रपना साहित्य दरिद्र तथा भ्रपनी समीक्षा-पद्धति संकृचित प्रतीत हुई। इस प्रेरणा ने भी इस पद्धति के विकास में सहायता दी है, पर यह केवल वहाँ का श्रानुकरण है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे शुक्ल-पद्धति का श्राधार भारतीय तत्व है, श्रीर उसका विकास जैसे उसके सामंजस्य में हुआ है, वैसे ही इस पद्धति की ग्राधार-भूमि भारतीय है ग्रौर वही इसके विकास का मार्ग निर्दिष्ट करती रही है। दोनों पद्धतियों मे एक परम्परा को ग्रहरा करते हुए भी जो वैषम्य है, उसका कारण केवल दृष्टिकोण का ग्रन्तर है। छायावार्वा ने काव्य के प्रयो-जन भ्रादि को शक्ल-पद्धति के स्थल नैतिक दृष्टिकोएा से ग्रहए। नहीं किया, म्रपितु रस, म्राह्लाद ग्रौर रमगोयता को व्यापक ग्रौर स्वच्छन्द रूप मे ग्रपनाया है। यहाँ भी केवल प्रेरणा ही बाहर की है, पूरी पद्धति नहीं। हाँ पाश्चात्य काव्य-सिदधान्तों का अनुशीलन करके उन्हें आत्मसात् कर लेत्रे की प्रवृत्ति श्रवश्य है। कभी-कभी श्रालोचकों ने पाइचात्य-सिद्धान्तों को श्रपने साहित्य भ्रौर समीक्षा की प्रकृति को बिना समभे भी श्रपनाया है। वह श्रारोप-सा प्रतीत होता है ग्रीर भारतीय साहित्य की मूल प्रकृति से मेल नहीं खाता। श्रंग्रेजी से लेकर हिन्दी-कवियों के सम्बन्ध में वाक्यावली के प्रयोग वाली श्रालो-

चना इसी विवेकहीन श्रनुकरण का परिणाम है।

इस पद्धति का श्रपना पृथक् साहित्य-ज्ञास्त्र श्रथवा साहित्य-दर्शन है। उसमें काव्य के स्वरूप, प्रयोजन, वर्ण्य विषय ग्रादि समीक्षा के सभी श्रंगों पर मौलिक विवेचन है। इसमे कवि ग्रौर जगत के पारस्परिक सम्बन्ध की उपज्ञ धारणा है श्रौर उसीके श्राधार पर इस पद्धति का मानतंड श्रौर प्रयोगात्मक म्रालोचना का भवन म्रधिष्ठित है। सौष्ठववादी साहित्य-दर्शन का म्राधार शास्त्रों की ग्रपेक्षा काव्य-जगत ग्रधिक है। कवि ग्रौर ग्रालोचक की ग्रपनी वैयक्तिक धारणाएँ, जो उन्हें यग से प्राप्त होती है तथा जो शास्त्र का सूक्ष्म म्राधार लेकर बढती है. साहित्य-दर्शन मे विकसित हुई है। यही कारण है कि काव्य के स्वरूप, उद्देश्य तथा श्रन्य तत्त्वों पर नवीन ढंग से विचार होने लगा। कवि श्रौर श्रालोचकों ने इस विश्लेषएा में भी निगमनात्मक (Inductive) प्रति-किया का ही ग्राश्रय लिया है। कविता के सुजन ग्रीर ग्रन्शीलन के समय कवि ग्रीर पाठक के मन की जो ग्रवस्था रहती है, उसी ग्रनुभृति का विक्लेषएा करके काव्य-स्वरूप का निर्धारण हुन्ना है। इन काव्य-लक्ष्मणों मे कवि स्त्रीर पाठक की श्रनुभति का सजीव चित्र है, उसमें स्वरूप का श्रालंकारिक की दृष्टि से तात्त्विक विवेचन नहीं। ये प्राचीन परिभाषात्रों की तरह तर्क-सम्मत ग्रौर शास्त्रीय नहीं है। इनकी शैली भी भावात्मक है। ये परिभाषाएँ शास्त्रीय कम श्रीर वैयक्तिक तथा प्रभावाभिव्यंजक ग्रधिक है। इनमे से श्रधिकांश परिभाषाएँ कवित्वमय है। "कविता हमारे प्राणों का संगीत है छन्द हृदय-कम्पन " " कविता हमारे परिपूर्ण क्षराों की वाराी है, हमारे जीवन का पूर्ण रूप । हमारे श्रन्तरतम प्रदेश का सूक्ष्माकाश ही संगीतमय है, उत्कृष्ट क्षणों मे हमारा जीवन ही बहने लगता है, उसमे एक प्रकार की सम्पूर्णता, स्वरंक्य तथा संयम न्ना जाता है।<sup>'' १</sup> इन्हींसे कुछ मिलते-जुलते विचार वर्ड सवर्थ ने व्यक्त किये है: ..... That poetry is spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotions recollected in tranquilty. प्रसाद जी कहते है, "काव्य ग्रात्मा की संकल्पात्मक ग्रनुभूति है।" काव्य-स्वरूप के सम्बन्ध में कतिपय कवि-म्रालोचकों के उद्धृत मतों से उनका म्राभिप्राय स्पष्ट है। वे कविता के बहिरंग का वर्णन नहीं करते, न वे उसका शास्त्रीय ग्रीर तात्त्विक विश्लेषण करते है, ग्रपितु वे उसके ग्राभ्यन्तर का

१. पन्त जी : 'पल्लव' भूमिका, पृष्ठ १२।

<sup>7.</sup> Wordsworth--preface to lyrical ballads. P. 25

३. प्रसादजी : 'काव्य-कर्ला ऋौर स्नव्य निवन्ध', पृष्ठ ३८।

श्रनुभृतिमय चित्र उपस्थित करते है। इन परिभाषाग्रों मे कवि के व्यक्तित्व तथा उनकी प्रतुभूति का महत्त्व ही स्पष्ट है। कविता कवि की साधना है। कवि श्रपने श्राभ्यन्तर की ही प्रेरएा से श्रपने भावों, मनोवेगों, भावनाग्रों, विचारों ग्रौर कल्पनाग्रों को ग्रिभिब्यक्त करता है। यह ग्रिभिब्यक्ति स्वाभाविक भौर सहज होती है। उसमें प्रयास भौर कृत्रिमता के लिए स्थान नहीं। भ्रात्म-प्रकाशन की सहज श्राकांक्षा से प्रेरित होकर किव जो कुछ श्रभिव्यक्त करता है वह अनुभृति अपने स्वाभाविक स्वरूप मे अभिव्यक्त हो जाती है। यह कवि के हृदय की भ्रानन्द-सृष्टि है, उसके हृदय का सहज उन्मेष है। इसीलिए इस सम्प्रदाय के विचारकों ने कवि-कर्म की शिक्षा का कोई महत्त्व नहीं माना है। छन्दों का कभी कोई बन्धन नहीं रहा। उग्र श्रीर कोमल भाव एक ही प्रकार की भाषा ग्रौर छन्द का ग्राश्रय लेकर नहीं व्यक्त हो सकते। ग्रन्भित के श्रनुसार ही माध्यम में भी परिवर्तन हो जाता है। ''कविता प्राराों का संगीत है, छन्द हत्कम्पन'' इस वाक्य से कविवर पन्त छन्द श्रौर भाव का सड़ज सम्बन्ध मानते है, छत्द को बन्धत-स्वरूप नहीं । पन्तजी कविता में शब्द स्रौर म्रर्थ का पृथक् म्रस्तित्व नहीं स्वीकार करते। उनका कहना है कि ये भाव की श्रभिव्यक्ति में डुब जाते हैं। "भगवान् की श्रानन्द-सृष्टि श्रन्दर से स्वयं उत्कृष्ट हो रही है। मानव-हृदय की भ्रानन्द-सध्टि उसीकी प्रतिध्वनि है। भगवान की सुष्टि के ग्रानन्द-गीत की भंकार हमारी हृदय-बीएा को ग्रहरह स्पन्दित करती है। इसी मानस-संगीत का भगवान की सुब्टि के प्रतिघात में हमारे **ग्रन्दर सृ**ष्टि के ग्रावेग का विकास साहित्य है।<sup>'' १</sup> "शब्द ग्रौर म्रर्थ रस की धारा में तल्लीन होकर प्रपना पृथक प्रस्तित्व ही खो बैठते है। " जहाँ पर शब्द स्रौर स्रर्थ प्रर्थात कवित्व का बहिरंग उसके स्राभ्यन्तर से पृथक् स्रलग भूलता हुन्ना प्रतीत होता है वहां पर काव्य कृत्रिम प्रयास-मात्र हो जाता है। ऐसे स्थलों के भावों मे प्रभावोत्पादकता भी नहीं रहती। इसीलिए छायावादी कवियों को भाव ग्रौर भाषा, ग्रनुभृति ग्रौर ग्रभिन्यक्ति का ग्रभिन्न सम्बन्ध मान्य है। भाव विशेष पद्धति को भ्रपने-ग्राप ही भ्रपना लेते है। "जिस प्रकार किसी प्राकृतिक दृश्य में उसके रंग बिरंगे पुष्पों लाल, हरे, पीले, छोटे-बड़े तृगा-गुत्म-लताग्रों, ऊँची-नीची सघन विरल वृक्षावलियों, भाड़ियों, छाया-ज्योति की रेखाम्रों तथा पशु-पक्षियों की प्रच्र ध्वनियों का सौन्वर्य रहस्य उनके

१. 'साहित्य', रवीनद्र पृष्ठ ७ ।

२. 'पल्लव' की भूमिका, पृष्ठ २०।

एकान्त सम्मिश्र्ण पर ही निर्भर रहता है श्रीर उसमें से किसी-किसी एक को ग्रपनी मैत्री श्रथवा सम्पूर्णता से ग्रलग कर देने पर वह ग्रपना इन्द्र-जाल खो बैठता है, उसी प्रकार काव्य के शब्द भी, परस्पर ग्रन्योन्याश्रित होने के कारएा, एक-दूसरे के बल से सज्ञक्त रहते, ग्रयनी संकीर्एाता की भिल्ली तोड़कर तितली की तरह भाव तथा राग के रंगीन पंखों मे उड़ने लगते, श्रौर श्रपनी डाल से पृथक होते ही, शिशिर की बुँद की तरह श्रपना श्रमुख्य मोती गँवा बैठते है। " इसीसे भाषा में चित्रसमता ग्रीर संगीत का ग्राश्रय लेना पड़ता है। सौंदर्य में म्रानिर्वचनीयता होती है, उसको म्राभिव्यक्त करने के लिए भाषा की साधनों का उपयोग करना पड़ता है। "जिसे वाएगी द्वारा नहीं कहा जा सकता उसे चित्र द्वारा कहना पड़ता है। साहित्य मे इस प्रकार जो चित्र-रचना की जा रही है उसकी कोई सीमा नहीं। उपमा, व्यतिरेक श्रीर रूपक श्रादि के द्वारा भावों को प्रत्यक्ष रूप देने का प्रयत्न किया जाता है।" भाषा की यह शक्ति सीमातीत हो जाती है। "जब ग्रवरूप को रूप प्रदान किया जाता है, भाषा में ग्रनिवंचनीयता की रक्षा करनी पड़ती है। जिस प्रकार स्त्रियों मे सुन्दरता श्रीर लज्जा होती है, साहित्य में श्रनिर्वचनीयता भी वैसी ही होती है। वह ग्रनुकरणातीत है, वह ग्रलंकारों का ग्रतिक्रमण कर देती है, वह ग्रलंकारों द्वारा भ्राच्छन्न नहीं होती।"3

काव्य के हेतुश्रों—शिक्त, निपुणता श्रौर श्रभ्यास में से ये श्रालोचक श्रौर किव केवल शिक्त को ही मानते प्रतीत होते हैं। किव जन्म लेता है, पिरिस्थितियों श्रौर प्रयत्न द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्रतिभा-सम्पन्न किव भी कुछ विशेष श्रावेगमय क्षणों में ही किवता कर सकता है। काव्य-सृजन के लिए भावावेश, संवेदना श्रौर श्रनुभूति की तीव्रता परमावश्यक है। भावावेश की श्रवस्था में काव्य का सृजन नहीं होता, परन्तु श्रावेश के शिथल श्रौर शान्त हो जाने पर स्मृतिजन्य भाव ही काव्य के उपकरण बनते हैं। वर्ड सवर्थ कहते हैं: It takes its origin from emotions recollected in tranpullity." या साहित्य-दर्शन काव्य के हेतु पर विचार करता हुग्रा काव्य के वर्ण्य विषय को भी स्पष्ट कर देता है। बाह्य जगत् के प्रति कवि-हृदय की भावात्मक प्रतिक्रिया ही काव्य का विषय है। प्रसाद जी काव्य के

१, 'पल्लव' भूमिका,पृष्ठ २०।

२. 'साहित्य', रवीन्द्र पृष्ठ ५।

३. वही, रत्नीन्द्र पृष्ठ ४-५।

भावों का निरूपण करते हुए कहते हैं: "ये नवीन भाव स्रान्तिरक स्पर्श से पुलकित थे।" ये स्रनुभूति के स्पर्श से पुलकित भाव बाह्य स्राकार में स्रिनवार्य रूप-वैचित्र्य उत्पन्न करने के कारण है। वे स्वय तो स्रसाधारण स्रौर विलक्षण होते ही है। इनमें जो स्निग्धता, मार्चव, स्रनुभूति की मार्मिकता, हृदयस्पिशता स्रौर दिव्यता रहती है वह स्रिभव्यक्ति को भी लाक्षणिक कर देती है। इन भावों में एक स्रनन्तता स्रौर गूढ़ता रही है। किव स्रपनी कल्पना स्रौर भावुकता से इनके स्वरूप की व्यंजना कर पाता है श्रौर पाठक भी इनकी स्रसीमता से प्रोरित होकर कल्पना-प्रधान हो जाता है। इसी कल्पना के स्राक्षय से वह भी (पाठक भी) बाह्य जगत् की क्रूर-कठोर वास्तिवकतास्रो से ऊपर उठकर किव की-सी स्रव्भुत स्फूर्ति स्रौर चेतना का स्रनुभव करन लगता है। भावों की तल्लीनता सौन्वर्य का कारण बन जाती है। सौध्ठववाबी रसात्मकता को हो काव्य की स्रात्मा मानता है। प्रसाद जी इन भावों की संगीतमयता, स्रात्मिवस्परण-क्षमता, स्राह्लादकता स्रौर शान्तिमयता की स्रोर पाठक का ध्यान स्राकृष्ट करते है। ये सभी तत्त्व स्रन्योन्याश्रित है स्रौर वह स्रानन्द उत्तेजक न होकर शान्ति प्रदान करता है।

काव्य-सूजन द्वारा श्रात्माभिव्यंजन के श्रानन्द की पूर्ति के श्रितिरक्त कवि का ग्रन्य कोई उद्देश्य नहीं होता। कवि स्वान्तः सुखाय कविता करता है। इस विचार-धारा के श्रनुसार काव्य का एक-मात्र उद्देश्य श्रानन्द है। सौन्दर्य की सृष्टि ग्रौर ग्रनुभूति द्वारा ग्रानन्द-प्राप्ति ही काव्य के सृजन ग्रौर ग्रनुशीलन की प्रेरएा। ग्रौर प्रयोजन हं। कवि के स्वान्तः सुखाय में ही सर्वसाधारए। का म्रानन्द भी भ्रन्तर्निहित है। कवीन्द्र रवीन्द्र भ्रपने लिए ग्रात्म-प्रकाशन के सिद्धान्त को ग्रसमीचीन मानते है। उनका मत है कि भाव मे स्वभावतः ही श्रपने-ग्रापको ग्रनेक हृदयों में ग्रनुभूत कराने की प्रवृत्ति है। "एक-मात्र ग्रपने ही लिए भावों का प्रकाशन - यह भी एक ऐसी निरर्थक बात है। रचना स्वयं रचियता के लिए नहीं है-यही मानना पड़ेगा श्रीर यही मानकर ही चलना पड़ेगा। ... हमारे भावों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वे श्रपने-ग्रापको श्रनेक हृदयों में श्रनुभव कराना चाहते है । प्रकृति में देखिए, प्राणि-मात्र व्याप्त होने के लिए स्थिरतापूर्वक रहने के लिए प्रयत्नशील है।" परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि लेखक की रचना का प्रधान लक्ष्य पाठक-समाज होता है। "' 'क्या इस कारण लेखककी रचना कृत्रिम हो जाती है ? माता का दूध सन्तान के लिए ही होता है श्रीर क्या इसीलिए वह स्वतः स्फूर्स नहीं होता ।

१. 'साहित्य', रवीन्द्र पृष्ठ ७ ।

२. वही, पृष्ठ म ।

कवि सर्व-साधारण की भाव-दशा को श्रपनी बना लेता है। उसके साथ श्रपने हृदय का तादात्म्य स्थापित करके श्रपने स्व की संकृचित परिधि को व्याप्त कर लेता है। किवता के रूप में ग्रपने भावों को व्यक्त करते समय उन्हें पूनः साधारणीकृत रूप प्रदान कर देता है। वे कवि के होते हुए भी सर्व-साधारए के होते है। इसीलिए उनमे कवि का स्वान्तः सुखाय श्रीर पाठक का श्रानन्द दोनों रहते है। कवीन्द्र इसे ही साहित्य का कार्य मानते है। "भाव को भ्रपना बनाकर सर्वसाधारए का बना देना यही साहित्य है, यही ललित कला है "इसीलिए सर्व साधारण की वस्तु को विशेष रूप से श्रपनी बनाकर उसी प्रकार उसको सर्व-साधारण की बना देना साहित्य का कार्य है।" यदि हम श्रपने हृदय की श्रनभित को सर्व-साधारए। की श्रनभित बना सके तो हमें एक गौरव, शांति स्रौर स्रानन्द का स्रनुभव होता है। में जिससे विचलित हो उठता हँ तुम उसके प्रति सर्वथा उदासीन रहते हो। यह मभ्रे प्रच्छा नहीं लगता 13 स्वच्छन्दतावादी कवियों के वर्ण्य-विषय-सम्बन्धी ग्रादर्श ग्रौर ग्रात्माभिव्यंजन के सिद्धान्त की यह सुन्दर श्रौर समीचीन व्याख्या है। नितान्त वैयक्तिक विचार ग्रौर भाव साहित्य की वस्तु नहीं हो सकते। वैयक्तिकता की श्रनुचित श्चर्थ में ग्रहरा करने वाले कवियों ने पर्याप्त प्रलाप भी किये है। पर उनका कोई साहित्यिक मृत्य नहीं है। इन उद्धरेशों से सौष्ठववादी समीक्षक की धाररगाएँ ग्रत्यन्त स्पष्ट है। वह काव्य को व्यक्तित्व की वह ग्रभिव्यक्ति मानत। है जो सर्व-साधारए को श्रपने ही व्यक्तित्व की श्रभिव्यक्ति प्रतीत हो।

स्वच्छन्दतावादी किव भौतिक उपयोगितावाद श्रथवा नैतिक उपदेश की दृष्टि से सृजन नहीं करता । उसका उद्देश्य सौन्दर्य-सृष्टि है श्रौर उसका है सिधा सम्बन्ध नीति से नहीं श्रिपितु श्राह्माद से है । ''कला में बाह्य जीवन-सम्बन्धी श्रारोप, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे नैतिक, श्रनुचित है ।'' यह ऊपर के विवेचन से भी श्रत्यन्त स्पष्ट है । प्रायः सभी कवियों श्रौर श्रालोचकों ने इसका प्रतिपादन किया है ।

"The post writes under one restriction only, namely the

<sup>1.</sup> To trace poetry to the deepest and the most universal spring of human nature,. (English Litray criticism by vaughan)

२. 'साहित्य', रवीन्द्र, पृष्ठ १५।

३. वही, पृष्ठ १८।

४. 'छायावाद ऋौर रहस्यवाद', गंगाप्रसाद पाराडेय, पृष्ठ ७।

necessity of giving immediate pleasure to human-being possessed of that information which may be expected from him, not as a lawyer, a physician, a māriner, an astronomer or a natural philosopher, but as a man "<sup>3</sup>

"The end of poetry is to produce excitement in co-existence with an overbalance of pleasure?

"In coleridge's view poetry is the anti-thesis of science having for its immediate object-pleasure, not truth.3

प्रसादजी भी काव्य का यही ध्येय मानते रहे है। सौन्दर्य-सृष्टि के प्रति-रिक्त उन्होंने काव्य का कोई उद्देश्य नहीं माना है। साहित्य सौन्दर्य को पूर्ण रूप से विकसित करता है ग्रीर ग्रानन्दमय हृदय उसीका ग्रन्कीलन करता है। असीन्दर्य भ्रौर श्रानन्द को सत्य तथा शिवत्व से पुर्णतः विचिछन्न करके देखने की प्रवृत्ति भारतीय विचार-धारा के ग्रनकल नहीं है। भारतीय चिन्तन में सर्वत्र सामंजस्य ही है। साहित्य के क्षेत्र में भी सत्य, सौन्दर्य, श्रौर शिवत्व को पृथक् श्रौर परस्पर विरोधी नहीं माना जाता । इन तीनों का भी सामंजस्य ही मान्य हुन्रा है। महादेवी जी ने काव्य श्रौर कला का श्राविष्कार सत्य की सहज श्रभिव्यक्ति के लिए ही माना है। ' पन्तजी इन तीनों के सामंजस्य की स्पष्ट घोषाा करते हुए कहते हैं: "सत्य शिव में स्वयं निहित है। जिस प्रकार फुल में रूप-रंग है, फल में जीवनोपयोगी रस श्रौर फुल की परिएाति फल मे सत्य के नियमों द्वारा ही होती है, उसी प्रकार सुन्दरम् की परिएाति शिव में सत्य द्वारा ही होती है।" इ महादेवी जी काव्य की उत्कृष्टता का कारण जीवन की विविधता में सामंजस्य स्थापना करना मानती है। काव्य इस समन्वय द्वारा ग्रसीम सत्य की भांकी देता है। केवल प्रयोजन ग्रौर उपयोगितावाद का दृष्टिकोएा बहुत ही स्थुल है । सौन्दर्य-बोध हमे प्रयोजन के संकृचित वातावरण से ऊपर उठाता है। यही मानव को ससंस्कत श्रौर सभ्य बनाता है। प्रसादजी कहते हैं : "संस्कृति सौन्दर्य-बोध के विकसित होने की मौलिक

<sup>1.</sup> Wordsworth, preface to lyrical ballacs. P. 16

<sup>2.</sup> seia P. 23

<sup>3.</sup> Introduction to 'Study of literature by Hudson' P. 64

४. 'इन्दु', कला १, किरण २, सन् १६०६'

४. 'दीपशिखा' की भूमिका, पृष्ठ २।

६. 'स्राधुनिक कवि', पन्त, पृष्ठ ६।

७. वही, भूमिका पृष्ठ ४।

चेष्टा है।" " "सौन्दर्य हमारी धुधा-तृष्ति मे एक उच्च स्वर को लगाता है। यही कारण है कि एक दिन जो श्रसंयत जंगली थे श्राज वे मनुष्य हो गए है। उसने (सौन्दर्य) संसार के साथ एक-मात्र प्रयोजन का सम्बन्ध न रखकर ग्रानन्द का सम्बन्ध स्थापित केर दिया है। प्रयोजन के सम्बन्ध में हमारी हीनता है. दासत्व है। श्रानन्द के सम्बन्ध में ही हमारी मक्ति है।" कवीन्द्र ग्रपने इसी 'सौन्दर्य-बोध' नाम के निबन्ध में सौन्दर्य का संयम से भी सम्बन्ध स्थापित करते है। ग्रसंयमशील सौन्दर्य-भावना विलासिता मे परिरात हो जाती है। उसमें सौन्दर्य-बोध की उच्चता ग्रौर पवित्रता नहीं रहती। ग्रशान्त ग्रौर म्रसंयमी चित्त, उन्ततता भ्रौर चिरन्तन परिवर्तनशीलता में ही सौन्दर्य देखता है। एक परिवर्तन की भवर में पड़कर घमने में ही उसे स्नातन्द स्नाता है। पर यह भ्रानन्द चिरस्थायी नहीं है। शराब के नशे की तरह उतर जाने पर म्रानन्द का लेश-मात्र भी नहीं रहता। यह न तो वास्तविक सौन्दर्य-बोध है म्रौर न तज्जनित भ्रानन्द । युरोप के साहित्य की यही भ्रवस्था है । 3 हमारे कतिपय कवियों में भी इसप्रकार की भ्रसंयत प्रवृत्ति के कुछ दर्शन होते है। पर यह प्रवृत्ति भारतीय प्रवृत्तिके प्रतिकृल है। यहाँपर सौन्दर्य श्रौर मंगलका सामंजस्य है। रवीन्द्र भी इन दोनों को एक ही मानते है। मंगल वस्तृतः सुन्दर है, उनमें मानव-हृदय को ग्राकुष्ट करके तन्मय करने की क्षमता होती है। उसमें केवल प्रयोजन की भौतिक स्थूल स्रभाव की ही तृष्ति नहीं है। साहित्य-साधना से प्राप्त स्नानन्द तथा विश्राम साधारए पार्थिव भ्रानन्द से भिन्न माना गया है।४ वह इससे बहुत-कुछ ग्रधिक है। "सत्य तो यह है कि जो वस्तु मंगल होती है वह एक तो हमारी भ्रावश्यकता पूर्ण करती है भ्रौर दूसरे वह सुन्दर होती है। भ्रथीत् उपयोगिता के स्रतिरिक्त भी उसमे एक तरह का निष्प्रयोजन स्राकर्षण होता है। नीति के पंडित संसार में मंगल का धर्म की दृष्टि से प्रचार करने का प्रयस्न करते है श्रौर कवि मंगल को संसार में उसकी श्रनिर्वचनीय सौन्वर्य की मृति में प्रकाशित करते है।" सौन्दर्य श्रौर मंगल का यह सामंजस्य सौन्दर्य को उच्च स्तर की वस्तु बना देता है, उसे केवल स्थल भोग-विलास के साधन-मात्र तक सीमित नहीं रखता। इसमें रूढ़िगत नैतिकता तो नहीं रहती, पर विश्व-

 <sup>&#</sup>x27;काव्य ऋौर कला', पृष्ठ ५।

२. 'साहित्य', रवीन्द्र, पृष्ठ ३३।

३. वही, सौन्दर्य-योध नामक निबन्ध।

४. 'छायावाद स्त्रीर रहस्यवाद', पृष्ठ ६।

कल्याए की भावना भ्रन्ताहित होती है। रवीन्द्र के ये विचार भारतीय चिन्तन-घारा के सर्वथा श्रनुकूल है। छायावाद में भी सौन्दर्य ग्रौर मंगल के इस सामंजस्य का ग्राभास मिलता है। प्रसादजी भी काव्य को श्रेयमयी प्रेम-ज्ञान-धारा कहकर सौन्दर्य ग्रौर मंगल के सामंजस्य की ग्रोर संकेत कर रहे है। उनकी इस विचार-धारा से यह भी स्पष्ट है कि इन दोनों के समन्वय का ग्राधार सत्य ही है। उसमें प्रकृति, मानव तथा सभी वस्तुग्रों में एक चेतन सत्ता देखने की प्रवृत्ति, प्राणि-मात्र की एकता का संदेश दे रही है। इस प्रकार मंगल श्रन्तिहत है। मानव-हदय मे प्रकृति के कण-कण के प्रति सौन्दर्य-भावना जाग्रत करके उस पूर्ण मंगल की ग्रोर ग्रग्नसर होने की प्रेरणा ही प्रसादजी ग्रादि कवियों की कविता का प्राण्ण है। इन काव्यों का उद्देश स्थूल ग्रौर जड़ नीतिवाद का उपदेश ग्रौर प्रचार नहीं, ग्रिपतु मंगल-दिधान है। उपदेश की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए निरालाजी कहते है: 'सूक्तियाँ ग्रौर उपदेश मेने बहुत कम लिखे है, प्राय: नहीं, केवल चित्रण किया है। उपदेश को में किवा की कमजोरी मानता हैं।"

ऊपर जिन काव्य-सिद्धांतों का निरूपए हुग्रा है, वे छायावादी कवियों श्रौर सौष्ठववादी ग्रालोचना की मुल भित्ति है । कम-से-कम हिन्दीमे इस काव्य-धारा श्रीर श्रालोचना-पद्धति के निर्माण की यही सामग्री है, उनकी प्रगतिकी यही दिशा है। वस्तुतः यहाँपर स्वच्छन्दतावाद ने काव्य-सिद्धांत,काव्य-शैली श्रौर नीति की रूढ़िवादिता के क्षिएाक रूप के विरुद्ध ग्रान्दोलन किया था। रीति-काल मे तथा उससे भी बहुत पहले से ही भारतीय चिन्तन-धारा स्थिर हो चली थी इसलिए उसनें स्थैर्य के कारण दूर्गन्य हो गई । इससे चिन्तन की प्रगति ग्रवरुद्ध होगई ग्रौर रूढ़िवादिता का प्राबल्य हो गया। पर यहाँ के धार्मिक,दार्शनिक, काव्य-सम्बन्धी चिन्तन के सिद्धान्त चिरन्तन सत्यों पर ग्रिधिष्ठित थे, इसलिए इतने लम्बे समय की बौद्धिक शिथिलता भी उनको श्रनपयोगी नहीं कर सकी। भारतीय जीवन में नीति के जड नियमों के लिए बहुत कम स्थान है। उनका ध्यान तो मंगल के सार्वदेशिक रूप की स्रोर ही रहा है। यही बात उनके काव्य-सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। उनके रस, श्रौचित्य श्रौर ध्विन के सिद्धान्त काव्य-सम्बन्धी चिर सत्यों पर ग्राधारित है। उनमें देश ग्रीर काल के व्यवधान से ऊपर उठकर साहित्य-मात्र के स्वरूप का विश्लेषण हुन्ना है श्रीर यही कारण है कि वे सार्वदेशिक श्रोर सर्वकालिक मानदंड उपस्थित करते है। समयानुकुल

१. 'प्रवन्ध-प्रतिमा', मेरे गीत ऋौर कला, पृष्ठ २८४।

इनकी व्याख्यामों में कुछ उपज्ञता-प्रवर्शन की भी गुंजाइश है। शुक्लजी ने 'रस' का ग्राखुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के ग्रनुकूल विवेचन किया है। ऐसे श्रौर भी कई प्रयास हुए है ग्रौर होते रहेंगे। छायावाद ग्रौर सौष्ठवदादी ग्रालोचना के जन्मदाता प्रसादजी तथा इस ग्रालोचना-पद्धति के प्रमुख कर्णधार श्री नन्ददुलारे वाजपेयी भी भारतीय रस-सिद्धान्त के महत्त्व को स्वीकार किये बिना न रह सके। इतना निश्चित है कि भारतीय काव्य मे यूरोप की-सी उद्देश्य-हीनता के दर्शन नहीं हो सकते। यहाँ पर वैयक्तिकता ग्रौर साधारणीकरण,स्वान्तः सुखाय ग्रौर जनसुखाय तथा सौन्दर्य ग्रौर मंगल का सामंजस्य हुग्रा है। इन्हीं धाराग्रों पर हिन्दी की सौष्ठववादी ग्रालोचना-पद्धति का विकास हुग्रा है। ये सिद्धान्त ही उसके ग्राधारभूत है। इसीलिए पहले इन सिद्धान्तों के विशद विवेचन की ग्रावश्यकता थी।

इस नवीन समीक्षा-पद्धति की सबसे प्रधान वस्तु है सौष्ठव की भ्रनुभूति तथा पाठक के हृदय में भी उस भ्रतुभृति को जाग्रत करने के लिए उसका उपयुक्त विश्लेषणा। काव्य का प्राण व्यंजनाया ध्वनि है ग्रौर वह सहृदय-श्लाघ्य है। भावक ही उसका रसास्वादन कर सकता है। कवि के सुजन का भावियत्री प्रतिभा द्वारा रसास्वाद करने वाला भावक होता है । वही वास्तविक श्रालोचक है। व साधारण पाठक श्रौर श्रालोचक मे भुख्य भेद यही है कि साधारण पाठक काव्य-सौन्दर्य को पूर्ण रूप से भ्रन्भव नहीं कर पाता है। कुछ ऐसी गढ व्यंजनाएँ होती है, जिन्हें उसकी बद्धि श्रौर हृदय ग्रहण नहीं कर पाते, पर भावक उनके अन्तस्तल में प्रवेश करके उनका पूर्ण रसा-स्वाद कर लेता है । वह विश्लेषण श्रौर विवेचन द्वारा श्रनुभव के योग्य वातावरण भी उपस्थित कर देता है। गृढ़ व्यंजनाम्रों की श्रनुभृतिमय व्याख्या करके तथा उनके सन्दर्भ का विशद निरूपएं। करके साधारएं। पाठक के लिए भी उन्हें भ्रनुभवगम्य कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि साधारण पाठक जितना रसास्वाद, उनके महत्त्व की प्रतीति स्रालोचना पढ़ने के बाद कर सकता है उतना पूर्व नहीं। यही ग्रालोचना की सफलता है ग्रीर यही उसका प्रकृत रूप है। ग्रालोचना के इसी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कार्लाईल कहते है:

"Criticism stands like an interpreter between the inspired and the uninspired, between the prophet and those who beat melody of his words, and catch some glimpses of their material meaning, but understand not their deeper import."

१. 'काव्य-मीमासा', राजशेखर-ऋत, चतुर्थ ऋप्याय ।

जिसे कार्लाईल गृहार्थ (Deeper import) कहते है, वही वास्तविक काव्य-सौष्ठव है, काव्य का प्राग्त है। काव्य-सौष्ठव कवि-हृदय की अनुभृति श्रौर ग्रभिव्यक्ति का वह सारभत श्रंश है, जो काव्य में विश्वित सारे जीवन श्रीर पात्रों का प्रारा-स्पन्दन है, जो जीवन-शक्ति का ग्रजस्न स्रोत है, श्रीर काव्य के श्राह्माद का मुलभत कारण है। इसी तत्त्व से काव्य सचेतन रहता है। कार्लाईल इसीको "दिव्य ज्योति" Empyrean fire कहते है। श्रन्य सभी वस्तुएँ श्रौर तत्त्व केवल उसको पुष्ट करने के लिए है। इसीलिए यह नवीन समीक्षक उस वस्तु को पुर्गा रूप से समक्ष ही नहीं लेना चाहता, भ्रपितू उसका हृदय से साक्षात्कार भी कर लेना चाहता है। यह उसके लिए बौद्धिक विश्लेषण नहीं । वह उससे स्वयं ग्राह्मादित होता है ग्रौर पाठकों को ग्राह्मा-दित करना चाहता है। इसमे स्रालोचक की बद्धि श्रीर हृदय का पूर्ण संयोग रहता है श्रीर यही पाठक के लिए श्रपेक्षित है। कार्लाईल उन प्रश्नों का निर्देश करते है, जिनका उत्तर सौष्ठववादी समीक्षक देता है। समीक्षक को उस दिव्य ज्योति श्रोर प्रारा-स्पन्दन का उदघाटन करना है जिससे सारा काव्य श्रालोकित श्रीर स्पन्दित होता है, जो काव्य की जीवन-शक्ति है। उसे कलात्मक कौशल पर प्रधान रूप से विचार नहीं करना है, जो कवि के ग्रालंकारिक चमत्कार का हेतू है। जिस पर विचार करना है, उसको कार्लाईल स्पष्ट करते हैं:

"By what far aud more mysterious mechanism Shakespeare organised his dreams, gave life and individuality to his Arial and Hemlet, wherein lies that life, how have they attained that shape and individuality? Where comes that Empyrean fire which eradiates their whole being and pierces at least in starry gleams like a diviner thing into all hearts." <sup>3</sup>

समीक्षक को उस तस्त्र का उद्घाटन करना है जिसके कारण कान्य प्रत्यक्ष जगत् से ग्रधिक सत्य है। उसे केवल कविता के सृष्टा का ही परिचय नहीं देना है, ग्रपितु यह भी स्पष्ट करना है कि किसप्रकार एक विशेष कला-कृति उसकी ग्रनुभूति का स्वाभाविक ग्रौर सहज परिणाम है। समीक्षक को वह तस्व स्पष्ट करना है जिसके कारण कविता कविता है। केवल लययुक्त पद्य नहीं। सौष्ठववादी समीक्षक के लिए इतना व्यापक दृष्टिकोण ग्रपेक्षित है। सौष्ठव की भ्रनुभूति का सहज परिणाम ही ग्राह्माद है। भारतीय ग्रालंकारिक इसीको रसास्वाद कहना चाहता है ग्रौर पाश्चात्य समालोचक सौन्दर्य-मूलक

<sup>1</sup> American Critical Essays—19th to 20th Century P.434-435.

श्राह्लाद (Aesthetic pleasuree)। इसीलिए रसानुभूति श्रीर कारगों का विश्लेषण ही नवीन समालोचक का प्रधान उद्देश्य है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह कला के किसी नैतिक ग्रथवा सांस्कृतिक महत्त्व की नितान्त श्रवहेलना करता है। उसका ध्यान इनकी श्रोर जाता श्रवश्य है, पर गौए। रूप से। वह यह मानता है कि काव्य-पाठक व्यव्टि श्रीर समब्टि को प्रभावित करता है। उसका रागात्मक प्रसार करके चारित्रिक, बौद्धिक ग्रौर सांस्कृतिक उत्थान में सहायक होता है। सारे मानव-समाज पर भी उसका सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। पर यह सारा कार्य व्यंजना श्रीर श्राह्लाद के माध्यम से होता है। यह परोक्ष प्रभाव है। काव्य का कार्य ग्रज्ञात रूप से व्यष्टि श्रीर समब्टि को प्रभावित करना है, पर यह परोक्ष प्रभाव भी महान् श्रीर स्थायी होता है। इस प्रकार सौब्ठववादी समालोचक काव्य के चिरन्तन श्रौर सांस्कृतिक महत्त्व का भी विचार करता है। उसे नीति का रूढ़ रूप नहीं श्रपित् नैतिकता का सार्वदेशिक श्रौर सर्वकालिक रूप ही मान्य ै। वह उसीको काव्य मे देखना चाहता है ग्रौर उसीके ग्राधार पर काव्य का मल्यांकन करता है। वह कवि को उपदेशक ग्रथवा प्रचारक के स्तर पर नहीं लाना चाहता। इस कार्य को वह काव्य के लिए हेय श्रीर श्रवमानजनक समक्तता है। इसीलिए वह श्रपना प्रधान उहेश्य सौब्ठव तथा तज्जनित श्राह्माद की श्रन्भृति श्रौर उसका तात्त्विक विश्लेषण मानता है। काव्य का सांस्कृतिक श्रथवा नैतिक महत्त्व भी इसी स्राह्माद की वृद्धि करने वाला है। सुन्दर, कलात्मक स्रोर भाव-सौष्ठव से परिपूर्ण काव्य ग्रगर मानव को संस्कृति का कोई महानु, स्पष्ट ग्रौर व्यक्त सन्देश भी दे तो सोने में सुगन्ध है, इससे काव्य का सौष्ठव श्रौर श्राह्लाद, द्विगुश्चित हो जाता है। 'कामायनी' इसका सजीव उदाहररा है। पाठक को उसमें श्रनिवर्चनीय श्राह्लाद प्राप्त होता है। 'कामायनी' व्यष्टि रूप मे उसके चारित्रिक श्रौर रागात्मक प्रसार का कारएा है श्रौर समिष्ट रूप में सांस्कृतिक विकास की प्रेरक । काव्य-सौष्ठव संस्कृति का विरोधी नहीं हो सकता। वस्तुतः संस्कृति के व्यापक ग्रथं के साथ तो इसका सामंजस्य है।

नवीन समालोवक सौष्ठव को व्यापक स्त्रयं में ग्रहण करता है। उसमें भावों, कल्पनास्रों स्रौर स्रनुभूतियों की स्निग्धता, कान्ति, माध्यं स्रौर मामिकता स्नादि उन सभी गुणों का समावेश हैं जो उनकी प्रभावोत्पादकता स्नौर सौष्ठव (Sublimity) के उत्कर्षक हैं। उसमें स्रनुभूतियों की व्यंजकता तथा रागात्मकता भावों की गूढ़ता स्नौर स्रनन्तता एवं शैली की लाक्षणिकता स्नौर प्रांजलता का स्रन्तभीव हैं। सौष्ठव े स्नुभूति स्नौर स्निव्यक्ति का, काव्य के बाह्य स्नौर

म्रभ्यन्तर दोनों का, समन्वय है। यही कारण है कि सौध्ठववादी उन सभी कारणों का विवेचन करता है जो पाठक के हृदय में स्फूर्ति ग्रीर ग्राह्लाद जाग्रत करने के हेत् है । सौष्ठववादी समालोचक कवि के व्यक्तित्व, ग्रनुभव-जगत् एवं उनकी ग्रभिव्यंजना का स्थल निरूप्ण ही नहीं करता है, ग्रपित् वह उनके श्रन्तस्तल में प्रवेश करके उनके गूढ़ रहस्य, मार्मिकता तथा सौन्दर्ध का उद्घाटन करता है। कवि-म्रनुभृति स्रौर स्रभिव्यक्ति के बाह्य स्रौर स्राभ्यन्तर दोनों पक्षों के सौष्ठव का ग्रध्ययन ग्रौर प्रकाशन ही उसका प्रधान कार्य है। वह इनमें सामंजस्य स्थापित करता है। सौष्ठववादी श्रलोचक छन्द, रीति में जैली के श्राचार्यों द्वारा निर्दिष्ट नियमों श्रीर श्रादेशों का पालन करना कवि के लिए श्रावश्यक नहीं समभता है। वह किव-प्रतिभा की नैतिक श्रौर श्रलंकार-शास्त्रीय नियमों से पूर्ण स्वतन्त्रता की उदघोषणा करता है। उसे भ्रपनी श्रालोचना में प्रधानतः श्रलंकार-शास्त्र के तत्त्वों का विश्लेषएा नहीं करना, उसे यह भी नहीं कहना है कि स्रालोच्य किव इन नियमों के निर्वाह में कितना सफल हुम्रा है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह काव्य के कला-पक्ष, शैली श्रीर ग्रभिव्यंजना की श्रवहेलना करता है। उसे भाव ग्रीर ग्रभिव्यक्ति का श्रभिन्त सम्बन्ध तथा भावों की श्रनेकता श्रीर श्रनन्तता के श्रनुरूप ही श्रभि-व्यंजना-शैलियों की भ्रनेकता श्रीर श्रनन्तता का सिद्धान्त मान्य है। इसलिए वह यह बताने का प्रयत्न करता है कि भाव, ग्रनुभृति ग्रौर वस्त किसी विशेष शैली में कितने सौष्ठव, मार्मिकता श्रीर प्रभावोत्पादकता के साथ व्यक्त किये जा सके है। इसीको भाव ग्रौर भाषा, वस्तु ग्रौर शंली, श्रनुभूति श्रौर श्रभिव्यक्ति का सामजस्य कहते है। यही शैली श्रौर श्रभिव्यंजना-सम्बन्धी सौडिव है। कहने का तात्पर्य यह है कि नवीन समीक्षा काव्य के वस्तु-संकलन, चरित्र-चित्रण, भाव, ग्रनुभूति, कल्पना, संवेदनात्मकता, ग्रनुभृति-व्यंजना, ध्वन्यात्मकता म्रादि सभी तत्त्वों के बाह्य स्रीर ग्रभ्यन्तर सौष्ठव को देखता है। उसकी बौद्धिक स्रौर विश्लेष एगत्मक कम तथा स्रनुभृतिमय ब्याख्या स्रधिक करता है। वह स्वयं काव्य के सौडिव का ग्रन्भूति से साक्षात्कार करके श्राह्लादित होता है श्रौर पाठक को श्राह्लादित करने का प्रयत्न करता है। इस प्रक्रियां में उसे कुछ विश्लेषण ग्रीर बौद्धिकता का ग्राश्रय भी लेना पड़ता है। वह इन प्रक्रियाओं को गौरा साधन के रूप में ग्रपनाता है, प्रधान वस्तु तो उसके लिए ग्रनुभूति ही है। शुक्लजी रस के बौद्धिक व्याख्याता है, पर सौष्ठववादी समालोचक उसकी संवेदनीयता को श्रनुभूति द्वारा ग्रहण करना चाहता है।

कार्लाईल इस समीक्षा-पद्धति का तात्विक विश्लेषण करते हुए कहते है :

"Criticism has assumed a new form in Germany It proceeds on other principles and proposes to itself a higher aim. The main question is not now a question concerning the qualities of diction, the coherence of metaphors, the fitness of metaphors, the fitness of sentiments, the general logical truth in a work of art, as it was some half century ago among most critics but it is properly and ultimately a question of essence and peculiar life of the poetry itself."

इससे स्पष्ट है कि स्रब स्रालोचक किवता की प्राराभूत वस्तुका विवेचन करना चाहता है। इसी प्राराभूत वस्तु के स्राधार पर यह कहा जा सकता है कि यह रचना किवता है। यह प्राराभूत वस्तु एक शब्द में सौष्ठव के नाम से स्रमिहित की जा सकती है। इस सौष्ठव का ऊपर विवेचन हो चुका है। इस सौष्ठव का उद्घाटन प्रधान वस्तु है। इसीको स्पष्ट करते हुए कार्लाईल उन प्रश्नों को रखते है, जिनका किचार स्राज के समीक्षक करते हैं?

"What is this unity of pleasure, and can our deePer inspection-discern it to be indivible and existing on necessity because each work springs as it were from the general elements of thought and grows up thereupon into form and expansion on its own growth. Not only who was the poet and how did he compose; but what and how was the poem and why was it a poem and not rhymed loquence, creation and not figured passion: there are the questions; or the critic."

समीक्षा का मानदंड साहित्यिक रचना मे ही विद्यमान रहता है। जिन साहित्य-सम्बन्धी धारणाश्रों से स्नालोचना का मान तैयार होता है, वे किन के व्यक्तित्व, उसकी विचार-धारा स्नौर उनकी कृति से स्वयं ही व्यंजित हो जाती है। बाहर से किसी मान के स्नारोप करने की स्नवश्यकता नहीं है। किन-प्रतिभा का स्वातन्त्र्य तथा मौष्ठव के सिद्धान्त का यह सहज निष्कर्ष है। बाह्य तत्त्वों का काव्य पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं है। उनका उत्कर्ष स्रथवा स्नपकर्ष किन व्यक्तित्व स्नौर साहित्य के स्नतरंग तत्त्वों पर ही निर्भर है, किसी बाह्य तत्त्व पर नहीं। ऊँचे-से-ऊँचा नैतिक स्नादर्श साहित्य-शास्त्र, राजनीति, इतिहास, स्नादि का ज्ञान भी उत्कृष्ट साहित्य-सृजन मे स्निनवार्य रूप से सहायक नहीं हो

<sup>1.</sup> Spingarn----the New Criticism.

सकता है। स्रादर्श की उच्चता स्रथवा ज्ञान की प्रौढ़ता से साहित्यिक की उत्कृष्टता का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए काव्य की परीक्षा के साधन भी नैतिकता श्रौर श्रादर्शवाद से स्वतन्त्र ही होने चाहिएँ। ऐतिहासिक, सामाजिक ग्रथवः नैतिक दृष्टिकोरा काव्य-परीक्षा के प्रधान मानदंड नहीं है । उन्हें गौरा ग्रथवासहायक रूप में स्वीकार कियाजा सकता है। बाह्य परिस्थितियाँ किव के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, उनका काव्य पर भी परोक्ष नियन्त्रए होता है; इसलिए उनकी भ्रवहेलना तो नहीं की जा सकती। उनका विवेचन तो श्रवश्य ही करना पड़ता है, पर यह विवेचन गौए ही माना जायगा। काव्य तथा उसकी समीक्षा की इनसे स्वतन्त्र पृथक् सत्ता को श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। पं० नन्ददुलारे वाजपेयी ने इसका श्रपनी पुस्तक में प्रतिपादन किया है उनकी यही मान्यता है: "काव्य का महत्त्व तो काव्य के म्रन्तर्गत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। सभी बाहरी वस्तुएँ काव्य-निर्माण के प्रनुकुल या प्रतिकुल परिस्थितियों का निर्माण कर सकती है, वे रचयिता के व्यक्तित्व पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाल सकती है श्रीर डालती भी है, पर इन स्वीकृतियोंके साथ हम यह श्रस्वीकार नहीं कर सकते कि काव्य श्रौर साहित्य की स्वतन्त्र सता है, उसकी स्वतन्त्र प्रिक्रया है ग्रौर उसकी परीक्षा के स्वतन्त्र साधन है। काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक या सर्जनात्मक शक्ति का परिएगम है। उसके उत्कर्ष-ग्रयकर्ष का नियन्त्रए बाह्य स्थल व्यापार या बाह्य बौद्धिक संस्कार श्रौर श्रादर्श थोड़ी ही मात्रा में कर सकते है।"

पाइचात्य देशों में दर्शन, समाज-शास्त्र, प्रथं-शास्त्र, सौन्दर्य-शास्त्र, प्राचार-शास्त्र ग्रादि ग्रनेक विधाग्रों का काव्य पर पर कठोर नियन्त्रण प्रारम्भ से ही रहा है। काव्य-समीक्षा के जो मानदंड समय-समय पर मान्य हुए, वे दर्शन, सौन्दर्य-शास्त्र, मनोविज्ञान, चरित्र प्रथवा ग्रन्य किसी शास्त्र पर ही ग्राधा-रित रहे। इसीलिए स्वच्छन्दतावाद ( Romanticism ) को काव्य की स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने के लिए इतना बड़ा ग्रान्दोलन करना पड़ा। भारत में काव्य इतने बन्धनों से नहीं जकड़ा गया था। प्राचीन काल से ही उसकी स्वतन्त्र सत्ता मान्य थी। पर फिर भी दर्शन ग्रादि कुछ विधाग्रों का बहुत साधारण-सा प्रभाव प्रारम्भ से ही था। रस-सम्बन्धी सम्प्रदाय दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों से प्रभावित थे। धर्मशास्त्र के नियन्त्रण से काव्य पूर्णतः

१. 'हिन्दी-साहित्य : बीसवीं शताब्दी', भूमिका ८ ।

मुक्त नहीं था। पर रीतिकाल में ये नियन्त्रण जड़ श्रौर जिटल हो गए। इतिवृत्तात्मक काल में ही नीति, लोकादर्श तथा साहित्य श्रौर जीवन के सम्बन्ध की जड़ धारणाश्रों का नियन्त्रण बढ़ चला था। इसीलिए भारतीय किवयों श्रौर श्रालोचकों को भी काव्य की स्वतन्त्र सत्ता की घोषणा करनी पड़ी। वाजपेयी जी की घोषणा इसी परिस्थिति की द्योतक है। पन्त जी श्रौर प्रसाद जी ने भी ऐसी घोषणाएँ की है। काव्य की स्वतन्त्र सत्ता की घोषणा में काल का भी विचार हुशा है। इस काल की किवता का परीक्षण उसी काल के मान के श्राधार पर ही किया जा सकता है। यह मान उस काल की किवता से श्रपने-श्राप ही उपलब्ध होता है। इस प्रकार मानों के श्रारोप को श्रस्वीकार किया गया। रीति-काल के काव्य की विशेषताश्रों के श्राधार पर बनाया गया मानदंड श्राधुनिक किवता के लिए पूर्णतः श्रनुपयुक्त है। सेण्ड्सबरी ने भी इसे सौष्ठववादी समीक्षा के प्रधान तत्त्वों में से माना है।

इससे यह निष्कर्ष भी स्वभावनः ही निक नता है कि काव्य का स्रपने परिवेष्टन से गहरा सम्बन्ध है। परवेष्टन कि व व्यक्तित्व का निर्णायक है स्रौर काव्य कि व व्यक्तित्व की स्रभाव्यक्ति-मात्र है। यही कारण है कि नवीन समीक्षक भी काव्य स्रौर कि की सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का स्रध्ययन करता है। सौष्ठववादी दृष्टिकोण के विकास के पूर्व ही ऐति-हासिक समालोचना की स्रोर स्रालोचकों का ध्यान स्राकृष्ट हो गया था। डॉ॰ जानसन के पूर्व ही इस प्रकार की स्रालोचना के उदाहरण उपलब्ध है। हिन्दी में भी शुक्ल जी स्रादि कितपय स्रालोचकों ने ऐतिहासिक समीक्षा के प्रौढ़ तत्त्वों का उपयोग किया है। इसके पहले मिश्रबन्धु स्रादि में भी इस समालोचना का पूर्वाभास मिलता है। पर सौष्ठववादी समीक्षा के विकास ने ऐतिहासिक समालोचना का लोचना को भी प्रौढ़ रूप प्रदान कर दिया। पं॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री शान्तिप्रय द्विवेदी, श्री दिनकर स्रादि में इस समालोचना का जो स्राग्रह है,

१. प्रसादजी-(इन्दु' कला १, किरण १ ऋौर 'पल्लव' की भूमिका, पृष्ठ २१।

<sup>2</sup> One period of literature can not prescribed to another. Each hās its own laws, and if any general laws a eto be put above these, they must be such as will embrace them,....Rules are not to be multiplied without necessity, and such as may be admitted must rather be extracted from the practice of good. Poets and prose writers then inposed upon it." (Saintsbury; History of English Criticism P 410.).

उसका श्रेय स्वच्छन्दतावादी ग्रान्दोलन को ही है। इसके पूर्व साहित्य ग्रौर साहित्यकार की सामाजिक,धार्मिक, स्राथिक, राजनीतिक पुष्ठभूमि का निर्व-चन तो होता था, पर समालोचक परिवेध्टन श्रौर परिवेध्टित के गृढ श्रौर स्वाभाविक सम्बन्ध का निरूपएा नहीं कर पाता था। वे एक-दूसरे से पृथक् ही प्रतीत होते थे। परिवेष्टन ने कवि के व्यक्तित्व तथा तत्कालीन साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया है, कौन-से तत्व वात वरण के सहज ग्रौर स्वा-भाविक परिएाम है, इन सब प्रश्नोंका उत्तर देने की प्रवृत्ति नहीं थी । सौष्ठव-वादी समीक्षक ने यही प्रयत्न प्रारम्भ किया था। यह हम उपर कह चुके है कि समीक्षा में कला श्रौर कलाकार का व्यक्तित्व दोनों ही का समान महत्त्व है। इसमें कलाकार के व्यक्तित्व का विशव विश्लेषण होता है श्रीर उस व्यक्तित्व से कला-कृति के स्वरूप का श्रिभिन्न सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। कला-कृति की वस्तु, भाव, श्रभिव्यंजना,-शैली-सम्बन्धी विचार-धारा, तथा दिष्टकोरा प्रादि सभी कुछ कलाकार के व्यक्तित्व से पूर्णत सम्बद्ध है। डसीलिए दो कवियों के व्यक्तित्व की तरह दो कला-कृतियाँ भी एक-दूसरे से भिन्न है। उन दोनों का ही पृथक ग्रस्तित्व है ग्रौर महत्त्व है। समीक्षक कला-कृति के स्वरूप के समान ही कलाकार के व्यक्तित्व की भी विशद व्याख्या करता है। वह कला-कृति के श्राधार पर कलाकार के व्यक्तित्व को समभता है। प्रगर वह कलाकार के व्यक्तित्व से परिचित है तो कला-कृति के तत्त्वों का विश्लेषरा उसी ग्राधार पर करता है। सौष्ठववादी यह समभाने की चेष्टा करता है कि कलाकार की जीवन-सम्बन्धी-धारगा है क्या, श्रौर इन धारगाश्रों के बनने के कारण क्या है ? उसका व्यक्तिगत जीवन तथा उसकी परिस्थितियाँ उसके जीवन-दर्शन, वस्तु, निर्वचन, शैली ग्रादि के लिए कितनी उत्तरदायी है। इस प्रकार हम कह सकते है कि यह समालोचक मनोवैज्ञानिक, चरित-मुलक भ्रौर ऐतिहासिक तीनों समीक्षा शैलियों का उपयोग करता है, पर गौग रूप से हो। उसका प्रधान उद्देश्य कला-कृति के सौष्ठव तथा तज्जनित श्राह्लाद की श्रन्भृतिमय व्याख्या है। पर उसके साथ ही वह इस सौष्ठव के उद्भावक कलाकार श्रीर उसकी निर्मायक परिस्थितियों का श्रध्ययन भी कर लेता है।

हिन्दी की सौष्ठववादी समालोचना के तत्त्वों में क्रमिक विकास हुन्ना है। उसने ग्रपनी पूर्ववर्त्ती पद्धितयों से बहुत-कुछ ग्रहण किया है श्रीर उनका विकास किया है। उपर जिन तीन शैलियों के विकास का निर्देश हुग्रा है, उससे यह स्पष्ट भी है। इनके श्रितिरक्त सौष्ठव श्रीर मंगल पर श्राधारित मान का विकास भी स्पष्टतः ही शुक्ल जी तथा उनसे पूर्ववर्त्ती श्रालोचक के भाव, श्रीर

कला के सौन्दर्य तथा नीति वाले मानदण्ड का विकास, परिमार्जन श्रौर विश्वी-करण ही है। वही धारणा वस्तु श्रौर शास्त्र की रूढ़िवादी सीमाश्रों का श्रित-क्रमण करके सौष्ठववादी श्रसीमता श्रौर स्वच्छन्दता में विकसित हो गई। श्रारोहात्मक पद्धित में भी धीरे-धीरे विकास हुग्रा है। शुक्ल जी ने ही इसको कुछ श्रपना लिया था। इस पद्धित ने इसके श्रिधक विकसित श्रौर शौढ़ रूप को श्रपनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि यह समीक्षा श्रपनी पूर्व-संचित निधि को लेकर श्रागे बढ़ती है श्रौर विकसित होती है।

हिन्दी-समीक्षा की शैलियों का विकास प्रायः समानान्तर-सा रहा है। 'पल्लब' की भूमिका में सौब्ठववादी समालोचना की प्रेरणा स्पष्ट है भ्रौर तब से उसका निश्चित स्रोर स्रविरल रूप से विकास हुस्रा है। पर उसके पूर्व भी इस समीक्षा के तत्त्व उपलब्ध होते हैं। वे इसीके पूर्वाभास कहे जा सकते हैं। रीति-काल की काव्य श्रौर समीक्षा-पद्धति का विरोध करने मे पं० महावीर-प्रसाद जी द्विवेदी स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का परिचय देते है। सन् १६०६ मे प्रसादजी ने 'इन्द्र' के सम्पादकीय में ग्रपने स्वच्छन्दतावादी दृष्टिकोएा को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने उसी समय कवि-प्रतिभा की स्वतन्त्रता ग्रौर शास्त्रीय नियमों से स्वतन्त्र ग्रालोचना के सिद्धान्तों की घोषणा कर दी। उन्होंने काव्य का परम उद्देश्य ग्राह्माद ग्रीर सौन्दर्य-सुष्टि ही माना है । प्रसाद जी के काव्य-सूजन की प्रेरएा में भी यही विचार-धारा है। इस प्रकार उन्होंने नवीन काव्य-धारा ग्रौर इस समीक्षा-पद्धति को सन १६०६ में ही जन्म दे विया। सौष्ठववादी म्रालोचना का वास्तविक प्रारम्भ 'इन्द्र' के सम्पादकीय लेखों से ही हो जाता है। बहुत दिनों तक वह प्रच्छन्न रूप मे विकसित होती रहो । हिन्दी-म्रालोचकों के म्रवचेतन म्रीर चेतन मन मे कई वर्षों तक विकसित होने के उपरान्त वह 'पल्लव' की भूमिका में व्यक्त हुई । यह स्वच्छन्द विचार धारा हिन्दी के दूसरी पद्धतिके म्रालोचकों को भी प्रभावित करती रही। शक्लजी भी इस विचार-धारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। उनकी प्रसाद, पन्त स्रादि की स्रालोचना इसकी प्रमारण है। तुलसी के सम्बन्ध मे श्रारोहात्मक पद्धति को श्रपनाकर भी उन्होंने इसी श्रालोचना का श्राभास दिया है। श्वक्ल जी की पन्त, प्रसाद ग्रादि की ग्रालोचनाएँ लोकादर्शवादिनी, बौद्धिक विश्लेषएा-प्रधान, निर्मायात्मक ग्रौर वस्तु-तन्त्रात्मक होने की ग्रपेक्षा कला-कृति ग्रौर कवि के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ग्रधिक है। इनमे उनके कला-पक्ष ग्रौर भाव-पक्ष का शास्त्रीय वस्तृतन्त्रात्मक परिचयतोहै, पर स्नालोचक का ध्यान इनसे मुक्त काव्य-सौष्ठव पर भी गया है। उन्होंने सौष्ठव की ग्रनुभूतिव्यंजक व्याख्या भी की है। लेखक ने प्रसादजी के स्वभाव श्रीर प्रकृति का भी काव्य वस्तु से श्रभिन्न सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया है। कि कहने का तात्य्यं यह है कि इन श्रालोचनाश्रों में कुछ सौष्ठववादी श्रालोचना का क्षीए श्राभास मिलता है। श्रगर वैव का श्राधात न होता तो संभवतः शुक्लजी का सौष्ठववादी श्रालोचक श्रौर भी विकसित होता। इस श्रालोचना पर भी उनकी प्रधान पद्धति की छाप स्पष्ट है। कहीं-कहीं उन्होंने तुलनात्मक दृष्टिकोएा का भी श्राश्रय लिया है। शृक्ल जी के परवर्त्ती काल के श्रालोचकों की पद्धति मे एक दो तत्त्वों का ही श्रधिक विकास हुश्रा है। सब तत्त्वों का पूर्ण श्रौर संतुलित विकास बहुत कम हो पाया है। श्राणे हम कुछ श्रालोचकों की विशेषताश्रों पर विचार करेंगे।

प्रसाद्जी- काल कम से इस पद्धित के सर्वप्रथम म्रालोचक प्रसादजी ही है। 'इन्दु' में प्रसादजी ने म्रपने काव्य-समीक्षा-सम्बन्धी जो विचार व्यक्त किये थे उनसे उनका सौष्ठववादी दृष्टिकोए स्पष्ट ही है। प्रसादजी की साहित्य-दर्शन-सम्बन्धी धारएगाम्रो का विवेचन हो चुका है। यहाँ पर हमे उनकी समीक्षा-सम्बन्धी मान्यताम्रो का म्रधिक विस्तार से विवेचन करना है। प्रसादजी की प्रतिभा सर्वतोमुखी है। उन्होंने किवता, कहानी, नाटक, निबन्ध म्रादि सभी विधाम्रों द्वारा वर्तमान हिन्दी-साहित्य की प्रगति मे महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया है। उनकी रचनाएँ केवल परिमाएग की वृद्धि-मात्र नहीं है, म्रपितु साहित्य म्रौर चिन्तन की नवीन दिशा में म्रयसर करने वाले थीढ़ प्रयास है। उनकी प्रतिभा

१. प्रसादजीम ऐसी मधुमयी प्रतिभा श्रीर जागरूक भावुकता श्रवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धित का श्रपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। ... जीवन के प्रेम-विलासमय मधुर पत्न की श्रीर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उस प्रियतम के संयोग-वियोग वाली रहस्य-भावना में, जिसे स्वाभाविक रहस्य-भावना से श्रलग समक्तना चाहिए, रमते पाए जाते हैं। प्रेम-चर्चा के शारीरिक व्यापारों श्रीर चेंध्टाश्रों, रॅगरिलयों श्रीर श्रटग्वेलियों, वेदना की कसक श्रीर टीस इत्यादि की श्रोर इनकी दृष्टि विशेष जाती थी। इस मधुमयी प्रवृत्ति के श्रनन्त त्त्रेत्र में भी बल्लिरयों के दान, किलकाश्रों की लपक क्षित्रक, पराग-मकरंद की लूट, ऊपा के कपोल पर लज्जा की लाली, श्राकाश श्रीर पृथ्वी के श्रनुरागमय परिरंभ, रजनी के श्राँसू के भीगे श्रम्बर, चन्द्रमुख पर शरद् घन के सरकते श्रवगुएठन, मधुमास की मधुवषा श्रीर भूमती मादकता इत्यादि पर श्रधिक दृष्टि जाती थी। 'इतिहास' प्राट ७५६।

२. शुक्लजी—वही, पृष्ठ ७६० : ७७४ ।

का साहित्य-सृष्टा ग्रौर समीक्षक वोनों रूपों में विकास हुग्रा है। प्रसादजी ने किवियों ग्रौर काव्य-धाराग्रों की प्रयोगात्मक ग्रालोचना की है। उन्होंने प्रधानतः संद्धान्तिक निरूपण ही किया है। इसमें प्रसंगवश किसी समीक्षा-तत्त्व को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रयोगात्मक समीक्षा भी हो गई है। पर उनका प्रधान उद्देश्य संद्धान्तिक निरूपण ही है। वस्तुतः संद्धान्तिक निरूपण ही समीक्षा-साहित्य की ठोस प्रगति है। प्रयोगात्मक ग्रालोचनाग्रों का उद्देश्य भी किसी निश्चित सिद्धान्त पर पहुँचाना ही है। जब हमें प्रयोगों द्वारा किसी सिद्धान्त की उपलब्धि होती है, तभी हमें ग्रयनी प्रगति का निश्चयपूर्वक पता लगता है।

प्रसादजी साहित्य श्रीर दर्शन के प्रौढ़ विद्वान थे। इसीलिए उनके विवेचन में उपज्ञता के साथ ही शास्त्रीय प्रामाणिकता के भी दर्शन होते हैं। काव्य-समीक्षा के सिद्धान्तों का जो विशद विवेचन हमारे प्राचीन स्राचार्यों ने किया है उसका गम्भीर ग्रध्ययन करके प्रसादजी ने उन सिद्धान्तों को ग्रात्मसात् कर लिया था। वे उन तत्त्वों के ग्रन्तस्तल की गहराई तक पहुँच चुके थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय दर्शन श्रौर साहित्य-सिद्धान्तों मे सामंजस्य तथा काव्य की मुख्य-मुख्य धाराग्रों का दर्शन की प्रधान धाराग्रों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया है। रस का दर्शन की विचार-धाराग्रों से सम्बन्ध बताते हुए प्रसादजी कहते है : "ग्रानन्दवर्द्धन भी काश्मीर के थे ग्रीर उन्होंने वहां के ग्रागमानुयायी ग्रानन्द सिद्धान्त के रस को तार्किक ग्रलंकार मत से सम्बद्ध किया। किन्तू महेश्वराचार्य म्रानिनव गृप्त ने इन्हींकी व्याख्या करते हुए म्रभेदमय म्रानन्द पक्ष वाले शैवा-द्वंतवाद के श्रनुसार साहित्य मे रस की व्याख्या की ।" प्रसादजी ने "रस" को म्रानःदवाद तथा म्रलंकार, बक्रोक्ति म्रादि को तर्क भ्रौर विवेक की उपज कहा है। इस प्रकार उन्होंने काव्य के सभी तत्त्वों श्रीर वादोंका सम्बन्ध दार्शनिक वादों से कर दिया है। प्रसादजी ने दार्शनिक श्रौर काव्य-सम्बन्धी मतों के विकास का ऐतिहासिक निरूपण भी किया है। यहाँ पर दर्शन के विकास के साथ-साथ साहित्य के नवीन मतवाद कैसे जन्म लेते गए हे श्रौर उनमें किस प्रकार सामंजस्य स्थापित हुम्रा यह प्रतिपादन करना ही प्रसादजी का उद्देश्य है।

प्रसाद जी भारतीय रस-सिद्धान्त के पूर्ण समर्थक है। वे रस की स्रभेदमय ग्रानन्द रस कहते है। ''रित ग्रादि वृत्तियाँ साधारणीकरण द्वारा भेद-विग-लित होकर ग्रानन्द-स्वरूप हो जाती है।''<sup>२</sup> उनकी ग्रानन्द में परिएति ही

१. 'कान्य त्रोर कला तथा त्रान्य निवन्ध', पृष्ठ ७४: ७६।

२. वही, पृष्ठ ७६।

काव्य का परम लक्ष्य है। उसे वे ब्रह्मानन्द तुल्य मानते है। प्रसाद जी इन बोनों ग्रानन्दीं में कोई ग्रन्तर नहीं मानते प्रतीत होते हैं। काव्य को पूर्ण ग्राध्यात्मिक मानने का यही तात्पर्य है। वे काव्यास्वाद को समाधि-सुख के तुल्य ही समभते है। ग्रपने मत के समर्थन में क्षेमराज के विचारों को स्पष्ट करते हुए वे लिखते है: "इस प्रमातृ पद-विश्वान्ति में जिस चमत्कार या ग्रानन्द का लोक-संस्था-ग्रानन्द के नाम से संकेत किया गया है, वही रस के साधारणी-करण में प्रकाशानन्दमय सम्वद् विश्वान्ति के रूप में नियोजित था।" इस प्रकार दर्शन ग्रौर साहित्यिक धारा में सामंजस्य है। काव्यानन्द ग्राध्यात्मिक ग्रानन्द ग्रौर समाधि-सुख से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं। काव्य को ग्रात्मा की संकल्यात्मक ग्रनुभूति की ग्रसाधारण ग्रवस्था कहने का तात्पर्य भी रस ग्रौर ब्रह्मानन्द का एक मानना ही है। उन्हें काव्य की ग्राध्यात्मिकता पूर्णत मान्य है। ग्रात्मा की इस ग्रनुभूति की पूर्ण ग्रभिव्यक्ति "रहस्यवाद" में ही होती है। जहाँ कहीं ग्रात्मानन्द की यह ग्रभिव्यक्ति होती है, उसीको प्रसाद जो रहस्यवाद मान लेते है। इस प्रकार वे रहस्यवाद को बहुत व्यापक ग्रर्थ में ग्रहण कर रहे है।

प्रसाद जी भारतीय रसवाद को ग्रपनाते हुए पूर्ण सौक्ठववादी ग्रौर स्वच्छन्दतावादी माने जा सकते हैं। भारतीय रसवाद का ग्रधिक स्वच्छन्दता-वादी दृष्टिकोण से बिलकुल भी विरोध नहीं हैं। इस सम्प्रदाय ने काच्य के प्रयोजन, कवि-प्रतिभा का स्वातन्त्र्य, किव ग्रौर सहृदय में ऐक्य ग्रादि सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। रस-सम्प्रदाय भी काव्य का परम लक्ष्य ग्रानन्द ही मानता है। इस ग्रानन्द में (रस में) मंगल भी निहित है। "रसो वे सः" ग्रादि वाक्यों से यह पूर्ण स्पष्ट है। महामहोपाध्याय कुष्पुस्वामी तो इतना मानते है कि इस सिद्धान्त के द्वारा जिस भावक, या ग्रालोचक की प्रतिष्ठा होती है उसको प्रभावाभिव्यंजक İmpressionist कहा जा सकता है। वस्तुतः भारतीय ग्रलंकार-शास्त्र का भावक सौष्ठववादी समीक्षक ही है। इसका विवेचन पहले हो चुका है। इस प्रकार इन दोनों सिद्धान्तों में परस्पर कोई विरोध नहीं। ग्रतः प्रसाद जी का इन दोनों में सामंजस्य मानने में ग्रप-सिद्धान्त नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनका सामंजस्य स्थूल सामाजिकता के ग्राधार पर नहीं ग्रपितु सूक्ष्म दार्शनिकता के ग्राधार पर हुग्ना है। उत्त जी

१. 'काव्य ऋौर कला तथा ऋन्य निबन्ध', पृष्ट ७०।

२. रस मे लोक-मंगल की कल्पना प्रच्छन्न रूप से अन्तर्निहित है। सामाजिक

ने पूर्ण स्वच्छन्दता की घोषणा की, पर भारतीय रस-सिद्धान्त की व्यापकता के कारण वह इन ब्रालोचकों द्वारा भी ब्रयनाया गया । सौष्ठवचादी समीक्षा से इसका विरोध न होने के कारण इसका उपयोग सभी समीक्षकों ने किया है। यह उनके मानदंड का तत्त्व हो गया है।

प्रसाद जी काव्यानन्द को प्रेय ग्रौर श्रेय का सिम्मश्रए मानते है । इससे स्पष्ट हैं कि काव्य की स्थूल उपयोगिता ग्रर्थात् नैतिक उपदेश का समाधान कान्ति का साधन ग्रादि ग्रस्वीकार करते हुए भी प्रसाद जी को काव्य-प्रयोजन में श्रेय ग्रौर प्रेय, ग्रानन्द ग्रौर मंगल, सुन्दर ग्रौर शिवं का सामंजस्य मान्य है। भारतीय रसवाद को पूर्णतः समभने वाले के लिए इन वादों का भगड़ा रह ही नहीं जाता है। वह तो इनके सामंजस्य का पूर्ण साक्षात्कार कर लेता है। यही प्रसाद जी के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। पाश्चात्य सौष्ठववादी विचार-धारा भारत में ग्राकर भारतीय रस-सिद्धान्त में एकाकार हो गई है। इसलिए इसने उन्हीं व्यक्तियों को मतान्तरों के चक्कर में डाला है जिन्होंने भारतीय विचार-धारा को पूर्ण रूप से नहीं समभा है। यही कारण है कि नवीन विचार-धारा भी यहाँ के ग्रालोचकों को चिर परिचित-सी प्रतीत होती है। प्रसाद जी, वाजपेयी जी, कवीन्द्र रवीन्द्र ग्रादि रस का इस विचार-धारा के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते है। हमने ऊपर भी सौदर्य ग्रौर मंगल के सामंजस्य को इस समीक्षा-पद्धति की प्रधान विशेषताग्रों में स्थान दिया है। यहाँ पर यह पद्धति भी भारतीय रूप धारण कर गई है।

पाइचात्य समीक्षा-शास्त्र के ग्रध्ययन के फलस्वरूप भारतीय समीक्षक भी ग्रनुभूति ग्रौर ग्रभिव्यक्ति की बाते करने लगे हैं। इस शब्दावली के द्वारा

स्थूल रूप से नहीं, किन्तु दार्शनिक सूच्मता के आधार पर...रसवाद में वासना-त्मकतया स्थित मनोवृत्तियाँ, जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणी-करण के द्वारा आनन्दमय बना दी जाती है, इसलिए वह बासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। वहीं, पृष्ट ८६।

१. काव्य त्रात्मा की संकल्पात्मक श्रनुमृति है, जिसका सम्बन्ध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान-धारा है। विश्लेषणात्मक तकों से त्रार विकल्प के त्रारोप से मिलन न होने के कारण श्रात्मा की मनन किया, जो गङ्मय के रूप में श्राभिव्यक्त होती है, वह निःसन्देह प्राणमयी श्रीर सत्य के उभ क लच्चणों प्रेय श्रीर श्रेय दोनों से परिपूर्ण है। 'काव्य श्रीर कला तथा श्रान्य निवन्य', प्राप्ट ३८।

जोकुछ प्रतिपादित होता है,वह भारतके लिए एकदम नवीन प्रथवा उपज्ञ नहीं है। लेकिन शैली श्रौर शब्दावली नई है, यह श्रवश्य मानना पड़ता है। प्रसादजी ने भी श्रपने विचार इन्हीं शब्दों से व्यक्त किये है। प्रसादजी इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहते है कि काव्य में ग्रनभित की प्रधानता है ग्रथवा ग्रभिव्यक्ति की । इस वाद विवाद का लम्बा-चौड़ा विशद निरूपण उन्होंने नहीं किया है । पर उनकी चिन्तन-धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है, उससे यह स्पष्ट है कि प्रसादजी को ग्रनुभृति की प्रधानता ही मान्य है। वे कहते है कि ग्रनुभृति ही श्रभिव्यक्त हो जाती है। "व्यंजना वस्ततः श्रनभतिमयी प्रतिभा का स्वयं परिएा।म है । क्योंकि सुन्दर अनुभृति का विकास सौन्दर्यपूर्ण होगा हो । की श्रनुभृति को उसके परिएाम में हम ग्रिभिव्यक्त देखते है।" इसमें उन्होंने श्रभिव्यक्ति श्रौर श्रनुभृति का भिन्न सम्बन्ध स्थापित किया है। श्रनुभृति की तीब्रता ग्रीर सौन्दर्य ग्रभिव्यक्ति को पूर्णतः प्रभावित करते है । सुन्दर ग्रभिव्यक्ति के पीछे सुन्दर श्रनुभृति को वे श्रावश्यक मानते है। प्रसादजी की दृष्टि से सुन्दर श्रन्भृति के श्रभाव मे श्रभिव्यक्ति का सौन्दर्य संभव नहीं। वे शब्द-चमत्कार, या वाग्वैचित्र्य को श्रन्चित महत्त्व प्रदान नहीं करते । पर वे इतना श्रवश्य मानते हैं कि श्रसाधारण श्रौर तीब श्रनुभृति से भाषा श्रौर श्रभिव्यंजना मे एक विशिष्ट लावण्य,विच्छित्ति श्रौर वकता श्राजाती है। इस प्रकार वे इन बोनों में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। प्रसादजी ने कवियों के मौलिक श्रन्तर को समभने के लिए भी अनुभृति का ही आश्रय लिया है। अनुभृति की भिन्नता ही उनके काव्य-स्वरूप ग्रौर ग्रमिव्यंजना-शैली की भिन्नता का प्रधान कारण सफलता प्राप्त हुई है, उतनी तुलसी को नहीं। इसका कारएा भी प्रसादजी श्चनभृति की भिन्नता ही मानते है । सूरदास के वात्सल्य में संकल्पात्मक मौलिक श्रनुभूति की तीव्रता है, उस विषय की प्रधानता है। श्रीकृष्ण की महाभारत के युद्ध-काल की प्रेरणा सुरदास के हृदय के उतनी समीप न थी, जितनी शिशु गोपाल की वृत्दाबन की लीलाएँ। रामचन्द्र के वात्सल्य-रस का उपयोग प्रबन्ध-काव्य में तुलसीदास को करना था, उस कथानक की परम्परा बनाने के लिए। तुलसीदास के हृदय मे वास्तविक श्रनुभूति तो रामचन्द्र की भक्त-रक्षण्-समर्थ-बयालुता है, न्यायपूर्ण ईश्वरता है । जीव की शुद्धावस्था में पाप-पुण्य-निर्लिप्त

१. 'काव्य ख्रोर कला तथा ख्रान्य निवन्ध', पृष्ठ ४४।

२. वही, पृष्ठ ४५।

कृष्णचन्द्र की शिशु-मूर्ति का शुद्धाद्वैतवाद नहीं? इन पंक्तियों में लेखक ने किय की अनुभूति तथा उनके द्वारा निर्मित विशिष्ट व्यक्तित्व का बहुत ही प्रौढ़ विश्लेषण किया है। इससे दोनों महाकवियों के काव्य की मौलिक भिन्नता का स्वरूप मूलभूत कारण सिहत स्पष्ट हो जाता है। ये पंक्तियाँ प्रसादनी की भावियत्री प्रतिभा का प्रौढ़ उदाहरण है। प्रसादनी ने किव के व्यक्तित्व के निर्मायक तत्त्वों अर्थात् वातावरण पर भी विचार किया है। सौन्दर्य-बोध किवता की मूल प्रेरणा है। इसीको दूसरे शब्दों में काव्यानुभूति भी कह सकते है। सौन्दर्य-बोध पर देश-काल का पूरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न देशों के सौन्दर्य-बोध के स्वरूप में इसी कारण से वैषम्य रहता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा काल-विशेष सौन्दर्य-बोध को प्रभावित करते है। यह मानकर प्रसादजी किव के व्यक्तित्व का उसके पारिवेष्टन से सम्बन्ध स्थापित करते है और साथ ही समीक्षा की ऐतिहासिक पद्धित की आवश्यकता की अरोर भी वे संकेत करते है।

पन्त जी:-पन्तजी में भावियत्री प्रतिभा की श्रपेक्षा कारियत्री प्रतिभा ही है। नवीन प्रकार की छायावादी कविता का जब चारों तरफ से विरोध प्रारम्भ हुया, तो उस नवजात शिशु की रक्षा के लिए पन्तजी को ग्रालोचना का शस्त्र ग्रहरा करना पड़ा था। 'पल्लव' की भूमिका के रूप में उनका वह प्रयास हिन्दी-साहित्य के पाठकों के सम्मुख प्रस्तृत हुम्रा । इस भूमिका में उन्होंने समीक्षा की नवीन विचार-धारा को ग्रपनाने की ग्रावश्यकता पर जोर दिया है। हिन्दी मे इस नवीन पद्धति का वह प्रथम प्रयोगात्मक रूप कहा जा सकता है। इस द्ष्टि से इस भुमिका का भ्रालोचना-साहित्य के विकास मे एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद में भी पन्तजी तथा श्रन्य छायावादी कवि श्रवनी पुस्तकों के 'श्रामुख' लिखते रहे हैं, पर साधारएतया वे ग्रामुख भी कविता ही होते है। इन ग्रामुखों में कवियों ने स्रपनी विचार-धारा श्रौर मान्यताएँ संवेदनात्मक प्रगाली मे व्यक्त की है। प्रधिकांश कवियों ने (पन्तजी ने भी) भावात्मक ग्रौर कल्पना-प्रधान शैली का उपयोग किया है, जो भ्रालोचना की श्रपेक्षा गरा-काव्य के श्रधिक उपयुक्त है। इन भूमिकान्नों का केवल इतना ही न्नालोचनात्मक महत्त्व है कि ये उनकी रचनाग्रों को समभने मे सहायक है ग्रथवा यह कहना भी ग्रतिशयोक्ति-पूर्ण नहीं होगा कि नितान्त भ्रावश्यक भी । काव्य-धारा के श्रत्यधिक वैयक्तिक

१. प्रसादजी: 'यथार्थवाद स्त्रोर छायावाद'।

२. 'काव्य ऋौर कला', पृष्ठ २८।

हो जाने का यह भी एक परिएगाम है। पन्तजी का विकास भावात्मकता से बौद्धिकता की स्रोर हुम्रा है। वे छायावाद से बौद्धिक स्रोर सांस्कृतिक प्रगतिवाद तथा साम्यवाद की ग्रोर बढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने 'ग्राधनिक कवि' की भूमिका में भ्रपनी बुद्धिवादिता का विश्लेषणात्मक परिचय दिया हं, जो उनकी कविताश्रों के समभने भें यथेष्ट सहायक है। इसमें उन्होंने कहीं-कहीं श्रवनी ही कविता की मूल प्रेरए। भ्रों को स्पष्ट किया है। यह विवेचन मूल रूप मे चाहे श्रालीचनात्मक श्रात्म-परिचय है पर उनकी कविताश्रों के समक्षते के लिए नितान्त श्रावश्यक है। ये भिमकाएँ पन्तजी के प्रौढ श्रध्ययन के लिए उपयोगी सामग्री उपस्थित करती है। सुजन-समय की प्रेरगाएँ, कवि की सहदयता श्रौर बौद्धिकता का विकास, विभिन्त परिस्थितियों के प्रधान-स्वरूप कवि के व्यक्तित्व का विकास तथा उसका कविता से गहरा सम्बन्ध ग्रादि ऐसी सभी बातों का श्रालोचनात्मक महत्त्व श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । इन भूमिकाश्रों से इन विषयों की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है, जिसके उपयोग से मनोवैज्ञानिक, चरित्र-मुलक, ऐतिहासिक, सौष्ठववादी श्रीर मृत्यवादी प्रौढ़ तथा प्रामासिक श्रालोचनाएँ उपस्थित हो सकती है। इन भूमिकाश्रों मे इन सभी शैलियो के श्रविकसित तत्त्व विद्यमान है।

'पल्लव' की भूमिका यह स्पष्ट कर देती है कि किव में प्रमुप्त श्रालोचक जाग उठा है। श्रालोचक श्रीर किव में कोई श्रन्तर नहीं है। Vaughan तो कहते है, "It is in virtue of the Poet latent in him, that the Plain man has the power to become a critic. िक्तर पन्तजी में तो प्रौढ़ कारियत्री प्रतिभा थी। उन्होंने हिन्दी-साहित्य की बदलती हुई परिस्थितयों की श्रीर जो संकेत किया है, रीति-काल की काव्य-धारा की मूल प्रेरणा तथा तुलसी श्रीर सूर के महत्त्व का जो विश्वेषण किया है, उससे उनके भावक रूप की क्षमता भी स्पष्ट हो गई है। रीति-काल की प्रवृत्तियों का परिचय देते हुए पन्तजी कहते हैं "भाव श्रीर भाषा का ऐसा शुष्क प्रयोग, राग श्रीर छन्दों की ऐसी एक स्वर रिमिक्सम, उपमा तथा उत्प्रक्षाश्रों की ऐसी दादुरा वृत्ति, श्रनुप्रास एवं तकों की ऐसी श्रश्नान्त उपल-वृष्टि क्या संसार के श्रीर किसी साहित्य में मिल सकती है।" कि स्थान्त उपल-वृष्टि क्या संसार के श्रीर किसी साहित्य में मिल सकती है।" कि प्रश्नान्त उपल-वृष्टि क्या संसार के श्रीर किसी साहित्य में मिल सकती है।" कि प्रश्नान्त अपनेक्षित सहानुभित का श्रभाव है। इन प्रवृत्तियों के कारणों की उद्भावना श्रपेक्षित थी, हैयता की व्यंजना नहीं। संभवतः श्रालोचना में ऋंति उप-भावना श्रपेक्षित थी, हैयता की व्यंजना नहीं। संभवतः श्रालोचना में ऋंति उप-भावना श्रपेक्षत थी, हैयता की व्यंजना नहीं। संभवतः श्रालोचना में ऋंति उप-भावना श्रपेक्षत थी, हैयता की व्यंजना नहीं। संभवतः श्रालोचना में ऋंति उप-

१, 'पल्लव' की भूमिका, पृष्ट ⊏।

स्थित करने के लिए पन्तजी को यह भ्रावश्यक प्रतीत हुम्रा।

स्वच्छन्दतावादी समालोचक काव्य-धारा की मूल प्रेरणाओं का ग्रध्ययन करना चाहता है। पन्त जी ने भी श्रपना यही उद्देश्य बताया है। "पर मेरा उद्देश्य केवल बजभाषा के भ्रलंकृत-काल के श्रन्तदेंश में श्रन्तिहत उस काव्या-दर्श के बृहत् चुम्बक की श्रोर इंगित भर कर देने का रहा है, जिसकी श्रोर श्राकांवत होकर उस युग की श्रधिकांश शिक्त श्रौर चेष्टाएँ काव्य की धाराश्रों के रूप में प्रवाहित हुई है।" पन्त जी ने सूर-तुलसी का सांस्कृतिक महत्त्व भी माना है। इस प्रकार वे काव्य की स्थूल उपयोगिता में विश्वास न करते हुए भी जीवन श्रौर साहित्य का सम्बन्ध मानते है। 'श्राधुनिक कवि' की भूमिका में तो वे इस सम्बन्ध को श्रौर भी दृढ़तर मानने लगे है।

पन्त जी का भाषा-सम्बन्धी म्रालोचना की म्रोर ही म्रधिक ध्यान म्राकृष्ट हुमा है। लेखक शब्दों के म्रथं की म्रनुभूति, उनका साक्षात्कार करना चाहता है। वह शब्दों के म्रथं बुद्धि से ग्रहण न करके हृदय से ग्रहण कर रहा है। किव के लिए तो यह म्रालोचक से भी म्रधिक म्रपेक्षित है। शब्दार्थ के इसी साक्षात्कार के फलस्वरूप पन्त भाव म्रौर भाषा का म्रभिन्न सम्बन्ध मानते है। "भाव म्रौर भाषा का सामंजस्य, उनका स्वरंक्य ही चित्र-राग है। जैसे भाव ही भाषा में घनीभूत हो गए हों, निर्भरिणी की तरह उनकी जाति म्रौर रव एक बन गए हों, छुड़ाये न जा सकते हों।" ये म्रलंकार म्रादि को वाणी की सजावट न मानकर म्रभिव्यक्ति के विशेष द्वार कहते है। पन्त जी की काव्य-परिभाषा का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। इस प्रकार उनकी सारी विचारधारा ने नवीन समीक्षा-पद्धति के प्रवर्त्तन में बहुत सहयोग प्रदान किया है। यही इस भूमिका का महत्त्व है।

महादेवी जी:—महादेवी जी ने ग्रपने कविता-संग्रहों की भूमिकाग्रों तथा फुटकर लेखों में ग्रपने श्रालोचक रूप को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने साहित्य-दर्शन ग्रोर काव्य की गति-विधि पर विचार किया है। वे काव्य को रहस्या-नुभूति मानती है: "सत्य काव्य का साध्य है ग्रोर सौन्दर्य उसका साधन है। एक ग्रपनी एकता में ग्रसीम रहता है ग्रोर दूसरा ग्रपनी ग्रनेकता में ग्रनन्त, इसीके साधन के परिचय स्निग्ध स्वप्न रूप से साध्य की विस्मय-भरी ग्रखंड स्थिति तक पहुँचने का क्रम ग्रानन्द की लहर-लहर पर उठाता हुग्रा चलता है।" इस उद्धरण से सुश्री महादेवी ने कविता में सत्य, सौन्दर्य ग्रौर ग्रानन्द का

१. 'पल्लव' की भूमिका, पृष्ट ६।

सामंजस्य स्पष्ट कर दिया है। ऐसा कात्य उपयोगिता के स्थूल विधि-निषेधों से ऊपर उठकर चरम मंगल को प्रपना लक्ष्य बनाता है, जिसमे सौन्दर्य का भी सामंजस्य है। किवता का यह दृष्टिकोगा बुद्धिवाद की जड़ता से प्रभिभूत नहीं प्रपितु रस के माधुर्य से परिष्लावित है। महादेवी जी के काव्य-सम्बन्धी विचार बहुत-कुछ रवीन्द्र से मिलते है। उनकी दृष्टि से काव्य का प्रानन्द ऐन्द्रिकता की परिस्थितियों का प्रतिक्रमण करके पूर्ण मंगलमय हो जाता है। महादेवी जी पूर्ण सामंजस्य श्रीर संतुलन की श्रीर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। स्रभी कहीं-कहीं वे स्थल नैतिकता का श्राभास दे जाती है।

सुश्री महादेवी जी ने काव्य की श्राधुनिक गित-विधि पर भी विचार किया है। उन्होंने छायावाद श्रौर प्रगितवाद पर भी श्रपने विचार प्रकट किये है। उन्होंने छायावाद श्रौर प्रगितवाद की स्वच्छादता, सर्ववाद, करुणा-व्यापक चेतना पर श्रपनी व्यिष्टि का श्रारोप, श्रमूर्स श्रौर मूर्न का सामंजस्य, प्रकृति को प्रधान भावभूमि के रूप ग्रहण करना, किव का श्रन्तमुंख होना श्रादि विशेषताश्रों की श्रोर संकेत किया है। इससे स्पष्ट है कि उनकी श्रालोचक दृष्टि कितनी तीत्र है। महादेवी जी ने इन काव्य धाराश्रों के ऐतिहासिक विकास का भी निरूपण किया है। महादेवी जी की प्रधान देन प्रयोगात्मक श्रालोचना ही नहीं, श्रपितु साहित्य-दर्शन की सौन्दर्य श्रौर मंगल के सामंजस्य वाली व्याख्या है। यही व्याख्या प्रसाद जी ने की है। पर वह शास्त्रीय श्रौर बुद्धिवादी श्रिषक है, जब कि महादेवी जी मे स्वानुभूति की प्रधानता है, इसलिए उनकी श्रीक है, जब कि महादेवी जी मे स्वानुभूति की प्रधानता है, इसलिए उनकी श्रीको सर्वत्र ही भावात्मक है।

निराला जी:—स्वच्छतावादी दृष्टिकोण श्रौर छायावादी कविताके श्रग्र-गण्य कर्णधारों में निराला जी भी प्रमुख है। छन्द, भाव श्रौर वर्ण्य विषय के सम्बन्ध में जैसा स्वच्छन्दतावादी दृष्टिकोण इन्होंने श्रपनाया वैसा पंत श्रौर प्रसाद भी नहीं श्रपना सके। इन्होंने सब प्रकार के बन्धनों का तिरस्कार कर दिया। इनके इस स्वच्छन्द स्वभाव के कारण इनकी बहुत श्रधिक कटु श्रौर तीत्र श्रालोचनाएँ भी हुई। यहाँ तक कि छायावाद के प्रारम्भिक काल में तो बहुत-से छायावादी कवि श्रौर नवीन विचारक भी उनकी शंली श्रौर काव्य-पद्धित का पूर्ण समर्थन करने मे श्रसमर्थ रहे। निराला जी की काव्य-सम्बन्धी धारणाएँ सौष्ठववादी हे श्रौर इस धारणा के तात्त्विक विकास में इन्होंने महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया हं, इमका ऊगर निर्देश हो चुका है। ये काव्य को सूक्ति श्रौर उपदेश से भिन्न मानते है। मूक्तियों के रचियता को तो निरालाजी भाँड कहते है। वे काव्य को सौन्दर्य की मृष्टि मानते है तथा कला श्रौर काव्य

का प्रायः समान ग्रर्थ में ही प्रयोग करते है। कला को श्रत्यन्त व्यापक श्रर्थ में प्रयुक्त करते हुए वे (निरालाजी) रस ग्रादि तत्त्वों का इसीमे ग्रन्तर्भाव कर देते है। उन्हें तत्त्वों की समिष्टि, समन्वय श्रीर काव्य का सौदर्य मान्य है। "कला केवल वर्ण, शब्द, छन्द, श्रन्थास, रस, ग्रलंकार या ध्वनि की सुन्दरता नहीं, किन्तु इन सभी से सम्बद्ध सौंदर्य की पूर्ण सीमा है, पूरे श्रंगों की सत्रह साल की सुन्दरी की भ्रांखों की पहचान की तरह देह की क्षीएता हीनता में तरंग-सी उतरती-चढ़ती हुई, भिन्न वर्गों की बनी वागी मे खलकर क्रमशः मन्द मधुतर होकर लीन होती हुई।" काव्यके इन तत्त्वोंके समन्वय का इन्होंने कई स्थानों पर निर्देश किया है। समन्वय का यह निर्देश स्पष्ट करता है कि निराला जी काव्य-तत्त्वों के केवल स्थुल श्रीर बाह्य रूप तक ही नहीं है, श्रपितु वे उनके श्रन्तस्तल की गहराई तक पहुँचे है, । वे काव्य के उस स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते है, जिसकी दृष्टि से इन सभी तत्त्वों में समन्वय स्थापित करना श्रावश्यक है । यही कारण है कि निराला जी श्रश्ली-लता के स्थल दृष्टिकोएा को अपनाकर आपाततः अवलील प्रतीत होने वाली कविता से नाक-भौं नहीं सिकोड़ते। ग्रगर उसके ग्रन्तस्तल में काव्य का दिव्य स्वरूप भलकता है तो वे उसकी मक्त कंठ से प्रशंसा करते है।

निराला जी की प्रयोगात्मक ग्रालोचनाएँ यह स्पष्ट करती है कि उनके मूल्यांकन का एक-मात्र मानदंड सौन्दर्य है। वे किवता में कला-सौष्ठव देखना चाहते है। इन्होंने विद्यापित ग्रौर चंडोदास की किवताग्रों का तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत करते हुए इसीको मानदंड माना है। विद्यापित की कुछ तथाकथित ग्रइलील किवताग्रों के गूढ़ सौदर्य का उद्घाटन किया है। ऐसे स्थलों पर निराला जी स्वयं मुग्ध हुए है ग्रौर उन्होंने पाठकों को भी मुग्ध किया है। वे विद्यापित के रचना-सौंदर्य का विशेष निरूपण करते है। उनका ध्यान नायक की विविधता, भावना के प्रधान्य तथा भावना ग्रौर वर्णन के समस्वय पर ग्रधिक गया है। विद्यापित ग्रौर चण्डीदास पर लिखते समय लेखक ने उनके छन्दों को उद्घृत करके उन पर भावात्मक तथा ग्रनुभूतिमय होली में व्याख्या की है। निराला जी उनके सौंदर्य-तत्त्वों का उद्घाटन करते हुए स्वयं उनपर मुग्ध होते जाते है। "उनकी उक्तियाँ वैसी हो चमक रही है जैसे प्रभाव की रिश्म से पत्रों के शिशिर-करण ग्रयने समस्त रंगों को खोल देते है। विद्यापित की पंक्तियों का ग्रथं बहुन साफ है। ग्रीभतार के समय राधिका की

१, 'प्रबन्ध-प्रतिभा', पृष्ठ २७५।

भावना इतनी पवित्र है कि जड़ भुष्णों की ग्रोर ध्यान बिलकूल नहीं रहता, बिंक भूषए। भार-से मालूम पड़ते है । वह उन्हें निकालकर फेंक देती है । कितना सुन्दर कहा है : "ते थल मनिमय हार, उच कुच मानय भार" कुचों में सजीवता ला दी है।" र इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि निरालाजी वर्ण्य विषय की स्रइलीलता के कारए कविता की निन्दा करके स्थल दुष्टिकोए को ग्राश्रय नहीं देते। उनकी सहृदयता उसके स्रभिव्यंजना-कौशल स्रौर भाव-सौब्ठव का रसास्वाद कर लेती है। श्रालोचना में कहीं-कहीं निराला जी ने तुलनात्मक ग्रौर निर्णयात्मक तत्त्वों का भी उपयोग किया है। ऐसा विवेचन पं० पद्मांसह शर्मा की शैली का स्मरण करा देता है। लंकिन शर्मा जी की तरह निराला जी वाह-वाह की शैली को दाद नहीं देते, श्रपित छन्दों के भाव-सौदर्ध का उदघाटन करते है। प्रशंसा तो उस विवेचन से ग्रपने-ग्राप व्यंजित हो जाती है। 'बंगाल के वैष्एाव कवियों का श्रृङ्कार-वर्णन' नामक निबन्ध इसी शैली का उत्कृष्ट उदाहरएा है। क्लीलता के व्यापक दृष्टिकोएा से श्रालोचना करते हुए निरालाजी कहते हैं: "नग्न सौन्द की ज्योति मे श्रव्लीलता की जरा भी सियाही नहीं लग पाई है क्योंकि नायिका श्रपनी इच्छा से बदन नंगा नहीं करती, पवन के भकोरे से उसका बदन नंगा हो जाता है। एक श्रोर उसकी विवश लज्जा, जहाँ तक दूसरे सौन्दर्य की श्रम्लान ज्योति है, दूसरी श्रोर इसके नवीन यौवन से सुदृढ़ भलकते हुए श्रंगों की श्रानन्द द्युति।'' १ इन उद्धरएों से निराला जी की विशुद्ध सौन्वर्ध की दृष्टि से मूल्यांकन की प्रवृत्ति ग्रत्यन्त स्पष्ट है।

निराला जी ने किव के व्यक्तित्व तथा किवता की म्रान्तः प्रवृत्तियों म्रौर विशेषताम्रों का भी निर्देश किया है। 'जूही की किली' नामक म्रप्नी किवता की किव ने स्वयं म्रालोचना की है। इसमें उन्होंने इसके गृढ़ार्थों को स्पष्ट किया है। उसमें जो ध्वन्यात्मकता है, जो गूढ़ तस्त्व व्यंजित है, उनका विश्लेषण श्रौर उद्घाटन है। यह उनकी सौष्ठववादी व्याख्या है। इसमे उन्होंने रस, म्रलंकार म्रादि तस्वों का निर्देश करके सौन्दर्य पर स्थूल दृष्टि नहीं डाली है, म्रपितु उसकी सूक्ष्म हृदय-स्पिशता का विश्लेषण किया है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि किवता में स्थूल उपदेश की प्रवृत्ति की म्रावश्यकता नहीं, सौन्दर्य स्वयं ही उपदेश का रूप धारण कर गया है। निराला जी ने छायावाद में म्रन्तिहत गहन शिवत का भी विवेचन किया है। ऐसे स्थानों पर उनकी

१. 'प्रवन्ध-प्रतिमा', पृष्ठ १६६-१७०।

२. वही, पृष्ठ १२३।

शैली में तर्क ग्रौर विश्लेषण की प्रधानता हो जाती है। निराला जी के ग्राली-चनात्मक निबन्ध प्रौढ़ सौष्ठववादी समीक्षा के उदाहरण है। उनमें प्रभावा-भिव्यंजक, ग्रभिव्यंजनावादी, ग्रौर तुलनात्मक शैलियों के तत्त्व भी विद्यमान है। इस प्रकार इन सभी शैलियों का सामंजस्य हो गया है।

पं० नन्दद्लारे वाजपेयी-स्वच्छन्दतावादी समीक्षा-पद्धति के प्रधान प्रतिनिधि तथा तलस्पर्शी समालोचक के रूप में हिन्दी-साहित्य वाजपेयी जी से परिचित है। वाजपेयी जी ने द्विवेदी-काल के उत्तराई में समीक्षा-क्षेत्र में प्रवेश किया था। इनकी समीक्षा के प्रारम्भिक प्रयास 'सरस्वती' स्रादि पत्रि-काग्रों में प्रकाशित होते रहते थे। ये प्रारम्भ से ही समालोचना के नवीन दृष्टि-कोएा के समर्थक रहे है। उस काल की निर्एायात्मक ग्रीर स्थल तुलनात्मक समालोचना के, जिसमे प्रायः समालोचक राग-द्वेष से प्रभावित होकर कवि की ग्रनुचित निन्दा-स्तुति किया करते थे, वाजपेयी जी प्रारम्भ से ही विरोधी थे। वे समालोचक का कार्य तटस्थ भ्रौर पक्षपात-शन्य होकर सौन्दर्य का श्रध्ययन करना ही मानते रहे है। संवत् १६८५ में मिश्रवन्धग्रों द्वारा सम्पादित 'साहित्य समालोचक' में इन्होंने 'सत्समालोचना' नामक निबन्ध लिखा था। इसमें उन्होंने द्विवेदी-दल श्रौर मिश्रबन्ध-दल की चर्चा की है। इनका श्रभिश्राय श्रालोचकों की दलबन्दी से है। इसी लेख में इन्होंने वाल्टर पेटर श्रौर एडीसन श्रादि के ग्रालोचना-सम्बन्धी विचार उद्धत किये हे । श्रू ग्रौर उसी प्रकार की समालोचना के लिए म्रालोचकों से म्राप्रह किया है। इन दोनों उद्धरएों को देने का एक-मात्र तात्पर्य यह दिखाना है कि वे प्रारम्भ से ही स्वच्छन्दता ग्रौर सौष्ठव का ग्रादर्श मानकर चलते है। इनके मत में सौष्ठव का तटस्थ उदघाटन ही समीक्षा का उद्देश्य है। परवर्ती काल में उनके श्रालोचना-रूप का विकास इसी श्रादर्श पर हम्राहे।

काव्य की धाराएँ स्रौर समीक्षा-पद्धतियाँ समानान्तर होते हुए भी एक-दूसरे से स्रादान-प्रदान करती है, एक-दूसरे को प्रभावित करतो है। इस प्रकार उनका विकास होता रहता है स्रौर कभी-कभी दोनों मिलकर एक नवीन तीसरी धारा में परिएात भी हो जाती है। हिन्दी-समीक्षा का इतिहास भी यही है। द्विवेदीजी, मिश्रबन्धु स्राद्विकी प्रएालियों का उपयोग शुक्ल जी ने किया तथा एक नवीन

<sup>1.</sup> To peep beauty to detach beauty and to express beauty is true criticism (Waltor Pater) Criticism is a disinterested endevour to learn and propagate the best that is known and thought to the world. (Addition)

प्रौढ ग्रौर शास्त्रीय प्रणाली को जन्म दिया। पहले भाषा-सम्बन्धी, निर्णयात्मक, तुलनात्मक, नीतिवादी ग्रादि पद्धतियाँ एक-दूसरे के कुछ समानान्तर चलीं, लेकिन शक्ल जी में इन सबने मिलकर एक नवीन पद्धति का रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार प्रसाद जी ग्रादि में जिस स्वच्छन्दतावादी विचार-धारा का विकास हो रहा था, उसने शुक्ल जी की समीक्षा-पद्धति से स्रादान-प्रदान किया, भार-तीय रस-पद्धति को स्वीकार किया। यह कलाकार श्रीर कला-कृति मे सम्बन्ध स्थापित करने वाली विश्लेषस्पात्मक नवीन समीक्षा-पद्धति के रूप मे विकसित हो गई। इस प्रकार इस पद्धति ने शुक्ल जी की प्रगति का पूरा उपयोग किया। उनकी शैलियों को श्रपने श्रनुरूप बिनाकर श्रपना लिया। वाजपेयी जी की समीक्षा-पद्धति में इस सामंजस्य की श्रवस्था के दर्शन होते है। उन्होंने शुक्लजी की विश्लेषस्पात्मक पद्धति को कुछ भ्रागे बढ़ाकर पूर्णतः निगमनात्मक (Inductive) कर दिया। उनके वर्ण-व्यवस्था वाले नीतिवादी दृष्टिकोए को कल्यारा श्रीर लोक-मंगल मे बदल दिया। साहित्य को वैयक्तिक चारित्रिक निर्माण के संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठाकर सांस्कृतिक चेतना प्रदान करने वाला मानकर एक विस्तीर्ग भ्रौर व्यापक क्षेत्र में प्रतिष्ठित कर दिया। भारतीय रस-सिद्धान्त का पाइचात्य संवेदनीयता से सामंजस्य स्थापित करके उसे एक व्यापक सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया। रस की यह व्यापकता प्राचीन श्राचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित थी, यह हम प्रसाद जी के प्रसंग मे कह चके है। वाजपेयी जी की उपज्ञता तो इसको ग्रहण करने में ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाजपेयी जी शुक्ल जी की श्रमुख्य निधि को लेकर, जिस पर उनका पूर्ण ग्रधिकार है, भ्रागे बढ़ते है भ्रौर हिन्दी-साहित्य में नवीन ग्रध्याय प्रारम्भ करते हैं। इस ग्रध्याय का उपक्रम तो प्रसाद जी में बहुत पहले ही हो चुका था । पन्त जी, निराला जी, पं० इलाचन्द्र जोशी, गंगाप्रसाद पाण्डेय, पं शान्तित्रिय द्विवेरी श्रादि श्रातेक व्यक्तियों ने इसके विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया है। पर इसका पूर्ण विकास वाजपेयी जी में ही मिलता है। श्राज फिर हिन्दी-साहित्य में समन्वयवादी प्रवृत्ति प्रबल हो रही है। ऐतिहासिक, प्रगतिवादी, फ़ायडवादी, स्वच्छन्दतावादी, प्रभाववादी ग्रादि सभी शैलियाँ कुछ दूर तक सामान्यतः पृथक् श्रौर स्वतन्त्र रूप से विकसित होकर मिल रही है। इस प्रकार एक नवीन पद्धति विकसित हो रही है जिसे समन्वयवादी नाम दिया जा सकता है। बाबू गुलाबराय जी इसके प्रधान प्रेरक है। मेरे कहने का म्रभिप्राय यह है कि हिन्दी-समीक्षा की विभिन्न शैलियाँ एक-दूसरे की प्रभावित करती हुई भी, समानान्तर चलती हुई, कभी मिलकर मोटी धार बनाती हुई,

फिर पृथक् होती हुई आगे बढ़ रही है। यही प्रगति का लक्षण है। आरय पद्ध-तियों की तरह शुक्ल-सम्प्रदाय और स्वच्छन्दतावादी समीक्षा-पद्धित का भी सम्मिलन और विकास हुआ है, और हो रहा है। इस समन्वय का अधिक श्रेय वाजपेयी जी को हो है। इस प्रकार वाजपेयी जी की आलोचना समय की दृष्टि से समकालीन होते हुए भी प्रगति की दृष्टि से आगे की अवस्था मार्ना जा सकती है।

वाजपेयी जी ने काव्य-शास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन किया है। प्रयोगा-त्मक श्रालोचना में प्रासंगिक रूप से जितने विवेचन की ग्रावश्यकता हुई है उतने के श्राधार पर ही उनको काव्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी मान्यतास्रों का परीक्षरा करना पड़ा है। उन्हें भारतीय रसवाद का सिद्धांत मान्य है। पर पाइचात्य समीक्षा-सिद्धांतों का पर्याप्त प्रभाव होने के कारएा उन्होंने इसकी व्याख्या शास्त्र के शब्दों मे नहीं की है। वस्तुत: वे काव्य मे हृदयस्पशिता श्रौर श्राह्लाद को ही प्रधान मानते हैं। रस को काव्य की मुलभुत वस्तु मानते हुए भी वे उसके ब्रह्मानन्द सहोदरत्व श्रथवा अलौकिकता से सहमत नहीं प्रतीत होते है। उन्होंने कहा है कि रसानुभूति-सम्बंधी ग्रलौकिकता के पालंड से काव्य का म्रनिष्ट ही हुम्रा है। <sup>अ</sup> उससे वैयक्तिकता की वृद्धि हुई म्रौर सांस्कृतिक ह्रास हम्रा है। उनकी यह भी मान्यता है कि रस-सिद्धांत को इतना विशद श्रीर व्यापक रूप प्रदान किया जा सकता है कि वह सारी साहित्य-समीक्षा का मुल **ग्राधार बन सके। इसके** लिए उसमें पाइचात्य काव्य-सिद्धांत ग्रौर प्रगालियों का श्राकलन श्रत्यधिक श्रावश्यक है। इस प्रकार से वह साहित्य-मात्र की समीक्षा का मानदण्ड हो सकता है। इस सबका तात्पर्य केवल रस का वेद्यांतर-संस्पर्श्वान्यत्व श्रीर ब्रह्मानंद सहोदरत्व श्रादि विशेषणों द्वारा प्राप्त सीमित श्रर्थ से मुक्त करके उसे केवल श्राह्लादकता का सूचक मानकर भाव, रसाभास, भावाभास, श्रलंकार-ध्वनि, वस्तु-ध्वनि श्रादि सबके ग्रानंद का प्रतीक मानना श्रीर कला-मात्र के श्रानन्द को रस नाम से श्रिभिहित करना है। रस की श्रलौ-किकता की स्राड़ में बहुत-से स्रसांस्कृतिक चित्र उपस्थित किये गए है तथा रस की परिधि को इन विशेषणों से संकृचित करके बहुत-सा सत्साहित्य भी उपे-क्षित हुन्ना है, इसलिए रस के सम्बन्ध में एक व्यापक दृष्टिकोगा ऋपनाने की नितान्त श्रावश्यकता है। रस के सम्बन्ध में वाजपेयी जी का यही दृष्टिकोएा है। जैसा कि हम पहले कह चुके है कि संवेदनीयताजन्य ग्राह्माद की ग्रानंद

१. 'हिन्दी साहित्यः वीसवी शताब्दी', पृष्ठ ६७।

मानने की प्रवृत्ति है। बाजपेयी जी के रस-सम्बंधी दिष्टकोगा से स्पष्ट है कि वे स्रभिन्यंजनावादी नहीं है। वे काव्य मे स्रनुभृति की तीव्रता को ही प्रधान मानते है। वे स्रभिव्यजना को निम्न स्तर की वस्तु मानते है। "काव्य प्रथवा कला का सम्पूर्ण सौदर्य श्रभिव्यंजना काही सौदर्य नहीं है, श्रभिव्यंजना काव्य नहीं है। काव्य ग्रिभव्यंजना से उच्चतर तत्त्व है। उसका सीधा सम्बन्ध मानव-जगत ग्रौर मानव-वृत्तियों से है, जब कि ग्रिभिट्यंजना का सम्बन्ध केवल सौदर्य-प्रकाशन से है।" इस उद्धरण से स्वष्ट है कि वे श्रिभव्यंजना के श्रनावश्यक महत्त्व का ही विरोध करते है। श्रनभित की तीवता श्रीर हृदयस्पींशता से सामंजस्य रखने वाली स्रभिव्यक्ति उन्हें मान्य है। उनकी यह मान्यता उनके ग्रलंकार-सम्बन्धी दिष्टकोरा से ग्रीर भी ग्रधिक स्पष्ट हो जाती है। वे ग्रलं-कारों को रस-सिद्धि का साधक-मात्र मानते हैं। उनका यह मत भारतीय श्रीर सर्वमान्य है। प्रलंकार शब्द से उनका तात्पर्य उसके बँधे हुए प्रकारों से ही प्रतीत होता है, शब्द की भंगिमा से नहीं; जो काव्य की भाषा का प्रनिवार्य तत्त्व है। वाजपेयी जी का कहना है कि "कविता ग्रपने उच्चतम स्तर को पहुँचकर श्रलंकार-विहोन हो जाती है।" "कविता जिस स्तर पर पहुँचकर म्रलंकार-विहीन हो जाती हैं वहाँ वह वेगवती नदी की भाँति हाहाकार करती हुई हृदय को स्तिम्भित कर देती है। उस समय उसके प्रवाह मे ग्रलंकार, ध्विन, वक्रोक्ति श्रादि-ग्रादि न जाने कहाँ बह जाते श्रौर सारे सम्प्रदाय न जाने कैसे मटियामेट हो जाते हैं।" वाजपेयी जी तो यहाँ तक कहते है कि इस प्रकार की उत्कृष्ट कविता में ग्रलंकार वही कार्य करते है जो दूध मे पानी। <sup>3</sup> ग्रलंकार-शास्त्र ने काव्य-तत्त्वों ग्रौर कवि-कर्म की जो बंधी हुई प्रसाली बताई है, उसके सबन्ध में यह धारणा सर्वथा समीचीन है। पर अभिनव गृप्त श्रादि ने इन्हें जिस व्यापक मर्थ मे ग्रहण किया है वहां इनका पृथक् म्रस्तित्व ही नहीं रह जाता। वहां ग्रलंकार कवि-प्रयत्न-सापेक्ष न होकर श्रिभिन्यक्ति के स्वाभाविक श्रौर सहज ग्रंश हो जाते हैं। ग्रालोचक भी इनमें ग्राह्माद की वृद्धि की क्षमता ही देखता है। वाजपेयी जी का यह दृष्टिकोएा पूर्णतः सौष्ठववादी है, जिसमें भ्रनु-भृति श्रौर श्रभिव्यक्ति का सामंजस्य-मात्र है। उनके श्रलंकार-सम्बन्धी ट्रिट-कोएा का श्रभिनव गृप्त श्रादि के मतों से भी पूर्ण सामंजस्य है।

१. 'हिन्दी साहित्य: बीसवी शताब्दी', पृष्ठ ५६।

२. वही, पृष्ठ ६८।

३. वही, पृष्ठ ६९।

वाजपेयी जी को काव्य की स्थल उपयोगिता मान्य नहीं है। वे काव्य में जीवन की प्रेरएगा. सांस्कृतिक चेतना ग्रौर भावनाग्रों के परिष्कार की क्षमता मानते हैं। काव्य से नीति का बहिष्कार करना तो उनको स्रभिप्रेत नहीं है। पर वे काव्य पर नैतिक सिद्धान्त का नियंत्रण परोक्ष ही मानते है । उच्च श्रादर्शी की दहाई श्रीर प्रगतिशील विचार-धारा का साहित्य की उत्कृष्टता से नित्य श्रीर म्रानिवार्य सम्बन्ध उन्हें बिलकुल मान्य नहीं है। फिर भी वे काव्य के सम्बन्ध में उठाये गए क्लील-म्रक्लील के प्रक्त की नितान्त म्रवहेलना नहीं करते है। उनकी निश्चित धारएगा है कि उत्कृष्ट काव्य कभी श्रश्लील हो ही नहीं सकता। पर उनकी इलील स्रौर स्रइलील-सम्बन्धी धारुणाएँ रूढ नहीं है। वे उच्च मानवता की दृष्टि से इस प्रवन पर विचार करते हैं. धर्म-शास्त्र की सीमित परिभाषाग्रीं के क्राधार पर नहीं। ''मेरी सन्नक्त में इसका सीधा उत्तर यह है कि महानुकला कभी श्रश्लील नहीं हो सकती । उसके बाहरी स्वरूपों में यदा कदा श्लीलता-श्रश्ली-लता सम्बन्धी रूढ़ ग्रादर्शों का व्यक्तिक्रम भले ही हो ग्रीर कान्ति-काल मे ऐसा हो भी जाता है, पर वास्तविक श्रश्लीलता, श्रमर्यादा या मानसिक संतुलन उसमें नहीं हो सकता। साहित्य सदैव सबल सृष्टि का ही हिमायती होता है।" 5 जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि वाजपेयी जी साहित्य की निरुद्देश्यता के समर्थक नहीं है। वे विकासोन्मुख जीवन का प्रेरक होना साहित्यकार की श्रेष्ठता का प्रमाण मानते है। साहित्य में निर्वल भावनाग्रों का चित्रण केवल श्रपर पक्ष के लिए ग्रहरा करना चाहिए। उसीको ग्रादर्श मान लेना साहित्य के उच्च ग्रौर महान् उद्देश्य से च्युत हो जाना है। वाजपेयी जी उपदेश-बुत्ति को भी साहित्य नहीं मानते । उनकी दृष्टि मे जीवन-संदेश के साथ ही उदात भाव भ्रौर ललित कल्पनाए भा साहित्य के भ्रावश्यक तत्त्व है। काव्य-शास्त्र के तत्त्वों से ऊपर उठकर सौंग्दयं का उद्घाटन ही उनकी दुष्टि मे श्रालोचक का प्रधान कार्य है। 3 "उसमें तो भावना का उद्रेक, उच्छवास की परिष्कृति श्रौर प्रेरकता ही मुख्य मापदंड है।"४

प्रयोगात्मक म्रालोचनाम्रों में वाजपेयी जी का ध्यान कलाकार के मनोभावों घौर व्यक्तित्व के विकास की म्रोर ही म्रधिक म्राकृष्ट हुम्रा है। कलाकार की म्रन्तःप्रेरणा भ्रौर चिन्तन-धारा का म्रनुसंधान एवं विश्लेषण उनकी समीक्षा के मूल

१. 'हिदी-साहित्य: बीसवी शताब्दी', भूमिका भाग, पृष्ठ २३।

२. 'जयशकरप्रसाद', पृष्ठ २४-२५ ।

३. 'हिन्दी साहित्य: बीसवी शताब्दी', पृष्ठ ७४।

४. 'जयशंकरप्रसाद', पृष्ठ ११-१२।

तत्त्व है। कलाकार के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली सामाजिक परिस्थितियों तथा दार्शनिक विचार-धारास्रों का भी वे निरूपए। करते है। कला-कृति स्रौर कलाकार के व्यक्तित्व तथा जीवन की प्रतिक्रिया में भी समन्वय की कलात्मक स्वरूप प्रदान करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है श्रौर कला-कृति पाठक के हृदय को कितना स्पर्श कर सकी है। "साहित्य के मानसिक श्रौर कलात्मक उत्कर्ष का श्राकलत करना इन चित्रणों का प्रधान उहे इय रहा है, यद्यपि काव्य की साम-यिक प्रेरएग के निरूपए में भी में उदासीन नहीं रहा हूँ।" वाजपेयी जी की म्रालोचनाम्रों की दो ही प्रधान विशेषताएँ है, कलाकार की म्रन्तर्वात्तयों का ग्रध्ययन तथा कला-कृति के सौष्ठव का ग्रनभितपूर्ण विश्लेषएा । कलात्मक सौष्ठव का श्रध्ययन करते समय वे काव्य के बाह्य स्वरूप, ग्रलंकार, शैली श्रादि पर भी विचार कर लेते है। पर प्रधानतः उनका ध्यान रस प्रथवा काव्य के श्रनुभृति पक्ष पर ही रहता है। रस के सम्बन्ध में वाजपेयी जी शक्ल जी से भिन्न पथ का श्रनकरए। करते है। वे यह भी निर्देश नहीं करते कि प्रस्तूत पद मे श्रमुक रस या रसाभास है। पर यह देखने की चेब्टा करते है कि यह रसानुभृति कितनी छिछली श्रथवा सौभ्य है, इसकी श्रभिव्यंजना सग्नकत है श्रथवा निर्बल ग्रौर सामाजिक जीवन पर इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। <sup>२</sup> इस प्रकार वाजपेयी जी की श्रालोचना पहले से कुछ भिन्न पथ का श्रवसरएा कर रही है। कला-कार के व्यक्तित्व की श्रन्तः प्रेरणाश्रों का श्रध्ययन करते समय उसकी सामा-जिक पृष्ठभूमि पर भी वे विचार करते हैं, पर वह ग्रपेक्षाकृत गौए। ही रह जाता है। साहित्य में जीवन की प्रेरणा कितनी सबल है, इसकी श्रोर तो वाज-पेयी जी का ध्यान बहुत ही कम गया है। लेकिन वे इसका श्रध्ययन करना भ्रवश्य चाहते है। उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि कलाकार के व्यक्तित्व तथा कलात्मक सौष्ठव के श्रतिरिक्त श्रालोचना-सम्बन्धी श्रन्य प्रश्नों पर उनका ध्यान ऋपशः कम होता गया है ग्रौर जीवन-संदेश वाले सूत्र को तो उन्होंने सबसे श्रन्त में गिनाया है। किव की दार्शनिक श्रीर सामाजिक विचार-धाराम्रों पर भी गौए। रूप से ही विचार हुन्ना है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वाजपेयी जी की श्रालोचना-पद्धति एक प्रकार से सर्वागीए है। उसमें कवि के व्यक्तित्व, ग्रनुभृति ग्रीर ग्रभिव्यक्ति के सौष्ठव के साथ ही, चरित्र-चित्ररा, वस्तु, काव्य-शैली स्नादि पाइचात्य तत्त्वों पर भी विचार हुन्ना

१. 'हिन्दी साहित्य: बीसवीं सदी', पृष्ठ २६ ।

२. वही, पृष्ठ ५६।

३. वही, पृष्ठ २७।

है । वाजपेयी जी कला ग्रौर कलाकार की सामाजिक पृष्ठंभूमि तथा दार्शनिक चिन्तन का ग्राकलन करते हुए कला-वस्तु ग्रौर कलाकार के जीवन में समन्वय स्थापित करने का भी प्रयत्न करते है ।

'हिन्दी-साहित्य: बीसवीं शताब्दी', 'जयशंकर प्रसाद' श्रीर 'सूर-संदर्भ' की भूमिका ये तीनों वाजपेयोजी की श्रालोचना-पद्धति की प्रतिनिधि रचनाएँ है। प्रथम दो रचनाम्रों में तो वाजपेयी जी प्रधानतः कलाकार की म्रन्तर्वृत्तियों का श्चनुसन्धान करते है श्रौर उनका कला-क्रुति से समन्वय स्थापित करते है । कहीं-कहीं कलात्मक सौष्ठव श्रौर कवि की चिन्तन-धारा का भी विक्लेषण हो जाता है । 'जयशंकर प्रसाद' में 'कामायनी' की कथा-वस्तु श्रौर भाव-विन्यास की भी **ब्रनुभूतिमयी व्या**ख्या है । ब्रालोचक ने प्रसादजी के दार्शनिक विचारों **का भी** श्रध्ययन किया है। 'बीसवीं शताब्दी' के निबन्धों मे तो प्रधानतः उनका ध्यान कवि की ग्रन्तवृक्तियों के विश्लेषरा की ग्रोर ही रहा है। पर 'सूर-सन्दर्भ' की भूमिका मे ब्रालोचक पूर्ण सौब्ठववादी हो गए है। कलाकार के व्यक्तित्व तथा म्रन्तर्वृत्तियों की भ्रोर उनका घ्यान उतना ही भ्राकृष्ट हुम्रा जितना कि भाव-सृष्टियों की मौलिक विशेषताग्रों के उद्घाटन के लिए ग्रनिवार्य था। "कवि द्वारा नियोजित प्रतीकों श्रौर प्रभावों का ग्रध्ययन करना होगा ग्रौर म्रन्तत: कवि की मूल संवेदना ग्रौर मनोभावना का उद्घाटन करते हुए यह बताना होगा कि वह ग्रपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल ग्रथवा ग्रसफल हुन्ना है ।"³इस भूमिका मे श्रालोचक ने सूर-साहित्य के गम्भीर श्रध्ययन का परिचय दिया है। वे इन पदों के भ्रन्तस्तल में पैठकर उनके तन्मय करने वाले भाव-सौन्दर्भ ग्रीर कथा-सूत्र का समन्वय स्पष्ट देख लेते है। इससे वे सूर की उच्च प्रतिभा का स्पष्ट परिचय देते है । सूर के पदों को केवल मुक्तक रचना मानकर हृदय को सन्तोष सा ही नहीं होता है। सहृदय पाठक का मन वास्तविक सौन्दर्यकी तह मे पहुँचकर भावानुभूति की ग्रमीम तल्लीनता का ग्रनुभव नहीं कर पाता। मुक्तक ग्रौर प्रबन्ध के भेदों पर ग्राश्रित ग्रालोचना से उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह किव के सौन्दर्य का बहुत ही हल्का-सा ग्राभास ग्रहरण कर पाया है । पाठक को स्वयं ग्रात्म-तृष्ति नहीं हो पाती । वाजपेयी जी की सुक्ष्म म्रालोचना-दृष्टि ने उस भाव-सौन्दर्य का उद्घाटन किया है, जिसमें पाठक तल्लीन होकर म्राह्लाद से उछल पड़ता है। मुभे तो इस म्रालोचना के पढ़ने पर ऐसा प्रतीत हुन्ना मानो जिस भाव-सौन्दर्य का ग्रस्पष्ट म्राभास सहस्य

१. 'सूर-सन्दर्भ', पृष्ठ २४।

पाठक को कभी-कभी होता है। उसका विशद श्रीर स्पष्ट श्रनुभृतिमय निरूपण करके ग्रालोचक ने एक ग्रस्पष्ट मानसिक ग्राकांक्षा की परितृष्ति की है। **ग्रस्पष्ट ग्राभास के भाव-सौन्दर्यकी स्पष्ट ग्रनुभृति** ग्रौर साक्षात्कार के फल-स्वरूप पाठक ग्राह्माद से उछल पड़ता है। यहाँ पर वाजपेयी की कार्लाईल के शब्दों में Interpreter bleween the inspired and the uninspired. कह सकते है। यह वाजपेयी जी की ही सुक्ष्म दृष्टि है जिसने सूर के पदों मे भाव-सौन्दर्य ग्रौर कथा-सूत्र के समन्वय को एक साथ देखा है। रूप-सौन्दर्य ग्रौर कथा-सूत्र के विचित्र सम्मिश्रग् का भी वाजपेयी जी ने उद्घाटन किया है। इस उत्कृष्ट भाव-व्यंजना श्रीर कौशल का प्रत्यक्ष कर लेने के बाद पाठक कलाकार के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाता है। भाव-सौन्दर्य, रचना-चातुरी, कलाकार की मौलिक उद्भावना श्रौर कौशल पर सहज ही मुख्य हो जाने के कारए इस ग्रालोचना की शैली में ग्रनुभृति-व्यंजकता ग्रीर एक स्वाभाविक लालित्य ग्रा गया है। ग्रालोचक की निर्णयात्मक प्रवृत्ति न होते हुए भी कवि पर मुग्ध होकर मानो प्रशंसा के प्रवाह मे उसका भावाक्षिप्त हृदय बहु उठा है। ''स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करे, घटना-ऋम का श्राभास भी दें श्रीर साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौन्दर्य श्रीर भाव-सौन्दर्यकी परिपूर्ण भलक भी दिखाते जायँ, यह विशेषता हमे कवि सुरदास मे ही मिलती है। गो-चारए प्रथवा गोवर्द्धन-धारए के प्रसंग कथात्मक है । किन्तु उन कथास्रों को भी सजाकर सुन्दर भाव-गीतों मे परिएात कर दिया गया है। हम ग्रासानी से यह भी नहीं समक्त पाते कि कथानक में भीतर रूप-सौन्दर्य प्रथवा मनो-गितयों के चित्र देख रहे है, ग्रथवा मनोगितयों ग्रौर रूप की वर्णता के भीतर कथा का विकास देख रहे हैं।" लेखक ने क्रुब्र्ग के व्यक्तित्व की कल्पना का बहुत ही ग्रच्छा विश्लेषरा किया है। वे व्यक्तित्व के विकास के कारराों का भी उद्घाटन करते गए है। शुद्धाद्वैतवाद श्रीर भिनत के सिद्धान्तों के श्रनुरूप कृष्ण के व्यक्तित्व का विकास करना ही सुर का ग्रिभिप्रेत था। इसीलिए सुर उसी म्रादर्श पर कृष्ण के व्यक्तित्व का विकास दिखाते है। म्रालोचक की तीव दृष्टि उसके उद्घाटन में सफल हुई है। सूर स्वाभाविकता में ग्रली-किकता के दर्शन कराना चाहते थे। कृष्ण के व्यक्तित्व की यही कुञ्जी है। पर उसमें ग्रलोकिकता का उतना ही श्राभास है जितना माधुर्य की श्रनुभृति के लिए श्रपेक्षित था। ऐश्वर्ध के हल्के-से श्राभांस से सम्पन्न कृष्ण का व्यक्तित्व

१ 'सूर-सन्दर्भ', पृष्ठ १५।

ही शुद्धाद्वैतवादी भिक्त के उपयुक्त हो सकता था। वाजपेयी जी का तल-स्पर्शी म्रालोचक इसकी म्रोर पाठक का ध्यान म्राकृष्ट करता है। "कला की दृष्टि से यह प्रलौकिक ग्राभास एक क्षिणिक ग्रौर उपयोगी संभ्रम की सृष्टि कर जाता है। इतना गहरा वह नहीं पैठता कि माधुर्यकी ग्रनुभूति में किसी प्रकार का विक्षेप पड़े। यद्यपि उस माध्यं की तह में ऐश्वयं की एक हल्की श्राभा भी ग्रपना प्रभाव डाले रहती है।...बालक कृष्ण की यह मूर्ति पाप-पुण्य-निर्लिप्त दीख पड़ती है । ..पाप-पुण्य-निर्लिप्त इस शुद्धाद्वैत की प्रतिष्ठा बिना चोरी किये कैसे होती। ग्रकर्म के भीतर से पवित्र मनोभावना का यह प्रसार एक रहस्य की सृष्टि करता है। यह रहस्य प्रकृत काव्य-वर्णन का श्रंग बनकर श्राया है, यही सुरदास की विशेषता है।" अपर के उद्धरण से यह स्पष्ट है कि कलाकार के व्यक्तित्व, कलात्मक सौष्ठव श्रीर उन दोनों के समन्वय का उद्घाटन करना वाजपेयी जी की शैली की प्रधान विशेषता है। म्रालोचक कितनी गहराई में जाकर कवि के भाव-सौष्ठव ग्रौर चरित्र-कल्पना की उच्चता तथा महत्ता का स्वयं साक्षात्कार कर लेता है एवं ग्रपनी श्रनु-भूतिमयी शैली से उसका उद्घाटन करके पाठकों को भी श्राह्लादित होने का श्रवसर प्रदान करता है । श्रालोचक सौन्दर्य का मृत्यांकन कर रहा है, पर केवल इंगित शैली में।

उत्पर हम यह कह चुके है कि सौष्ठववादी समालोचक भावों की ग्रसीमता ग्रीर ग्रवन्तता के दर्शन कर लेता है। इस प्रकार का चित्रण उसकी प्रौढ़ क्षमता ग्रीर भाव-पारवर्शिता का परिचायक है। जब ग्रालोचक किव के भाव-सौन्दर्थ की ग्रसीमता, ग्रथवा विराट् भावना (Sublimity) का उद्घाटन करता है, वह स्वयं तो ग्रसीम ग्रनिवर्चनीय ग्राह्लाद का ग्रनुभव तो करता ही है, साथ ही पाठक को भी ग्रपने साथ उस भाव-भूमि में ले जाता है। यही ग्रालोचक की पूर्ण सफलता है। हिन्दी-साहत्य में इतनी गहराई तक बहुत कम समालोचक जाने का प्रयत्न करते है। उत्पर सूर के भाव-सौन्दर्य के चित्रण में वाजपेयी जी ने इसी गम्भीर पद्धित का ग्रनुसरण किया है। भावों की ग्रसीमता की ग्रनुभूति ग्रीर चित्रण में ग्रालोचक को जिस विचित्र तल्लीनता ग्रीर ग्राह्लाद का ग्रनुभव होता है उसीका थोड़ा ग्राभास नीचे की पंक्तियों से मिलता है। लेखक की इन पंक्तियों में पाठक के हृदय में ग्रनुभूति जाग्रत करने की क्षमता है। पाठक को भी उस ग्रसीमता का ग्रनुभव कराने का

१, 'सूर-सन्दर्भ', पृष्ठ १५-१६।

सफल प्रयास है। "रास के वर्णन में सूरदास जी का काव्य परिपूर्ण ग्राध्यातिमक ऊँ चाई पर पहुँच गया है। केवल 'श्रीमद्भागवत' की ग्रनुकृति कवि ने
नहीं की हैं, वरन् वास्तव में वे ग्रनुपम ग्राध्यात्मिक रास से विमोहित होकर
रचना करने बैठे हैं। उन्होंने रास की जो पृष्ठभूमि बनाई है, जिस प्रशान्त ग्रौर
समुज्ज्वल वातावरण का निर्माण किया है, पुनः रास की जो लज्जा, गोपियों
का जैसा संगठन ग्रौर कृष्ण की ग्रोर सबकी दृष्टि का केन्द्रीकरण दिखाया है
ग्रौर रास की वर्णना में संगीत की तल्लीनता ग्रौर नृत्य की बँधी गित के साथ
एक जागरूक ग्राध्यात्मिक मूच्छंना, ग्रपूर्व प्रसन्नता के साथ प्रशान्ति ग्रौर वृश्य
के चटकीलेपन के साथ भावना की तन्मयता के जो प्रभाव उत्पन्न किये गए
हैं, वे किव की कला-कुशलता ग्रौर गहन ग्रन्तद्ंष्टि के द्योतक है।"

वाजपेयी जी मे हिन्दी-समीक्षा की सौष्ठववादी धारा की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई है। उसकी श्रालोचना पूर्णतः निगमनात्मक श्रौर इंगित शैली की कही जा सकती है। उन्होंने भारतीय प्रलंकार-शास्त्र से तथा पाश्चात्य-समीक्षा-शास्त्र से बहुत-कूछ प्रहरा किया है। उन दोनों के सिम्मिलित तथा समन्वित रूप को म्रात्मसात् कर लिया है। हिन्दी की सौष्ठववादी म्रालोचना-पद्धति भी रस-सिद्धान्त के व्यापक ग्रीर विशव स्वरूप को ग्रपनाकर चली है, इसलिए वह पश्चिम की तरह पूर्ण स्वच्छन्दतावादी नहीं कही जा सकती। उसका भ्रविकल श्रनुकरण तो किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैने इसे सौष्ठव-वादी कहना ग्रधिक समीचीन समका है। रस की जो प्रतिष्ठा ग्रभिनव गुप्त, पंडितराज म्रादि द्वारा हुई है, वह सौष्ठववादी समीक्षा की ही समर्थक है, यह हम पहले कह चुके है। वाजपेयीजी मे इसीके प्रयोगात्मक रूप के दर्शन होते है। इस पद्धति का हिन्दी में पूर्ण विकास हो गया है, यह नहीं माना जा सकता । वाजपेयीजी में इसके विकसित श्रीर प्रौढ़ रूप के दर्शन श्रवश्य होते है । उनमें भी विकास हुन्ना है। वे पहले कलाकार के व्यक्तित्व के परिचायक थे, ग्रौर धीरे-धीरे काव्य-सौष्ठव के परीक्षक बने है। ग्रभी इस समन्वय में विकास की क्षमता है। वाजपेयीजी में इसके तत्त्व विद्यमान है। इस समीक्षा-पद्धति के सभी श्रालोचक जीवित है, इसलिए श्रभी यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसका इत्थंभृत रूप यही है। श्रभी यह विकासशील है, स्थिर नहीं हुई है। वाजपेयी जी के श्रालोचक का एक विशेष व्यक्तित्व तो बन गया है पर ग्रभी वह विकासशील है। प्रगतिवादी ग्रीर मनोविश्लेषगात्मक ग्रालोचना

१. 'सूर-सन्दर्भ', पृष्ठ २६।

की थ्रोर भी उनका ध्यान गया है। पर इन शैलियों में उनका सत्य का ग्रांशिक रूप ही दिखाई पड़ता है। इनमें काव्य के सार्वजितिक ग्रौर सर्वकालिक भाव-संवेदन की दृष्टि से ग्रालोचना का ग्रभाव है। इस प्रकार यह ग्रनुमान लगाया जा सकता है कि वाजपेयी जी प्रगित का तात्पर्य भावों की सार्वजितकता तथा जीवन-संदेश की सर्व-व्यापकता से लेते है। पर उनका यह रूप ग्रभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। प्रगतिवाद के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएँ क्या सारे साहित्य की ही प्रतिक्रियाएँ कही जा सकती है यह ग्रभी पूर्णतः निश्चित नहीं।

नगेन्द्रजी-डॉ॰ नगेन्द्र भी इसी पद्धति के प्रधान समालोचकों मे से है। उनकी साहित्य-सम्बन्धी मान्यताएँ प्रायः वे ही है जिनका निरूपण हम इस पद्धति के सामान्य निरूपण तथा वाजपेयी जी के प्रतंग मे कर प्राए है। वे साहित्य को व्यक्ति की चेतना का परिगाम समभते है। साहित्यकार के व्यक्तित्व के निर्माण करने वाली सामृहिक चेतना का महत्त्व गौण है। वह साहित्यकार के निर्माण में सहायक है, पर साहित्य तो साहित्यकार की श्रात्माभिव्यक्ति ही है । इसे डॉ॰ नगेन्द्र भी मानते है कि साहित्य-समीक्षा मे प्रधानतः साहित्यकार के व्यक्तित्व का महत्त्व तथा उसकी सफल ग्रिभिव्यक्ति पर ही विचार होना चाहिए। ग्रन्य सारे मानदंड उनकी दृष्टि से गौरा है, ग्रतः उतने विश्वसनीय नहीं है। ग्रात्माभिव्यक्ति की सफलता भी रस मे ही है। रस शब्द से उनका भी तात्पर्य वही है, जो इस सम्प्रदाय के ग्रालोचक मान्ते ग्राए है। वे रस शब्द को संवेदनीयता के अर्थ में प्रत्युक्त करते हैं। कवि की ग्रात्माभिन्यिक्त मे उसकी भावुकता तथा बौद्धिकता दोनों का समावेश है। वे ग्रालोचक के लिए भी एक विशेष रसज्ञता की ग्रावश्यकता मानते ह। प्रत्येक व्यक्ति कवि के सौन्दर्य का उद्घाटन करने मे ग्रसमर्थ होता है। परिमार्जित रुचि वाले ग्रालोचक का ही यह कार्य है। इसके ग्रतिरिक्त वे कुछ शास्त्रीय ग्राधार का होना भी श्रावश्यक मानते है। नगेन्द्र जी समीक्षा की वैयक्तिता में विश्वास नहीं करते। मालोचक म्रालोच्य वस्तु को म्रपनी दृष्टि से समभने का प्रयत्न करता है, उसका मुल्यांकन भी अपनी ही दृष्टि से करता है, पर फिर भी दूसरों की आलोच्य रचना का महत्त्व स्पष्ट करने तथा उसके सौन्दर्य का स्रास्वाद करने की इच्छा श्रवश्य रहती है। इसलिए नगेन्द्र जी साहित्य-समीक्षा मे भी साधार गोकर गा के सिद्धान्त को मानते है। यह कारएा है कि उनको स्रालोचना का एक शास्त्रीय श्राधार भी मानना पड़ा है। इस कारण से उनकी समीक्षा इन दोनों सम्प्रदायों की मिलन-रेखा मानी जा सकती है। उनकी समीक्षा में पाइचात्य भीर भारतीय तत्त्वों पर विचार हुग्रा है। उन्हींको ग्राधारभूत मानकर कृति के मूल्यांकन की प्रवृत्ति हैं। वे रस, ग्रलंकार ग्रादि पूर्वी तथा ग्रावेग, कल्पना, चिन्तन, श्रनुभूति ग्रादि पाइचात्य तत्वों को ग्राधार मानकर चले हैं इस प्रकार उनकी समीक्षा-पद्धति पूर्णतः निगमनात्मक नहीं कही जा सकती। वह विश्लेष्णात्मक ग्रौर श्रनुभूतिव्यंजक श्रवश्य है। नगेन्द्र जी साहित्य का उद्देश्य प्रधानतः ग्रानन्द ही मानते हैं। पर सामूहिक जीवन को चेतना प्रदान करने की साहित्य की क्षमता को भी ग्रस्वीकार नहीं करते। वे साहित्य का जीवन से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं करते। जीवन साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करके श्रग्रसर होता है, यही उन्हें मान्य है।

नगेन्द्र जी समीक्षा-सम्बन्धी मान्यतास्रों मे प्रयोगात्मक स्नालीचना की श्रपेक्षा सौष्ठववादी श्रधिक कहे जा सकते है। उन्होंने श्रालोचना की जो शैली श्रपनाई है, वह वाजपेयीजी की श्रपेक्षा शक्तजी के श्रधिक सन्निकट है। उनमें किव की विचार-धारा का श्रध्ययन श्रवश्य हग्रा है। पन्तजी के चिन्तन श्रौर मानस-विकास का ग्रच्छा मनोवैज्ञानिक ग्रध्ययन हुग्रा है। कई स्थानों पर कवि के व्यक्तित्व से उसकी रचना का सम्बन्ध भी स्थापित हुन्ना है । कवि का व्यक्तित्व ही किस प्रकार कविता का रूप धारण कर गया है, इसकी श्रीर भी पाठक का ध्यान श्राकृष्ट किया गया है। इसके श्रतिरिक्त रचना से कवि के व्यक्तित्व का श्रनुमान भी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नगेन्द्र जी ने मनोवैज्ञानिक शैली का पर्याप्त प्रयोग किया है ग्रौर यही उनकी शैली की प्रधान विशेषता भी है। पर काव्य-वस्तु, भाव-व्यंजना, भाषा-शैली स्नादि की दृष्टि से किये गए उनके वित्रेचन का शुक्ल-पद्धति में प्रन्तर्भाव मानना श्रसमीचीन नहीं है। कलाकार के व्यक्तित्व के मनीवैज्ञानिक श्रध्ययन तथा समीक्षा की मान्यताओं के श्राधार पर वे कुछ नवीन समीक्षा-पद्धति के समर्थक माने जा सकते है, वरना तो इनकी शैली में शुक्ल-पद्धति के ही तत्त्व ग्रधिक है। उनका देव का अध्ययन इसी शैली का एक बहुद ग्रंथ है। इसमें देव के ग्रंथों का परिचय है। कवि की विशेषताश्रों का विश्लेषएा करते समय उन्होंने श्रृंगार तथा उसके भेदों को ही दृष्टि में रखा है। कहीं-कहीं उनकी ग्रनुभूति म्रादि का भी विश्लेषण हुप्रा है, जिसमे साधारणतः निगमनात्मक शैली का म्राभास भी मिल जाता है। देव की रूप ग्रौर सौन्दर्य-सम्बन्धी धारणाग्रों का भी निरूपए है। उनके ग्राधार पर देव की कविता का ग्रध्ययन हुग्रा है। पर

१. 'सुमित्रानन्दन पन्त', नगेन्द्र ।

२. देग्विये 'रीतिकाल और देव', शृङ्गार-वर्ग्न का अध्याय।

प्रायः प्राचीन संचारी भ्रादि ही श्रालोचना के श्राधारभत तत्त्व रहे है । देव में ही नहीं म्रपित पन्तजी की कविता में भी मनीदशाम्रों के चित्रण की भ्रोर नगेन्द्र जी का ध्यान गया है। 'सरल मौग्ध्य' या 'किशोर-सारल्य' का उदाहरए। देकर शुक्लजी की तरह 'कितना-मुख्यकारी' कहा है। कहने का तात्पर्य केवल यह है कि इनकी शैली में शुक्ल-पद्धति का स्पष्टतः ग्रनुकरए है, ग्रीर उन तत्त्वों के दर्शन होते है जिन्हें सौष्ठववादी पद्धति के ग्रन्य ग्रालोचकों ने नहीं ग्रपनाया है। लेकिन साथ ही इनमे व्यक्तित्व का विश्लेषण करने वाली प्रवृत्ति भी है। वहाँ पर भी श्रालोचक का ध्यान कलाकार के सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर न जाकर केवल कतिपय विशेषताश्रों पर ही गया है। इसी सम्मिश्ररण के काररण हमने इन्हें दोनों पद्धतियां की मिलन-रेखा पर बताया है। नवीन दृष्टिकीए से नगेन्द्र जी की समीक्षा का बहुत बड़ा गए। मनोवैज्ञानिक विश्लेषए। है। उन्होंने भारतीय साहित्य-शास्त्र के तत्त्वों का भ्रध्ययन पाश्चात्य मनोविज्ञान श्रौर सौन्दर्य-शास्त्र के सिद्धान्तों के म्राधार पर किया है। इसके फलस्वरूप उन्होंने जिन तथ्यों की उद्भावना की है उनका उपयोग भी श्रपनी समीक्षा में किया है। इस प्रकार व्यक्ति, कला-कृति श्रौर सिद्धान्तों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इनकी समीक्षा की प्रधान विशेषता है।

पं० शांतिप्रिय द्विवेदी — कुछ के व्यक्तित्व निर्मित होते है, इसलिए वे सुस्पष्ट भी होते हैं। उनके व्यक्तित्व की म्रभिव्यक्ति का कोई भी स्थल उनकी सम्पूर्णता का द्योतन कर देता है। उनके सम्बन्ध में एक स्थान से जो धारणा बना लो जाती है, वह सर्वत्र ठीक उतरती है। ऐसे व्यक्तित्व म्रपनी विशेषताओं का परिस्थितियों से प्रेरित होकर उद्घाटन-मात्र करते है। परिस्थितियों उद्घाटन की प्रेरणा के म्रतिरिक्त उनके व्यक्तित्व में कुछ परिमार्जन म्रथवा परिवर्तन नहीं करतीं, म्रावरण को हटाकर म्रधिक स्पष्ट भर कर देती है। उसके प्रकाश को म्रवरुद्ध करने वाली वस्तुम्नों को हटा भर देती है। पर ऐसे व्यक्तित्व परिस्थितियों से निर्मित नहीं होते, एक प्रकार उन्हें स्थिर व्यक्तित्व कह सकते है। एक-दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व भी होता है, जो निरन्तर विकास-शील है। परिस्थितियों उसको बनातो रहनी है। वे गतिशील है, इसलिए उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की म्रभिव्यक्ति के दर्शन एक स्थान पर कभी नहीं हो सकते। एक स्थल की घटना तहेशीय तत्कालीन ही होती है। उससे सम्पूर्णता का म्रनुमान प्रायः ठीक नहीं होता। हिन्दी-साहित्य में प्रायः पहले प्रकार के व्यक्ति

<sup>&#</sup>x27;सुमित्रानन्दन पन्त', पृष्ठ ३२-३३।

स्रधिक ही है। पर पं० शान्तित्रिय द्विवेदी दूसरे प्रकार के व्यक्ति है। उनका व्यक्तित्व विरन्तन विकासशील प्रतीत होता है। परिस्थितियाँ उनके बाह्य जीवन को ही प्रभावित नहीं करती है, पर उनके ग्रन्तस् में भी ग्रामूल परिवर्तन कर देती है। उनका जीवन सामूहिकता की धारा मे यों ही निष्क्रिय ग्रौर वेतना-रहित होकर नहीं चलता ग्रिपितु बराकर प्रतिक्रियाशील है। इसीलिए उनमें वैयक्तिकता की प्रधानता है। वे जीवन की ग्रपने ढग से ग्रालोचना करते हुए कुछ संग्रह ग्रौर त्याग करते हुए ग्रागे बढ़ते है।

द्विवेदी जी प्रमुखतः निबन्ध-लेखक है। इसलिए उनकी रचनाम्रों में वैयक्तिकता की प्रधानता है। यही कारण है कि उनकी समीक्षा शुक्ल-पद्धति का शास्त्रीय रूप ग्रहरा नहीं कर पाई है। उनकी स्रालोचना स्रात्म प्रधान (Subjective) श्रधिक है। श्रगर वे विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक पद्धति का श्रनसरएा न करते तो उनकी समीक्षा पूर्णतः प्रभावाभिव्यंजक कोटि की हो जाती । वे माहित्य को उद्देश्य-विहीन नहीं मानते है । उनका गांधीवाद या समाजवाद का श्राग्रह यह स्पष्ट कर देता है कि वे काव्य से जीवन की प्रेरराा ग्रहरा करना चाहते है । इसीलिए महायद्ध के समय कवियों के विश्व-प्रेम श्रीर विश्व-शान्ति के संदेश की श्रोर उनका ध्यान श्राकृष्ट होता है। दिवेदी जी साहित्य को जीवन से विच्छिन्न करके नहीं देखना चाहते । इन्हीं सब कारगों से उनकी समीक्षा-पद्धति सौष्ठववादी ही कही जा सकती है, प्रभाववादी नहीं। उन्होंने जिस शैली को श्रपनाया है वही श्रागे प्रगतिवाद मे विकसित हो जाती है। पर द्विवेदी जी रस श्रौर संवेदनीयता को भी काव्य के उद्देश्य में ही स्थान देते है । पर द्विवेदी जी छायावादी थे, लेकिन धीरे-धीरे गांधीवाद ग्रीर प्रगति-वाद की श्रोर बढ़े है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाव-राज्य से वे संस्कृति की ग्रोर बढ़ रहे है। सामियक परिस्थितयों के कारए ग्राथिक विषमताग्रों से श्राकान्त मानवता के कल्याएं के लिए वे प्रगतिवाद की ग्रोर भी भुके है। पर उनकी दृष्टि से प्रगतिवाद में मानव जाति को दुःखों से स्थायी मुक्ति नहीं मिलती। यह स्थायी मुक्ति तो द्विवेदी जी गांधीवाद से मानते है। गांधीवाद उनकी भ्रन्तःस्फूर्ति रहा है । वह उनकी छायावादी भ्रौर प्रगतिवादी चिन्तन-धारा के भ्रन्तस्तल में प्रवाहित होता रहा है। लेकिन 'सामयिकी' में वही भ्रन्तः-स्फूर्ति ग्रन्तस्तल की प्रवाहित धारा, ग्रन्यन्त स्पष्ट हो गई है। ग्रन्त तक द्विवेदी जी का विश्वास गांधीवाद में ही रहेगा, इसीमें मानव का स्थायी कल्यास

१, 'साहित्यिकी', प्रथम लेख।

मानते रहेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व चिरन्तन परिवर्तनशील है। इसलिए उनकी साहित्यिक धारणा भी परिवर्तनशील कही जा सकती है। ग्रब तक उन्होंने रस तथा सांस्कृतिक चेसना को ही काव्य का प्रयोजन माना है। उनका स्थल उपयोगिताबादी दृष्टिकोर्ग् कहीं है। वे प्रगति-वादियों की तरह वर्ग-संघर्ष में भी विश्वास नहीं करते। इसलिए द्विवेदी जी के दृष्टिकोरा को सौष्ठववादी कह सकते है। वे सौदर्य श्रौर मंगल का सामंदस्य ही कलाका उद्देश्य मानते है। "ग्रतएव कला की सार्थकता केवल सुन्दरतामें नहीं है, बल्कि उसके मंगल-प्राग्ए होने मे है ।"³ द्विवेदीजी नग्न यथार्थता के विरोधी है। द्विवेदी जी साहित्य को केवल व्यक्तित्व की ग्रिभिव्यक्ति नहीं मानते प्रतीत होते हैं। किसी कलाकार की शैली ग्रौर वर्ण्य विषय के चुनाव के लिए तत्का-लीन परिश्यितियाँ प्रधिक उत्तरदायी है। किसी यन का विशिष्ट समाज जब परस्पर के हार्दिक वार्तालाप से परितृष्ति पा चुका होगा तब उसे कुछ श्रति-रंजकता की भुख लगी होगी। वह भुख वाग्विदग्धता द्वारा काव्य मे शान्त की गई। रत्नाकरजी की चमत्कार-वृत्ति का कारए समभाते हुए द्विवेदीजी ने ऐतिहासिक परिस्थितियों का विवेचन किया है। इसमें लेखक मनोविश्लेषगात्मक पद्धति को भी श्रवनाता हुश्रा प्रतीत होता है।

द्विवेदी जी काव्य को जीवन के रसात्मक स्पर्श की दृष्टि से जाँचते है श्रीर रसात्मक स्पर्श-हीन काव्य को हेय समभते है। यहाँ पर वैचित्र्य-चमत्कार की प्रधानता है उसे वे प्रकृत-काव्य ही नहीं मानते। यही कारण है कि द्विवेदीजी रत्नाकरजी के काव्य को सूक्ति कह रहे है। उसमे हृदय को तल्लीन करने की की श्रपेक्षा चमत्कृत कर देने की प्रवृत्ति श्रधिक है। यह श्रालोचना सौष्ठववादी दृष्टिकोण से की गई है। "रत्नाकर जी सूक्ति के किव है। कथन की वक्ता चाहे इसमें स्वाभाविक कल्पना का श्रितिक्रमण करके श्रितिश्योक्ति ही क्यों न करनी पड़े; रीति-प्रेरित किवयों मे (जिनमें रत्नाकर जी भी है,) श्रधिक दीख पड़ती है, जिसके भाव का 'श्रनूठापन' नहीं, बिल्क कथन का श्रनोखापन प्रकट होता है...जहाँ भाव द्वारा सीधे हृदय से लगाव की श्रावश्यकता है, वहाँ इस प्रकार की नाटकीयता एक काव्याभिनय-मात्र मालूम होती है।"

इससे यह स्पष्ट है कि द्विवेदी जी मे निबन्ध-लेखक वैयक्तिकता के साथ ही ग्रालोचक की सूक्ष्म दृष्टि भी है। उनकी धारए।।ग्रों से कुछ व्यक्तियों का

१. 'संचारिणी', पृष्ठ ६०।

२. वही,, पृष्ठ ३६।

विरोध भी हो सकता है, पर इतना तो निश्चय ही है कि वह विश्लेषण श्रीर श्रनुभूति पर श्राधारित है। उनमें सौंब्ठववादी श्रालोचक की तल-स्पिशता भी है।
द्विवेदी जी कला-कृतियों श्रीर काव्य-धाराश्रों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर देखते हैं श्रीर इसी दृष्टि से उनके विकास का ग्रध्ययन करते है कि साहित्य
में इन परिस्थितियों का स्वाभाविक श्रीर सहज परिगाम कैसे हैं श्रीर यह जीवनधारा को कैसे प्रभावित करता है। इस प्रकार उनकी शैलों में सौंब्ठववादी
वृष्टिकोग के साथ ही ऐतिहासिक प्रगाली का बहुत प्रौढ़ रूप उपलब्ध होता है।

सौड उचवादी समीक्षा-पद्धति श्राधुनिकतम प्रवृत्तियों मे से है। इसलिए इसने वर्तमान काल के प्रायः सभी श्रालोचकों को प्रभावित किया है। सब लोगों ने इसको किसी-न-किसी रूप में श्रपनाया है। जिन श्रालोचकों पर शुक्ल जी का प्रभाव था, वे भी धीरे-धीरे इस पद्धति को ग्रपनाते गए है। इसलिए कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जिनकी कुछ रचनाएँ शुक्ल-पद्धति की तथा कुछ इसकी है। पं हजारीप्रसाद जी द्विवेदी की 'सूर-साहित्य' नामक रचना शुक्ल-पद्धति की है। पर कबीर में उनका वृष्टिकोण बदला हुग्रा है। वह इस पद्धति की रचना मानी जा सकती है। उसमें ऐतिहासिक श्रीर मनोवैज्ञानिक शैली का उपयोग श्रधिक हुग्रा है। इसी प्रकार सत्येन्द्र जी की 'गुष्तजी की कला' प्राचीन पद्धति का श्राभास देती है। उसमें ऐतिहासिक चेतना के दर्शन होते हैं, यह हम पहले कह चुके है। 'प्रेमचन्द की कहानी-कला' में भी निगमनातमक शैली का उपयोग हुग्रा है। इस शैली के श्रालोचकों मे श्री रामनाथ 'सुमन', गगाप्रसाद पाण्डेय श्रादि लेखकों के नाम उल्लेखनीय है।

सौंध्ठववादी म्रालोचकों ने भावुक, कल्पना-प्रधान म्रौर रहस्यमयी शैली को म्रपनाया है। उन्हें यही शैली म्रपनी पद्धित म्रौर रुचि के म्रनुरूप प्रतीत होती है। काच्य की म्रनुभूतिमयी व्याख्या के लिए यह म्रावश्यक भी है। ग्रन्य म्रालो-चकों मे तो बौद्धिकता की म्रोर भुकाव होने के कारण विश्लेषण-शैली का भी उपयोग है। पर महादेवी जी में म्रनुभूति की प्रधानता है, इसलिए उनकी शैली प्रायः सर्वत्र ही भावुकतामय है। पर उसके म्रन्तस्तल मे विचार-धारा की प्रौंद धारा के वर्शन भी स्पष्ट होते है। भावुकतामय एवं कल्पना-प्रधान होने के कारण सौष्ठववादी म्रालोचना कहीं-कहीं म्रस्पष्ट भी है। इसीलिए कुछ लोग इस शैली को म्रालोचना के उपयुक्त नहीं समक्षते। वे तथ्य-निरूपणात्मक म्रौर तर्क-प्रधान शैली के समर्थक है। इसे तो वे गद्य-काव्य के उपयुक्त ही मानते है।

हिन्दी में सौष्ठववादी समीक्षा-पद्धित ग्रभी विकासशील है। इसने मनो-वैज्ञानिक ग्रौर ऐतिहासिक शैलियों का पर्याप्त विकास किया है। किव ग्रौर कला-कृति के मनोवैज्ञानिक ग्रौर तात्त्विक विश्लेषण की प्रवृत्ति तो हिन्दी में इतनी लोकप्रिय हो गई है कि शुक्ल-पद्धित के ग्रालोचक भी इसका उपयोग करते है। इस प्रकार इन दोनों पद्धितयों में कुछ सामंजस्य भी स्थापित रहा है। विश्वविद्यालय के पंडितों ने विभिन्न किवयों ग्रौर काव्य-धाराग्रों पर जो विशव ग्रध्ययन प्रकाशित किये है, उनमें इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते है। डॉ० दीन-दयाल गुप्त, डॉ० माताप्रसाद गुप्त, डॉ० रामकुमार वर्मा, पं० विश्ववाय-प्रसाद जी मिश्र ग्रादि में मनोवैज्ञानिक ग्रौर ऐतिहासिक शैलियों का जो प्रौढ़ रूप दृष्टिगत होता है, वह पद्धित के प्रभाव से ग्रसम्पृष्ट नहीं है। उनमें वस्तु के तात्त्विक विवेचन तथा किव की विचार-धाराग्रों के विश्लेषण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति भी इसकी द्योतक है।

## : ११ :

## मनोविश्लेषग्।त्मक समीचा

भारतीय म्रालंकारिकों ने काव्य के हेतु म्रौर प्रयोजन पर विशद विवेचन विया है। इन दोनों का सम्मिलित रूप साहित्य की प्रेरणा का कुछ स्राभास देता है। साहित्य के प्रयोजनों में 'यशसे', 'अर्थकृते' म्रादि वस्तृत काव्य की प्रत्यक्ष प्रेरगाएँ नहीं है। काव्य-सुजन के पूर्व यश, प्रर्थ **प्रा**दि की प्राकांक्षा रह सकती है, अथवा काव्य-ग्रन्थ से उसे इनकी प्राप्ति भी सम्भव है, पर इनकी सृजन-समय की प्रेरगा मानना विशेष समीचीन नहीं प्रतीत होता। संस्कृत के क्राचार्यों द्वारा मान्य ''सद्य: परनिर्वृत्तये' को क्रवब्य साहित्य की प्रेर**राा क**हा जा सकता है। तुलसीदासजी का 'स्वान्त: सुखाय' का सिद्धान्त तो साहित्य की प्रेरेगा के स्वरूप को ग्रौर भी श्रधिक स्पष्ट कर रहा है। वस्तुतः इन वोनों प्रयोजनों में कोई विशेष प्रन्तर नहीं है। काव्य के हेतु घ्रों में भी काव्य की प्रेरगा पर स्पष्टतः विचार नहीं हुन्ना है। इनमें भी काव्य के बाह्य साधनों का निर्वचन-मात्र हुग्रा है। कवि की उस मन स्थिति का निरूपएा नहीं हुम्रा जिससे उसे काव्य-सूजन की धेराा। प्राप्त होती है। वस्तुतः संस्कृत के फ्राचार्यों ने काव्य के वर्ण्यविषय के स्वरूप तथा सृजन के समय कवि की मानसिक स्थिति पर बहुत कम विचार किया है। यह भी विवादास्पद ही है कि 'साधारगोकरगा' का सम्बन्ध केवल पाठकों से ही है, प्रथवा कवि से भी। कवि ग्रपने वर्ण्य विषय, भाव ग्रादि के साधारगीकृत रूप को ग्रहगा करता है श्रथवा नहीं, यह कहना कठिन है। विभाव श्रौर भाव का साधारराीकररा काव्य के सूजन में होता है ग्रथवा काव्य के ग्रनुशीलन में, यह प्रश्न भारतीय म्राचार्यों ने नहीं उठाया है। पर भारतीय म्रलंकार-शास्त्र की परम्परा का समग्र रूप ग्रपने सामने रखकर यह कहना श्रसमीचीन श्रौर श्रपसिद्धान्त नहीं है कि साधाराणीकरण की किया कवि-व्यापार में भी होती है ग्रौर कवि-व्यापार से ही यह पाठक में भी सम्भव है। साधार शीकर श के मूल मे यह सिद्धान्त म्रत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि भीर पाठक का तादातम्य होता है। म्राश्यय के साथ पाठक का तादात्म्य तो उसीका सहज म्रौर स्वाभाविक परिएाम-मात्र है म्रौर यह सर्वत्र होता भी नहीं। रावए जब सीता के प्रति रित
की व्यंजना करता है, उस समय पाठक का रावए के साथ तादात्म्य नहीं
होता, क्योंकि किव का म्राश्रय के साथ तादात्म्य नहीं है, म्रथवा यों किहए
कि किव को उसके साथ तादात्म्य म्रभीप्सित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है
कि इतने सारे विवेचन के उपरान्त इस सिद्धान्त को भारतीय घोषित किया
जा सकता है कि किव-व्यापार में साधारणीकरए है। पर संस्कृत-म्राचार्यों ने
इसका स्पष्ट निरूपण कहीं नहीं किया है। "नियितकृतियम रहितां" तथा
"म्रपारे काव्य संसारे" म्रादि में भी काव्य के वर्ण्य विषय के स्वरूप पर तो
थोड़ा संकेत है, पर मृजन के समय किव की मनःस्थित क्या होती है। उससे
काव्य-सृजन की प्रेरणा किस मनःस्थित में मिलती है म्रादि प्रश्नों पर भारतीय
म्राचार्यों ने विचार नहीं किया है।

पिश्चम के स्राचार्य का प्रारम्भ से ही इस स्रोर ध्यान स्राकृष्ट हुम्रा है। साहित्य-शास्त्र का यह भी एक प्रमुख विषय रहा है। प्रायः सभी प्रधान स्राचार्यों ने साहित्य की प्रेरणा पर विचार किया है। पर इस क्षेत्र में मनो-विज्ञान के स्राचार्यों की महत्त्वपूर्ण देन है। उनके सिद्धान्तों ने इस क्षेत्र में एक कान्ति ही उपस्थित कर दी है। उनके विवेचन ने साहित्य में नवीन समीक्षा-सिद्धान्तों स्रोर पद्धतियों को जन्म दे दिया। इन स्राचार्यों में प्रमुख फायड एडलर स्रौर युङ्ग है। कला की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यूरोप में जो सिद्धान्त प्रचलित है, उनमें से प्रमुख तीन इन्होंकी मान्यतास्रों पर स्राधारित है।

फायड की कला-सम्बन्धी मान्यता के तीन प्रमुख ग्राधार है। उसका कहना है कि मानव की ग्रनेक इच्छाएँ ग्रौर वासनाएँ सामाजिक, धार्मिक या ग्रन्य प्रकार के प्रतिबन्धों के कारण ग्रतृष्त रह जाती है। ये ग्रतृष्त वैयक्तिक वासनाएँ तथा कुछ मूलभूत सामूहिक सहजात वृत्तियाँ नष्ट नहीं होतीं, ग्रिप्तु ग्रन्तमंन के ग्रतल में दब जाती है। ये उपचेतन मस्तिष्क में रहकर चेतन क्षेत्र में ग्राने तथा ग्रिम्व्यक्त होने का निरन्तर प्रयत्न करती रहती है। मानव की स्वाभाविक विरोध-वृत्ति सामाजिक वमन को स्वीकार करके इन दिमत इच्छाग्रों का उदात्तीकरण कर देती है। इस प्रकार ये वासनाएँ उदात्तीकृत रूप में ग्रिम्व्यक्त होती है। इनकी ग्रिम्व्यंजना के ये उदात्तीकृत प्रकार समाज द्वारा निषद्ध नहीं होते। फायड कहते हैं कि जीवन के सभी कार्यों के मूल में कामवासना है। यह बाल्य-काल से ही जीवन की प्रधान प्रेरक शक्ति बन जाती है। बाल्य-काल की यह काम-वासना मातृ-रित (Oedipus complex) में परिणत

हो जाती है। फ्रायड तो बाल्य-काल की काम-वासना ही को चरित्र-निर्माण की मूल प्रेरणा मानते है । १ इसका उन्नयन या उदात्तीकरण (Sublimation) भी विभिन्न प्रकार से होता है, इनकी श्रभिलाषा में एक विशेष श्रानन्द है। दिमत इच्छात्रों ग्रीर वासनाग्रों की श्रभिव्यक्ति से मानव हल्का हो जाता है। यह रेचन (catharsis) से प्राप्त ग्रानन्द है। इन वासनाग्रों की ग्रिभव्यक्ति स्वप्न दैनिक मल, हास्य विनोद श्रीर कला मे होती है। कला श्रीर साहित्य इन इच्छाग्रों की श्रिभिव्यक्ति का सबसे मुन्दर साधन है। उपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि इसके तीन प्रमुख ग्राधार है—-१. दमन, २. काम-वासना श्रीर ३. उदात्तीकरए। इन्हींका विशद विवेचन फ्रायड के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने वालों ने किया है। 3 फ्रायड ने यह माना है कि प्रन्तर्मन के प्रतल मे दमित ये वैयक्तिक ग्रौर सामृहिक प्रवृत्ति याँ मानव-जीवन पर व्यापक प्रभाव डालती है। उसके सामाजिक, राजनीतिक, श्राधिक, वैयक्तिक श्रीर सामृहिक जीवन के परिचालन की प्रमुख शक्ति यही है। मानव-विकास का सारा इति-हास इसी सत्य को प्रमािएत कर रहा है। मानव की पाशिवक वृत्तियाँ ग्रब तक म्रपने स्वरूप बदलकर म्रभिव्यक्त होती रहती है। सभ्यता भ्रौर संस्कृति की मुल प्रेरणा ये प्रवृत्तियाँ ही है। इनके उन्नयन में ही संस्कृति का वास्तविक विकास है। इसीमें मानव का व्यष्टि श्रीर समध्टिगत कल्याए है। इन प्रवित्तयों की ग्रस्वस्थ ग्रिभिव्यक्ति उसे ध्वंस ग्रौर नाश की श्रोर परिचालित

<sup>1.</sup> He came to see in the unconscious conflicts over the young child's sexual attitude towards its parents, which together with accompanying jealousy and hostility, he refers to oedipus complex (Freud, his dream and sex theories by joseph jasterol).

<sup>2.</sup> An unconcious mind where-in lurk and moil, basic instinct of the race, also thwarted personal desires (2)an inner censor that recognising society ban on these impulses forcing their repression seeks to sublimate them in more allowable forms of expression (one of which is Art) Tabrilibido a best driver (life force)

<sup>3.</sup> A basic llbido of sex drive (life force) which when checked may produce oedipus complex, distorted if not broken lives. Thus it sets love (the chief topic of modern poetry, modern Drama etc) at the root of all human actions. (The dictionary of wold literature).

<sup>.</sup> EncycloPaedia Britanica Vol. 18 Psychoanalysis.

करती है। साहित्य में इन प्रवृत्तियों का स्वस्थ उन्नयन ही कल्याएकर है। फायड के मनोविश्लेषएा-शास्त्र के इन सिद्धान्तों के ब्राधार पर पाश्चात्य जगत् में कला की उन्नित का एक सम्प्रदाय बन गया है। यह सम्प्रदाय कला और साहित्य की मूल प्रेरएा। सीमित वासनाओं की ग्राभिन्यित को ही मानता है। फायड के ब्रानुसार इन दिमत प्रवृत्तियों की ग्राभिन्यित स्वस्थ और ब्रस्वस्थ दो प्रकार की हो सकती है। स्वस्थ ग्राभिन्यित वाला साहित्य ही चिरस्थायी और मानव-कल्याए। का हेतु है। श्रस्वस्थ दमन तो मानव को ध्वंसात्मक कार्यों में प्रवृत्त करता है।

फायड के ही समसामयिक श्रीर उनके शिष्य एडलर ने भी मनोविश्लेषण के सिद्धान्तों के विकास में पर्याप्त सहयोग दिया है। उनका कहना है कि मानव श्रपने व्यक्तित्व को समाज मे महत्त्वपूर्ण देखना चाहता है। वह श्रपने व्यक्तित्व की उपादेयता ग्रीर महत्ता समाज पर व्यक्त करने का बाल्य-काल में ही इच्छुक होजाता है । उस समय उसको दूसरों की तुलना मे श्रपनी शारीरिक श्रनुपयोगिता श्रीर निर्बलता का भी श्रनुभव होने लगता है श्रीर इसके परिएगाम-स्वरूप उसमें हीनता की भावना जाग्रत हो जाती है। इसे ही एडलर हीनत (-प्रन्थि कहते है। इसी हीनता-जन्य ग्रभाव की पूर्ति की कामना उसके जीवन की मुल प्रेरक शक्ति होती है। बालक में बुद्धि के विकास का यह प्रधान कारण है। बुद्धि से किसी बात को समभने की क्षमता रहने पर भी वह जब शरीर से उस कार्य का सम्पादत नहीं कर पाता तब उसमे यह बुद्धि प्रबल हो जाती है। जब मानव-समाज के लिए ज्ञारीरिक म्राथिक म्रथवा म्रन्य किसी प्रकार के पार्थिव रूप मे श्रनुपयोगी सिद्ध होता है तो वह श्रपने व्यक्तित्व की महत्ता का प्रतिपादन दूसरे क्षेत्रों मे करता है। शारीरिक हीनता की क्षति-पूर्ति मानसिक विकास मे होती है। इस प्रकार मानव अपनी हीनता की पूर्ति स्वप्न, कल्पना, साहित्य, कला, दर्शन ग्रादि में भी करता है। ग्रभाव की ग्रनुभूति मानव की ग्रात्म-ग्लानि से भर देती है श्रौर व्यक्ति जितना ही प्रतिभावान श्रौर मेधावी होता है उसकी श्रात्म-ग्लानि की श्रनुभूति उतनी ही तीब्रतर होती है। श्रात्म-ग्लानि उसकी प्रभत्व-कामना को उप कर देती है। मानव प्रपने ग्रभाव की पूर्ति के लिए छटपटाता रहता है ग्रीर वह उसी क्षेत्र में ग्रथवा ग्रल्प क्षेत्र मे क्षति-पूर्ति कर लेता है। इतना ही नहीं वह म्रतिरिक्त क्षांत-पूर्ति के लिए भी प्रयत्नशील रहता है। कभी-कभी बाल्य-काल में जो व्यक्ति क्षीए। शरीर वाला होता है, वह युवावस्था में पहलवान बनने का प्रयत्न करता है । ग्रपनी शक्ति के सामान्य **णभाव की ही पूर्ति उसका लक्ष्य नहीं ग्र**पितु वह ग्रपने में ग्रतिरिक्त शारीरिक

शक्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। क्षिति-पूर्ति का यह प्रयत्न वैयक्तिक स्वार्थ-परायणता श्रीर ग्रहंकार का हेतु है। मनुष्य में ग्रश्ने प्रभुत्व की कामना ग्रत्य-धिक प्रवल होने के कारण वह ग्रश्ने विशेष क्षेत्र के प्रभुत्व की रक्षा हर प्रकार से करना चाहता है। उसमें इसके प्रति मोह जागृत हो जाता है। वह ग्रापाततः शक्तिशाली प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः दुर्बल रहता है। उसे ग्रपनी ग्राजित शक्ति या यश के चले जाने का भय सदैव बना रहता है। उसकी रक्षा के लिए वह ग्रीचित्य ग्रीर ग्रनौचित्य का विवेक भी खो बैठता है। उसमें वास्तविक चारित्रिक सबलता नहीं ग्रा पाती है। जिस कलाकार के व्यक्तित्व का विकास इन्हीं सरिण्यों में हुग्ना है, उसकी कला मे प्रतिक्रियावादी तत्त्वों का ग्राधिक्य हो जाता है। उसे कुछ विशेष विचार-धाराग्रों के प्रति ग्रनावश्यक मोह हो जाता है, इसलिए वह जीवन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को स्वच्छन्दतापूर्वक ग्रप-नाने में ग्रसमर्थ रहता है। उसमें ग्रहंकार भी प्रवल हो जाता है जो उसके जीवन-दर्शन को ग्रस्वस्य कर देता है। कला ही प्रेरणा का यह दूसरा सिद्धान्त है, जो मनोविश्लेषण-शास्त्र पर ग्राधारित है।

युङ्ग ने जीवनेच्छा को ही जीवन की प्रधान वासना कहा है । उनकी मान्यता है कि मानव में जीवित रहने तथा ग्रमर रहने की प्रबल ग्राकांक्षा है। इसीसे प्रेरित होकर वह सब कार्य करता है। यही मुल वासना उसे ऐसे कार्यों के लिए भी प्रेरित करती है, जिनसे वह प्रपने पाथिव शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीवित रह सके। यही जीवनेच्छा लोक, वित्त ग्रौर पुत्र नामक एष्णाग्रों की मुल प्रेरणा है। ये तीनों इसी एक की प्रधान जीवन-धाराएँ है तथा ग्रमि-व्यक्ति के तीन मार्ग है। मानव इन्हीं तीन एषएगात्रों से प्रेरित होकर कार्य करता है। मानव के साहित्य-सृजन ग्रीर कला-निर्माण के मूल में भी ये ही भावनाएँ कार्य कर रही है। साहित्य श्रीर कला मे उसके जीवित एवं श्रमर रहने की ग्राकांक्षा ही ग्रिभिव्यक्त होती है। प्रभ्त्व-कामना ग्रौर काम-वासना को, जो ऋमज्ञः एडलर ग्रौर फायड के ग्रनुसार जीवन की प्रधान प्रेरए।एँ है, युङ्ग जीवनेच्छा में ही श्रन्तहित मानता है। ये दोनों दो भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ है,श्रर्थात् जीवनेच्छा इन दो भिन्न रूपों में ग्रभिन्यक्ति होती है। इन्होंके ग्राधार पर युङ्ग ने ग्रन्तर्मुखी (entrovert) ग्रीर बहिमुखी (extrovert) दो प्रकार के मानव माने है। श्रन्तर्मुखी मनुष्यों में प्रभुत्व की कामना का प्राधान्य रहता है श्रौर बहिर्मुखी में काम-वासना का। प्रथम शासक बनना चाहता है ग्रीर दूसरा शासित । पहले को ग्रपने महत्त्व का ध्यान ग्रधिक रहता है तथा दूमरा ग्रन्य लोगों का ध्यान श्रधिक रहता है। ये दोनों वासनाएँ प्रत्येक व्यक्ति में होती है।

लेकिन युंग ने प्राधान्य के म्राधार पर इस प्रकार का म्रन्तर किया है। इनमें से जो वृत्ति प्रबल होती है, वही मानव की जीवनेच्छा की धारा का दिशा-निर्देश तथा उसकी सृजनात्मक शक्ति का नियन्त्रण करती है। इसीलिए इन दोनों प्रकार के मनुष्यों के सृजन, जो उनकी जीवनेच्छा की म्राभव्यक्ति-मात्र है, दो भिन्न प्रकार के होते हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी ये दोनों व्यक्ति दो भिन्न प्रकार के साहित्य और कला का निर्माण करते हैं। उनके वर्णः-विषय विचार, चित्रत्र, शंलो म्रादि सभी-कुछ में एक मौलिक म्रन्तर होता है। म्रन्त-मृंखो कलाकार व्यक्ति-प्रधान रचना म्राधिक करता है और बहिर्मुखो विषय-प्रधान। इन दोनों का जीवन-दर्शन भी भिन्न हो जाता है।

साहित्य-प्रेरणा के ये तीन सिद्धान्त पृथक-पृथक् प्रथवा सम्मिलित रूप में भी पूर्ण नहीं कहे जा सकते है। यह मानना कि प्रत्येक कलाकार एक-मात्र श्रतुष्त काम-वासना, प्रभुत्व की कामना श्रथवा जीवित रहने की श्राकांक्षा से ही काव्य-रचना करता है, ठीक नहीं है प्रत्येक किया के मूल मे काम-वासना को मानने का सिद्धान्त ग्रातिवादी दृष्टिकोए है। कालिदास, भवभूति, प्रसाद, पन्त, गुप्त जो ब्रादि सभी लोग किसी-न-किसी रूप मे ब्रतुप्त रहे है ब्रौर उनके काव्यों मे ग्रतृत्त वासन।ग्रों की ही ग्रिभिव्यक्ति हुई है। उनकी शैली पर भी इस श्रत्रित का प्रभाव है श्रथवा उन्होंने श्रपने की समाज के लिए श्रन्पयोगी माना है भ्रौर भ्रपने महत्त्व के प्रतिपादन के लिए प्रभुत्व-कामना से ही काव्य में प्रवृत्त हए है, ग्रथवा काव्य के रूप में ग्रमर रहने की ग्राकांक्षा ने ही इन्हें काव्य-सजन की प्रेरणा दी है, ऐसा कुछ भी निश्चय पूर्वक कहना उपयुक्त नहीं है। कभी-कभी इन तीनों के सम्मिलित रूप के वर्शन कलाकार की मानसिक प्रेरणा मे होते है ग्रौर कभी इनसे भिन्न मानिसक स्थिति में भी साहित्यिक प्रेरणा होती है। जिनकी ये तीनों वासनाएँ जीवन के ग्रन्य क्षेत्रों मे परितृष्त हो चुकती है। जो न ग्रतुष्त है ग्रौर न समाज के लिए उपयोगी, वे भी कला-सुजन मे प्रवृत्त होते है। ग्रभिव्यक्ति मानव का स्वभाव ही है, उसमें उसे ग्रानन्द की प्राप्ति होती है यह स्वयं ही प्रेरएा है। इसके लिए ग्रन्य किसी चेतन ग्रथवा उपचेतन प्रेरएा की ग्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती है। 'एकोऽहं बहु स्याम'में चेतन के मुलभुत स्वभाव की स्रोर निर्देश है। इस विकास में स्नानन्द है। यह स्नानन्द की स्नभि-व्यक्ति है इसमे प्रेरएा, कार्य ग्रौर ग्रन्य तीनों ही ग्रानन्द है। लेकिन इसका यह तात्पर्य भी नहीं है कि एक से अनेक होने के पूर्व वह आनन्दमय नहीं था। उसे प्रानन्द भाव की प्रतीति होती थी श्रौर उसी श्रभाव की पूलि के लिए यह विकास है ऐसा कुछ भी मानना दार्शनिक दृष्टि से ग्रनुपयुक्त है। वह पहले भी ग्रानन्दस्वरूप ही था ग्रौर इस विकास में भी ग्रानन्दस्वरूप ही रहता है। शान्त, स्वानुभूति रूप ग्रानन्द की ग्रपनी शक्ति माया के ग्राश्रय से ग्रभिव्यक्ति-मात्र है। यह अमूर्त का मूर्त विधान-मात्र है। अभिव्यक्ति चित्त-शक्ति का स्वभाव है श्रौर यही श्रानन्द का व्यक्त स्वरूप है। कला के सम्बन्ध मे भी यही सिद्धान्त ठीक प्रतीत होता है। वह मन की स्वच्छन्द ग्रीर स्वाभाविक म्रभिव्यक्ति-मात्र है। कलाकार को ग्रभिव्यक्ति में सहज ग्रानन्द का ग्रन्भव होता है। कभी-कभी सुजन की प्रेरिए। एँ पृथक व्यक्तित्व धारए। करके स्पष्ट हो जाती है ग्रौर कभी-कभी ऐसा किसी भिन्न प्रेरएा का ग्रनुमान ग्रसंभव क्रीर व्यर्थ प्रतीत होता है। यह कहना भी पूर्ण सत्य का श्रवलम्बन नहीं है कि कला में श्रितिरिक्त शक्ति (Super flueous energy) की हो श्रिभिव्यक्ति होती है। श्रान्त श्रौर प्रायः शक्ति का नितान्त श्रभाव श्रन्भव करने वाला मानव भी कभी-कभी बहुत ही उत्कृष्ट कली-कृति को जन्म दे देता है। लेकिन इन सभी सिद्धान्तों में सत्यांश ग्रवश्य है। श्रतुष्त वासना, प्रभुत्व की कामना, श्रमर रहने की इच्छा, श्रतिरिक्त शक्ति की श्रभिव्यक्ति श्रौर स्वान्तः सुखाय इन सबमे कला की पृथक् प्रथवा युगपत् प्रेरणा है। स्वान्तः सुखाय सबमे प्रमुख है। इसमे श्रभिव्यक्ति को मानव की सहज प्रवृत्ति मानने का सिद्धान्त श्रन्तिहत है। कलाकार का "मन" जब मानव की दिव्यता से तादात्म्य स्थापित कर लेता है उस समय उसका स्वान्तः मुखाय भी मंगलमय हो उठता है श्रीर ऐसी कृति मे स्वान्तः श्रौर परान्तः तथा श्रानन्द एवं मंगल का सामंजस्य हो जाता है। शेष सबके श्रभाव में भी काव्य-सुजन हो जाता है। स्वच्छन्द श्रभिव्यक्ति की मुलभूत कामना से कला का सुजन होता है श्रीर ये उपर्युक्त कारण कभी-कभी उसके सहायक हो जाते है। कभी-कभी मानव को इन्होंने से किसी एक ग्रथवा सबको मूल प्रेरएा। मान लेने की भ्रान्ति होती है। साहित्य की प्रेरएा। की इसी ग्रनिवर्धनीय ग्रवस्था की कल्पना करके ही सम्भवतः संस्कृत का म्राचार्य इस प्रसंग पर मौन रहा है। वह किव की मानसिक स्थिति की म्रोर केवल काव्य के प्रयोजनों में साधारण संकेत-भर करता है। "सद्यः परनिर्वृत्तये" को प्रधान प्रयोजन मानकर श्रभिव्यक्ति की सहज कामना के सिद्धान्त को स्वीकार कर रहा है। फिरभी मनोविश्लेषएा-शास्त्र के इन सिद्धान्तों में स्रांशिक सत्य प्रवश्य है। ग्रन्तर्मन की शक्तियां मानव के व्यक्त जीवन की प्रभा-वित करती रहती है। ये जीवन की परिचालक शक्ति की सहयोगिनी है। इन शक्तियों का विश्लेषसात्मक ज्ञान भी कलाकार के व्यक्तित्व का श्रौर कला-कृति के स्वरूप के लिए सहायक श्रवश्य होता है। ये सिद्धान्न भी कला की दृष्टि से

नितान्त उपेक्षराीय नहीं है।

ऊपर साहित्य-प्रेरणा के जिन सिद्धांतों का निरूपण हुन्ना है उनका मनो-विक्लेषगा-ज्ञास्त्र से सम्बन्ध है। साहित्य के सजन ग्रीए मानव-क्षेत्र में इन तीनों का सम्मिलित रूप मनोविश्लेषणात्मक सम्प्रदाय के नाम मे श्रभिहित होता है। इन्होंने काव्य-सुजन को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। एक समय था जब पाइचात्य देशों में इसका बहुत मान था। इन्हीं सिद्धांतों के श्राधार पर काव्य के चरित्रों ग्रौर वर्ण्य विषय की कल्पना होती थी। साहित्य-समीक्षा में भी इन सिद्धांतों का पर्याप्त उपयोग किया गया है। स्वयं फ्रायड ने कई-एक उदाहरणों से मनोविश्लेषणात्मक पद्धति को स्पष्ट किया है। उन्होंने इसको समीक्षा-पद्धति का रूप भी प्रदान कर दिया था। इन सिद्धांतों ने साहित्य के एक विशेष रूप के सुजन की प्रेरगा भी दी है। पर यह प्रेरगा ठीक वैसी ही नहीं है जैसी छायावाद श्रौर प्रगतिवाद में है। इस सिद्धांत के मानने वा ने कलाकारों ने तो उदाहरगों द्वारा इन सिद्धांतों का प्रतिपादन ही किया है। इन सिद्धांतों के उदाहरण उपस्थित किये है। हिन्दी में ग्रज्ञेय जी ग्रौर पं० इला-चन्द्रजी जोशी के उपन्यास इसी विचार-धारा से प्रभावित है। कला-कृति की समभाने के लिए उसके गृढ़ रहस्यों स्रौर सौदर्य के स्वरूप को समभकर रसा-स्वाद करने में यह ज्ञान उपयोगी भी है।

साहित्य-समीक्षा का यह सिद्धांत यह मानता है कि रचनाकार के मस्तिष्क की दिमत वासनाएँ ही उपन्यास के प्रधान पात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। महित्यकार की प्रेरणा प्रायः उपचेतन मस्तिष्क में ही रहती है। काव्य के पात्र, वर्ण्य-विषय, शैली, ग्रप्रस्तुत विधान ग्रादि सभी वस्तुग्नों पर इन दिमत इच्छाग्नों ग्रथवा प्रभुत्व की कामना ग्रौर जीवनेच्छा की ग्रभिव्यक्ति के स्वरूप का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ता है। ये ही कला-कृति के स्वरूप का निर्धारण करती है। मनोवैज्ञानिक समीक्षा में कलाकार के चेतन मस्तिष्क की विचार-धारा ग्रौर चेतन व्यक्तित्वसे कला-कृति का सम्बन्ध मान्य हुग्रा। कलाकार के व्यक्तित्व की ग्रभिव्यक्ति ही कला मानी गई, इसलिए कला-कृति को ठीक-ठीक समभने के लिए कलाकार के व्यक्तित्व को समभना ग्रावश्यक प्रतीत हुग्रा। कलाकार की मान-सिक स्थिति को समभ क्षेने के बाद काव्य कभी-कभी ग्रधिक गूढ़ ग्रौर ग्रास्वाद्य प्रतीत होता है। जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में नये सम्प्रदायों का जन्म हुग्रा ग्रौर मानव के व्यक्तित्व-निर्माण में उपचेतन मस्तिष्क की शक्तियाँ भी प्रधान

<sup>1.</sup> The Dicteonary of World litrature.

मानी जाने लगीं तथा स्वयं इन मनोविश्लेषण्-शास्त्र के प्रतिपादकों ने भ्रपने सिद्धांत का स्पष्टीकरण काव्य श्रीर कला के उदाहरणों से किया तो साहित्य-समीक्षा के क्षेत्र में भी मनोविश्लेषणात्मक के नाम से एक नवीन सम्प्रदाय की उद्भावना हो गई।

साहित्य के समीक्षा-क्षेत्र में इस सिद्धांत की भी उपयोगिता है। जैसा कि हम पहले देख चुके है कि कलाकार को सुजन के लिए ये प्रेरणाएँ भी, जिनका प्रतिपादन इस सम्प्रदाय में हुग्रा है, कभी-कभी बाध्य करती है। इस प्रकार इस सम्प्रदाय में काव्य के कुछ नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। दूसरे जब मानव का व्यक्तित्व उपचेतन वासनाग्रों से श्रत्यधिक प्रभावित होता है (यदि यह सिद्धांत मान लिया जाय) तो कलाकार के व्यक्तित्व को समभने के लिए इन सिद्धांतों का उपयोग भी ग्रावश्यक है। समीक्षा की दृष्टि से इसका उपयोग भ्रावश्यक है। पर हर स्थान पर इसीका उपयोग करना प्रत्येक कलाकार में केवल दमित वासन।ग्रों के श्रन्वेषएा की श्रालोचना करना दूराग्रह-मात्र है। फिर कलाकार के उपचेतन मस्तिष्क का ग्रध्ययन उसके व्यक्तित्व के स्पष्टी-कररण मे ही सहायक है, उससे काव्य के कुछ स्थलों का स्वरूप ग्रीर गृढ़ता स्पष्ट भ्रवश्य हो जाते है, पर काव्य के रसास्वाद में ये सिद्धांत किसी प्रकार सहायक नहीं प्रतीत होते । समीक्षा का प्रमुख रूप तो स्वयं रसास्वाद करना श्रौर पाठकों को कराना है। काव्य-सौब्ठव के स्वरूप श्रौर उसके प्रसाधनों का श्चनुभृतिमय विश्लेषए ही समीक्षा का प्रकृत क्षेत्र है। कलाकार के व्यक्तित्व, उसकी परिस्थित ग्रादि का विश्लेषएा काव्य का नंतिक ग्राधारों पर ग्रध्ययन म्रादि तो समीक्षा के गौए रूपं है। इस दृष्टि से मनोविश्लेषएा-शास्त्र का समीक्षा से गौए। श्रौर परोक्ष सम्बन्ध-मात्र है। उपचेतन मस्तिष्क की वस्तु होने के कारण समीक्षा मे इन सिद्धांतों का उपयोग बहुत ही दूर की वस्तु है। हाँ, यह पद्धति कलाकार की मनोवृत्तियों के विकार श्रथवा स्वस्थता को समभने के लिए ग्रवश्य उपादेय है। यह साहित्य मे विकृत मनोवृत्तियों की स्वच्छन्द श्रभिव्यक्ति के श्रवरोध में भी सहायक हो सकती है।

पाइचात्य जगत् की म्रन्य साहित्यिक प्रगतियों की तरह इस सम्प्रदाय ने भी हिन्दी-साहित्य को प्रभावित किया है। सृजनात्मक क्षेत्र मे इन सिद्धांतों का उपयोग विशेषतः कहानी, उपन्यास म्रादि मे ही हुम्रा है। प्रभुत्व-कामना तथा दिमत काम-वासना के उप रूप से म्राक्षांत चिरत्रों की कत्पना की गई है। व्यक्ति इन वासनाम्रों से प्रेरित होकर क्या करता है, यह दिखाना ही

इन कथाश्रों श्रीर उपन्यासों का प्रधान लक्ष्य है। इन सिद्धांतों से प्रभावित होकर हिन्दी के कहानीकारों एवं उपन्यासकारों ने माता-पिता के प्रति रित के उन्मुक्त ग्रौर ग्रश्लील वर्णन वाले वर्ण्य विषयों को ग्राश्रय दिया है। उपन्यास के नायक श्रपने माता-पिता की रित का वर्णन विस्तार पूर्वक बिना किसी हिचिकचाहट के करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे उसका ग्रास्वाद ले रहे है। विमाता से पुत्र उत्पन्न करने पर भी नायक लिजित नहीं है। नायक नायिका शिशु प्राप्त करके प्रसन्न होते है, जैंने मानो उनका व्यवहार पूर्णतः विहित है। दो-एक कलाकार तो रित-कीड़ा के नग्न चित्रों को रुचि सहित खींचते है। उन्होंने समाज के शिष्टाचार श्रीर शील का बिलकुल भी ध्यान नहीं रखा है। कहानी का नायक चुपचाप पीछे की . खिड़की से नायिका के घर में घुस जाता है। उसके साथ जिस समय वह रित-कीड़ा में प्रवृत्त रहता है, उसी समय उस नायिका की सास ग्राजाती है। कहानी का नायक बहु को छोड़-कर सांस को पकड़ लेता है भ्रौर उसके साथ वही कीड़ा चलने लगती है। है। लेखक ने "सांस फूलना" भ्रादि कई-एक कियाभ्रों द्वारा इस दृश्य मे नग्न चिश्रोपमता का सृजन किया है। स्वयं लेखक इस दृश्य का ग्रास्वाद लेता हुग्रा प्रतीत होता है। यथार्थवाद के नाम पर ग्रंकित ये चित्र मानव-स्वभाव के विरुद्ध है। क्या मानव इतना पशु हो जाता है? ग्रगर मानव के इस पाश-विक रूप की सत्यत। मे विश्वास करने के लिए मनोविश्लेषण-शास्त्र हमें बाध्य भी कर दे तव भी यह भारतीय जीवन की मर्यादा के विरुद्ध है। फिर म्रगर यह किसी के विरुद्ध न हो तब भी इन चित्रों मे समाज ग्रौर व्यक्ति का कौन-सा कत्यारा निहित है ? इसमें लेखक की विलासिता की पृति के प्रति-रिक्त ग्रौर क्या है। मनोविक्लेषएा-शास्त्र ने कुछ ऐसे ही ब्लील ग्रौर ग्रक्लील के भेद का उन्मूलन करने वाले साहित्य को प्रेरएा दी है। हिन्दी में प्राज इस प्रकार की कहानियों भ्रोर उपन्यासों का श्रभाव नहीं है।

हिन्दी में मनोवैज्ञानिक शैली का उपयोग तो प्रायः सभी समालोचकों ने किया है। कलाकार के व्यक्तित्व का ग्रध्ययन इसी शैली पर हुग्रा है। शुक्लजी से लेकर परवर्ती-काल के सभी समालोचकों में इस शैली के दर्शन होते है। पर मनोविश्लेषणात्मक शैली की समालोचनाएँ हिन्दी में कम है। पं० इलाचन्द्र जी जोशी तथा श्रज्ञेय जी के श्रतिरिक्त हिन्दी के श्रन्य श्रालोचकों ने मनो-विश्लेषणा-शास्त्र के सिद्धान्तों का समीक्षा में कहीं-कहीं निर्देश-भर किया है। श्रज्ञेय जी श्रौर जोशी जी को सृजन के क्षेत्र में भी इन सिद्धान्तों से प्रेरणा मिली है, इसका निर्देश पहले हो चुका है। समीक्षा में उन्होंने आयड श्रौर

एडलर की प्रधानतः स्राधुनिक छायावादी स्रौर प्रगतिवादी काव्य-धारा का विवेचन किया है। जोशी जी फ्रायड भ्रौर एडलर दोनों के सिद्धान्तों से प्रभा-वित है स्रौर उन दोनों का ही उपयोग करते है, पर श्रज्ञेय जी ने विशेषतः एडलर के सिद्धान्तों को ही ग्रपनाया है। ग्रज्ञेय जी ने ग्रपने 'त्रिशंक्' नामक निबन्ध-संग्रह में "प्रभुत्व कामना" ग्रौर क्षति-पूर्त्ति के सिद्धान्तों को स्पष्ट किया है। कहीं-कहीं इन सिद्धान्तों का उपयोग उनकी प्रयोगात्मक श्रालोचना मे भी हो गया है। श्रज्ञेयजी कहते हे कि व्यक्ति में जब श्रवनी "व्यक्तिसत्ता" की श्रनु-भृति जाग्रत होती है, तब वह ग्रपने-ग्रापको एक सन्तोषजनक समाज का ग्रंग श्रनुभव करना चाहता है। जब व्यक्ति की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ समाज की मान्यताग्रों के श्रनुकुल घोषित की जाती है, तभी वह श्रपने-श्रापको एक सन्तोषप्रद समाज का महत्त्वपूर्ण श्रंग स्वीकार करता है। ग्रगर उसके व्यक्तित्व श्रीर कृतियों को समाज की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है, तो उसमें एक विद्रोह जाग्रत हो जाता है। ग्रगर व्यक्ति प्रतिभावान है तो वह रूढ़िग्रस्त, हासोन्मुखी परिस्थितियों में हड़कम्प उत्पन्न कर देता है, श्रन्यथा उसमें केवल एक भूख, एक श्रत्रित, एक दोहद-मात्र जाग्रत होता है। कभी-कभी मानव श्रपनी इच्छाश्रों श्रीर रुचियों के लिए श्रतीत से स्वीकृति प्राप्त करता है। इस स्वीकृति के मूल्य के रूप में ग्रपने-ग्रापको परिस्थितियों के ग्रन्कूल बनाकर, ग्रपनी कुछ इच्छा श्रों को समाज के श्रनुकुल बदलकर स्वीकृति का मृत्य भी चुकाता है, पर जब उसके मर्म का स्पर्श होने लगता है, तब वह विद्रोह कर उठता है। व्यक्ति परिस्थितियों के श्रनुकुल बनता है, उनसे संस्कार ग्रहण करके उनको श्रपने स्वरूप का ग्रंश बनाता रहता है। पर एक वस्तु उससे व्यक्तित्व की प्रारा-वाय् होती है, यही उसकी मौलिकता का घनीभूत रस है, यह ग्रंश परिस्थितियों के श्रनुकूल नहीं बदल सकता। यही श्रंश स्वीकृति च।हता है। इसी श्रंश में **ब्यक्तिकी प्र**भुत्व कामनाका रहस्य गभित है। इस ग्रंश की ग्रस्वीकृति ही उसमें ग्रन्पयोगिता ग्रौर हीनता का भाव जाग्रत करती है। यह ग्रंश विद्रोह करता है, श्रशकत होने पर इसी के कारगा दोहद उत्पन्न होता है। इसीमें उन्नयन (Sublimation) श्रौर क्षति-पूर्ति की प्रेरणा है। इसीकी उपयोगिता की समाज द्वारा स्वीकृति को ध्यान में रखकर ग्रज्ञेय जी कला के स्वभाव का निरूपण करते है। कला सामाजिक ग्रनुपयोगिता की ग्रनुभृति के विरुद्ध ग्रपने को प्रमाशित करने का प्रयत्न ग्रपर्यात्तता के विरुद्ध विद्रोह है।" मानव-

१. ऋज्ञेय : 'त्रिशकु' 'परिस्थिति ऋोर साहित्यकार', पृष्ठ २८-२० । २. वही, 'क्ला का स्वभाव ऋौर उद्देश्य', पृष्ठ २३ ।

जीवन के एक क्षेत्र की ग्रन्पयोगिता की भावना की क्षति-पूर्ति किसी ग्रन्य क्षेत्र में करता है। शारीरिक ग्रथवा श्रन्य कारगों से समाज के लिए साधारग-तया ग्रनुपयुक्त होने पर, मानव ग्रपनी उपयोगिता को ग्रसाधारण क्षेत्रों में सिद्ध करता है। वह भ्रपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए, भ्रपनी प्रभुत्व की कामना के लिए नवीन क्षेत्रों का निर्माण कर लेता है, समाज की नवीन उपयोगिताभ्रों का सुजन कर लेता है। श्रज्ञेय जी का कहना है कि कला भी एक इसी प्रकार की क्रिया है। मानव-सभ्यता की भ्रादिम अवस्था में समाज श्रौर परिवार के श्रनुपयक्त मानव को श्रपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के प्रयास ने ही कला को जन्म दे दिया। सौन्दर्य-बोध, जो कला का प्रारा है, इसी प्रकार की नवीन सुब्टि है। स्रज्ञेयजी लिखते है: "हमारे कल्पित प्रार्गी ने हमारे कल्पित समाज के जीवन में भाग लेना कठिन पाकर ग्रपनी ग्रनुप-योगिता की श्रनुभूति से श्राहत होकर श्रपने विद्रोह द्वारा उस जीवन का क्षेत्र विकसित कर दिया है। उसे एक नई उपयोगिता सिखाई है।" पहला कलाकार ऐसा ही प्राणी रहा होगा पहली कला-चेव्टा ऐसा ही विद्रोह रही होगी।''र यह विवेचन स्पष्टतः एडलर के सिद्धांतों से प्रभावित है, उन्होंने फायड के मनोविश्लेषएा-सिद्धान्तों का भी उपयोग किया है। वे वासनाम्रों के दमन भ्रौर उनके उन्नयन (Sublimation) के सिद्धान्त का भी कला से सम्बन्ध मान रहे है। एडलर श्रौर फ्रायड के सिद्धान्त दो विरोधी सम्प्रदायों से सम्बद्ध नहीं है, श्रवितु उन्हे परस्पर में पूरक कहना श्रधिक समीचीन है। इसीलिए काव्य के क्षेत्र में इनका समन्वित रूप ही गृहीत हुन्ना है।

जोशीजी के कला-विवेचन में भी फ्रायड ग्रौर एडलर दोनों के सिद्धान्तों का उपयोग हुग्रा है। उन्हें कला-सम्बन्धी फ्रायड के सिद्धान्तों का ग्रिधिक उपयोग करने का ग्रवसर मिला है, फिर भी एडलर का सिद्धान्त उन्हें ग्रमान्य नहीं है, इसलिए उसकी भी उपेक्षा नहीं हुई है। छायावादी कवियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए जोशीजी ने फ्रायड के ग्रतृष्ति तथा एडलर के प्रभुत्व-कामना के सिद्धान्त का विवेचन किया है। कला का दिमत वासनाग्रों से सम्बन्ध स्थापित करते हुए जोशी जी लिखते है: "वहाँ वे ऐसी दबी पड़ी रहती है कि फिर ग्रासानी से ऊपर को उठ नहीं पातीं। पर बीच-बीच मे जब वे शेषनाग के फनों की तरह ग्रान्दोलित हो उठती है, सब हमारे सचेत मन

१. सौन्दर्य-बोध, 'त्रिशंकु', वृष्ठ २६।

२, वही।

को भूकम्प के प्रचण्ड प्रवेग से हिला देती है। ऐसे ही श्रवसरों पर कलाकार का हृदय ग्रपने भीतर किसी "श्रज्ञात शक्ति" की प्रेरएा का ग्रनभव करके कलात्मक रचना के लिए विकल हो उठता है। कवि ग्रथवा कलाकार की कृतियाँ उसके अन्तस्तल मे दबी हुई भावनाओं की ही प्रतीक होती है।" जैसे स्वप्त में मानव की वासनाएँ श्रपना रूप बदलकर म्राती है, वे म्रपने-म्रापको कुछ प्रतीकों के म्रावरण मे भ्रभिव्यक्त करती है, उसी प्रकार कला-कृति भी कलाकार की मानसिक स्थिति की ही रूपकों के ग्राश्रय से म्राभिन्यक्ति-मात्र है। कला भ्रौर स्वप्त के साम्य का सिद्धान्त भी फायड की ही देन हं। जोशीजी इसी भ्रधार पर ग्रस्पब्टता ग्रौर रूपक रस को काव्य का म्रनिवार्य तत्त्व मानते है। जोशी जी ने हीनता के भाव की क्षति-पति के सिद्धांत का भी कला से सम्बन्ध माना है। इस प्रकार इनको भी इन दोनों मनोविश्ले-षक प्राचार्यों के सिद्धाःत मान्य है। इन दोनों सिद्धान्तों के सभी ग्रंगों का विशद विवेचन हुम्रा है। फ्रायड म्रौर एडलर के सिद्धान्तों का निरूपए। करते हुए जिन तत्त्वों का निर्देश हो चका है वे सभी इनको मान्य है । हिन्दी-साहित्य की मनोविञ्लेष गात्मक समीक्षा-पद्धति के ये दोनों व्यक्ति प्रतिनिधि है। इन्होंने अपने विवेचन से यह प्रमािित कर दिया कि "समीक्षा मे मनोविश्लेषएा-शास्त्र के सिद्धान्तों का उपयोग उद्देश्य-विहीन श्रौर केवल पांडित्य-प्रदर्शन की श्राकांक्षा-मात्र नहीं है । ये सिद्धान्त काव्य के वास्तविक स्वरूप के निरूपण तथा उसको स्वस्थ मार्ग का भ्रवलम्बन करने के लिए प्रेरणा देने में सहायक है। काव्य मे ग्रस्वस्थ वृत्तियों की प्रेरएा का उद्घाटन करके उसे स्वस्थ मार्ग पर ले चलना ही इस समीक्षा की उपयोगिता है।" जोशीजी इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करते है: " " उसी प्रकार किसी कलाकार का किसी कृति से उसके मन के भीतर के द्वन्द्व, उनकी श्रन्तश्चेतना मे निहित पाशविक प्रवृत्तियों के ताडन भ्रथवा स्वास्थ्यकर मानवीय भावनाग्रों के श्रालोड़न का पता भी निदिचत रूप से लगाया जा सकता है।" श्राधुनिक मनोविज्ञान ने मानवात्मा के म्रन्तःपुर की ऐसी कुञ्जी हमें दे दी है कि म्रब ''स्वर्गीय'' म्रथवा ''प्रगतिशील'' भावापन्न कलाकार के अन्तर में निहित वास्तविक मनोवृत्तियों का पर्दा फाश बड़ी सरलता से हो सकता है।" इस पीछे देख चुके है कि जोशीजी सौन्दर्या-

१. 'विवेचन' पृष्ठ ५४।

२. वही, पृष्ट ५५।

३, वही, पृष्ट ५५।

न्वेषी है। वे काव्य का चरम लक्ष्य सौन्दर्य ही मानते है, पर उनकी सौन्दर्य-सम्बन्धी धारएगा में मंगल का भी श्रंतर्भाव है। वे साहित्य की चिरन्तनता इसी तत्त्व पर ग्राश्रित मानते है । साहित्य में चिरन्तन मंगलमय सौंदर्य की सुब्टि प्रत्येक कलाकार नहीं कर सकता है। जोशीजी मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा का उद्देश्य यह ग्रध्ययन करना मानते है कि किस कलाकार के व्यक्तित्व में स्वस्थ साहित्य-सुजन की कितनी क्षमता है ग्रीर कैसे है। शिमत इच्छाग्रों का श्रध्ययन एवं होनता की भावना की क्षति-पति का प्रयास ग्रगर स्वस्थ दिशा में श्रपसर है तो कलाकार महान कृति उपस्थित कर सकता है, ग्रन्यथा ग्रापाततः मधुर होते हुए भी उसमे जीवन-शक्ति का ग्रभाव ही रहता है। जीवन की महान् कल्पना कलाकार के श्रवचेतन मन की भावनाश्रों के स्वस्थ विकास द्वारा ही नियंत्रित होती है। ग्रज्ञेय जी सत साहित्य के स्वरूप तथा कलाकार के **श्रवचेतन मन से उसका सम्बन्ध स्पष्ट करते है। "यदि श्रपनी अनुभति** के प्रति उसकी श्रालोचक-बुद्धि जाग्रत है पदि उसने धेर्य पूर्वक श्रपनी श्रान्तरिक माँग का सामना किया है श्रौर उसे समक्ता है, यदि उसके उद्देग ने उसमें प्रतिरोध श्रीर जुगुप्ता की भावनाएँ जगाई है, उसे वातावरएा या सामाजिक गति को तोड़कर नया वातावरण श्रीर नया सामाजिक संगठन लाने की प्रेरणा दी है तो उसकी रचनाएँ महान साहित्य बन सकेंगी। प्यदि उसके उद्वेग ने केवल म्रनिश्चय, घबराहट म्रीर पलायन की भावना जगाई है तब उसकी रचनाएँ मधुर होकर भी घटिया रहेंगी।" श्रज्ञेय जी माँ के श्रांचल के भीतर के मधुर स्वप्नों को शैशवोचित चेष्टा कहते है, उनमें जीवन-शक्ति का श्रभाव मानते है। ये श्रालोचक स्थल उपयोगितावाद या नीति के उपदेश को काव्य का उद्देश्य नहीं मानते । प्रगतिवाद के विरोध का एक यह भी कारण है। लेकिन दूसरी तरफ विलासिता की तृष्ति करने वाली सौन्दर्य-साधना को भी ये काव्य का स्वस्थ ग्रीर प्रौढ़ स्वरूप नहीं मानते। छायावाद के कतिपय कवियों मे जीवन का जो पलायनवादी दृष्टिकोए है, उसके मूल मे वासना ही है। वह जीवन का स्वस्थ संदेश देने में ग्रसमर्थ है इसीलिए उन्होंने उसका भी विरोध किया है। जोशीजी ने सामंजस्य के सिद्धान्त पर बहुत जोर दिया है। सौन्दर्य श्रौर मंगल के सामंजस्य पर हम पहले विचार कर चुके है। जोशीजी ने नाशमयी श्रौर निर्माणमयी शक्तियों के समन्वय में स्वस्थ साहित्य की प्रेरणा मानी है। इसी स्वस्थ प्रेरणा-शक्ति से प्रभावित होकर जो कवि लिखता है.

१. 'त्रिशंकु', पृष्ठ ३०-५१।

जोशीजी का कहना है कि वह युग-युगान्तर में जीवित रह सकता है। "सच्ची कला कभी भी अनैतिक नहीं हो सकती "सच्ची कला वस्तु अन्ततः एक नैतिक मान्यता (ethical value) पर आश्रित है हाँ, यह ध्यान दिला देना आवश्यक होगा कि हम एक श्रेष्ठतर नीति की बात कह रहे हैं, निरी नैतिकता Moralities की नहीं। वे मानते हैं कि कला पाठक के लिए भी जीवन को सहनीय बनाती हैं, अर्थात् उसे संघर्ष की शक्ति प्रदान करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों ने काव्य का उद्देश्य जीवनी-शिव प्रदान करना माना है। इनकी वृष्टि से यही काव्य की नैतिकता है। यह काव्य के प्रयोजन का स्वस्थ दृष्टि से यही काव्य की नैतिकता है। यह काव्य के प्रयोजन का स्वस्थ दृष्टि कोगा है। मनोविश्लेषण्-शास्त्र ने काव्य के स्वस्थ और अस्वस्थ स्वरूप का अनुमान कलाकार के व्यक्तित्व के आधार पर किया है। अगर कलाकार का व्यक्तित्व पल।यनवादी और विध्वंसक है तो उसका निर्मित साहित्य भी अस्वस्थ और विध्वंसक ही है। ये ऐसे साहित्य के प्रोत्साहन के घोर विरोधी है। समीक्षा के क्षेत्र मे मनोविश्लेषण्-शास्त्र की यह उपयोगिता अस्वीकृत नहीं की जा सकती, पर केवल उसी दृष्टिकोण् को चरम सत्य मान लेना साहित्य और कला के उन्मुक्त वातावरण् को कुण्ठित करना है।

यह समीक्षा-पद्धित साहित्य-पृतत की वैयितिक विवाता का परिएाम मानती है। देश, काल की परिस्थितियाँ कलाकार को प्रशावित ग्रवश्य करती है, पर साहित्य-मृजन से उनका सम्बन्ध द्रविड़ है, सीधा नहीं। इनका कहना है कि समाज या देश के सुधार की भावना, उनके प्रति कर्त्तव्य ग्रादि तो उसके हृदय को स्पर्श करके उसकी ग्रनुभूति को तीव्र करके कलाकार को विवश करने में ही सहायक होते हैं, पर कला का वास्तविक हेतु वैयित्तक विवशता ही है। साहित्य की प्रेरणा करने वाली मूल शक्ति साहित्यकार की एक ग्रान्तिक विवशता है। "साहित्यकार यद्यपि किसी एक दिशा में जाता है ग्रवश्य, तथापि वह दिशा बाह्य ग्रादेशों द्वारा निश्चित नहीं होती। किन की व्यक्तिगत परिस्थित उसकी ग्रान्तिरक ग्रीर बाह्य परिस्थित से उत्पन्न व्यक्तिगत विवशता उसे निश्चित करती है।" "कलाकार की प्रेरणा-शक्ति एक विमूद ग्रीर ग्रत्यन्त व्यक्तिगत विवशता है जिसके कारण वह संसार की सत्यता को चित्रित करने को बाध्य होता है।" जोशीजी संस्कृति ग्रीर साहित्य के क्षेत्र में युद्ध के ग्राभि-

१. 'विवेचना', पृष्ठ ६० ।

२. 'त्रिशंकु', पृष्ठ २८-२६।

३, वही, पष्ठ ६६ ।

जात्य (aristocracy) को ग्रावश्यक मानते है। काव्य में वे व्यक्तिवाद ग्रौर व्यक्तिगत चेतना का महत्त्व स्वीकार करना चाहते है। वेयक्तिकता ग्रौर ग्राभिजात्य का तात्पर्य कला को उद्देश्यहीन बनाना नहीं है। कला के उद्देश्यों पर ग्रभी विचार हो चुका है। ग्रज्ञेय जी कला को पथ-भ्रष्ट होने से बचाने का उत्तरदायित्व ग्रालोचक पर ही मानते है।

हिन्दी में मनोविश्लेषगात्मक पद्धति के समालोचकों ने काव्य की ग्राधुनिक गति-विधि पर विचार करते हुए कला की वैयक्तिकता श्रीर जीवन-शक्ति प्रदान करने की क्षमता के सिद्धान्तों को अपनी म्रालोचना के मान के रूप में ग्रहरण किया है। जीवन-शक्ति प्रदान करने की क्षमता ही कला की श्रेष्ठता का मानदंड माना गया है। जहाँ पर उन्हें इस प्रारग-शक्ति का श्रभाव प्रतीत हुन्ना है, वहाँ उन्होंने मनोविदलेषएा-ज्ञास्त्र के सिद्धान्तों के श्राधार पर उसके कारएों का श्रनुसंधान किया है। मनोविश्लेषण इन श्रालोचकों की शैली है, पर काव्य की श्रेष्ठता की धारणा प्रायः सर्वमान्य कही जा सकती है। शक्लजी तथा अन्य वैसे ही मृत्यवादी भ्रालोचकों के सिद्धान्तों से यह बहुत भिन्न नहीं है। ये उनकी ग्रपेक्षा स्थूल नैतिकता ग्रौर च।रित्रिकता के स्थान पर सौन्दर्य ग्रौर मंगल के सामंजस्य पर जोर देते है । साहित्य मे प्राग्त-शक्ति खोजते है, उपदेश या विला-सिता नहीं । इस दिष्ट से ये सौष्ठववादी समन्वय के समर्थक है । यही कारए है कि इन म्रालोचकों ने छायावादी, प्रगतिवादी तथा इतिवृतात्मक तीन वर्तमान काव्य-धाराग्रों का मंडन ग्रौर समर्थन दोनों किया है। वे ग्रविकल रूप मे इनमें से एक के भी समर्थक नहीं है। इतिवृत्तात्मक कविता में जहाँ स्थूल उपदेश ग्रौर केवल कथा-प्रवाह है, उसका समर्थन वे लोग नहीं कर सके। छायावाद के कलात्मक सौब्ठव की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते है, पर उसकी विलासिता-जन्य पलायनवादी प्रवृत्ति के घोर विरोधी है। प्रगतिवाद भी नग्न चित्ररा के ग्रावररा में इसीकी तृष्ति कर रहा है, ऐसा उनका मत है। साहित्य का ग्रर्थ की समस्याग्रों से गठबन्धन करके उसके स्वच्छन्द विकास के मार्ग को श्रवरुद्ध करना, इनके श्रनुसार साहित्य में श्रस्वस्थ दुष्टिकोए। को प्रश्रय देना है। जोशी जी के 'छायावादी श्रीर प्रगतिवादी कवियों का मनोवैज्ञानिक विश्ले-षए।' नामक निबन्ध में यही दिष्टकोएा है। जीवन की विध्वंसक शक्तियों को प्रश्रय देने वाला साहित्य जोशीजी की दृष्टि से हेय श्रौर बहिष्कार के योग्य

१. 'साहित्य-सर्जना', पृष्ठ ५६-६०, ६४-६५ ।

२, 'त्रिशकु', पृष्ठ ७२।

है। श्राधुनिक उपन्यासों के नायकों की इसी विलासिता की उन्होंने घोर निन्दाकी है। । ′

छायावादी कवियों मे स्वर्गीय कल्पनाश्रों का कारएा जोशीजी जीवन-संवर्ष की ग्रक्षमता-जन्य ग्रात्म-ग्लानि मानते है। इन कवियों मे विश्व-कल्याए। की भावना का स्रभाव है, वे स्रपनी दाम्भिकता स्रौर विकृत मनोभावों की तृष्ति-मात्र करते है। छायावादी कवियों में समाज पर श्रपनी धाक जमाने की भावना है। उस शक्त-प्राप्ति की श्राकांक्षा के भीतर से उनकी पुरुषार्थ-हीनता भी स्पष्ट भाँक रही है। "ग्रहंकार-प्रसुत शक्ति-गाप्ति की मल प्रवित्त को चरि-तार्थ किया है। पर इस ग्रहंभावापन्न शक्ति के बाह्याडम्बर के भीतर पुरुषार्थ-हीनता का भवंकर पोपलापत छिपा हुन्ना रहता है।" "न्नाज का हिन्दी-साहित्य म्रधिकांश म्रतुप्ति या कह लीजिये लालसा के इच्छित विश्वास (विशफूल थिकिंग) का साहित्य है। "अपनी स्त्री का भ्रादर्शीकरण, स्त्री के नाम से कहानियाँ छपाकर, लेखिका स्त्री पाने की इच्छा-पृति ये सब प्रवित्तयाँ इसी प्रकार समभी जा सकती है, लेकिन ये सब हमारे साहित्य में व्यप्त होने वाली कुण्ठा का एक ही पहलू है।"<sup>3</sup> श्रज्ञेय जी भी श्रपने इन विचारों द्वारा जोशीजी के विचारों की पृष्टि कर रहे हैं। इन भ्रालोचकों द्वारा प्रगतिवादी कविता के विरोध के कारणों में से सबसे प्रबल कारण उसमें जीवन की स्वस्थ शक्ति का श्रभाव ही है। हिन्दी का प्रगतिवाद भी कुछ कुण्ठाश्रों ही का परिगाम है। वे मानव की कल्यारा की भावना से प्रेरित होकर नहीं श्रवितु श्रवनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा तथा यथार्थता के नाम पर वासना-तृष्ति का प्रयास-मात्र है। जोशीजी के विचार में छायावादियों का ग्रयने महत्त्व-स्थापन का दूसरा प्रकार ही प्रतिवाद है। जोशीजी का प्रगतिवाद के सिद्धान्तों से नहीं भ्रपित ज्यावहारिक क्षेत्र की उनकी ग्रह्वस्थता से विरोध है। "छायावाद की छायामयी शक्ति का प्रभाव धीरे-धीरे नष्ट होते देखकर उन्होंने जनता पर धौंस जमाने का यह दूसरा तरीका श्रक्तियार किया है। मानव के नाम पर उन्होंने श्रवनी इतने दिनों से दबी हुई सहज प्रवृत्तियों को नग्न रूप देने की उन्मुक्त सुविधा पाई है। स्त्री-पृक्ष के द्वन्द्व-मूलक सम्बन्ध में सूधार का बहाना पकड़ करके निर्द्वन्द्व हो उठे है। ... समाज के प्रतिष्ठित नियमों के प्रति उनका विद्रोह समाज के

१. 'विवेचना', पृष्ट ६०-६१।

२. वही, पृष्ठ ६३।

३. 'त्र्राधुनिक हिन्दी-साहित्य', पृष्ठ २०-२१।

सामूहिक कत्याए की भावना से प्रेरित होकर नहीं, बिल्क श्रपनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा की चिरतार्थता में बाधा पहुँचाने के कारएा, समाज के विरुद्ध उसी पुरानी प्रतिहिंसा की मनोवृत्ति के विस्फोट के फलस्वरूप व्यक्त हुम्रा। ''हमारे प्रगतिवादी किव भी श्रपने समाज-विद्रोही उद्गारों द्वारा एक विशेष प्रकार के 'रोमाण्टिक' रस का स्वाद पा रहे हे जो छायावादी रस का श्रच्छा (सब्सटीच्युट) है।''

यह पहले कहा जा चुका है कि मनोविश्लेषगात्मक ग्रालोचक साहित्य की श्रेष्ठता का माप मानव के कल्याएा तथा उसके सांस्कृतिक विकास मे सहयोग की क्षमता मानते है। मनोविश्लेषएा-शास्त्र के सिद्धांतों के स्राधार पर जोशी जी का पक्का विश्वास है कि मानव की श्रज्ञात चेतना की मनोवृत्तियाँ ही उसके जीवन को परिचालित करती है । सभ्यता के विकास के साथ मानव की पाशविक वृत्तियाँ भ्रपना स्वरूप बदलती रहती है । जोशी जी कहते है कि इन पाशविक वृत्तियों को ग्रपने ग्रज्ञात चेतन से उलाड़ फेंक देने में ही मानव का कल्याएा है। उनका विध्वंसक रूप में विस्फोटन न होकर नियमित रूप में स्वस्थ मार्ग का अवलम्बन करके प्रस्फटन-मात्र हो । र उनकी यह मान्यता है कि व्यक्तिगत जीवन की समस्याएँ ही विश्व की सब चीजों के मुल में है, इसलिए व्यक्ति की सारी प्रगति अज्ञात चेतना द्वारा ही प्रेरित है। व्यक्ति का स्वस्थ विकास ही इन समस्याग्रों का वास्तविक हल है। बाह्य परिस्थितियों को प्राधान्य देकर मानव-चेतन श्रौर श्रन्तर्विज्ञान की उपेक्षा में विश्व की समस्यात्रों का समाधान नहीं है, इसलिए वही साहित्य श्रेष्ठ है जो मानव के स्वस्थ विकास में सहायक है। ग्रवचेतन मन का शास्त्रीय ज्ञान ही कलाकार को उन विषयों श्रौर शैली का निर्वचन करने में समर्थ करता है जिससे पाशविक वृतियों को दढ़तर करने में इसी ज्ञान से समर्थ होता है। मनोविश्लेषगा-शास्त्र पर ग्राधारित साहित्य-दर्शन की यह बहुत बड़ी उपादेयता है। इस विकास का श्रध्ययन मनोविश्लेषरगात्मक पद्धति पर भी हो सकता है। साहित्य के प्रति इनकी सद्भावना है। श्रज्ञेय जी साहित्य को ही श्रालीचना का विषय मानते है, पर उसके सम्यक् ग्रध्ययन के लिए कलाकार के व्यक्तित्व के भ्रध्ययन की भ्रनिवार्यता भी स्वीकार करते है। वे कलाकार के मानस का उसके भवचेतन मन की चेतना श्रों का श्रध्ययन श्रावश्यक मानते है। असाहित्य

१. 'विवेचना', पृष्ठ १६६-१७० ।

२. वही, पृष्ठ १६४ - १७२।

३. देखिये 'त्रिशकु', रूढ़ि श्रीर मौलिकता।

में ग्रस्वस्थ वृत्तियों के ग्रनुरोध, बाह्य ग्रौर ग्रन्तवृ तियों के सामंजस्य तथा स्वस्थ उन्नयन द्वारा साहित्य को मानव-कल्याए ग्रौर स्वाभाविक विकास में सहायक बनाने के लिए मनोविक्लेषएा-क्षास्त्र को सहायक रूप में ग्रहएा करना हो समीचीन हैं। प्रत्येक कलाकार या कला-कृति में दिमत वासना ग्रथवा प्रभुत्व-कामना का ग्रस्वस्थ विकास के ग्रनुसन्धान का साहित्य समालोचना की दृष्टि से केवल साम्प्रदायिक हं।

## ः १२ : मावर्सवादी समीचा

साहित्य श्रीर दर्शन का चिर सम्बन्ध रहा है। साहित्य की चिरन्तनता श्रौर विकास-क्षमता उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ही निर्भर है। जिस साहित्य का सांस्कृतिक सन्देश व्यापक ग्रौर मानव-मात्र के कल्याएा के लिए है, वह उतना ही दीर्घाय होता है। दूसरे शब्दों मे यह भी कहा जा सकता है कि प्रौढ़ ग्रौर व्यापक जीवन-दर्शन वाला साहित्य ही चिरस्थायी होता है। प्रत्येक संस्कृति का एक क्रपना जीवन-दर्शन है । वही उसका प्राग्ग-स्पन्दन है । दर्शन वह शक्ति-केन्द्र है जहाँ से जाति की सारी सांस्कृतिक कियाग्रों का परिचालन होता है। साहित्य भी मानव की एक प्रधान ग्रौर महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पत्ति है। संस्कृति श्रौर साहित्य का यह दृढ़ श्रौर श्रभिन्न सम्बन्ध तथा चिरञ्जीवी संस्कृति के साहित्य की चिरन्तनता का नियम सार्वदेशिक श्रौर सर्वकालिक है। 'रामायए।', 'महाभारत' ग्रादि काव्यों की इतनी दीर्घ ग्राय ग्रीर लोकप्रियता का श्रेय हिन्दू-संस्कृति तथा उसके जीवन-दर्शन को ही है। दार्शनिकपृष्ठभूमि के म्रभाव में म्रथवा संकृचित एवं म्रत्पजीवी जीवन-दर्शन का साहित्य कपड़ों के फैशन की तरह क्षरास्थायी होता है। वह कुछ समय तक लोक-रंजन करके समाप्त हो जाता है। स्राज का प्रगतिवादी साहित्य भी एक नृतन जीवन-दर्शन, जीवन की समस्याग्रों के नवीन समाधान ग्रीर जीवन के नवीन मृत्यों के साथ साहित्य-क्षेत्र मे प्रवेश कर रहा है। इसके स्थायित्व का श्रनुमान समय-सापेक्ष है। यह प्रभी भविष्य के गर्भ में है कि इसके सांस्कृतिक सन्देश में मानव कत्याम की कितनी क्षमता है। दर्शन, समाज शास्त्र ग्रर्थशास्त्र ग्रीर राजनीति के क्षेत्र में जो कुछ मार्क्सवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में 'प्रगतिवाद' के नाम से म्रभिहित हो रहा है। मार्क्सवादी सिद्धान्तों की कलात्मक स्रभिव्यक्ति को 'प्रगतिवाद' कहना उसका साम्प्रदायिक श्रौर संकुचित श्रर्थ मे प्रयोग श्रवश्य है। पर ऐसा ही कुछ लोगों को भ्रमिप्रेत है, यह कहना भी गलत नहीं है। इसी सकुचित श्रौर साम्प्रदायिक श्रर्थ में मार्क्सवादी जीवन-दर्शन के श्राधार पर साहित्य की श्रेष्ठता, उपादेयता ग्रौर स्थायित्व का मूल्यांकन करना प्रगतिवादी समीक्षा है। मानव की सभ्यता ग्रौर संस्कृति के विकास में साहित्य की देन का किसी सम्प्रदाय-विशेष के जीवन-दर्शन हो न व्यंधकर उदार दृष्टिकोण से मूल्यांकन व्यापक ग्रथं में प्रगतिवादी समीक्षा कही जा सकती है। इस व्यापक ग्रथं में समीक्षा के लिए मार्क्सवादी जीवन-दर्शन की मान्यताग्रों को ही चरम सत्य मानकर चलना ग्रावश्यक नहीं। वह ग्रावश्यकतानुसार गान्धीवाद, ग्राध्यात्मवाद ग्रादि दर्शनों का भी उपयोग कर सकता है। भारत का तो चिर विश्वास रहा है कि मानव का वास्तविक कल्याण भौतिकवाद से नहीं ग्रध्यात्मवाद से ही संभव है। लेकिन प्रगतिवाद के व्यापक स्वरूप को समक्षने के लिए पहले साहित्य की मार्क्सवादी व्याख्या तथा मार्क्सवादी जीवन-दर्शन का परिचय ग्रावश्यक है।

मार्क्स के दर्शन का नाम इन्द्रात्मक भौतिकवाद है। इस नाम से ही इसका वास्तिविक स्रिभिप्राय स्पष्ट है। तर्क की इन्द्रात्मक प्रणाली से जगत् के वास्तिविक सत्य का स्रमुसन्धान इस दर्शन का उद्देश्य है। मार्क्स जगत् के पाथिव रूप को ही चरम सत्य मानता है। हीगेल का विरोध करते हुए मार्क्स वस्तु को चरम सत्य मानता है। होगेल का विरोध करते हुए मार्क्स वस्तु को चरम सत्य तथा बुद्धि, विचार स्रथवा स्रात्मा को उसीका प्रतिबिम्ब रूप कहता है। मार्क्स की मान्यता है कि भौतिक जगत् का मानव-मस्तिष्क में पड़ा हुन्ना प्रतिबिम्ब ही विचार है। होगेल ने विचार को सत्य तथा भौतिक जगत् को उसकी बाह्य स्रभिव्यक्ति-मात्र माना है, पर मार्क्स का दर्शन ठीक इसके विपरीत है। एंजिल्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष जगत् ही सत्य है और इन्द्रियातीत प्रतीत होने वाली चेतन सत्ता तो इसी का परिगाम-मात्र है। स्नात्मा भूत तत्त्व के विकसित रूप के स्नितिष्क को पदार्थ का

- 1. To Hegeal.... the real world is only the external phenomenal form of the idea. With me the contrary, the ideal is nothing else than the material world reflected by the human mind and translated into form of thought (Rarl Marx: Capital volume 1. P 30).
- 2. The palpable world which are percive with our senses to which we belong ourselves is the only real world. Our conciousness and thought however supper sense like they may seem, are the product of matter; sprit is only higher product of matter. This is pure materialism.

चरम विकास कहा है श्रीर दृश्यमान भौतिक जगतु को ही परम सत्य माना है। इस दर्शन के प्रान्सार जगत की कोई भी वस्तू पूर्णतः स्वतन्त्र प्रौर शेष जगत् से नितान्त विच्छिन्न एवं सत्तावान् नहीं है। प्रत्येक वस्तु का ग्रस्तित्व शेष जगत् पर ग्राश्रित है, इसलिए उसका ज्ञान भी शेष जगत के सम्बन्ध की स्रपेक्षा रखता है। यह सारा वस्तु-जगत चिर परिवर्त्तनशील है। इसका एक श्रमुभी स्थिर नहीं मानाजा सकता। जगतुकी प्रत्येक वस्तुमें परस्पर विरोधी तत्त्व उपस्थित रहते हे भ्रौर उनका शाइवत संघर्ष चलता रहता है। वस्तु में ही उनके विनाश के तत्त्व विद्यमान होते हैं। वस्तु के दो पक्ष है--एक मरएाशील (निगेटिव) श्रौर दूसरा विकासमान (पौजीटिव)। वस्तू का प्रस्तुत श्रवस्थान (थीसिस) ही श्रपने विरोधी तत्त्वों के नैसर्गिक श्रौर श्रान्तरिक संघर्ष के फलस्वरूप प्रत्यवस्थान (एण्डीथीसिस) मे परिरात होता है । पर उसमे संघर्ष बराबर चलता रहता है फ्रौर एक फ्रवस्था ऐसी फ्राती है जब वस्तु के बोनों पारस्परिक विरोधी तत्त्वों का संतुलन हो जाता है। इसी भ्रवस्था को मार्क्सवादी साम्यावस्थान कहता है। कुछ समय तक वस्तु इस प्रवस्था मे रहती है। लेकिन धीरे-धीरे उसमे क्षोभ पुनः प्रबल हो जाता है फिर । पूर्ववत् संघर्ष चलने छगता है श्रौर इस प्रकार नवीन श्रवस्थान-क्रम की सब्टि हो जाती है। सारा वस्तु-जगत् इन्हीं श्रवस्थाश्रों के चक्र मे चिर विकासमान है। एक म्रवस्था का घन तत्त्व (पोजीटिव)दूसरी म्रवस्थामें ऋएा (निगेटिव) तथा ऋएा-घन हो जाता है। मार्क्स परिवर्त्तन का निरर्थक चक्र नहीं मानता उसे विकास का सिद्धान्त ही मान्य है। वस्तु का परिवर्तन हमेशा ही उन्नयन श्रीर उत्कर्ष का हेतु है। उसके परिमाण में वृद्धि होती है श्रौर परिमाण की वृद्धि उसके सात्विक तथा गुरु।त्मक भ्रन्तर का काररा बन जाती है। प्रत्येक वस्तू की परवर्ती श्रवस्था श्रपनी पूर्ववर्ती से श्रधिक श्रीढ विकसित श्रीर उत्तम होती है। स्टेलिन के शब्दों का इन्द्रात्मक भौतिकवाद वस्त के तात्विक श्रौर श्रान्तरिक संघर्ष का ग्रध्ययन ही है। विरोधों के संघर्ष का ही दूसरा नाम विकास है। परिवर्त्तन का तात्पर्य ग्रमिक विकास नहीं है, श्रपितु कान्ति है। वस्तु का विकास ग्रपने पूर्व रूप को साथ लेकर नहीं होता। वह तो उसका पहले समल विन।श कर देता है तब एक नवीन वस्तु का रूप धारए करता है। वस्तु श्रपने

<sup>1.</sup> In its proper meaning, dialectics is the study of the contradiction with in the essence of things.........Development is the struggle of opposits. (Stalin the problems of Leninism P. 573).

पूर्वदर्ती स्वरूप से परिमाण ग्रौर गूलभूत तत्त्व दोनों में पूर्णतः भिन्न हो जाती है। विनाश पर ही नवीन स्वरूप या ग्रवस्थान की प्रतिग्ठा होती है। इस प्रकार इस दर्शन का मार्ग कमिक विकास का नहीं विधंसात्मक कान्ति का है।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्तों के भ्राधार पर समाज के ऐतिहासिक विकास तथा व्यक्तियों के पारस्परिक एवं व्यक्ति श्रौर समाज के सम्बन्धों का ग्रध्ययन ही ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है। मानव की चेतना पर मानव का ग्रस्तित्व निर्भर नहीं है, ग्रनितु उसका सामाजिक ग्रस्तित्व उसकी चेतना का निर्माण करता है। असमाज के भौतिक जीवन की श्रवस्थाओं का समाज पर पूर्ण नियन्त्रण रहता है। उसके नीति-शास्त्र, राजनीति, सौन्दर्य-शास्त्र स्रादि सभी शास्त्रों के नियम तत्कालीन भौतिक जीवन के स्वाभाविक एवं प्रपरिहार्य परिगाम है। वे नियम ही उस काल के जीवन के लिए सत्य है। किसी भी नियम का वस्तु की तरह श्रपनी परिवृत्तियों से विच्छिन्न करके मृत्यांकन नहीं किया जा सकता। सारे पदार्थ-जगत् की तरह सारा मानव-जीवन श्रीर समाज भी चिरन्तन परिवर्तनशील श्रौर प्रवहमान है, इसलिए जीवन का कोई भी नियम शाइवत सत्य नहीं है। नीति-शास्त्र या समाज-शास्त्र का कोई ऐसा सर्वकालीन मानदंड नहीं हो सकता जो हमेशा के लिए उपादेय माना जा सके। समाज श्रौर शासन की कोई ऐसी पद्धति संभव ही नहीं है जो हमेशा श्रेयस्कर हो। समाज श्रौर व्यक्ति का सम्बन्ध चिर परिवर्तनशील है। नैतिकता की धारणा भी हमेशा एक नहीं बनी रह सकती हैं, इसलिए मार्क्सवाद शाध्वत मत्यों की संभावना को ही ग्रस्वीकार करता है। सामन्त-काल की सामाजिक श्रौर नैतिक मान्यताएँ, राजनीतिक संस्थाएँ श्रौर श्रौर शासन-पद्धति उस काल के भौतिक जीवन के सहज परिएगाम होने के कारए उस काल के लिए तो पर्गात: उपयक्त थे, पर भौतिक जीवन की श्रवस्थाश्रों के बदल जाने के बाद ये सब विचार-धाराएँ श्रौर धाररााएँ श्रन्पयुक्त हो गईं। पुँजीवादी समाज-व्यवस्था की स्थापना के बाद ये ही विकास के प्रतिगामी तत्त्व हो गए। भौतिक जीवन पर देश-काल की परिस्थितियों का भी पर्याप्त प्रभाव होता है, पर जीविको-पार्जन के प्रकार एवं उत्पादन की पद्धति का ही सबसे ग्रधिक नियन्त्रण होता है। समाज श्रीर मानव-जीवन का सारा ढांचा ही इसी पर ग्राश्रित रहता है। किसी समय की विहित दास-प्रथा श्राज की श्रार्थिक परिस्थितियों में ग्रवैध है।

<sup>1.</sup> It is not the conciousness of men that determines their being but on the contrary, their social being that determines their conciousness (Korl Marx. Quoted by Stalin).

पर कुछ द्वीपों की म्राधिक स्थिति भाज भी इसी के उपर्युक्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव का पारस्परिक सम्बन्ध, उसका सामाजिक, राजनीतिक भौर धार्मिक जीवन, उसकी नैतिक भौर म्राध्यात्मिक धारणाएँ सभी कुछ उपार्जन की पद्धित पर म्राध्यित है। सारी संस्कृति की मूल प्रेरणा-शक्ति म्रथं-व्यवस्था ही है। इसलिए साहित्य का नियन्त्रण भी इसीके द्वारा होता है। म्रथं-व्यवस्था श्रौर उपार्जन-पद्धित चिर परिवर्तन शील है, इसलिए इनके साथ सारा जीवन-दर्शन ही बदलता जाता है। उपार्जन-पद्धित के साथ उत्पादकों के पारस्परिक सम्बन्ध बदल जाते हे भ्रौर उससे सारे सामाजिक नियम नवीन हो जाते है। उत्पादकों का पारस्परिक सम्बन्ध भी उपार्जन-पद्धित के परिवर्तन का कारण बनता है। इनका परस्पर में म्रन्योन्याक्षय-सम्बन्ध है।

पहले हम साहित्य का युग श्रीर समाज के साथ सम्बन्ध दिखा चुके है। साहित्य की ऐतिहासिक व्यवस्था में टेन श्रादि ने साहित्य की युग परिवृत्ति श्रीर जातीयता की श्रिभव्यक्ति-मात्र कहा है। साहित्य की मार्क्सवादी व्याख्या में भी युग श्रीर साहित्य का श्रीभन्न सम्बन्ध सिद्धान्ततः मान लिया गया है। एडवर्ड श्रपवर्ड साहित्य के वर्ण्य विषय, शैली श्रादि सभी पर युग का पूर्ण नियन्त्रण स्वीकार करते है। मार्क्सवादी वर्शन के श्रीनुसार सारे चिन्तन, सारी विधाश्रों, सब शास्त्रों को परिस्थितियों हारा परिचालित ही नहीं श्रीपतु परिस्थितियों की उपज ही मानते है। इनमे साहित्य का भी श्रन्तर्भाव है। उत्पादन के प्रकारों के साथ समाज में व्यक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध बदलता जाता है श्रीर उसीके श्रनुसार श्राचार-शास्त्र, साहित्य श्रादि भी बदलते जाते है। काडवेल कविता के मूल श्राधार को जातीय श्रथवा देशगत नहीं मानना चाहते, उन्हें श्राथिक मानने का पूरा श्राग्रह है।

"Poetry is regarded then, not as some thing racial, national, genetic or specific in its essence, but as some thing economic"?

कविता के इस फ्राधार के सम्बन्ध में मार्क्स एंजिल्स श्रौर लेनिन श्रादि एक मत है। अमार्क्स साहित्य का श्रन्ततः श्रर्थ उत्रादन के प्रकारों द्वारा

१. 'साहित्य की मार्क्सवादी व्याख्या', इंस प्रगति-श्रांक, प्रथम भाग।

<sup>2. (</sup>Illusion and Reality P. 7)

<sup>3.</sup> Literature like all products of the human mind is ultimately determind by society's economic relation ships; its means of material production. (Marx Quoted Veredin in Lanin on Art and Literature. P. 126)

ही साहित्य के स्वरूप-निर्देश का होना मानते है; लेकिन माक्स-दर्शन के प्रधान चिन्तकों ने साहित्य का सीधा सम्बन्ध ग्रर्थ से मानने का निराकरण भी कर दिया है। एंजित्स ने भ्रपने एक पत्र में भ्रथं भ्रौर साहित्य के सीधे सम्बन्ध मानने का विरोध किया है। उनकी मान्यता है कि दर्शन, धर्म, साहित्य. कला भ्रादि भ्रधिक भ्राकाशचारी विचार-धाराएँ है, इसलिए उनका भ्रर्थ से परोक्ष श्रौर बुक्तावदार सम्बन्ध ही संभव है। यदिन नामक मार्क्सवादी समालोचक ने म्रर्थ म्रौर साहित्य का सीधा सम्बन्ध मानने को मार्क्सवादी व्याख्या की ग्रात्मा का हनन करना कहा है । <sup>२</sup> मार्क्सवाद∮ंकी मान्यता है कि विचार श्रन्ततो-गत्वा म्रर्थ के द्वारा ही निर्मित होते हैं। पर उनके निर्मित हो जाने पर वे श्रपने विकास के स्वतन्त्र मार्ग को श्रपना लेते है। यही साहित्य के लिए भी कहा जा सकता है, इसका विकास भी स्वतन्त्र मार्ग का श्रवलम्बन करने का होता है। एंजिल्स भी निर्विवाद रूप से विचारों के क्षेत्र में ग्राधिक विकास का नियन्त्रए मानते है। पर उनका भी यह कहना है कि फ्रार्थिक प्रभाव विचार-जगत् की मर्यादाश्रों के श्रनुसार ही पढ़ सकता है। 3 इतना ही नहीं मार्क्सवादी दार्शनिक का साहित्य भी विचार-जगत की ही वस्तु है। विचारों द्वारा भी म्पर्थ-व्यवस्था का स्वरूप-निर्धारण मान्य है। साहित्य, दर्शन म्रादि भी मानव के श्राधिक सम्बन्धों के परिवर्तन की प्रधान प्रेरणाएँ है । श्रगर इस सिद्धांत को न माना जाय तो साहित्य का साम्यवाद-प्रचार के लिए ज्ञास्त्र के रूप में उपयोग का कोई तात्पर्य ही नहीं रह जाता है। ऊपर साहित्य पर श्रर्थ के परोक्ष नियन्त्रए की बात कही गई है। कलाकार के व्यक्तित्व का निर्माए। उसके वर्ग की मान्यतास्रों द्वारा होता है। मार्क्सवादी वर्ग-विभाजन का स्राधार श्चर्य-उत्पादन के प्रकार मानता है। पूँजीवादी समाज-व्यवस्था में जो मजदूर श्रौर मालिक श्रथवा व्यक्ति श्रौर समाज का सम्बन्ध होता है, वही समाजवादी वर्ग में नहीं होता। इसलिए इन दोनों समाजों की मान्यताएँ एक-इसरे से पर्याप्त भिन्न होंगी, यह निर्विवाद सत्य है। कलाकार वर्ग की मान्यताम्रों के इस नियन्त्रण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कलाकार इन्हीं मान्यताग्रों से बँधकर साहित्य का सुजन करता है। मार्क्सवाद इसी स्रर्थ में साहित्य पर स्रर्थ का नियंत्रए मानता है। पर ऊपर के विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि अर्थ का

१. 'लेनिन स्रॉन श्रार्ट एएड लिटरेचर', पृष्ठ १२७।

२, 'वही', १२७।

३. 'वही'।

यह नियंत्रए प्रत्यक्ष नहीं स्रिपितु परोक्ष है। स्रर्थ वर्ग की मान्यता तथा कलाकार के व्यक्तित्व के दोहरे स्रावरए। वाले माध्यम से साहित्य में प्रतिध्वनित होता है। इसीको समक्षाते हुए यूदिन कहते है कि कला में स्राधिक स्राधार कला तथा उसके वर्ग के राजनीतिक विचारों स्रौर नैतिक मान्यतास्रों द्वारा प्रति-बिम्बत होता है। इस प्रकार मार्क्सवादी व्याख्या में साहित्य स्रौर कला पर स्रथं का परोक्ष नियन्त्रए। ही मान्य है, प्रत्यक्ष नहीं। स्रर्थ-उत्पादन के प्रकार साहित्य में स्पष्टतः प्रतिबिम्बत होते है स्रथवा प्रत्यक्ष दिशा-निर्देश करते है, ऐसा मानना साहित्य के मूल स्वरूप को न समक्षना है।

मार्क्स ने मानव-सभ्यता के विकास का श्राधिक श्राधारों पर विभाजन श्रीर ग्रध्ययन किया है। उनके ग्रनुसार यह लम्बा काल कई युगों में विभाजित है। प्रागैतिहासिक काल में मानव ग्रादिम साम्यवाद की व्यवस्था मे था। उस समय कोई साहित्य सम्भव ही नहीं था। उसके उपरांत मानव वर्गों में बँटने लगा भ्रौर एक वर्ग का उत्पादन के साधनों पर पूर्ण नियन्त्ररण रहने लगा। श्राज जो लिखित साहित्य उपलब्ध होता है, वह मानव के वर्गों में बँट जाने के पूर्व का नहीं है एडवर्ड भ्रपवर्ड इसको ऐतिहासिक सत्य मानते है कि साहित्य-रचना मानव के वर्गों मे विभक्त होने के बाद ही प्रारम्भ हुई है। र सबसे प्राचीन उपलब्ध साहित्य दास-प्रथा के समय का ही है। मार्क्सवाद के श्रनुसार प्रत्येक युग में केवल दो ही वर्ग होते है। शासक ग्रौर शासित ग्रथवा शोषक श्रीर शोषित । समाज का एक भाग ऐसा होता है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियन्त्रण श्रौर स्वामित्व होता है, उसीको मार्क्सवादी शासकवर्ग कहता है। यही वर्ग श्रपनी सत्ता को श्रक्षुण्एा बनाये रखने के प्रयत्न मे शोषक का रूप <mark>धारए। कर</mark> लेता है। शासकवर्ग के विचारों का ही राजनीति, नीति-शास्त्र म्रादि के क्षेत्रों में प्रभुत्व रहता है। ये क्षेत्र उसीके स्वार्थी द्वारा नियन्त्रित होते हं। शासकवर्ग की विचार-धारा ग्रपने युग की प्रमुख ग्रौर प्रतिनिधि विचार-धारा हो जाती है। साहित्य भी इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता है। कलाकार इन विचारों को श्रात्मसात् करके श्रपने व्यक्तित्व का श्रभिनन श्रंश बना लेता है। उसकी रचना में इनकी श्रिभिव्यक्ति स्वाभाविक ही है। मानव-सभ्यता ग्रौर साहित्य-रचना के प्रारम्भ होने के बाद से ग्रब तक वर्ग हीन समाज का निर्माण हुन्ना है। मार्क्सवाद की मान्यता है कि वर्ग-हीन समाज

१. 'लेनिन स्रान श्रार्ट एएड लिटरेचर', 'परिशिष्ट भाग'।

२, 'हंस', प्रगति-ग्रङ्ग, पृष्ट ३६० ।

में ही वर्गहीन साहित्य की रचना सम्भव है। साहित्य ग्रपने युग ग्रौर वर्ग के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता है । लेनिन साहित्यकार के निरपेक्ष स्वातन्त्र्य के सिद्धांत को केवल बिडम्बना मानकर उसका खण्डन करते है। 'लेकिन युग की विचार-धाराग्रों का साहित्य पर रूढ़ ग्रौर जड़ नियन्त्रण मानना उससे भी बड़ी विडम्बना है। पूँजीवादी यग का प्रत्येक कलाकार स्वयं पुँजीवादी मनो-वृत्ति का है प्रथवा उस विचार-धारा का पूर्ण समर्थक है, यह कहना समीचीन नहीं है। भ्राज तक का सारा साहित्य शोषकवर्ग का ही रहा है, इसलिए वह मानव-सभ्यता का प्रतिगामी हं यह कहना भी सत्य का हनन करना है। यह मावर्सवाद का रूढ़ दृष्टिकोए है। स्वयं एंजिल्स ने इस रूढ़िवादिता का खंडन किया है । इन्होंने इब्सन के नाटकों की इन रूढ़ धारए। स्रों के श्रनुकुल की गई ग्रालोचना को मार्क्सवादी समीक्षा के प्रतिकृल बताया हे ।<sup>२</sup> कलाकार को युगकी विचार-धाराका प्रतिनिधि कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि प्रत्येक युग में चिंतन की एक सीमा होती है। उस सीमा से कलाकार मर्यादित रहता है। साहित्यकार श्रवने युग की सम-स्याग्रों पर विचार करता है तथा उनका कोई एक समाधान उपस्थित करता है। उसका इन पर विचार करने का ढंग तथा समाधान दोनों ही युग की मर्या-दाम्रों से सीमित म्रौर प्रभावित रहते है। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि कलाकार ग्रपने वर्ग के स्वार्थों भ्रौर प्रतिनिधि विचार-धारा का विरोध करता ही नहीं है। कभी-कभी वह प्रपने समसामियक विचारों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह कर उठता है। ग्रगर साहित्यकार ग्रपने युग का उपभोक्ता-मात्र ही हो तो संस्कृति के विकास मे साहित्य का कुछ भी उपयोग नहीं रह जाय। वह केवल ग्रतीत का निर्जीव ग्रौर मुक भंडार-मात्र हो जता है। मार्क्सवादी साहित्य-समीक्षा कलाकार को यग का उपभोक्ता श्रीर निर्मायक दोनों ही मानती है। इसलिए उसे युग की मर्यादाश्रों में सीमित रहते हुए भी साहित्य का वर्ग की विचार-घारा के खंडन का सिद्धान्त मान्य है। वह उम वर्ग में रहकर भी उसके प्रतिक्रियावादी तत्त्वों का विरोध कर सकता है। पर वह विरोध भी एक सीमा तक ही संभव है। सामंतशाही का कलाकार जीवन के उन मूल्यों की कल्पना नहीं कर पाता था जो ग्राज के युग की देन है। मार्क्सवाद इसी ग्रर्थ में साहित्य को वर्गवाद की उपज कहता है। मार्क्सवादी साहित्य-दर्शन रूढ़िवादी

१. 'लेनिन स्रान स्रार्ट एएड लिटैरेचर,' पृष्ठ ४७।

२, 'वही,' पृष्ठ **१**२० : १२५ ।

ग्रौर जड़ नहीं है, वह चिरन्तन प्रगित का समर्थक है। इसलिए उसमें कलाकार के निरपेक्ष स्वातन्त्र्य का समर्थन नहीं है तो वह कलाकार को युग की श्रुङ्खला से जकड़ भी नहीं देना चाहता। ऐसा संकुचित दृष्टिकोरण तो द्वन्द्वात्मक ग्रौर ऐतिहासिक भौतिकवाद को रूढ़ ग्रौर जड़ रूप में ग्रहण करने का परिराणम है।

मार्क्सवाद की काव्य की उत्पत्ति तथा विकास के सम्बन्ध में एक विशेष धारएग है। उसका कहना है कि उपज, यद्ध स्रादि मानव की सहज वृत्तियों द्वारा परिचालित नहीं होते। वे परोक्ष भ्रार्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं। ऐसे समय पर सामाजिक संगठन द्वारा मानव को इस कार्य के लिए तैयार करना पड़ता है। ऐसे भ्रवसरों पर सामृहिक भाव की तरंगें उठती है श्रौर मानव के समक्ष प्रत्यक्ष उद्देश्य के स्थान पर एक काल्पनिक उद्देश्य प्रस्तुत हो जाता है, सामृहिक भावों श्रौर संगीत की तरंगों में वह इसी काल्पनिक उपज या विजय को सत्य मान लेता है। उपज का पूर्ण विश्वास ही उसे कृषि-कार्य में प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करता है। मानव-कल्पना द्वारा पहले से ही उपज को देख लेता है। यह भ्रांति ही उसे कर्म में प्रवृत्त करती है। उपज, युद्ध श्रादि के कार्यों में मानव को प्रवृत्त करने के लिए सामृहिक भावों को ग्राभिव्यक्ति द्वारा सामृहिक भ्रान्ति का वातावर्ग उपस्थित करना श्रावश्यक होता है। इस वातावरए से मानव को श्रम की प्रेरएा। मिलती है श्रौर उसको श्रम हल्का प्रतीत होता है । काडवेल ने भ्रपनी पुस्तक guasim and reality में काव्य के सम्बन्ध में इसी मान्यता का प्रतिपादन किया है। वे काव्य के लिए सामृहिक भावों द्वारा सामृहिक भ्रान्ति के वातावरण को उत्पन्न करना श्रावश्यक मानते है। Marxism and poetry नामक पुस्तक में भी श्रादिम काल की कविता का उद्देश्य काल्पनिक उपज में सत्य की प्रतीति कराके मानव की उपज में सामृहिक रूप से प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करना माना गया है । ग्रादिम काल का मानव नृत्य-संगीत स्रादि में इसी विश्वास से प्रवृत्ति होता था कि इससे उसकी उपज की रक्षा होगी। इस दृढ विश्वास के कारण उपज की रक्षा श्रौर वृद्धि होती भी थी। इसलिए परोक्ष रूप से कला भी उपज का साधन ही मानी गई। भाक्सवादी कला के जन्म का यही प्रयोजन मानता है। इस पुस्तक में

<sup>1.</sup> Inspired by the dance in the belief it will save the crop, they proceed to the task of tending it with greater confidene and so with greater energy than before. And so it does have an effect on the crop after all. It changes their subjective attitude to reality and so indirectly it changes reality P. 11

साहित्य की विभिन्न विधायों (ट्रेजेडी श्रादि) के विकास की ऐतिहासिकता पर भी विचार किया गया है। लेखक इन विधायों के तात्त्विक विकास का तत्का-लीन समाज या वर्ग से सम्बन्ध स्थापित करता है। दो कालों के नाटकों में तात्त्विक श्रन्तर का कारण वर्ग-संस्कृति है। एलिजावेथन युग के नाटक में ग्रीक नाटक से इतना भेद होने का कारण उन्होंने दोनों युगों के दो भिन्न वर्गों की संस्कृति का वैषम्य माना है। ग्रीक नाटक कृषि-युग की देन हैं, इसलिए उनमें कोरस है। ऐलिजावेथन नाटक पूँजीवाद की उपज है। मार्क्सवादी काव्य की कित्यय विधायों को पूँजीवाद श्रथवा सामंतशाही की देन होने की स्पष्ट घोषणा करता है। इस प्रकार मार्क्सवादी साहित्य को वर्गवाद की उपज मानता है श्रीर उस पर वर्ग-चेतना का कठोर नियन्त्रण स्वीकार करता है।

ऊपर के विवेचन से काव्य के वर्ण्य विषय तथा उद्देश्य के सम्बन्ध में मार्क्सवादी कारण की मूल भिन्नता स्पष्ट होती है। उसकी दृष्टि से काव्य में मानव के सामृहिक भावों को ही स्थान मिलना चाहिए। मार्क्सवाद व्यक्ति-वैचित्र्य के स्राधिक्य की प्रतिक्रिया है। कला में हमेशा ही व्यक्तिवाद की श्रभिव्यंजना रही है, ऐसा मार्क्सवादी मानने को तैयार नहीं है। वह कलाकार की प्रतिभा के साथ ही कला का मानव के सामूहिक जीवन से स्पर्श बना रहना भी श्रत्यन्त श्रावश्यक मानता है। कलाकार के व्यक्तित्व का निर्माए ही उसकी भौतिक परिस्थितियाँ करती है। "हम कह सकते है कि कला जीवन का म्रन्त-र्मुखी दर्शन है। किन्तु जिस मन के दर्पएा मे कलाकार जीवन का दर्शन करता है, वह स्वयं परिस्थितियों के श्रनुरूप बनता-बदलता रहता है।<sup>''२</sup> जीवन से सम्पर्क तोड़ लेने तथा सामृहिक भावों के स्थान पर व्यवित वैचित्र्य को स्थान देने से कला मे प्राग्र-शक्ति का श्रभाव हो जाता है। इसीलिए वह ग्रधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकती। इस प्रकार चिरस्थायी साहित्य का वर्ण्य विषय सामाजिक ग्रौर सामूहिक होना चाहिए। उसमें व्यक्ति-वैचित्र्य के लिए नहीं,ग्रपित् सामृहिक भावों के लिए ही स्थान है। मार्क्सवादी ऐसी रचनाग्रों को ही प्रकृत साहित्य मानता है। उनकी मान्यता है कि काव्य में प्रकृत-चित्रण भी मानव-सापेक्ष ही होना चाहिए। जीवन के केवल सुन्दर श्रीर कोमल पक्ष ग्रथवा निरपेक्ष प्रवृत्ति के चित्रण का काव्य के वास्तविक रूप में कोई उपयोग नहीं है। इसमें तो पूँजीवादी कलाकार की उपभोग-वासना की परितृष्ति-मात्र होती है। काव्य का

<sup>1.</sup> Marxism and Poetry P 40

२. 'हंस', प्रगति-श्रंक, पृष्ठ ४०३ ।

पर सलक्ष्य श्रानन्द है, ऐसा मान लेने से उसमें सामहिक चेतना का श्रभाव श्रौर वैयक्तिकता की प्रधानता हो जाती है। मार्क्सवादी क्रानन्द को काव्य का लक्ष्य नहीं मानते, ग्रपित उसको केवल साधन के रूप में ग्रहण करते है। काव्य का उद्देश्य तो मानव को भौतिक विकास की प्रेरणा प्रदान करना है। लेनिन ग्रादि ने स्थान-स्थान पर साहित्य को क्रान्ति का साधन तथा जो कुछ प्रतिगामी है, उसको नष्ट करने का शस्त्र कहा है। इसके ग्रनुसार क्रान्ति ग्रौर नव-निर्माण की बुद्धि जाग्रत कर देना साहित्य का उद्देश्य है। मार्क्सवादी साहित्य की रसानुभूति-मात्र से संतुष्ट नहीं । वह उसे बौद्धिक ज्ञान-का पथ प्रदर्शक बनाना चाहता है। अग्रंचन जी ने ग्रतीन की सनस्त सांस्कृतिक निधि की रक्षा ग्रौर भविष्य के नव-निर्माण की कठिन जिम्मेदारी इन दोनों को ही साहित्य का उद्देश्य कहा है। कला के मुल्य के सम्बन्ध में ग्रालीचकों में मतैश्य नहीं है। हम पहले देख चुके है कि कुछ लोग कला का मृत्य केवल उसकी ग्रानन्द-क्षमता मानते है, कुछ की उसमें मुन्दर ग्रौर मंगल का समन्वय देखने की प्रवृत्ति है। कुछ साहित्य का उद्देश्य मानव की प्रमुख मानसिक वृत्तियों की परितृष्ति तथा उनके संतुलन-स्थापन को मानते है । शुक्लजी ने साहित्य का उद्देश्य मानव का रागात्मक प्रसार माना है । गम्भीरता पूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि साहित्य के उपर्युक्त सभी उद्देश्य किसी-न-किसी रूप मे व्यक्तिवाद से सम्बद्ध है। मार्क्सवाद ने जीवन ग्रीर कला की समाज की दृष्टि से व्याख्या की है। उसमे काव्य का प्रारम्भ ही सामुहिक चेतना श्रथवा सामुहिक भाव से माना गया है। इसलिए काव्य के उद्देश्य ग्रौर वर्ण्य-विषय के सम्बन्ध मे उनका दृष्टिकोरा सामाजिक, स मूहिक ग्रथवा समाजवादी कहा जा सकता है। श्रंचल जी ने साहित्य को सामाजिक संघर्ष का प्रतिबिम्ब ग्रौर ग्रस्त्र दोनों कहा है। साहित्य को समाज की चेतना के घनीभृत करने का एक ग्रावश्यक माध्यम कहा गया है। श्रंचलजी उसको केवल प्रचार का साधन न मानकर वस्तुसत्ता से पूर्ण सामाजिक जीवन की उपयोगितापूर्ण परिपूर्ति का साधन मानना समीचीन समभते है। सिद्धान्ततः मार्क्सवादी मानव के भौतिक विकास को साहित्य का चरम लक्ष्य मानता है,पर मौलिक विकास की निश्चित रूपरेखा में श्रटल विश्वास होने के कारण व्यावहारिक रूप में उसने विशुद्ध प्रचारवादी दृष्टि की ग्रपना लिया है। वह इस युग के साहित्य की श्रेष्ठता का एक-मात्र मानदंड साम्यवाद का प्रचार तथा पुंजीवाद का विरोध मानता है। ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि

<sup>1.</sup> Soviet Literature; Featheres af Socialist Realism. P. 30-31

प्रगतिवाद कला के उद्भव, उसके प्रयोजन, हेतु तथा वरेण्य विषय का पूर्णतः भौतिकवादो वृष्टि से ही विवेचन करता है। उसे व्यष्टि की श्रपेक्षा समिष्टि का महत्त्व मान्य है।

प्रत्येक युग की कुछ विशेष मान्यताएं, विश्वास श्रीर संस्कार होते है। राजनीतिक ग्रौर भ्रार्थिक स्थिति के ग्रनुकुल विचार-घारा बन जाती है। जिसका जन-सःधारग पर निरन्तर प्रभाव पड़ता है श्रौर वह उसे स्वीकार कर लेती है। उस युग का प्रत्येक व्यक्ति उसी विचार-सरगी का ग्रवलम्बन करके सोचता है। भ्रपने यग के विश्वासों भ्रौर मान्यतास्रों की वह भ्रवहेलना नहीं कर सकता है। युग-पुगान्तर तक बाह्य जगत् के प्रति मानव की एक ही प्रतिक्रिया प्रक्षणा नहीं रहती। वह एक ही वस्तु के महत्त्व को युगानकुल भिन्न-भिन्न तरह से श्रांकता है । लोक या जन-मन के इन्हीं विश्वासों, मान्यताग्रों, संस्कारों, प्रभावों ग्रौर प्रतिक्रियाग्रों के समिष्टिगत या राशिभृत रूप को काडवेल सामृहिक भाव के नाम से पुकारना चाहते हैं। "सामूहिक भाव" ग्रपने युग के लोक-हृदय के पुष्प की गन्ध होती है। मार्क्सवाद जगत् श्रीर जीवन को चिर पिवर्तनशील मानता है। प्रयेक युग की ऋाधिक श्रौर राजनीतिक स्रवस्थाएँ भिन्न-भिन्न होती है। इसलिए एक युग का सामूहिक भाव दूसरे युग का सामूहिक भाव नहीं हो सकता। दूसरे युग में वही प्रतिगामी तत्त्व हो जाता है। श्राज भारत मे राष्ट्रीयता की भावना सामहिक भाव है। पर स्राज से दो हजार वर्ष पूर्व इस भाव की स्थिति इसी रूप मे नहीं थी। उस समय धर्म ग्रौर जातीयता की भावना का प्रावत्य था। जातिगत स्वाभिमान की वह पुरानी भावना आज प्रतिक्रियावादी तत्त्व है। जीवन मे नीति खदाचार, ग्राचार-विचार के मानदंड भी बदल गए है। उनको हठ पूर्वक पकड़कर रखने की भावना प्रतिगामी दृष्टि-कोए है । इस प्रकार एक काल का सामृहिक भाव परवर्ती काल के लिए उपादेय नहीं,क्योंकि उसमें विकास की क्षमता नहीं रह जाती। वह तो ह्वास का प्रतीक हो जाता है। उसकी श्रक्षण्एा बनाए रखने का श्राग्रह तो संस्कृति के विकास मे बाधक ही है। मार्क्सवादी साहित्य-दर्शन प्रत्येक कलाकार के लिए जन-जीवन में घुल-मिलकर उसकी वास्तविक स्थिति को ग्रनुभूति के माध्यम से ग्रहरण करना ग्रावश्यक मानता है। सम्पूर्ण जन-जीवन के साथ ग्रयने-ग्रापको एकाकार कर देने से ही कलाकार सामृहिक भावों को समुचित रूप से ग्रहरण कर पाता है। महान कलाकार के लिए यह नितान्त ग्रावश्यक ही है। हिन्दी में वास्तविक प्रगतिवादी साहित्य प्रेमचन्द का ही हं। उसमें देश के किसानों के जीवन का सच्चा चित्र है। उनमे उनकी दीनता, पीड़ा म्रादि के साथ जीवन की म्राशाम्रों म्रौर म्रात्म विश्वासों का भी चित्र है। उस-की लोकत्रियता का कारण लोक-हृदय की सच्ची पहचान ग्रौर श्रनुभूतिमय सच्चा चित्र है। जग-जीवन का बौद्धिक श्रथवा केवल कल्पना पर श्राश्रित ज्ञान साहित्य में श्रपेक्षित संवेदनीयता लाने में श्रसमर्थ रहता है । साहित्य की लोकप्रियता श्रौर स्थायित्व संवेदनीयता पर श्राश्रित है। श्रौर कला कृति मे साम्-हिक भावों ग्रथवा जन-जीवन का जितना सच्चा ग्रौर ग्रनुभृतिमय चित्र ग्रङ्कित होगा उतनी ही वह संवेदनीय होगी। मार्क्सवादी साहित्य-समीक्षा संवेदनीयता का भी मल ग्राधार सामृहिक भावों की सच्ची ग्रनुभृति ही मानती है। इस प्रकार वह व्यक्ति-वैचित्र्य तथा कल्पना की ऊहात्मकता वाले काव्य की हेय कोटि में स्थान देती है। सामृहिक भावों पर युग के नियन्त्रण के सिद्धान्त हम स्वीकार कर चुके है ग्रीर यह भी मान चुके है कि युग की विचार-धारा ग्रधिकांशतः शासक वर्ग के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। सामृहिक भाव भी उस मर्यादा की परिधि का श्रतिक्रमण नहीं कर सकते है। उनके द्वारा युग-चिन्तन की सीमा निश्चित हो जाती है। प्रत्येक युग में भावी विकास के तत्त्व भी विद्यमान रहते हैं । द्वन्द्व का सिद्धान्त विरोधों पर श्रवलम्बित है । प्रत्येक वस्तु में उसके ध्वंस तथा भावी निर्माण के तत्व रहते है। उसमें विरोधों का निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। उसका एक स्रोत उसके श्रन्तस्तल में निरन्तर प्रवाहित रहता है। सच्चे कलाकार की प्रतिभा श्रौर सूक्ष्म दृष्टि उन तत्वों के भी दर्शन कर लेती है। ये भी उस युग के सामृहिक भावों में ही श्रन्तर्भूत है। युग के विकासशील तत्त्व ही कलाकार के लिए उपादेय है। उसकी वृष्टि से सच्वे सामृहिक भावों का निर्माण उन्हीं तत्त्वों से होता है। उन्हीं में जीवन की शक्ति है। शासकवर्ग जब शोषक हो जाता है, उस समय उसके भाव तो प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया के नाशक श्रीर भावी निर्माण के भाव ही महत्त्वपूर्ण भ्रौर उपादेय है। युग के जीवित साहित्य में सामृहिक भाव के इसी रूप को प्रमुख स्थान मिलता है।

भारतीय साहित्य में साधारणीकरण का सिद्धान्त श्रत्यन्त प्राचीन काल से श्रव तक हमेशा ही मान्य रहा है। जब तक भावों के साधारणीकृत रूप का चित्रण श्रीर ग्रहण नहीं किया जाता तब तक काव्य का सृजन श्रीर श्रास्वाद दोनों ही नहीं हो सकते। इस सिद्धान्त के भावों के श्रवलम्बन श्रीर श्राक्षय का भी साधारणीकरण हो जाता है। राम, सीता, रित श्रीर पाठक सभी वैयक्तिक संकुचित परिधियों को छोड़कर मानव-सामान्य श्रीर भाव-सामान्य की भूमि पर श्रा जाते हैं। इसके श्रभाव में काव्य-सृष्टि श्रीर श्रास्वाद दोनों ही श्रहमभव

है। स्थायी ग्रौर संचारी भाव तो मानव की वह मानसिक स्थिति है जो चिरन्तन है। यह तो वह मानव का वह ग्रंश है जिसका मानवत्व से ग्रिभन्न सम्बद्ध है। मानव के मानव बने रहने के लिए इन मानसिक स्थितियों का रहना भी ग्रपरिहार्य है। पर विभावादिक के साधारणीकरण का सम्बन्ध युग, देश श्रौर संस्कृति से है। विभावादिक भावों की वह उपाधि है जिनके माध्यम से वे म्रभिव्यंक्त होते है। काल की गति के साथ उपाधि या वस्तु का स्वरूप चिरन्तन परिवर्तनशील है। इसलिए एक ही विभाव हमेशा उसी रूप में ग्रक्षण्ण नहीं बतारह सकता। किसी समय नायक का ग्रिभजात वर्गया राज-वंश का होना म्रनिवार्य था। इसलिए उस समय उसीके उत्थान-पतन से उस युग के मानव-मात्र को सुख-दुःख की ग्रनुभूति होती थी। मार्क्सवाद के शब्दों में यों कह सकते है कि वह उस काल का शासक वर्ग था इसलिए उसका तत्कालीन समाज के विचारों पर भी नियन्त्रण था। ग्रब युग बदल गया है ग्रिभिजात वर्गका वह महत्त्व श्रौर प्रभुत्व नहीं रह गया है। श्राज मजदूरके भी एक उपन्यास का भी नायक बन सकता है। स्रास्वाद स्रौर प्रभाव की दृष्टि से संभवत: इन दोनों काव्यों में कोई विशेष महत्वपूर्ण अन्तर भी नहीं होता है, यही युग का प्रभाव है। भारतीय संस्कृति के श्राधार-स्तम्भ राम है। रावरा उसके विनाशकों में से है। रावए। की सीता के प्रति रति रसाभास श्रीर श्रीचित्य इसीलिए है कि वह भारतीय दृष्टि से ग्रसांस्कृतिक है। ग्रगर किसी देश की संस्कृति का ऐसा विकास न हुन्ना हो तो उन्हें शायद यह रसाभास न भी प्रतीत हो । कवि इसको भी उचित मानकर चलें। भ्रभिप्राय यह है कि विभाव का स्वरूप युगानुकुल परिवर्तित होता रहता है। उससे सम्बद्ध रित श्रावि भावों की संवेदनीयता भी युग-युग में बदलती रहती है। श्रौचित्य का स्वरूप युग श्रौर संस्कृति पर ही निर्भर है। इसीलिए भारतीय ग्रीचित्य ग्रनिवार्य रूप से पश्चिम का ग्रोचित्य नहीं है। प्राचीन काल की सामाजिक धारएगएँ, जो श्रोचित्य की परिधि में म्राती थीं, म्राज बदल गई है। म्रौर उनमें से कुछ मन्चित होकर रस की बाध ह भी हो गई है। साधारणीकरण का मूल श्राधार ही श्रीचित्य है । युगानुकुल उचित विभावों तथा उनसे सम्बद्ध भावों का ही साधारणीकरण हो सकता है। ग्रन्यथा साधारणीकरण की सार्वदेशिकता ग्रौर सर्वकालिकता का सिद्धान्त स्थल ग्रीर रुढ़ हो जाता है। उसका कोई तात्वर्य नहीं रह जाता।

साधारणीकरण और श्रोचित्य के इस विश्वेचन से यह स्वष्ट हो गया है कि उसका युगं की धार्रणाश्रों से भी सम्बन्ध है श्रोर इसन्त्रकार सामूहिक भावों से भी। यह कहना भी श्रत्युक्ति नहीं कि युग की धारणाश्रों (दूसरे शब्दों में सामूहिक भावों)

का ही साधार गोकर गही सकता है। काव्य का नायक मानव का वही रूप बन सकता है जो युग की भावनात्रों,मान्यतात्रों ग्रौर विश्वासों का ग्राश्रय ग्रथवा उन्हीं का मुर्तिमान रूप हो । क्योंकि उसीमें साधारएगीकरएग के तत्त्व विद्यमान रहते है। राम मे वे तत्त्व है जिनकी भारत के लोक-सामान्य हृदय में प्रतिष्ठा है, पर रावए। मे उनका श्रभाव है। इस प्रकार मार्क्सवाद द्वारा मान्य सामृहिक भाव वह सीमा है जिसका उपयोग कवि करता है ग्रथवा काव्य को लोकप्रिय ग्रौर चिरन्तन बनाने के लिए जिसका उपयोग किव के लिए श्रपेक्षित है श्रौर साधा-रस्पीकरस्प वह किया है जो इस सामग्री को जगत् के इस रूप को काव्योपयोगी बनाकर रस-निष्पत्ति कराती है। सामृहिक भावों मे संवेदनीयता के तत्त्व विद्यमान रहते है। काव्य के प्रलौकिक विभावन-व्यापार से काव्य में वे उभर म्राते हैं। युग की सामान्य जीवन-सम्बन्धी धारएग ही सामृहिक भाव है। भारतीय ग्राचार्य को "ग्रौचित्य" के सिद्धान्त द्वारा परोक्ष रूप मे इसकी स्थित मान्य है। युग की सामान्य विचार-धारा श्रौर मान्यताश्रों के श्रनुसार श्रौचित्य की धारएगा भी बदल जाती है। भारत के श्रीचित्य श्रीर साधारएगीकरएग के सिद्धान्त का सामृहिक भावों से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी उससे कुछ वैषम्य है। सामृहिक भाव काव्य की वह सामग्री है,जगत का वह श्रंश है जिसका कवि उपयोग करता है। साधारणीकरण उस उपयोग की प्रतिक्रया है तथा श्रौचित्य उसका संवेदनीयता का मापदंड । इसके श्रतिरिक्त भारत के इन दोनों सिद्धान्तों में काव्य के वर्ण्य विषय के स्वरूप का भी ग्रन्तर्भाव है। इन दोनों के स्राधार पर काव्य के वर्ण्य विषय के स्वरूप की कल्पना की जा सकती है। भारत ग्रीचित्य का ग्राधार सांस्कृतिक ग्रीर दार्शनिक मानता है। जब मार्क्स-वादी सामृहिक भावों के एक स्वरूप को विशेष युग के लिए प्रतिगामी कहता है, उस समय उसके पास समाजवादी यथार्थवाद का मानदंड रहता है। पर भारतीय स्राचार्य स्रपने विशेष सांस्कृतिक, दार्शनिक स्रीर धार्मिक मापदंडों के श्राधार पर जीवन की कुछ मान्यताग्रों, विश्वासों श्रौर धारगाग्रों को श्रधर्म ग्रीर मानव की चिर ग्रीर शाइवत मंगल की भावना ग्रन्तहिंत है । पर मार्क्स-वादी भौतिक मंगल की दृष्टि से विचार करता है, इसलिए उसे वह शास्वत नहीं मान सकता। माक्संवादी समाजवादी यथार्थवाद के सम्बन्ध में रूढ़िवादी है। उसके विरुद्ध तत्त्वों को वह प्रतिगामी मानता है। उनका चित्रण करने वाला साहित्य उसकी दृष्टि से प्रतिक्रियावादी है। पर भारतीय मंगल के सिद्धान्त में समाजवादी यथार्थ को ग्रावश्यकतानुसार स्वीकृत ग्रथवा ग्रस्वीकृत करने की उदारता है। वह मानव का केवल भौतिक कल्याए। ही नहीं चाहता प्रिपितु उसके शाश्वत मंगल का भी ध्यान रखता है। मार्क्सवादी ग्रालोचना जहां पर काव्य की प्रेषणीयता पर विचार करती है वहां वह सामान्य को ही इसका ग्राधार मानती है, वैचित्र्य को नहीं। वैचित्र्य का ग्रास्वाद भी सामान्य के ही मध्य से संभव है। इस सामान्य का निर्माण मानव की गहन तथा ग्रवेक्षाकृत स्थायी वृत्तियों समाजिक ग्रवस्थाग्रों ग्रोर संस्कारों से होता है। इसोलिए ट्राट्स्को ने भी ग्रयनी विचार-धारा में सामूहिक भाव ग्रौर साधारणीरण दोनों के मिश्रित स्वरूप ग्रौर ग्रन्थोन्याश्रित सम्बन्ध को ग्राक्ष्य दिया है।

प्रगतिवादी समालोचक वर्ण्य-विषय की तरह शैली ग्रौर भाषा को भी जनवादी बनाने का समर्थक है। ग्रत्यिक ऊहात्मक ग्रौर चमत्कार-प्रधान शैली जनवादी साहित्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। भाषा के ग्रन्दर ग्रत्यिक कोमलता ग्रौर मिठास को प्रगतिवादी सामाजिक ह्यास का चिह्न मानता है। दे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस काल में मानव का जीवन शिथिल ग्रौर संघर्ष-शून्य रहता है उसके हृदय में हीन ग्रवस्था के विरुद्ध विद्रोह नहीं जाग उठता, उस समय का साहित्य भी शिथिल ग्रौर प्राग्ण-शून्य होजाता है। उसमें जीवन की प्ररक शिवतयों का ग्रभाव हो जाता है तथा वह केवल मानव के उपभोग की वस्तु बन जाती है। उसकी वासना की तृष्ति-मात्र ही साहित्य का ध्येय हो जाता है। ऐसे समय में भाषा में कृत्रिमता चमत्कार ग्रौर ग्रालंकारिकता का ही प्राधान्य रहता है। जनवादी साहित्य की भाषा ग्रत्यन्त सरल ग्रौर प्रवाहपूर्ण होती है। उसमें ग्रलंकारों की ग्रनावश्यक भीड़ के लिए स्थान नहीं। ऐसा साहित्य ग्रनुभूतिमय होता है, इसीलिए उसकी भाषा में कलाबाजी ग्रौर चमत्कार के स्थान पर हृदयस्पिशंता ग्रौर संवेदनीयता ही ग्रिधिक होती है। प्रगतिवादी तो ग्रोज ग्रौर कठोरता को जनवादी साहित्य की भाषाका ग्रावश्यक

<sup>1.</sup> So it can be seen that serves as bridge from soul to soul is not unique but the common Only through the common is the unique known, the common is determined in men by the deepest at persistent conditions which make up his soul by the social conditions of education, of existence or work & by association. (Trotsky—Revolution & literature).

२. डॉ॰ रामविलास शर्मा 'हंस प्रगति ऋक', पृग्ठ ३६३।

३. वही, ब्रह्मानन्द सहोदर।

तत्त्व मानता है। यह हम पहले कह चुके है कि मार्क्सवादी काव्य -विषयों ग्रीर शैलियों का सम्बन्ध वर्ग-विकास से स्थापित करता है। नाटक का विकास कृषि-युग की वस्तु हं श्रौर महाकाव्यों का सम्बन्ध युद्धों से । इस प्रकार नाटक महाकाव्य की अर्पक्षा धर्वाचीन है। यह विकास की परवर्ती अवस्था की देन है। व इसी प्रकार वह भाषा का सम्बन्ध भी वर्गों से स्थापित करता है। काव्य की भाषा में ग्रत्यधिक कोमलता ग्रीर मिठास वासना-परितृष्ति की ग्राकांक्षाग्री का परिगाम है श्रौर यह पूँजीवादी युग की देन है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना भी ग्रावश्यक है कि मार्क्षवाद काव्य की भाषा तथा बोल-चाल की भाषा को पूर्णतः एक नहीं माना। काडवेल ने बताया है कि प्रारम्भिक युग में ही साधारण दैनिक बोल-चाल की भाषा की श्रवेक्षा काव्य के लिए परिष्कृत श्रीर लययुक्त भाषा का प्रयोग होता था। उसमें सगीत-तत्त्व भी प्रचुर मात्रा में रहताथा। प्रारम्भिक युग में पहले-पहल भाषा लयपुक्त ही रही। उनकी बोल-चाल की भाषा भी कवितामय होती थी। ग्राज भी कुछ जातियाँ है जो श्रभी विकास की प्रारम्भिक श्रवस्था में है श्रौर जिनकी भाषा लययुक्त है। उस जाति के व्यक्ति ग्रापनी ग्रापस की बात में भी पद्यमय भाषा ही बोलते हैं।

काव्य की श्रेष्ठता के मान तथा उसके वर्ण्य विषय की यथार्थता के सम्बन्ध में मार्क्सवादी दृष्टिकोएं को स्पष्टता पूर्वक समभाने के लिए उनके समाजवादी यथार्थवाद पर कुछ थोड़ा-सा विचार कर लेना श्रावश्यक है। यथार्थवाद के सम्बन्ध में साधारएतिया यूरोप में यह धारएंग हो गई थी कि नीति, श्रावर्श प्रथव किसी भी प्रकार के भावात्मक एवं कल्पना के ग्रावरएंग से शूच्य प्रत्यक्ष भौतिक जगल् की वस्तुन्नों का ज्यों-का-त्यों वर्णन कर देना ही यथार्थवाद है। यथार्थवाद में कलाकार की वंयिक्तकता की छाप कम-से-कम होती है। यह चित्र विषयी-तन्त्र नहीं ग्रिपतु बस्तु-तन्त्रात्मक ही ग्रिधक होता है। भाषा, भाव ग्रीर कार्य-ज्यापार सभी कुछ नग्न होता है। वस्तु-जगल् के ग्रत्यन्त सूक्ष्म विशय ग्रीर चित्र का ही महत्त्व है। यथार्थ के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मीलट ने उसे "A faithful representation of human experience not in the world of the imagination, but in the world of bread and butter." कहा है। इस प्रकार के यथार्थवादी चित्र में नग्नता रहती है। इसमें मानव का जीवन पाशविक वृत्तियों से परिपूर्ण चित्रित किया जाता है।

१. 'हंस प्रगति ऋंक', पृष्ठ १०।

पाठक का मन इस नग्नता से भयभीत-सा हो उठता है। उसके हृदय में जीवन के कृत्सित रूप की सत्यता में ग्रटल विश्वास हो जाता है। उसे जीवन की श्रनंतिकता ही सत्य प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार का प्रकृतवाद मानव को स्वस्थ जीवन-शक्ति नहीं प्रदान कर सकता। मार्क्सवादी साहित्य-दर्शन इस यथार्थ को काव्योपयोगी नहीं मानता । जीवन के यथार्थ ग्रौर काव्य के यथार्थ में उसे ग्रन्तर मान्य है। जीवन के नग्न चित्रों ग्रथवा तथ्यों को मार्क्सवादी कला श्रौर काव्य नहीं कहता। कलाकार को जीवन की घटनाग्रों के म्रन्तस्तल में जाकर उन भावनाग्रों, विचारों म्रौर प्रेरक शक्तियों का उद्-घाटन करना है, जो उनको परिचालित करती है। मानव का जीवन किस दिशामें विकास कर रहा है ग्रौर उसकी प्रेरक शक्तियां क्या है ? इसीका राग-द्वेष, पक्षपात, वादों श्रौर मान्यताश्रों से ऊपर उठकर चित्रण करना मार्क्स-दर्शन के ग्रनकल वास्तविक यथार्थवाद है। वस्तु ग्रौर पात्र के यथार्थवादी विव-रण के साथ कलाकार को इनकी परिवृत्ति में उन शक्तियों का ग्रन्वेषण ग्रौर उदघाटन भी करना है, जिन्होंने पात्रों श्रौर वस्तु को यह स्वरूप प्रवान किया है स्त्रौर जो उनके भावी विकास का भी दिशा-निर्देश कर रही है। एंजिल्स इसीको यथार्थवाद मानता है। "समाजवादी यथार्थ के तत्त्वों" के लेखक ने यद्ध-चित्र के उदाहरए। द्वारा इसे स्पष्ट किया है। उनका तर्क है कि केवल यद्ध की विभीषिकास्रों का चित्रए ही यथार्थवाद नहीं है स्रपित उनके कारएों की उदभावना तथा उस शक्ति का दर्शन भी यथार्थवाद है, जिसमें भावी ऋांति के तत्त्व ग्रत्यन्त स्पष्ट है। केवल विभीषिकाग्रों का चित्रण तो जीवन का एकांगी रूप है। उसीको पूर्ण भ्रौर यथार्थ मान बंठना जीवन का श्रस्वस्थ दृष्टिकोए। है। सच्चे यथार्थवादी चित्र में श्रन्तिहत प्रेरक विचार-धार। का तथ्यों श्रीर घट-नाग्नों के साथ समानपातिक सम्बन्ध होता है उसमे कवि कार्य-कारए-सम्बन्ध की श्रवहेलना नहीं कर सकता । उद्देश्य-विहीन तत्त्व-निरूपण काव्य की बस्तु नहीं है, लेकिन मार्क्सवादी केवल भावी श्राशाश्रों के काल्पनिक चित्र की भी यथार्थ काव्य नहीं मानना चाहता। इसमें तो जीवन की यथार्थता ही नहीं रहेगी। काव्य की यथार्थता के लिए अनुभूति की सचाई अपरिहार्थ है, इसलिए

<sup>1.</sup> In addition to veracity of details, realism takes for granted true fol trayal of typical characters in the typical circumstances .....which surround them and mativate their behaviour.

<sup>—</sup>Touit Literature: The Features of Socialist Realism.

२. वही, पृष्ठ २६।

यथार्थवादी कवि केवल कल्पना-लोक मे नहीं विचरण कर सकता है। इस विवे-चन से स्पष्ट है कि मार्क्सवादी न ऐतिहासिक श्रौर प्रत्यक्ष जगत के तथ्यों के नग्न चित्र को काव्य मानता है ग्रौर न केवल कल्पना-लोक की ग्राशापूर्ण ग्रीभ-व्यक्तियों को ही । उसका काव्य श्रौर यथार्थ-सम्बन्धी दिष्टकोरा प्रेमचन्द जी का श्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा जा सकता है । यह श्रादर्श बाहर से श्रारोपित नहीं किया जाता। कलाकार स्वयं किसी श्रादर्श की कल्पना करके घटनाश्रों को उसकी प्राप्ति के लिए श्रयसर नहीं करता है। श्रिपतु घटनाएँ श्रपने स्वाभा-विक रूप मेही उस श्रोर बढती है। कलाकार का श्रादर्श उसकी श्रपनी वैयक्तिक श्रौर पुर्व निर्दिष्ट मान्यताश्रों का परिएगम नहीं होना चाहिए। वह तो वरिंगत घटनाम्रों के म्रान्तस्तल में प्रवाहित जीवनी-शक्ति का ही विकासमान रूप होता है। वही प्रेरणा जीवन को उन्नति की स्रोर अग्रसर करती है। कला-कार का कार्य उस शक्तिका उद्घाटन तथा घटनाग्रों से सम्बन्ध स्थापित करना-मात्र है। उसे श्रपनी कल्पना के प्रयोग की इतनी ही स्वतन्त्रता है। मार्क्स-वादी कवि-प्रतिभा का इतना ही महत्त्व मानता है। माक्सवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु में गुराहिमक परिवर्तन हो रहा है भ्रौर इस प्रकार जीवन भी निरन्तर उन्नित की ग्रोर ही बढ़ रहा है। इसलिए काव्य का यथार्थवाद जीवन की घटनाग्रों मे विकार की प्रेरक-शक्ति का दर्शन करना ही है। समाजवादी यथार्थवाद पूर्व प्रचलित सभी वादों से भिन्न है। यह स्वष्ट होगया है कि मार्क्स-वादी समीक्षक उन वादों का खंडन करता है।

"I can not consider the products of expressionism, futureism, cubism and other Isms the highest manifestations of artistic gentous."

इन्हों में प्रकृतवाद का भी अन्तर्भाव है। पर एडबर्ड अपवर्ड यह मानते हैं कि कान्ति के समय में जीवन का बुनियादी सत्य जीवन की सतह पर आ जाता है, इसलिए उस काल में प्रकृतवादी चित्रण भी समाजवादी यथार्थ से भिन्न नहीं होता। उएडवर्ड अपवर्ड के कथन में इतना तो सत्यांश है कि क्रांति-काल में जीवन के उथल-पुथल के कारण वे विचार-धाराएँ स्पष्ट होने लगती है जिनमें मानव-जीवन के भावी विकास और गुणात्मक परिवर्तन की क्षमता अन्तिहित है। क्रान्ति-काल में मानव अपनी रूढ़ धारणाओं को चुनौती दे देता है। पर साथ ही इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि युद्ध आदि के समय का साहित्य स्थायी महत्त्व का नहीं हो पाता है। मानव की विक्षुब्ध और विद्रो-

<sup>1.</sup> Lenin on Ait and Literature P. 42.

२. 'हस', प्रगति- स्रक, पृष्ठ ३७६।

हात्मक मानसिक स्थिति के कारण वह जीवन के परम सत्यों के वर्शन नहीं कर पाता है। वह रूढ़ि-खंडन के ग्रावेश में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सत्यों की भी उपेक्षा कर जाता है। घास के साथ गेंहूँ के पौधे उखाड़कर फेक देने की संभावनाएँ भी कम नहीं हैं। स्वयं ट्राट्स्की ने ग्रपनी पुस्तक 'Litrature and Rivolution' में इस बात को स्वीकार किया है। उनकी मान्यता है कि साहित्य-सृजन के लिए ग्रवकाश, स्थायित्व ग्रौर समन्वयवादी दृष्टिकोण का वातावरण ग्राव-भवक है। इसके ग्रभाव में साहित्य क्षिणक प्रचारवादी महत्त्व का ही रह जायगा उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनके सर्वहारा वर्ग में राजनीतिक चेतना का विकास तो हो रहा है पर ग्रभी उनकी कलात्मक चेतना ग्रविकसित ही है। '

श्रव हम साहित्य के मार्क्सवादी मृत्यांकन पर विचार कर सकते हैं। मार्क्सवादी साहित्य को समाजिक कृति मानता है ग्रीर उसका मृत्यांकन भी समाज की उपयोगिता की दृष्टि से ही करता है। मार्क्सवादी श्रालोचना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए ग्रमुतराय कहते हैं : "मार्क्तवादी ग्रालोचना साहित्य की बह समाज-शास्त्रीय ग्रालोचना है जो साहित्य के ऐतिहासिक तथा गतिशील सम्बन्ध का उदघाटन करती है श्रीर सचेतन रूप मे समाज की बदलने वाले साहित्य की सुष्टि की ग्रोर लेखक का ध्यान ग्राक्षित करती है। अच्छी कला-कृति का सामाजिक जीवन के प्रति सच्चा होना ग्रनिवार्य है। ऊपर हमने जिस यथार्थवाद पर विचार किया है, उसके प्रति सचाई भ्रौर ईमानदारी के श्रभाव मे मार्क्सवादी श्रालोचक किसी भी कला-कृति को श्रच्छा नहीं कह सकता। साहित्य मे वर्तमान जीवन के प्रति ही सचाई नहीं होनी चाहिए म्रपित भविष्य की सम्भावनाम्रों को प्रत्यक्ष कर लेना भी उसके लिए भ्रावश्यक है। उसे स्रतीत स्रौर वर्तमान यथार्थ के स्रन्तस्तल मे प्रवाहित भविष्य की नियामक शक्तियों को भी पहचान लेना है। ऐसा ही साहित्य दीर्घ काल तक जीवित रह सकता है। वह बासी श्रौर पुराना नहीं होता। <sup>3</sup> श्राज वे ही पुरानी पुस्तकें जीवित हं जो ग्रपनी समसामयिक भौतिक परिस्थितियों के प्रति सच्ची रहीं है ग्रौर जिन्होंने मानव के भावी विकास के तत्त्वों की पहचान की है। मार्क्सवादी ग्रालोचक कला की भौतिक जगत् के प्रति सचाई को बहुत ग्रधिक

१. 'लिटरलंचर एएड रिवोल्यूशन', पृष्ठ २०३।

२. 'नई समीचा', पृष्ठ ५।

३. एडवर्ड ऋपवर्ड 'साहित्य की मार्क्सवादी व्याख्या', 'इंस-प्रगति ऋंक' पृष्ठ ३७६।

महत्त्व देता है। एडवर्ड अपवर्ड अपनी मार्क्सवादी व्याख्या में कहते है: "कला-कृति वहीं तक सच्ची है जहां तक उसके भाव और विचार भौतिक जगत् के अनुभवों की व्यावहारिकता पर आधारित है।" इसी विचार-धारा में आगे लेखक साहित्य का सच्चे अर्थ में यथार्थवादी होना आवश्यक मानते है: "Modern literature if it is to be true to life and if its emotional generalisations of life are to help us to live rather than to be guile us or dope us must view the world realistically. And it must view not merely the surface of life isolated facts of life but the fundamental forces at work beneath the surface."

मार्क्सवादी जीवन-शिक्तयों के स्राधार पर कला-कृति की श्रेड्या स्वीकार करता है। इस स्पष्ट है कि उसके मूल्यांकन का स्राधार बौद्धिक है। पर यह मान लेना कि मार्क्सवादी स्रालोचना काव्य स्रौर कला में भाव-तत्त्व की स्राव-श्यकता नहीं समभती स्रथवा उसको गौए। महत्त्व देती है, इस स्रालोचना के वास्तविक स्वरूप को न समभना-मात्र है। कला का प्रभाव बुद्धि पर ही नहीं स्रपितु हुदय पर भी पड़ना श्रावश्यक है। भाव-संवेदना श्रौर शैली की सजीवता के कारए। एक कला-कृति स्रपेक्षाकृत कम गम्भीर श्रौर उलभे हुए बुद्धि-तत्त्व के साथ भी संवेदना-तत्त्व-विहीन श्रौढ़ बुद्धि-तत्त्व वाली कला-कृति से कहीं उत्कृष्ट मानी जायगी। उत्पर के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मार्क्सवादी स्रालोचना की वृष्टि में श्रेष्ठ कला-कृति का क्या स्वरूप है। इस स्रालोचना के सम्बन्ध में फैली हुई कुछ भ्रान्तियों का भी इस विवेचन से निराकरण हो जाता है। लेनिन साहित्य में जन-समुदाय के विचारों, भावों श्रौर ग्राभिलाषाश्रों के सामंजस्य की ग्रावश्यकताश्रों पर जोर देते है। वे यह भी मानते है कि यह सामंजस्य जन-समुदाय के उत्थान की वृष्टि से हो होना चाहिए। इस प्रकार वे साहित्य में भाव-तत्त्व का भी महत्त्व स्वीकार कर रहे है।

ग्रब तक समाजवादी यथार्थ के उसी स्वरूप पर विवार हुग्रा है जिसकी हम इस सिद्धान्त की ग्राधार-भूमि कह सकते हैं। इसमें यथार्थवाद के व्यापक स्वरूप पर विचार हुग्रा है। यथार्थवाद की यह व्याख्या प्रत्येक देश ग्रौर काल के साहित्य-दर्शन को मान्य है ग्रौर ग्रब तक का मूल्यांकन-सम्बन्धी विवेचन ग्राधार-भूत सिद्धान्तों का ही स्पष्टीकरण है। समाज की दृष्टि से साहित्य के उपर्युक्त मूल्यांकन के महत्त्व ग्रौर उपादेयता को ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। साहित्य के लिए इस प्रकार की यथार्थता ग्रौर जनवादिता का सिद्धान्त ग्राज प्रायः सर्वमान्य-सा हो गया है। पर साहित्य की माक्संवादी

<sup>1.</sup> The Mind in Chains P. 47.

व्याख्या यहाँ समाप्त नहीं हो जाती है। उसका एक स्वरूप ग्रीर है, जिसकी हम एक प्रकार से सम्प्रदायवादी कह सकते है। मार्क्सवादी व्याख्या के म्राधि-कांश विरोधियों ने इसी स्वरूप का खंडन किया है। पर मार्क्सवादी को ग्रपने इस सम्प्रदायवादी स्वरूप के रखने का पूर्ण प्राग्रह है। इसे वह ग्रपना सच्चा स्वरूप समभता है। साहित्य के क्षेत्र में यही उसकी मौलिक देन है। घ्रागे हमें इस स्वरूप का भी सिंहावलोकन कर लेना है। मार्क्सवाद मानव के सामाजिक ग्राथिक एवं सांस्कृतिक विकास का एक विशेष कम मानता है। उसने इस विकास को कुछ युगों में बॉट रखा है। यह कहने की तो श्रव श्रावश्यकता ही नहीं है कि इस विभाजन का श्राधार श्राधिक है। उत्पादन के प्रकारों श्रौर सम्बन्धों के श्राधार पर ही इन युगों का नामकरण हुन्ना है। माक्सवादी समाज-शास्त्र का यह ग्रटल विश्वास है कि समाज का विकास इन्हीं सरगर्मियों में हुआ है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि आदिम साम्यवाद का स्थान दास-प्रथा ने, दास-प्रथा का स्थान सामंत्रशाही ने तथा सामन्त्रशाही का स्थान पूँजीवाद ने लिया है। इस स्राधार पर, इतिहास के इसी प्रमाण पर यह निष्कर्षभी ठीक ही माना जायगा कि पूँजीवाद का स्थान समाजवाद लेगा। म्राज़ पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाणी विकृत हो गई है। उसमे मानव के विकास की क्षमता नहीं रही है। उसमें उत्पादन के साधनों को ग्रौर विकसित करने की शक्ति नहीं रह गई है। इस प्रथा मे उत्पादन के साधनों पर एक व्यक्ति का स्वामित्व स्थापित हो गया है श्रीर उस स्वामित्व की रक्षा के लिए उसे फासिस्ट शासन-प्रणाली का ग्राश्रय लेना पड़ता है। उसमें दिन-प्रतिदिन शोषरा ग्रौर ग्रराजकता बढ़ रही है इसलिए मानव के विकास के लिए यह माबदयक हो गया है कि उसका स्थान समाजवाद ले। पूँजीवाद ने स्वयं ही मजदूर ग्रीर सर्वहारा वर्ग की वर्ग-चेतना के रूप मे ग्रपने विनाशक तत्त्व तैयार कर लिए है। जन-साधारण की विचार-धारा का प्रवाह यह स्पष्ट कर रहा है कि उनका विनाश ग्रवश्यम्भावी है। मार्क्सवादी पूँजीवाद के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था की ही मानव के विकास की ग्रगली ग्रवस्था मानता है। इसमें वह इतिहास को साक्षी समभता है। ग्रतीत का युग-क्रम भावी ग्रवस्था के लिए पर्याप्त प्रभाव है। यही मार्क्सवाद का तर्क है।

समाजवाद को म्रनिवार्य म्रौर म्रवश्यम्भावी मानकर मार्क्सवादी म्रालोचक वर्तमान साहित्य की श्रेष्ठता का मानवंड भी इसीके म्रनुरूप बनाता है। ऊपर जिस मान का उल्लेख हुम्रा है वह मार्क्सवादी म्रालोचना की सामान्य म्रौर ज्यापक प्रगाली मानी जा सकती है। पर मार्क्सवादी इस प्रगाली के विशेष सिद्धान्तों को श्रधिक महत्त्व देता है। वह यथार्थ के श्रन्तस्तल में प्रवाहित जीवन-शक्ति का पहले से निर्वचन कर देता है। दास-प्रथा के पतन-काल में उसके म्रथं-उत्पादन के साधन तथा सामाजिक विकास के म्रन्पयोगी होने के उपरान्त का साहित्य प्रगर सामन्तशाही युग के निर्माण की प्रेरणा नहीं देता है, तो उसमें वस्तुतः समाजवादी यथार्थ का निर्वाह नहीं है । मार्क्सवादी उसको प्रतिक्रियावादी मानता है। मार्क्सवाद का यह पूर्ण विश्वास है कि भावी युग समाजवाद का है ग्रौर इस युग के यथाशी झ ग्राने मे ही मानव का कल्याए है। इसलिए आज के साहित्य का मृत्यांकन इसी आधार पर किया जाना चाहिए कि वह समाजवादी युग के निर्माण को कितनी प्रेरणा प्रदान करता है। मार्क्सवाद शाइवत सत्यों को नहीं मानता । इसलिए साहित्य के मृत्यांकन का भी कोई ऐसा शास्वत श्रौर निरपेक्ष मानदंड नहीं हो सकता है, जो प्रत्येक यग के साहित्य पर लाग हो । उसे साहित्य का युग-सापेक्ष प्रतिमान ही मान्य है श्रीर वह युगानुकुल बदलता रहता है। भाक्सवाद का पूर्ण विश्वास है कि श्राज के युग की बुनियादी शक्ति पूँजीवाद के विकास श्रीर समाजवाद के निर्माण में तत्वर है, इसलिए म्राज के यथार्थवादी ग्रीर सच्चे साहित्य के लिए कम या बेशी रूप में इन दोनों को स्वीकार कर लेना नितान्त ग्रावश्यक है। श्राज भ्रच्छा लेखक बनने के लिए उसको व्यावहारिक जीवन में मार्क्सवादी बनना पडेगा। वितास ने स्पष्ट शब्दों में साहित्य का कम्युनिस्ट-पार्टी से सम्बन्ध माना है। 3 वे साहित्य को इस पार्टी के सिद्धान्तों के प्रचार का साधन मानते है तथा पार्टी के कार्यो ग्रौर सिद्धान्तों से साहित्य का ग्रभिन्न सम्बन्ध स्थापित करने का भ्राग्रह करते है। लेनिन भ्राज के प्रचलित साहित्य-स्वातन्त्र्य के

<sup>1.</sup> Edward upward The Mind in chains P. 49.

२, वही।

<sup>3.</sup> Literature must become Party literature. As opposed to bowgeois literary careerism and individual lordly anarchism and chasing for profits the socialist proletariat must put forward the principle of Party Literature develop this principle and realise it in its fullest and most complete form ....Literature must become a part of the proletari at cause as a whole a part and parcel of a single whole .....Literature must become a integral part of an Organised planned united social economic party work. (Lenin on Art and Literature P, 45)

सिद्धान्त का खंडन करते हैं । उनका कहना है कि भ्राज के साहित्य का भ्राधार वैयक्तिक हैं । वह कुछ उच्च वर्ग के लोगों का चित्र देता है । वास्तविक स्वतन्त्र साहित्य वह होगा जो देश के उन लाखों-करोड़ों मजदूरों की सेवा करेगा, जो देश की वास्तविक शक्ति है, जो देश के फूल है । उपर के विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि मार्क्सवादी साहित्य-समालोचना का साम्प्रदायिक दृष्टिकोण साहित्य को प्रवार का एक साधन के रूप में मानने के भ्रतिरिक्त भ्रौर कुछ नहीं है ।

मार्क्सवादी समाजवादी यथार्थ को केवल वर्तमान साहित्य के मूल्यांकन का ही मान नहीं समभता है। वह अतीत के साहित्य को भी इसी आधार पर आंकता है। साहित्य की तत्कालीन परिस्थितियों के यथार्थ चित्र तथा मानव-जीवन के भावी विकास की प्रेरणा की क्षमता के आधार पर श्रेष्ठ कहने में तो मार्क्सवादी भी व्यापक, उदार और सर्वमान्य दृष्टिकोण का ही परिचय देता है, पर जब वह मानव-विकास के निश्चित युगों की सुगन्धि अतीत के साहित्य में भी सूंघने लगता है, उस समय वह वहाँ पर भी सम्प्रदायवादी हो जाता है। पर मार्क्सवादी को वर्तमान की तरह अतीत के साहित्य के मूल्यांकन में भी साम्प्रदायिक बने रहने का पूर्ण आग्रह है। वह अतीत के साहित्य के लिए भी इसी रूढ़ मानदंड का उपयोग करने का समर्थक है।

मार्क्सवादी साहित्य-समीक्षा मे साहित्य को जो सामाजिक किया कहा गया है श्रौर उसके लिए जन-साधारए के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना श्रनिवार्य माना गया है, उसका विरोध नहीं किया जा सकता । यथार्थ-वाद का तात्पर्य जीवन का नान चित्र नहीं है । कला जीवन का फोटो नहीं है । उसमे जीवन के वास्तविक तथ्यों के साथ उसकी प्रेरक शक्तियों का उद्घाटन भी श्रावश्यक है । कलाकार को भावी विकास की प्रेरए। प्रदान करने वाली शक्ति के भी स्पष्ट दर्शन कर लेने चाहिएँ । साहित्यकार श्रपने युग का केवल उपभोक्ता नहीं है, वह मार्ग-निर्देशक भी है। वह श्रतीत का संरक्षक, वर्तमान का प्रेक्षक श्रौर भविष्य का निर्देशक है । युग से निरपेक्ष रहकर साहित्यकार श्रपनी ही तृष्ति के लिए जो रचना करता है, उसका समाज के लिए कोई उपयोग नहीं, कोई महत्व नहीं । ऐसी रचना चिर काल तक जीवित भी नहीं रह सकती । प्रत्येक युग के श्रन्तस्तल मे भावी विकास के तत्त्व श्रन्तिहत रहते है श्रौर कान्तदर्शी कलाकार को उनके स्पष्ट दर्शन होने चाहिएँ । कलाकार कल्पना

<sup>1. &#</sup>x27;Lanin on art and litrature'. P. 45.

द्वारा म्रात्म-तृष्ति तथा जीवन से पलायन का सन्देश न देकर मानव को जीवन-शक्ति प्रदान करे । साहित्य के मानदंड में यग-सापेक्षता भी एक श्रनिवार्य श्रीर म्रावश्यक तत्त्व है। साहित्य म्रौर जीवन का कोई भी भाव म्रविकल रूप से प्रत्येक युग के उपयुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मानना जीवन को जड़ श्रीर स्थिर करना है। मार्क्सवाद की इन सभी मान्यतात्रोंसे विश्वके किसी भी सच्चे समालोचक का विरोध नहीं हो सकता। पर इन सामान्य सिद्धान्तों पर उन्होंने जो साम्प्र-दायिक म्रावरण चढ़ा दिया है, उसके कारण उसकी म्रालोचना-पद्धति बहुत संकुचित भ्रीर सीमित क्षेत्र की वस्तु हो जाती है। यह सीमित दुष्टिकोएा साहित्य के स्वतन्त्र विकास में बाधक है। यग भ्रौर समाज का महत्त्व ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता, पर साहित्य-सुजन में व्यक्ति की उपेक्षा भी सम्भव नहीं है। हम चरित-मुलक समीक्षा के प्रसंग में यह स्पष्ट कर चुके है कि साहित्य का सुजन समृह नहीं करता स्रिपित व्यक्ति ही करता है। साहित्य मे समूह व्यक्तित्व के माध्यम से ही प्रतिबिम्बित हो सकता है। इसलिए साहित्य में व्यक्ति का श्रिविक महत्त्व है। साहित्यकार के व्यक्तित्व को केवल कुछ गिने-चने सामाजिक प्रभावों भ्रौर संस्कारों का समूह-मात्र कह देने से काम नहीं चलता है। उसका वह श्रंश भी ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता जो सामाजिक प्रभावों श्रौर संस्कारों को ग्रहरण करता है श्रौर उनके प्रति एक विशेष प्रतिक्रिया भी करता है। टाटस्की ने व्यक्तित्व को जातीय, राष्ट्रीय स्रादि तत्त्वों का विशेष स्रौर असाधारण मिश्रण माना है भौर साहित्य-समालोचक के लिए इन तत्वों का विश्लेषण भावश्यक समका है। १ ट्राट्स्की ''स्रसाधारण'' शब्द से उसी म्रंश का निर्देश कर रहे है। राल्प फाक्स भी उसी साहित्य को प्रथम श्रेणी का मानते है, जिसमें कलाकार के श्रन्तर्जगत् से निकला हुग्रा जीवन-दर्शन होता है। काव्य की महत्ता साधारण परिस्थितियों के पात्रों की कल्पना पर नहीं स्रपित् महान् पात्रों की कल्पना पर है। महत् की कल्पना महान् व्यक्तित्व वाले कला-कार द्वारा ही सम्भव है। र फिर साहित्यकार को वर्ण्य विषय एवं जीवन-संदेश

<sup>1. &</sup>quot;The truth is that even if the individuality is unique, it does not mean that it canot be analysed. Individuality is a welding togather of tribal national class temporary and institutional elements and in fact it is in the uniqueness of this welding togather in the proportion of this prycho chemical mixture, that individuality is expressed. One of the most important tasks of criticism is to analyse the individuality of artist in to its component element and to show this corelation."

<sup>(</sup>Literāture and Revolution P, 59-60) २. धर्मवीर भारतीः 'प्रगतिवादः एक समीत्ता', पृष्ठ १३६—१३७।

की निविचत धाररणात्रों से बाँध देने पर साहित्य का सुजन सम्भव नहीं है। साहित्यकार बँधी हुई परम्परा में चलने के लिए बाध्य किये जाने या सामाजिक श्रथवा राजनीतिक श्रनुचित नियन्त्ररा लगा देने पर, सच्चे साहित्य का सुजन नहीं कर सकता। ऐसा प्रचारवादी साहित्य ''बीड़ी-प्रचार-साहित्य' की कोटि में ब्रा जायगा। उसमें स्यायित्व नहीं हो सकता। माक्सवादी यथार्थवाद का सिद्धान्त स्वीकार किया जा सकता है, पर उसके समाजवादी विशेषएा की ग्रनिवार्यता नहीं । भौतिकता का इतना श्राग्रह भी मान्य नहीं हो सकता । मार्क्स का द्वन्द्वात्मक ग्रौर ऐतिहासिक भौतिकवाद तो दर्शन ग्रौर समाज-शास्त्र का एक सम्प्रदाय है। भ्रन्य सम्प्रदायों की तरह उसमें भी केवन सत्यांश ही है, सत्य का पूर्ण रूप नहीं। स्रभी उनके सामने विज्ञान स्रौर दर्शन की स्रनेक ऐसी समस्याएँ हे जिनका उत्तर उनके पास नहीं है। ऐसी भ्रवस्था मे प्रत्येक साहित्य-कार से उन्हीं सिद्धान्तों को सत्य मानकर चलने का श्राग्रह दूराग्रह-मात्र है। साहित्य केवल रोटी की समस्या हल करने का साधन नहीं है, उसका सांस्कृतिक महत्त्व ग्रधिक है। मार्क्सवादी चाहे सांस्कृतिक सत्यों को ग्रस्वीकार करता रहे पर उनका उन्मूलन नहीं किया जा सकता। गम्भीरता पूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानसंवादी मस्तिष्क में भी मानव-कल्याएा का एक स्वरूप है, जिसको कसौटी मानकर वह युग के कार्यों, धर्म-उत्पादन के साधनों भ्रौर सम्बन्धों को विकासवारी श्रथवा प्रतिकियावादी कहता है। श्राज पूँजीवाद इसीलिए बुरा है न कि उसमें अर्थ-उत्पादन के साधनों को अधिक विकसित करके ग्रधिक मानवों की भौतिक समृद्धि की क्षमता नहीं है। मार्क्सवादी के द्वारा मान्य ग्रादिम साम्यवाद ग्रादि सभी श्रवस्थाग्रों के परिवर्तन का मूल हेत् यही मानव की भौतिक समृद्धि की श्राकांक्षा है। फिर मार्क्सवादी इसकी भी शास्वत न मानने का श्रभिनय कर रहा है। श्रीर माक्सवादी भौतिक समृद्धि को ही मानव का परम ध्येय मानता है तो दूसरों को श्राध्यात्मिक उन्नति में मानव का परम कल्याएा मानने का श्रधिकार है। इसलिए भारत साहित्य को मानव की श्राध्यात्मिक उन्नित का साधन मानकर चलेगा इसमें माक्सवादी की क्यों ग्रापित होनी चाहिए ? फिर ग्रीर ऐसी श्रापित है भी तो वह दुराग्रह के म्रतिरिक्त कुछ नहीं है। भारत की श्राध्यात्मिकता में भौतिकता की श्रवहेलना नहीं है; क्योंकि उसमें श्रभ्यवय श्रीर निःश्रेयस दोनों का समन्वय है। तात्पर्य यह है कि मार्क्सवादी साहित्य-भीमांसा ने सामाजिकता, यथार्थवाद म्रादि के सम्बन्ध में जो सामान्य धारए।एँ बनाई है वे तो साहित्य के लिए हितकर है। पर उनका साम्प्रदायिक रूप साहित्य श्रौर संस्कृति दोनों के विकास में बाधक हैं। रोमाँ रोला के शब्दों में कहा जा सकता है: "बिलकुल तुम्हारी तरह नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें क्या हक है कि तुम यह फरमान जारी कर दो कि जो तुम्हारे विचारों से मेल नहीं खाता वह क्रान्ति के बाहर है। क्रान्ति श्रोर प्रगीत किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है। क्रान्ति की महान् ध्वजा की छाँहमें वे सभी सिपाही खड़े हो सकते है जो एक बेहतर श्रोर ज्यादा सुखी मानवता के स्वप्न में डुबे हुए है। वही सपना मेरी श्रात्मा में भी है, लेकिन मे उस श्रधीनता के वातावरण में नहीं रहना चाहता जहां कम्युनिस्ट श्रौर बूर्जु श्रा दोनों श्रपने-श्रपने ढोल कलाकार के गले मे बॉधने के लिए सन्तद्ध है। इसीलिए में प्रतिभा के वातायन उन्मुक्त रखता हूँ। श्रौर मेरी साँस छूटती है तो में खिड़की के शीशे भी चूर-चूर कर देनेमें पीछे नहीं हटूँगा। हम लोगों का दावा है कि हम क्रान्ति श्रौर प्रगति के साथ रहेगे लेकिन श्राजाद मानव बनकर रहेंगे। भारत में साहत्य की प्रगति के लिए इस विचार-स्वातन्त्र्य का श्राश्रय लेना बहुत ही श्रावश्यक है। यहाँ तो 'नया मुल्ला जोर से बाँग देता है' की कहावत चरितार्थ हो रही है। यहाँ जो-कुछ उन्हे नहीं रुचता, जिसमे माक्स के सिद्धान्तों का खुला प्रचार नहीं, वह सब बुर्जु श्रा श्रौर प्रतिगामी है।

मार्क्सवादी साहित्य-समीक्षा ऐतिहासिक प्रणाली का ही विकसित रूप है। टेन स्नादिने जिस प्रणालीका समर्थन किया था उसीको स्नाधारभूत मानकर मार्क्सवादी भी चला है। उसने इस प्रणाली को स्रपने भौतिक दर्शन के सिद्धान्तों के स्नाश्रय से पर्याप्त रूप में विकसित करके उसे एक साहित्य-सम्प्रदाय का रूप प्रदान कर दिया है। उन्होंने युग के स्वरूप की एक निश्चित धारणा उपस्थित की है। दूसरे उन्होंने साहित्य के विशेष उद्देश्य स्नौर साहित्य के निश्चित कर्तव्यों की भी स्रवधारणा की है। लेकिन वस्तुतः यह है ऐतिहासिक समीक्षा-प्रणाली का विकस्ति रूप ही इसके मूलभूत सिद्धान्त स्नौर समीक्षाका सामान्य स्नाथा वे ही है।

व्यापक स्रथं में प्रगित का तात्पर्य साहित्य का मानव-सभ्यता स्रौर संस्कृति के विकास में सहयोग है। इस स्रथं के स्रनुसार साहित्य समाज की तत्कालीन स्रवस्था का यथार्थ चित्र ही नहीं उपस्थित करता स्रिपितु जीवन के विकास की प्रितामों शिक्तयों के प्रति विद्रोह तथा नवीन जीवन की प्रेरणा भी करता है। प्रगितवाद का यह रूप प्रत्येक साहित्य में समय-समय पर उभर स्राता है स्रौर मानव-जीवन को शिक्त प्रदान करता है। इस प्रकार साहित्य चिर-काल से मानव-संस्कृति के विकास में मूलभूत प्रेरणा-शिक्त रहा है। प्रगित का यह स्रथं साहित्य-मात्र के लिए उपादेय है। प्रगितवाद का दूसरा स्रथं रूढ़िवादी है स्रौर वह है माक्संवादी दर्शन के स्रनुसार साहित्य को दिशा-निर्देश करना, साहित्य

को इस दर्शन के सिद्धान्तों के प्रचार का साधन बनाना। पहले ग्रर्थ में तो हिन्दी-साहित्य श्राधनिक काल के प्रारम्भ से ही प्रगतिशील रहा है। भारतेन्द्र-काल से ही साहित्य में समाज का चित्रण प्रारम्भ हो गया ग्रौर कवि लोग देश को सामृहिक प्रगति की प्रेरागा प्रदान करने लगे। पर रूढ़ प्रथं में प्रगतियाद का प्रयोग ग्रवेकाकृत बहुत नवीन है। सन् १६३५ ई० में प्रसिद्ध ग्रेंग्रेजी लेखक ई॰ एम॰ फारस्टर के सभापतित्व में पेरिस में एक सभा हुई। भारत में भी डॉ० मुल्कराज ग्रानन्द ग्रीर सज्जाद जहीर के उद्योग से सन १९३६ में प्रेम-चन्दजी के सभापितत्व मे भारतीय ध्रगितवादी लेखक-संघ की स्थापना हुई श्रीर इसका प्रथम श्रधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस प्रकार प्रगतिवाद का यह बालक श्रभी पन्द्रह ही वर्ष का है। दूसरा श्रधिवेशन कवीन्द्र रवीन्द्र के सभा-पतित्व में हुमा। पर इन लोगों के भाषाों मे प्रगतिवाद के रूड या मार्क्सवादी रूप के दर्शन नहीं होते। प्रेमचन्दजी काव्य की उपादेयता के समर्थक थे। उन्होंने ग्रपने सभापति-पद से दिये गए भाषएा में कहा है: "नीति-शास्त्र ग्रौर साहित्य-शास्त्र का लक्ष्य एक ही है " "मुक्ते यह कहने में हिचक नहीं कि मै श्रीर लोगों की तरह साहित्य को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ : " फुलों को देखकर हमें इसलिए ग्रानन्द होता है कि उनसे फलों की ग्राशा होती है।' प्रेमचन्दजी का यह उपयोगिनावादी दृष्टिकोगा तो प्रगतिवाद के अनुकूल है, पर उन्होंने ग्रथने भाषण में कहीं भी मार्क्सवादी सिद्धान्तों की चर्चा नहीं की है।" वस्तुतः प्रेमचन्दजी ग्रथवा उस समय तक किसी भी यश-प्राप्त भारतीय लेखक को प्रगति के इस रूप का ग्रहरण श्रभीष्सित नहीं था। प्रगति को मार्क्स-वादी सिद्धान्तों का रंग तो बाद में दिया जाने लगा। सन् १६३७ में श्री शिवदानसिंह चौहान ने 'हिन्दी में प्रगतिशील-साहित्य की भ्रावश्यकता' नामक एक लेख लिखा था। उसमें वर्तमान साहित्य को पुँजीवादी प्रवृत्ति का परिएगाम कहकर मार्क्सवादी सिद्धान्तों का साहित्य पर हिन्दी में प्रथम बार प्रारीप किया गया। तब से प्रगतिवाद ग्रपने रूढ़ ग्रथं में भी विकसित हो रहा है। उसके बाद से ही कविता वर्ग संघर्ष, पूँजीवाद के विरुद्ध जिहाद, शोषक-शोषएा, ध्वंसात्मक कान्ति ब्रादि की बातें कर रही है। इस रूड़ रूप में प्रगतिवाद राजनीति के प्रचार का साधन बना हुन्ना है। उसमें साहित्य के मुक्त स्वरूप का विकास नहीं हो पा रहा है। केवल मार्क्सवाद की मान्य धारणात्रीं ग्रीर विचारों को पद्य रूप देकर कविता कहा जा रहा है। जन-जागरण के प्रवसर पर वे लाल रूस की भ्रोर भारतीयों का ध्यान भ्राकुट करते है। इस प्रकार वे भारत की वर्तमान परिस्थितियों का फायदा उठाकर रूस के प्रति प्रेम ही नहीं म्रिपित परोक्ष रूप में भारतीयता म्रीर भारतीय संस्कृति के प्रति घुए। भी जाग्रत करते है। गान्धीवाद, भारतीय ग्राध्यात्मिकता ग्रादि भारतीय चीजों का विरोध करके मार्क्सवादी भौतिकता का प्रचार ही इनका प्रधान लक्ष्य है। मार्क्स का जीवन-दर्शन भारत-भूमि की प्रकृति के विरुद्ध है। वह यहाँ की मिट्टी श्रौर जल से नहीं पनपा है। उसमें भारतीय मानव के विकास की क्षमता नहीं है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि इन पंक्तियों का लेखक पूँजी-वादी शोषएा का समर्थन कर रहा है श्रीर उसे भारतीय बता रहा है। भारत की सामाजिक व्यवस्था में पुँजीवादी प्रवृत्ति का विकास संभव ही नहीं था। यह तो भारत को विदेशी देन है। इस प्रवृत्ति का निष्कासन भारत के विकास के लिए ग्रनिवार्य है, पर मार्क्सवादी तरीके पर नहीं। उस दर्शन का प्रसार भारत की संस्कृति को समुल नष्ट करने का प्रयास है। इससे एक चिरकालीन श्रशान्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। भौतिकवाद का प्रसार विश्व-व्यापी युद्धों का कारए रहा है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ग्रभी जड़, चेतन, मन श्रात्मा ग्रादि के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं सुलक्षा सका है। उसमें नीति का भ्राधार जड़ भौतिकवाद है, इसलिए व्यक्ति को श्रत्यधिक स्थल स्वार्थों का शिकार बना देता है। इसमें मानव का शाश्वत कल्याएं नहीं है। भारतीय दर्शन भौतिक श्रोर श्राध्यात्मिक दृष्टि से मानव को चिर-कल्याए की श्रोर ले जाता है, इसलिए मार्क्सवादी भ्रर्थ-नीति भ्रौर उद्योग-विकास-पद्धति को केवल सामयिक साधन के रूप में प्रपनाना ही श्रेयस्कर है, ग्रन्तिम प्राप्तव्य के रूप में नहीं। हिन्दी-साहित्य का कल्याण भारतीय दर्शन से प्रेरणा ग्रहण करने में ही है।

प्रगतिवाद के इस रूढ़ रूप के विकास में प्रगति का पहला रूप बहुत ही सहायक रहा है। वस्तुतः देश की राजनीतिक, सामाजिक, ग्राथिक परिस्थितियों के कारण जन-साधारण में कान्ति की भावना जाग्रत हो गई थी। जनता साहित्य को कान्ति के ग्रग्रदूत के रूप में देखना चाहती थी। कहने को तो यह

१. लाल रूस है ढाल साथियो, सब मजदूर किसानों का । वहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी ॥ लाल रूस का दुश्मन, साथी, दुश्मन सब इन्सानों का । दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानों का ॥

कहा गया कि "राजनीति में जिन प्रेरणात्रों से गान्धीवाद का विकास हन्ना. साहित्यमें उन्हीं प्रेरणात्रोंसे छायावाद का जन्म हुन्ना,"पर वस्तुतः यह बात सत्य नहीं है। पहले विश्व-यद्ध की विभीषिका से ही कवि ग्रन्तमंख हो गया। वह ग्रपने व्यक्तित्व के चारों ग्रोर ही केन्द्रित होकर जीवन के समध्टिगत रूप से विमुख हो गया। उसकी नितान्त श्रवहेलना करने के कारण उसकी कविता में पलायन श्रौर श्राञा के स्पष्ट चित्र दिखाई पड़ने लगे। उसमें जीवन को विकास के मार्ग पर परिचालित करने की क्षमता नहीं रह गई,भावी विकास की प्रेरएगा का स्रभाव होगया। उसकी कविता मनोरंत्रन की वस्तु-मात्र रह गई। इसीलिए स्वयं छायावाद के कवियों में ही उसकी श्रशकतता पर विश्वास हो चला श्रौर वे ही प्रगति की ग्रोर चल पड़े। सबसे बडा उदाहरएा तो पन्त जी का ही है। निराला भी इस दिशा में बढ़े हैं। पन्तजी छायावादी-ग्रशक्तता की प्रकट धोषगा करते हुए कहने है : "छायावाद इसलिए श्रधिक नहीं रहा कि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन भ्रादर्शों का प्रकाश, नवीन भावना का सौन्दर्य ग्रौर नवीन विचारों का रस नहीं था। वह काव्य न रहकर केवल श्रलंकृत संगीत बन गया था।" सुश्री महादेवीजी ने भी उसमे यथार्थ को ग्रहरण करने की क्षमता का श्रभाव बताया है। दिनकर भी प्रगित को वर्तमान परिस्थितियों का परिगाम मानते है। दिनकर भ्रादि की कविताभ्रों में क्रान्ति का सन्देश है। जीवन के प्रतिगामी तत्वों के संहार की प्रेरणा है। पन्तजी ने जीवन के प्रधि-कारों से वंचित श्रौर पीड़ित मानवता के चित्र दिये है। रूढ़ प्रगतिवाद के श्रनु-रूप ही उनकी इन कवितान्नों में ग्रनुभृति ग्रौर भावात्मकता के स्थान पर बौद्धि-कता का प्राधान्य भी हो गया है। सुश्री महादेवी भी नारी-स्वातन्त्र्य की घोषएा। करती हुई रूढ़ धारएगाम्रों की कठोर श्रृङ्खलाम्रों को तोड़कर फेंक देने की प्रेरएग वेती है। पर इन सबमें प्रगति के स्वस्थ रूप का विकास हो रहा है, मार्क्सवाद पर म्रिधिष्ठित साम्प्रदायिक प्रगतिवाद का नहीं। प्रगति तो इस युग की चेतना है। साहित्य तथा जीवन-सम्बन्धी धारणा साहित्य श्रीर संस्कृति की उसी श्रीर भ्राग्रसर भी कर रहा है। पन्त, दिनकर, निराला महादेवी भ्रादि में प्रगति के जिस स्वरूप के दर्शन हो रहे है उनमें भावी विकास की बौद्धिक चेतना के साथ ही संवेदना श्रीर कलात्मक सौब्ठव का भी सामंजस्य है। प्रगति का यही स्वरूप स्वस्थ है, भारत ग्रौर हिन्दी-कविता का इनके सामजस्य में ही कल्यासा है। साहित्य को मार्क्सवादी राजनीतिक भ्रथवा भ्रार्थिक विचारों के प्रचार का साधन बनाना वस्तुतः उसकी विडम्बना-मात्र है ।

पहले हम लिख चुके है कि काव्य की प्रत्येक धारा के पीछे साहित्य-दर्शन

श्रौर जीवन-दर्शन की प्रेरणा होती है। इनके श्रभाव में साहित्य की धारा केवल फंशन रह जाती है श्रौर उसका जीवन-काल भी बहुत छोटा होता है। प्रगतिवाद के दोनों स्वरूपों की पृष्ठभूमि में ये दोनों दर्शन रहे है। पहले हमने साहित्य श्रौर समाज के पारस्परिक सम्बन्ध के सामान्य श्रौर स्वाभाविक सम्बन्ध तथा रूढ़ एवं मार्क्सवादी रूपों का निर्देश किया है। ये दोनों धारणाएँ क्रमशः दोनों प्रगतिवादों के साहित्य-दर्शन है। साम्प्रदायिक प्रगतिवाद स्वच्छन्द धारा के दर्शनों का श्रवलम्बन करके धीरे-धीरे उसकी श्रोर बढ़ भी रहा है। यह हिन्दी-किवता की प्रगति के स्वस्थ लक्षण है। प्रगतिवाद की स्वच्छन्द धारा का श्राधार भारतीय जीवन-दर्शन तथा साम्प्रदायिक प्रगतिवाद का मार्क्सवाद है। लेकिन धीरे-धीरे हिन्दी रूढ़िवादिता के श्राप्रह को छोड़ रही है। वह प्रकृत प्रगति के सिद्धान्त को मानकर विकास कर रही है। यह शुभ चिह्न है। प्रगतिवाद ने साहित्य का जीवन-दर्शन से श्रीभन्न सम्बन्ध मानकर उसका महान् कत्याण किया है। यह प्रगतिवाद की एक महत्त्वपूर्ण देन है।

हिन्दी में मार्क्सवादी स्त्रालोचना के प्रधान व्यक्ति श्रीशिवदानसिंह चौहान, डॉ॰ रामविलास शर्मा, श्री श्रम्तराय, श्री श्रञ्चल जी, श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त म्रादि है। इन सभी म्रालोचकों ने मार्क्सवादी साहित्य-दर्शन के सिद्धान्तों का थोड़ा-बहुत विवेचन किया है। हिन्दी में मार्क्स के सौन्दर्य-शास्त्र, कला ग्रौर साहित्य-सम्बन्धी मान्यतास्रों का कोई ऋमबद्ध स्त्रौर सर्वांगीरण विवेचन स्रभी नहीं हुग्रा है। इन ग्रालोचकों में से किसी ने ऐसे सर्वागीए ग्रन्थ की रचना नहीं की है। हाँ, निबन्धों में माक्सवाद के इन सिद्धान्तों का परिचय निखरा हम्रा म्रवश्य मिल जाता है। प्रतंगवश प्रयोगात्मक म्रालोचना में तथा विशेष रूप से इसी उद्देश्य से लिखे गए सद्धान्तिक निबन्धों में इन लेख कों ने इस साहित्य-दर्शन की प्रायः सभी मान्य धारएगाभ्रों का परिचय दिया है। साहित्य ग्रौर समाज का सम्बन्ध, शासक वर्ग का साहित्य पर ग्राधिपत्य, ग्रादिम साम्यवाद ग्रावि ग्रवस्थात्रों का निर्देश तथा जनसे साहित्य का सम्बन्ध, सामूहिक भाव, समाजवादी यथार्थ, साहित्य की उपयोगिता, साहित्य में कला, व्यक्ति, भाव, श्रौर बद्धि ग्रादि प्रायः सभी पक्षों पर इन मार्ग्सवादी श्रालोचकों ने विवार किया है। पहले मार्क्सवादी साहित्य-दर्शन की जो सामान्य रूपरेखा दी गई है, उसमें निर्दिष्ट सभी सिद्धान्त इन लेखकों को मान्य है। पर सब लोग उतना व्यापक वृष्टिकोगा नहीं भ्रपना सके । इनकी समीक्षा का मान प्रायः रूढ़ ग्रर्थ में मार्क्सवादी कहा जा सकता है। सैद्धान्तिक रूप में उन्होंने व्यापक मानदंड को स्वीकार किया है, पर प्रयोग में उतनी व्यापकता नहीं रह गई है।

हिन्दी का प्रगतिवादी ग्रपने मान को सौन्दर्य-मूलक सामाजिक वृष्टिकोण कहना चाहता है। वह साहित्य की उन प्रेरागाग्रों भ्रौर शक्तियों का भ्रध्ययन करना चाहता है, जो उसे समाज से प्राप्त होती है श्रौर जिससे वह समाज का भावी निर्मारण करना चाहता है। वह साहित्य को व्यक्ति-मात्र से सम्बद्ध श्रथवा समाज से विच्छिन्न करके नहीं देखना चाहता। चौहानजी के शब्दों में : 'ग्रत. प्रगतिवाद यदि किसी लेखक के सामाजिक सूत्रों को प्रकाश में लाता है भ्रयीत् उन साम।जिक परिस्थितियों का विश्लेषए करता है जिन्होंने लेखक को एक विशेष प्रकार से प्रभावित करके श्रपनी रचना के लिए प्रेरित किया तो वह उस रचना द्वारा समाज की बदलती हुई परिस्थितियों पर पड़े प्रभावों का भी मृत्यां-कन करता है। सामाजिक परिस्थितियों का विवेचन जिस प्रकार लेखक की रचना, उसकी ग्रिभिव्यक्ति के विशेष उपकरणों, व्यंग, प्रतीक, उपमाग्रों, रूपक ग्रौर शैली ग्रादि की सामाजिक पृष्ठभूमि का दिग्दर्शन कराता है, ग्रर्थात इस तथ्य का स्पष्टीकरण करता है कि लेखक की रचना में समाज की वास्तविकता किस प्रकार प्रतिबिन्बित हुई है, उसी प्रकार वह परिवर्तित सामाजिक वास्त-विकता की श्रपेक्षा में देखकर उसकी सौन्दर्य-शक्ति का मृल्यांकन करता है।" 9 प्रगतिवाद साहित्य का केवल सामंती, पूँजीवादी आदि युगों की उपज के रूप में ही ग्रध्ययन करने का समर्थन नहीं करता है। यद्यपि हिन्दी के प्रगतिवादियों का विवेचन व्यावहारिक रूप में यहीं तक सीमित है। श्रपित उसकी मौन्दर्य-शक्ति का (सामाजिक सौन्दर्य-शक्ति) मूल्यांकन भी करता है। सिद्धान्त रूप से हिन्दी का प्रगतिवादी भी यह मानता है कि साहित्य-समीक्षा का मानदंड इतना व्यापक होना चाहिए कि वह ग्रतीत के साहित्य का भी मृत्यांकन कर सके। समीक्षक का कार्य साहित्य में ग्रन्तिहित उस शक्ति का ग्रध्ययन करना है जिसने वह भ्रपने यग में तथा भ्राज भी जन-साधारण को त्रिय है तथा जो उस हो प्रतिक्रियावादी साहित्य बनाने से बचाये रहती है। साहित्य-समीक्षा के मान पर श्री चौहानजी का दिष्टकोरण श्रपेक्षाकृत व्यापक कहा जा सकता है। वे साहित्य-समीक्षा के लिए 'वैज्ञानिक दृष्टिकोएा' के निर्माण की श्रावश्यकता समभते है। उन्हें मार्क्सवादी भौतिकवाद मे विश्वास है ग्रौर उनकी धारणाग्रां पर इसकी स्पष्ट छाप है। पर भारतीय जीवन की मौलिक विशेषतास्रों की उपेक्षा वे नहीं करना चाहते । वे हिन्दी के मानदंड को यहाँ के जीवन-सत्यों पर श्रवलम्बित करना चाहते है। वे प्रचारवादी साहित्य में स्थायित्व नहीं देखते।

१. 'प्रगतिवाद,' पृष्ठ ५।

मार्क्सवाद की रूढ़ धारए। ग्रों पर भारतीय साहित्य का मूल्यांकन केवल पूर्वाग्रह के साथ की गई समालोचना है। वे डॉ० रामविलास शर्मा की 'शरच्चन्द्र' ग्रावि की ग्रालोचना से इसी से सहमत नहीं है। श्री ग्रमृतराय भी साहित्य को प्रचार तक ही सीमित रख देने ग्रथवा साहित्य का ग्रथं से सीधा सम्बन्ध मानने के विरोधों हे। उन्होंने मार्क्सवाद को व्यापक ग्रथं में समभने का प्रयत्न किया है। श्री 'ग्रंचल' की धारए। एँ ग्रयेक्षाकृत रूढ़ कही जा सकती है। डॉ० रामविलास शर्मा साहित्य का उसके युग की परिस्थितियों मे रखकर ही ग्रध्ययन करने के समर्थक है। पर मार्क्सवाद की रूढ़ धारए। ग्रों ग्रीर ग्रपनी दैयक्तिक धारए। ग्रों के पूर्वाग्रह से वे सर्वथा मुक्त नहीं है।

पह जैसा कि ऊपर किया जा चुका है, हिन्दी में प्रगतिवादी समालोचक ग्रपनी प्रयोगात्मक ग्रालोचना में श्रपेक्षाकृत ग्रधिक रूढ़ ग्रौर पूर्वाग्रही है। वह बँधी हुई मार्क्सवादी विचार-धारा का ग्रपने ग्रालोच्य लेखक पर ग्रारोप करता है श्रौर उसको उत्तम श्रथवा हेय कहने में निर्णायक का रूप धारण कर लेता है। मार्क्सवाद के सिद्धान्तों का प्रचारक समाजवाद का प्रशंसक श्रौर पूँजीवाद को गालियाँ देने वाला साहित्य ही उनकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। यह दृष्टिकोगा बहुत ही स्थल है। कवि से यह ग्राज्ञा करना कि वह मार्क्सवाद के सिद्धान्तों को ही काव्य का रूप देगा, प्रनुचित है। प्रंचलजी मजदूरों को किसानों की ग्रपेक्षा ग्रधिक कान्तिकारी मानते है ग्रीर प्रेमचन्द जी से यह ग्राज्ञा करते हैं कि वे मजदूरों का चित्रण करते। वे प्रेमचन्द जी मे नवीन यग-प्रव-त्तिका शक्ति भी मानते हैं। पर श्रंचल जी प्रेमचन्द जी की ऋान्ति को व्यक्ति के भीतर से ग्राने वाली कहकर उसका महत्त्व केवल इसीलिए कम कर रहे है कि उसमें मार्क्सवादी सामूहिकता के दर्शन उन्हें नहीं हो रहे। यह ग्रालीचना प्रेमचन्द जी के साहित्य पर श्रपने पूर्वाग्रहों श्रौर रूढ़ धारएाश्रों का श्रारोप-मात्र है। डा० रामविलास शर्मा शरच्चन्द्र के चित्रण को नष्टप्रायः जर्जर जमींदार वर्ग का चित्रण मानते है। उसमें इन्हें प्रचंड व्यक्तिवाद की गन्ध ग्राती है। डॉक्टर साहब को उनके उपन्यासों में प्राग्त-शक्ति का श्रभाव भी प्रतीत होता है। उनकी ब्बिट से शरत बाब के उपन्यासों को केवल वे ही व्यक्ति पढ़ सकते है जिनको प्रेमाश्रुग्रों मे ग्रधिक ग्रानन्द ग्राता है। उनको समाज के ग्रावारों, निकम्मों भौर श्रतृत्त श्राकांक्षा वालों से ही सहानुभूति मिली है। शरत का साहित्य समाज के पूर्नानर्माए का सन्देश नहीं दे सकता है। उसका कोई सामाजिक

१. 'समाज ऋौर साहित्य', पृष्ठ १०३ !

मृत्य नहीं है। वह साहित्य व्यक्ति की पुरुषार्थहीनता श्रीर ग्रसमर्थता को केन्द्र बनाकर घूमता है। व डॉक्टर साहब का यह दृष्टिकोए सहानुभृतिपूर्ण ग्रौर स्वस्थ नहीं है। इस प्रकार की भ्रालोचनाभ्रों के सम्बन्ध में चौहान जी लिखते है: "उनमें व्यक्तिगत राजनीतिक रुचि श्रीर सामंती संस्कारगत पूर्वाग्रह के साथ कट्क्तियों, उपदेशों को ही मृल्य-निरूपण का साधन बनाया है "। इस प्रकार के पुर्वाग्रहों के ग्राधार पर की गई समालोचनाश्रों से साहित्य का कुछ उपकार नहीं होता है। इससे साहित्य श्रीर संस्कृति के विकास में सहायता की श्रपेक्षा पाठक की बृद्धि को भ्रान्ति हो जाती है। श्राखिर शरत् की लोकप्रियता श्रावारों क रुचि की वस्तु कहकर टाली नहीं जा सकती। चौहान जी प्रायः ऐसे स्नारोपों से बचते रहे है । उन्होंने साहित्य के विकास का सामृहिक विचार-धारा की वृष्टि से श्रध्ययन किया है। विभिन्न युगों के साहित्य की मान्य धाररगाएँ कौन-सी रही है श्रौर उनका किस प्रकार विकास होता रहा है, यहाँ तक तो चौहानजी एक ऐतिहासिक ग्रालोचक की तरह निष्पक्ष होकर विवेचन कर जाते है। पर जहाँ पर वे साहित्य का मृत्यांकन करते है, उसके महत्त्व का प्रतिपादन करते है, वहाँ उनमें भी पूर्वाग्रह की प्रधानता हो जाती है। हिन्दी के भिवत-काल मे कबीर ग्रीर ग्रन्यज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को श्रेष्ठ कहना तथा सुर ग्रीर तुलसी में साम्प्रदायिकता की गंध लेना, श्राज की राजनीतिक विचार-धारा से उनका मृत्यांकन करना है। तुलसी में जो प्राण-शक्ति है, उसका एक श्रंश भी कबीर में नहीं मिलता। सारा हिन्दू-समाज तुलसी के भावों श्रौर विचारों में भाज तक ग्रवने ही दर्शन करता है। भाज भी वह हमारे जीवन का ग्राधार है। कबीर को ऐसा सौभाग्य कभी नहीं प्राप्त हुग्रा। फिर जिन ग्रवस्थाग्रों में तुलसी ने 'मानस' की रचना की थी, उस समय के एक विशाल जन-समुदाय को एक व्यापक जीवन-म्राधार की म्रावश्यकता थी म्रीर वह तुलसी में ही मिल सका। तुलसी के काव्य का मुख्यांकन डाँ० रामविलास शर्मा ने प्रधिक निष्पक्षता से किया है। उनकी शैली प्रायः सर्वत्र ही ऐतिहासिक है। इन निबन्धों में उन्होंने युग-चेतना श्रौर तत्कालीन श्रवस्थाश्रों का ध्यान रखा है। भारतेन्द्र, तुलसी म्रादि को म्रपने युग का गतिशील लेखक मानना ही समीचीन धारए। है। डॉ॰ झर्मा ने इन कवियों की समालोचना में इसी उदारता श्रौर समीचीनता का परिचय किया है। भ्रपने युग के सांस्कृतिक विकास में सहयोग देना ही

१. 'संस्कृति ऋौर साहित्य', पृष्ठ १८१ - १८३।

२, 'साहित्य की परख', पृष्ठ १८।

साहित्य की प्रगतिशीलता है। भ्रौर ऐसा नहीं माना जायगा तो भ्रतीत का सारा साहित्य ही श्रप्रगतिशील हो जायगा । इसीको रूढ़ मार्क्सवादी वृष्टिकोगा कहते है। लेनिन ग्रादि को भी यह मान्य नहीं है। यह विखाया जा चुका है। हिन्दी के प्रगतिवादियों को भी सिद्धान्त को जड़ रूप में ग्रहरण करने के मोह का त्याग करना है । इसीसे समीक्षा का स्वाभाविक विकास सम्भव है। पर ऐसा वे स्रभी नहीं कर पा रहे है। प्रायः सभी प्रगतिवादी श्रालोचकों को छायावाद पूँजीवाद की देन प्रतीत होता है। उसकी श्रसन्तोष, निराज्ञा, पलायन ग्रादि की भावना उसीकी देन है। छायावादी कवि उसी पुँजीवादी वर्ग का व्यक्ति है। ग्रपने वर्ग में उसके लिए स्थाप न होने के कारण उसमें श्रसन्तोष जाग्रत हुन्ना है। चौहान जी ने इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए मार्क्स-दर्शन का पर्याप्त श्रौर प्रौढ़ सैद्धान्तिक विवेचन किया है। छायावादी कवियों के सम्बन्ध में प्रगतिवादी ग्रालोचक की मान्य धारणा श्री नरेन्द्र के शब्दों में ग्रिभिव्यक्त की जा सकती है : "हमारे दूलेखक श्रौर कि भी शोषक वर्ग के ही व्यक्ति है। ग्रापने वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है तो इसका म्रर्थ यह नहीं है कि उनके संस्कार भ्रौर उनकी जीवन-चर्या तथा नोवृत्ति वर्गगत नहीं है । जनता के लिए यह दूष्ट्र है । जनता उनके म्रस्तित्व से श्रनभिज्ञ है। जनतामे उनके गुएा-ग्राहक कहाँ मिलेंगे।"<sup>5</sup> इस कथन की रूढ़िवादिता ग्रौर प्रचारवादिता ग्रत्यन्त स्पष्ट है। ऐसे निर्णय का विशुद्ध समालोचना की दृष्टि से ग्रधिक महत्त्व नहीं है। कभी-कभी जब प्रगतिवादी राष्ट्रीय कविताश्रों को पूँजीवादी परम्परा की कहने लगता है तब तो हद हो जाती है। कुछ कवियों श्रीर लेखकों की विश्द्ध भारतीय श्रादर्श की प्रगतिपूर्ण विचार-धारा मे मार्क्सवादी विचारों की भलक देखना, एक दूसरे प्रकार की रूढ़िवादिता है। प्रेमचन्द जी की ग्रालोचना मे प्रायः प्रगतिवादियों का यही दृष्टिको ए। रहा है। श्री श्रम्तराय श्री महादेवी की नारी-सम्बन्धी विचार-धारा को मार्क्सवादी कहने में इसीका परिचय दे रहे है। महादेवी जी नारी के साथ ही भारतीय पवित्र नारी स्रादर्श के पूर्ण संरक्षण की समर्थक है; इसको श्री श्रमृतराय भूल जाते है। सारांश यह है कि हिन्दी का प्रगतिशील **ब्रालोचक श्र**तीत श्रौर वर्तमान साहित्य में उस प्राग्ण-शक्ति श्रौर उन विचार-धाराग्रों को निष्पक्ष होकर नहीं देखना चाहता जो उस साहित्य के ग्रन्तस्तल से भौक रही है। वह उन शक्तियों का जीवन के विकास की दृष्टि से मल्यांकन

१. 'प्रवासी के गीत'।

नहीं कर पाया है। इसीमें वह अपने पूर्वाग्रहों श्रीर रूढ़िवादिता से श्रिभिभूत हो जाता है। दूसरे वह प्रगतिवादी साहित्य का केवल विचारों की दुष्टि से ही मृत्यांकन करता है। उन्हीं विचारों को श्रभियव्कत करने वाली एक दर्शन-शास्त्र की पुस्तक श्रीर कविता की श्रालोचना में कुछ भी श्रन्तर नहीं रह जाता। हिन्दी का मार्क्सवादी समीक्षक साहित्य का महत्त्व कलात्मक मृत्यों पर बिलकुल भी नहीं श्रांकना चाहता। इस भेद को व्यावहारिक रूप में मिटा देने का परिगाम यह हुमा है कि साहित्य का भ्रपना पृथक् व्यक्तित्व ही विलीन होता जा रहा है। जिस वस्तु का मल्यांकन करे उसके व्यक्तित्व की उपेक्षा करके श्रथवा उसको विलीन करके उस पर विचार करना बहुत ही श्रपूर्व श्रीर एकांगी कहा जायगा। वह तो उसीके व्यक्तित्व को नष्ट करना है। हिन्दी के प्रगनिवादी स्रालोचकों ने श्रपनी समकालीन शंलियों का भी उपयोग किया है श्रौर यह स्वाभाविक भी है। श्रालोचना की प्रचलित शैलियों के प्रभाव से एक काल का श्रालोचक **ग्र**स्पृष्ट कैसे रह सकता है। ऐतिहासिक शैली के तत्त्वों की उपस्थिति तो इन सबकी विशेषता ही है। वस्तुतः ऐतिहासिक शैली का एक विशेष दिशा में विकसित रूप ही मार्क्सवादी श्रालोचना है। डॉ० रामविलास शर्मा की शैली में यह तत्त्व श्रधिक प्रधान है। वे साहित्य का श्रध्ययन इतिहास की घटनाश्रों के श्रालोक में श्रधिक करना चाहते है। वे किसी वस्तु के विकास के ऐतिहासिक कारगोंकी उद्भावना करके उसका मृत्यांकन करते है। चौहान जी विश्द्ध इति-हासकी घटनाम्रों की भ्रपेक्षा समिष्टिगत विचार-धारा का भ्रन्वेषए। भ्रधिक करते है। इस विचार-धारा का वे साहित्य से सम्बन्ध स्थापित करते है। साहित्य पर इसके प्रभावों तथा साहित्य में इसके विकास का सहयोग इन दोनों बातों का ग्रध्ययन करते हैं। यह प्रक्रिया भी एक प्रकार से ऐतिहासिक ही है। प्रभावों के मृत्यांकन तथा मानव-समाज की विकास-परम्परा की मार्क्सवादी मान्यता के ग्रतिरिक्त यह ग्रालोचना ऐतिहासिक ही है। श्री ग्रमृतराय समष्टि-गत विचार-धारा के साथ ही कलाकार के व्यक्तित्व का भी ग्रध्ययन करते है। वे सामृहिक विचारों ग्रौर यगीन परिस्थितियों से निर्मित कलाकार के व्यक्तित्व का विक्लेषण करते है। भ्रंचल जी की भ्रालोचना में इनके भ्रतिरिक्त छायावादी की-सी श्रस्पष्टता श्रीर श्रभिव्यक्ति के घुमाव के भी दर्शन हो जाते है। श्री प्रकाशचन्त्र जी कई-एक उदाहरएों द्वारा ग्रपने विवेचन को स्पष्ट करके पाठकों को स्वयं उन्हीं निर्एायों पर पहुँचने का श्रवसर देते है। इनकी ग्रालोचना में कुछ प्रभाववादिता का ग्राभास भी मिल जाता है।

प्रगतिवादी विचार-धारा ने कलाकार के व्यक्तित्व ग्रौर उसके मानसिक

स्वातन्त्र्य की बहुत-कुछ ग्रवहेलना की है। साहित्य पर राजनीति के कठोर नियन्त्रएगें को स्वीकार करके उसकी प्रगति में बाधा पहुँचाई है। कवि को निश्चित वर्ण्य विषयों ग्रौर विचार-धारा से बांध देने पर साहित्य ग्रौर राष्ट्रीय इतिहास के प्रति प्रतिक्रिया के नाम पर ग्रहिच जाग्रत करने का प्रयत्न भी किया गया है। इस प्रकार इसमे उसके प्रति श्रश्रद्धा जाग्रत करने की प्रवृति के भी दर्शन होते है। प्राचीन नैतिक मृत्यों की रूढ़िवादिता की प्रकट करने के लिए प्रगतिवादियों ने श्रव्लीलता का भी श्राश्रय लिया है। नीति से विरुद्ध कृत्यों को समाज के श्रत्याचार का परिगाम कहकर उन्हें क्षम्य समक्षना परोक्ष रूप से ग्रनितिकता का समर्थन-मात्र है। उन्होंने साहित्य के मृत्यांकन का भी एक बहुत ही रूढ़ श्रीर सीमित दृष्टिकीए श्रपनाया है। इतना सब-कुछ होते हुए भी प्रगतिवाद ने साहित्य-क्षेत्र में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। उसने साहित्य भ्रौर समाज के महत्त्व को हिला डाला है। श्राज शताब्दियों से मान्य धारएाम्रों का पूनः मृल्यांकन करने की प्रवृत्ति जाग्रत हो गई है। म्राज जीवन के मुल्यांकन का नैतिक दृष्टिकोएा बदलने की श्राकांक्षा उग्र होती जा रही है। इसीसे काव्य के श्रीचित्य की धाराएा में भी परिवर्तन श्रावश्यक प्रतीत हो रहा है। जो कल तक अनुवित था आज शायद उसे उचित मानने की प्रवृत्ति जग उठी है। साहित्य भौर समाज का श्रिभिन्न सम्बन्ध मान्य हो गया है। साहित्य की नितान्त निरपेक्षता का सिद्धान्त धीरे-धीरे श्रमान्य हो रहा है। उसकी श्रेष्ठता का मानदंड सामाजिक उपयोगिता होता जा रहा है। कलाकार के व्यक्तित्व पर भी सामाजिक दृष्टिकोगा से विचार प्रारम्भ हो गया है। काव्य की प्रेषणीयता को भी नवीन रूप मिल रहा है। उसका ग्राधार कला-त्मकता की श्रपेक्षा युग की सामूहिक चेतना श्रधिक मानी जाने लगी है। रति, म्नादि स्थायी भावों की रूढ़िगत धारए। स्रों में परिवर्तन हो रहा है। उनके भौचित्य श्रौर रस-क्षमता पर नवीन दृष्टि से विचार करने की श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी है। साहित्य में भाव श्रीर कला पक्ष की सम्पूर्ण एकता का प्रतिष्ठा होती जा रही है। सौन्दर्य-बोध का मानदंड बदल रहा है। वह वैयक्तिक की श्रपेक्षा सामाजिक श्रीर समध्टिगत ग्रधिक होता जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य की मान्य धारणाश्रों का फिर से मूल्यांकन श्रीर स्वरूप-निर्धारण करने की श्राकांक्षा जाग गई है। यह सारा दृष्टिकीण रूढ प्रगतिवाद की प्रत्यक्ष देन नहीं है। पर मान्य धारएगाग्रों के विरुद्ध इसके विद्रोहात्मक दृष्टिकोगा ने श्रालोचकों में नवीन श्रौर विशुद्ध प्रगति की दृष्टि से विचार करने की म्राकांक्षा को जन्म दे दिया है। इसमें हिन्दी-म्रालोचना का सुन्दर भविष्य भाँक रहा है। चौहानजी की वैज्ञानिक, सामाजिक सौन्दर्यमूलक वृष्टिकोएा ग्रपनाने की प्रेरणा डॉ॰ देवराज की साहित्य में जीवन की बौद्धिक प्रेरणा के श्रनुसन्धान की बात विशुद्ध प्रगतिवादी वृष्टिकोण के विकास की श्राशाग्रों का ग्राभास दे रही है। पर हिन्दी की प्रगतिवादी ग्रालोचना श्रभी रूढ़िग्रस्त ही है। उसे उदार श्रीर व्यापक वृष्टिकोण की श्रीर श्रग्रसर होना है।

## : १३:

## समीचा की अन्य शैलियाँ

पाश्चात्य समीक्षा-ज्ञासत्र भ्रात्म-प्रधान (सबर्जन्दिव) श्रौर वस्तून्मुखी श्रथवा मान पर श्राधारित (श्राबजैक्टिव) के नाम से साहित्य-समीक्षा के वो प्रधान भेद मानता है। इन्हें समीक्षा के दो प्रकार कहने की अप्रेक्षा उसकी दो प्रवृत्ति कहना श्रधिक समीचीन है श्रीर प्रत्येक श्रालोचक में इनके दर्शन होते है। शास्त्रीय मान को श्रपनी समीक्षा का श्राधार बनाने वाला समालोचक भी वैयक्तिक रुचि ग्रीर निर्णय से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता तथा ग्रात्म-प्रधान समालोचक भी कोई विशेष मान ग्रहरण करके चलता ही है। वह साहित्य के एक विशिष्ट स्वरूप या धारगा का समर्थक होता है। श्रौर उसी रूप के श्रालोक में साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन करता चलता है। जहाँ पर वह स्पष्टतः मुल्यांकन नहीं करता, केवल कृति का रसास्वाद करता है, प्रथवा उसके सौन्दर्य से मुग्ध होता है, वहाँ पर भी वह श्रप्रत्यक्ष रूप मे मूल्यांकन ही करता है। समीक्षाकी इन दो प्रवृत्तियों कानिरन्तर संघर्षहोतारहताहै। इनका संघर्ष ही समालोचना का विकास है। पश्चिम के इतिहास में ये दो प्रवृत्तियाँ ही रोमाण्टिक ग्रौर क्लासिक के नाम से निरन्तर संघर्ष करती रही है। एक युग ऐसा भ्राता है जब साहित्य-समीक्षा नियमों से जकड़कर रूढ़ भ्रौर परम्परा-मुक्त हो जाती है, इसमें कवि-स्वातंत्र्य का नितान्त स्रभाव हो जाता है। काव्य के नियम जड़ रूप में श्रविशष्ट रह जाते है, उसकी ग्रात्मा उन नियमों के जंगल में कहीं खो जाती है। काव्य के बाह्य स्वरूप को श्रनावश्यक महत्त्व प्रदान किया जाने लगता है भ्रौर भ्रात्मा की उपेक्षा होने लगती है। कुछ समय तक ऐसी श्रवस्था रह सकती है, पर श्रन्त में कवि-प्रतिभा श्रीर सहदय-सुरुवि इस कृत्रिमता के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है ग्रौर काव्य की ग्रात्मा का ग्रनु-सन्धान प्रारम्भ हो जाता है। धीरे-धीरे समीक्षा भी ग्रात्म-प्रधान ग्रौर रोमा-ण्टिक हो जाती है। कालान्तर में यह प्रवृत्ति भी विकास की चरम स्थिति को पहुँच जाती है। समीक्षा शास्त्रीयतत्त्वोंकी श्रवहेलना करते-करते पूर्णतः वैयक्तिक

या स्रात्म-प्रधान हो जाती है। उस समय किसी सर्व-सामान्य धरातल की स्रावश्यकता ही समालोचक नहीं समभता। समीक्षा के स्रत्यधिक वैयक्तिक हो जाने के कारण उसकी उपादेयता भी सन्देहास्पद प्रतीत होने लगती है। यह भी एक चरम स्थिति है। पर समीक्षा का विकास निरन्तर इसी तरह हो रहा है। सौड्ठववादी दृष्टिकोण की चरम स्थिति ही स्रर्थात् जिसमें काव्य की उपयोगिता सौड्ठव म्रादि पर सर्व-सामान्य की दृष्टि से विचार न करके पूर्णतः स्रात्म-प्रधान समीक्षा हो, ऐसी स्थिति ही प्रभावाभिव्यंजक (Impressionist) समीक्षा है।

प्रभावाभिन्यंजक ब्रालोचक समीक्षा के विधान को नहीं देखता। वह साहित्य को इतिहास, मनोविज्ञान, चित्र-ज्ञास्त्र ब्रावि को दृष्टियों से भी नहीं ब्रांकता। उसके लिए सौन्दर्य-ज्ञास्त्र के नियम भी महत्त्वपूर्ण नहीं। वह तो साहित्य को ब्रपनो रुचि से ब्रांकता है। उपर्यु क्त सब ग्रंलियों तथा तत्त्वों को समीक्षा के प्रकृत क्षेत्र के बाहर की वस्तु समभता है। उसके लिए काव्य का एक-मात्र उद्देश्य प्रेषणीयता है। ब्रालोच्य पुस्तक द्वारा प्राप्त ब्रानन्द ही माप-दंड ब्रोर उसका निर्णय है। प्रभाववादी साहित्यिक कृति के प्रति सहृदय की प्रतिक्रिया को ही ब्रालोचक कहता है। ब्रन्य दृष्टियों से विचार करना उसके मत में समीक्षा नहीं है। सेट्सवरी के शब्दों में इस ब्रालोचक के सम्बन्ध में कहा जा सकता है: "The first requisite of the critic is that he should be capable of receiving impressions, the second that he should be able to express and import them"

स्पन्गानं भी इसी ब्रालोचना के समर्थक है। वे इसे ही समीक्षा का प्रकृत दृष्टिकोएा मानते है। उनके शब्दों में प्रभाववादी ब्रालोचक का दृष्टिकोएा पूर्णत: स्पष्ट हो जाता है: Anatole France described the critic not as a judge imposing sentence, but as a sensitive soul detailing his adventures among masterpices... to have sensation in the presence of a work of art and to express them. that-is the function of criticism for the impressonistic critic. His attitude, he would express some what in this fashion' here is a beautiful poem; to read it is for me to experience a thrill of pleasure. my delight in it itself a judgment and what better judgment is it possible for me, to give? All that I can do is to tell how it effects me, what sensations 't gives me."

<sup>1.</sup> Historyof Engliah Criticism p. 411.

<sup>2.</sup> The New Criticism p. 427-428.

वैयक्तिक रुचि के प्राधान्य के कारण शक्ल जी प्रभाववादी समीक्षा की समीक्षा ही नहीं मानना चाहते । वे कहते है कि "उसके श्रौचित्य-श्रनौचित्य पर किसी को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। जिस पर जैसा प्रभाव पड़े वह वैसा कहे।" न लेकिन प्रभाववादी इसको भी दोष नहीं मानता। भिन्त-भिन्न श्रालोचकों पर एक ही कला-कृति के विभिन्न प्रभाव पड़ सकते है श्रीर पड़ते है। उन प्रभावों का पारस्परिक कुछ साम्य न होने में कोई ग्रापित्त नहीं। प्रत्येक को उसे भिन्त-भिन्त रूप में ग्रहण करने का पूर्ण ग्रधिकार है। ऐसी समीक्षा स्वयं एक स्वतन्त्र कला-कृति हो जाती है। मूल पुस्तक का ग्राधार एक नवीन सुजन होता है। <sup>२</sup> उसका कलात्मक महत्त्व भी है। कला-कृति बाह्य जगत् श्रीर जीवन की प्रतिक्रिया है श्रीर ये समीक्षा प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया। पर है वस्तुतः कृति ही। प्रभाववादी समालोचक तो इन सबको गुए ही मानता है। वह कहता है कि समीक्षा का चरम विकास ही नवीन कला-कृति के सुजन में है। प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा मूल पुस्तक की श्रपेक्षा समीक्षक के मनोभावों श्रौर श्रनुभृति को प्राधान्य देती हं। इस प्रकार यह म्रालोच्य वस्तु से दूर हट जाती है। प्रभाववादी इसका समर्थन भी यह करके करता है कि प्रत्येक प्रकार की समीक्षा ( ऐतिहासिक, मनोवैज्ञ निक म्रावि) प्रकृत क्षेत्र से पाठक को दूर ही ले जाती है। ये सब पद्धतियाँ इति-हास, मनोविज्ञान, सौन्दर्य-ज्ञास्त्र ग्रादि की बातें करने लगती है। ये पद्ध-तियां कला-कृति के ब्राधार से मनोविज्ञान या सौन्दर्य-शास्त्र की पुस्तकों का निर्माण करती है। प्रभाववादी को यह गर्व है कि वह कला से कला-कृति की ही जन्म देता है। वह तो इसीको कला समीक्षा का चरम उद्देश्य मानता है। वह कहता है: "Art can find only its alter-ego in art."

यह पहले के विवेचन से स्पष्ट हो गया है कि शास्त्रीय विधान ग्रौर नीति के बन्धनों से सौष्ठववादी ग्रालोचना की ग्रपेक्षा भी प्रभाववादी ग्रालोचक ग्रिधिक मुक्त हो गया। साहित्य-समीक्षा के क्षेत्र में एक ग्रौर ऐसा ही चरम

१. 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास,' पृष्ठ ६३४।

<sup>2.</sup> Other men will derive other sensations from it and express them differently; they too have the same right as I. Each of us if we are sensitive to impressions and express ourselves well, will produce a new work of art to replace the work which gave us our sensations. That is the artof Criticism and beyond thet criticism cannot go. (Ibib p. 428.)

वृष्टिकोण मान्य हुम्रा भ्रौर वह है श्रिभव्यंजनावादी । यूरोप में श्रिभव्यंजना-वाद ग्रीर कलावाद के नाम से दो वादों का बहुत ही प्राबल्य रहा है। भार-तीय विचार-धारा को भी इन वादों ने प्रभावित किया है, इसका कुछ साधा-रएा-सा संकेत सौष्ठववादी समीक्षा के प्रसंग मे किया जा चुका है । इस प्रभाव के सम्बन्ध में स्रागे स्रौर विचार करने से पूर्व इन दोनों वादों के सामान्य परिचय की भ्रावश्यकता है। ये दोनों वाद एक-दूसरे से प्राय. मिलते-जुलते है। स्रभिव्यंजनावाद के जन्मदाता क्रोसे है। वे श्रभिव्यंजना को ही काव्य या कला मानते है। उनका श्रभिव्यंजना शब्द से विशेष तात्पर्य है। श्रात्मा का स्वयं प्रकाश ज्ञान एक ग्रलौकिक शक्ति है। वह जगत की वस्तुग्रों को साकार श्रौर सुन्दर रूप प्रदान करती है। क्रोसे यह मानते है कि श्रभिव्यक्ति श्राभ्य-न्तर ग्रौर मानसिक होती है। जो कुछ शब्द संगीत ग्रादि के माध्यम से इन्द्रिय-गोचर होता है, वह तो उस श्राभ्यन्तर का बाह्यकरण श्रथवा स्पष्टीकरण-मात्र है। इस प्रकार की म्रिभिव्यक्ति को क्रोसे सुन्दर ही मानते है। वे उसके ग्रसौन्दर्य की कल्पना की संभावना ही स्वीकृत नहीं करते। विश्वेत सौन्दर्य का म्राधार सांचा (फार्म) मानते है। <sup>3</sup> क्रोसे ने वस्तु की उपेक्षा नहीं की है। म्राभिव्यक्ति में नानात्व का कारण ही पदार्थ है। पर फिर भी उसे सौन्दर्ध वस्तु की ग्रपेक्षा ग्रभिव्यक्ति (फार्म) में ही मान्य है, यह ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है। इसके म्रितिरिक्त क्रोसे यह भी स्पष्ट स्वीकार करते है कि काव्य का सौन्दर्य के श्रविरिक्त श्रन्य कोई उद्देश्य नहीं है। उसके सम्बन्ध मे नीति, उपयोगिता भ्रादि की बात समीचीन नहीं। कला के लिए सत्य भ्रोर शिव शब्दों का उपयोग ही कोसे भ्रन्पयुक्त बतलाते है । उनका कहना है कि बुद्धि-सम्बन्धी व्यापारों के लिए "सत्य" शब्द की उपादेयता है तथा मंगल-ग्रमंगल तो धर्मया नीति के क्षेत्र की वस्तु है। इस प्रकार कोसे ने काव्य या कला को

<sup>1.</sup> When we have mastered the internal world, when we have vividly and clearly conceived a figure or statue, when we have found a musical theme, expression is form and is complete, nothing more is needed...What we then do is say aloud what we have already said within, sing aloud what we have already sung within. (Crocs.)

<sup>2,</sup> We define beauty as successful expression or better as expression and nothing more, because expression when it is not successful is not expression. (Ibld).

<sup>3.</sup> Aesthetic fact is form and nothing but form (Crocs.)

विशुद्ध सौन्दर्य के क्षेत्र की वस्तु माना है। उसमें श्रन्य किसी वस्तु की खोज निरर्थक है। काव्य का महत्त्व केवल सौन्दर्य पर स्राश्रित है। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि मुन्दर शब्द में श्रानन्द भी श्रन्तिहत है। यह कीसे के विवेचन से भी स्पष्ट है। ग्रन्य जितने भी इस मत के समर्थक ग्रालोचक है, उनकी भी यही मान्यता है। क्रोसे ने सौन्दर्य की श्रभिव्यक्ति का जो क्रम बतलाया है, उसमें म्राह्माद तत्त्व का भी सभावेश है। इससे काव्य में सौन्दर्य ग्रीर ग्राह्माद का समन्वय स्पष्ट है। <sup>५</sup> कोसे का यह सारा निरूपए कला के लिए है, कला-कृति के लिए नहीं। जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है कि वह कला श्रौर कला-कृति को दो भिन्न वस्तु मानता है। कला की श्रभिव्यक्ति के लिए तो कलाकार विवश है, वह तो ग्रनुभृति का सहज श्रौर स्वाभाविक उन्मेष है। पर उसे बाह्य रूप देना कला-कृति के रूप में प्रकाशित करना कला-कार के हाथ में है। क्रोसेका कहना है कि यदि वह जनता के लिए उपयोगी नहीं है तो कलाकार उसे जनता के समक्ष रखे ही नहीं। इस प्रकार क्रोसे ने कला-कृति का उपयोगिता से भी सम्बन्ध स्थापित कर दिया। पर यह दिष्टिकोएा उपयोगितावादी की श्रपेक्षा सौन्दर्यान्वेषी ही श्रधिक माना गया है यही स्वा-भाविक भी है।

'कला कला के लिए' वाला सिद्धान्त भी इसी प्रकार का है। उनके समर्थक ब्रेडले, श्रास्कर वाइल्ड, स्पिन्मानं श्रादि का भी यही कहना है कि कला की एक पृथक् श्रपने-प्रापमें परिपूर्ण श्रोर स्वतन्त्र सत्ता है। उसकी उपादेयता को जीवन की दृष्टि से श्रांकना समीचीन नहीं। कला का मूल्य कला के श्राभ्यन्तर में ही है, बाहर नहीं। कला की विज्ञुद्ध श्रनुभूति श्रीर तज्जनित श्राह्माद ही उसका मूल्य है। नीति, धर्न तथा संस्कृति श्रादि, जो कला के लिए बाह्य वस्तुएँ है, उनकी दृष्टि से भी उसका मूल्यांकन हो सकता है। पर यह मूल्य गौण ही है। कला का नीति, या धर्म के उपदेश में तात्पर्य नहीं है। यह तो उसके प्रकृत क्षेत्र के बाहर की वस्तुएँ है। कला के सम्बन्ध मे इन बातों का विचार

<sup>1.</sup> The complete process of aesthetic production can be symbolised in four steps (a) impressions (b) expression or spiritual aesthetic synthesis (e) hedonistic accompaniment orthe (d) pleasure of the beautiful (d) translation of the Aesthetic fact into physical phenomena. (Crocs.)

करना तो उसके कलात्मक महत्त्व को कम करना है। इस प्रकार 'कला कला के लिए'' वाला मत भी कला का उद्देश्य एक-मात्र सौन्दर्य-सृष्टि तथा तज्जन्य ग्रानन्द ही मानता है, ग्रन्य किसी भी प्रकार की उपयोगिता उसे मान्य नहीं। इसी सिद्धान्त के समर्थक स्विनगानं तो कला ग्रौर नीति के सम्बन्ध के चित्रण को नैतिक ग्रौर ग्रनैतिक मानने के समान कहकर उपहास ही करते हैं। कला का जीवन से स्वतन्त्र ग्रस्तित्व ग्रौर उसकी स्वच्छन्द ग्रभिव्यक्ति का परिणाम मानकर इन लोगों ने कला को शास्त्र ग्रौर नीति के नियमों से मुक्त घोषित किया है। काव्य-शास्त्र के किन्हीं निश्चित नियमों का पालन भी कलाकार के लिए ग्रावश्यक नहीं। इन दोनों सिद्धान्तों ने साहित्य-समीक्षा की जिन धारणाग्रों को प्रोत्साहन दिया है, वे एक प्रकार से ग्रितिवादी

<sup>1</sup> What then does the formula 'Poetry for Poetry's sake tell us about this experience? It says as I understand it, these things. First this experience is an end in itself, is worth having on its own account has an intrinsic value. Next its poetic value is this intrinsic worth alone. Poetry may have also an ulterior value as a means to culure or religion; because it conveys instruction or softens the passion or furthers a good cause, because it brings the poet the fame or money or a quite So much the better, let it be valued for these conscience reasons too. But its ulterior worth neither is nor can directly determine it poetry worth as a satisfying imaginative experience; and this is to be judged entirely from within. The consideration of ulterior ends whether by the poet in the act of composing or by the reader in the act or experiencing tends to change the nature of poetry by taking it out of its own atmosphere. For its nature is to be not a part nor yet a copy of the real world (as we commonly understand that phrase) but to be world by itself independent, complete, autonomous. (A. C. Bradley: Oxford rectures on Poetry.)

<sup>2.</sup> To say that poetry as poetry is moral or immoral is as meaningless as to say that an equilateral triangle is moral and isosceles triangle immoral or to speak of the immorality of a musical chord or Gothic arch. (American critical Essays XIX XX centuries page 443.)

(extremi) दृष्टिबिन्दु कहे जा सकते हैं। इस प्रालीचक का कार्य कला-कृति के सौन्दर्य से म्राह्लादित होना तथा उसके सौन्दर्य-तत्त्वों का उद्घाटन करना है। उसे काव्य-शास्त्र के नियमों के स्राधार पर कला-कृति की व्याख्या नहीं करनी। उसे यह नहीं बताना है कि किसी कृति में काव्य-शास्त्र के नियमों का कितना निर्वाह हुन्रा है। पर उसे तो यह बताना है कि कोई कला-कृति कितनी सुन्दर है श्रौर उसके सौन्दर्य के कारण क्या है। वह कला-कृति का श्रपनी सह्दयता श्रीर सौन्दर्य-शास्त्र के नियमों से ही मृत्यांकन करता है, नीति-शास्त्र ग्रथवा काव्य-शास्त्र के नियमों से नहीं। इस प्रकार का समालोचक सौन्दर्यान्वेषी ( Aesthetic critic) है । वह सौन्दर्य को भ्रपने-भ्रापमें पूर्ण भ्रीर स्वतः प्रमास मानता है। सौन्दर्य जीवन की श्रन्य किसी उपयोगिता के कारण उपादेय नहीं है, श्रिपितु उसकी तो जीवन में पृथक उपादेयता स्वतः सिद्ध है। इनमें से कुछ लोग सौन्दर्य ग्रौर मंगल में सामंजस्य करना चाहते है। रवीन्द्र ग्रादि मंगल को ही सुन्दर मानते हैं। सौंदर्य श्रौर मंगल का सामंजस्य मानने वालों पर हम सौष्ठववादी श्रालोचना में विचार कर चुके है। मंगल को ही सौन्दर्य मानने के परिरणामस्वरूप उन्हें सौन्दर्य वस्तुगत भी मानना पड़ता है । केवल बाह्य ग्रभिव्यक्ति में मंगल नहीं हो सकता। वह मन को चमत्कृत प्रथवा मुख श्रवस्य कर सकती है। पर हृदय को श्रलौकिक श्राह्लाद में तन्मय करना तो मंगल का ही कार्य है श्रीर इसका सम्बन्ध बाह्य श्रीभव्यक्ति की श्रपेक्षा वस्तु के ग्राभ्यन्तर से ही ग्रधिक है। इन्हीं सौन्दर्यान्वेबी समीक्षकों में से कुछ ऐसे है जो केवल यह देखना चाहते है कि वस्तु की ग्रिभिव्यक्ति कितनी सुन्दर है। वस्तु के सौन्दर्य से उनको कोई सरोकार नहीं। वे तो केवल उतना कहेंगे कि वस्तु को सुन्दरता पूर्वक श्रभिव्यक्त करने में कलाकार को कितनी सफलता हई है। ऐसे समालोचक श्रभिव्यंजनावादी (Expressionist) माने जायेंगे। ये सौन्दर्य के मृत्यांकन के साथ ही उसके कारगों पर भी विचार कर लेंगे। वे केवल इतना ही नहीं करेंगे कि श्रमुक कला-कृति में श्रपने सौन्दर्य से उसकी श्रथवा पाठक को कितना प्रभावित श्रौर श्राह्मादित करने की क्षमता है, पर उसके सौन्दर्य-तत्त्वों का विश्लेषण भी करेंगे। प्रभाववादी (Impressionist) तो केवल ग्रपने पर पड़े हए प्रभावों को व्यंजित करता है। उसे कारणों के विश्लेषण भ्रोर सौन्दर्य-शास्त्र के नियमों से कोई मतलब नहीं रहता। इस प्रकार ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि सौन्दर्यान्वेषी (Aesthetic critic) ग्रभिव्यंजनावादी (Expressionist) ग्रीर प्रभावाभिव्यंजक (Impressionist) ये तीनों समालोचक एक सिद्धान्त को तीन पहलुश्रों से देखने के कारए। ही वस्तुतः भिन्न है, ग्रन्यथा इनमें मूल सिद्धान्तों ग्रौर मान्यताग्रों का कोई ग्रन्तर नहीं है। उत्पर 'कला कला के लिए' तथा कोचे के ग्रभिव्यंजनावाद मे जिन तत्त्वों का निर्देश हुग्रा है वे ही इन तीनों पढ़ितयों की ग्राधार-भूमि है। इनमें सौन्दर्य-सिद्धान्त को ग्रहण करने के तारतम्य तथा प्रकार-भेद के कारण थोड़ा-सा भ्रन्तर है, जिसका स्पष्टीकरण उत्पर हो चुका है।

भारत में साहित्य-सम्बन्धी विचार-धारा बहुत ही पुष्ट श्रौर प्रौढ़ थी। उसमें काव्य के प्रयोजन भ्रादि पर इतना व्यापक श्रीर सर्वाङ्गीए विचार हुआ है कि पिक्चम के ये चकाचौंध उत्पन्न करने वाले वाद यहाँ के विचारकों द्वारा बहुत ग्रधिक नहीं श्रपनाए जा सके । यहां पर सौन्नर्ध से भी उत्कृष्ट रमाणीयता की कल्पना हो चकी थी। उसमें बाह्य ग्रीर ग्राभ्यन्तर सौन्दर्य के समाहार के श्रतिरिक्त श्रलौकिक श्राह्लाद की भावना भी श्रन्तिहत थी। इस प्रकार यहाँ पर काव्य में भी मंगल की प्रतिष्ठा हो गई। काव्य-नीति के स्थल उपदेशों द्वारा नहीं म्रपित रस-निष्पत्ति म्रौर रमग्गीयता-जन्य म्राह्लाद द्वारा ही चित्त के सब विकारों को दूर करने का साधन बन गया था। काव्यास्वाद चित्त की ऐसी मंगलमयी श्रवस्था है कि उसमें श्रापाततः श्रव्लील प्रतीत होने वाली सारी वस्तुएँ भी मंगलमयी हो जाती है। इसीलिए श्लील-ग्रश्लील, नैतिक-ग्रनैतिक, सत्-ग्रसत् उपदेश मानन्द ग्रादि द्वन्द्वीं का जो स्थल रूप पश्चिम में ग्रहण हम्रा ग्रौर जिसके फलस्वरूप ग्रनेक मत-मतान्तर, वाद-विवाद ग्रौर सम्प्रदायों का वहाँ जन्म हो गया, यहाँ पर इनके लिए स्थान ही नहीं था। यहाँ की साहित्य-परम्परा से परिचित व्यक्ति को यह सब वाद-विवाद छिछला ग्रीर व्यर्थ का प्रतीत होता है। भारत का कोई भी प्रौढ़ विद्वान् पश्चिम की विचार-धारा को भ्रविकल रूप से नहीं भ्रपना सका । ये विचार प्रायः भारतीयकरण करके ही ग्रपनाए गए है। कवीन्द्र रवीन्द्र के साहित्य-सम्बन्धी विचारों का एक साधारण-सा श्राभास हम पहने करा चुके है। उनकी सौन्दर्य-सम्बन्धी धारणा में मंगल के स्पष्ट दर्शन होते है । उस पर भारतीय चिन्तन की ग्रमिट छाप है। महामहोपाध्याय कृष्पुस्वामी शास्त्री भी पिश्चम के प्रभावाभिय्यंजक समालोचक को ही वास्तविक समीक्षक कहते है। लेकिन इसी विचार-घारा के साथ भारतके रस, ध्वनि भ्रौर भ्रौचित्यके सामंत्रस्य को ही सर्वोत्कृष्ट साहित्य-दर्शन मानते है। स्पिन्गार्न ग्रालोचना के नवीन दृष्टिकोगा में ऐतिहासिक न्नादि रूपों से मुक्ति तथा सबका सामंजस्य न्नावश्यक समऋते है। न्नाचार्य कुप्पुस्वामी उस सामंजस्य की स्थिति रस भ्रौर ध्वनि के समन्वय में ही संभव मानते है। इस प्रकार वे भारतीय रस-सिद्धान्त की व्यापकता का प्रतिपादन

कर रहे है। उनकी मान्यता है कि भारतीय सिद्धान्तों मे पश्चिम की विचार-धारा ग्रन्तर्भृत ही नहीं हो जाती ग्रपितु वे तो उससे भी ग्रतिकांत ग्रवस्था के परिचायक है। इस श्रवस्था तक पहुँचने में पश्चिम को श्रभी समय लगेगा। प्रसाद भ्रौर शक्ल जी के विचारों से हम पहले परिचित हो चके है। उनमें भारतीय दृष्टिको ए। की ही प्रधानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय विचार-धारा से परिचित व्यक्ति इन सिद्धान्तों को ग्रविकल रूप से ग्रपनाकर नहीं चल सकता था। हिन्दी में साहित्यिक धारए। स्रों की स्राधार-भूमि प्राचीन भारतीय विचार-धारा ही है। इसीलिए हिन्दी में पाश्चात्य सम्प्रदायों के प्रवि-कल रूप के दर्शन संभव नहीं है। यहां की सौन्दर्य सम्बन्धी धारएगा भी कुछ रमराीयता की श्रोर भुकी हुई है। हिन्दी का श्रभिव्यंजनाबाद भी पूर्णतः श्रोचे का नहीं कहा जा सकता। इन पाइचात्य विचार-धाराग्रों के सहारे यहाँ के म्रालोचकों का स्वतन्त्र रूप भी मौलिक है। उन पर भारतीयता की स्पष्ट छाप है। पर फिर भी पाश्चात्य प्रभाव भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। वहाँ से निर्मित ग्रोर विकसित विचार-धाराएँ ग्राई है । ग्रंग्रेजी पढ़े-लिखे उन व्यक्तियों ने, जो भारतीय परम्परा से कुछ ग्रनभिज्ञ है, कुछ सीमा तक उन्हें ग्रविकल रूप में भी ग्रपनाया है। यह हम पहले देख चुके है कि सौष्ठववादी विशुद्ध श्रानन्द को ही काव्य का प्रयोजन नहीं मानता । पर हिन्दी में दो-एक ऐसे समालोचक भी है जिन्हें हम भ्रपेक्षाकृत श्रधिक विशुद्ध श्रानन्दवादी कह सकते हैं। इनमें से सर्व प्रथम हम पं० इलाचन्द्र जी जोशी के विचारों को ही उद्धत करेंगे। कई स्थानों पर जोशी जी हिन्दी-साहित्य के विशृद्ध श्रानन्दवादी समी-क्षक कहे जा सकते है। उन स्थानों पर वे कला में श्रानन्द के ग्रातिरक्त नीति या ग्रन्य किसी तत्त्व का महत्त्व स्वीकार नहीं करते । वे ग्रानन्द को भी प्रयो-जनातीत कहते हैं। कला का सजन ही इस ग्रानन्द की प्राप्त करने के लिए होता है। उनकी मान्यता है कि नीति की वृष्टि से देखने से काव्य का महत्त्व कुछ भी नहीं रह जाता। "कला का मूल उत्स ग्रानन्द है। ग्रानन्द प्रयोजना-तीत है। सुन्दर फुल देखने से हमें ग्रानन्द प्राप्त होता है। पर उससे हमारा कोई स्वार्थ या प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । प्रभात की उज्ज्वलता ग्रीर सन्ध्या की स्निग्धता देखकर चित्त को एक ग्रपूर्व शान्ति प्राप्त होती है, पर उससे हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती, श्रीर न कोई सांसारिक लाभ ही होता है।" \*

<sup>1.</sup> High-ways and by-ways of Literaery criticism iu Sanskirt.

२. 'साहित्य-सर्जना', पृष्ठ ११ ।

"विश्व की इस ग्रनन्त सृष्टि की तरह कला भी ग्रानन्द का ही प्रकाश है। उसके भीतर नीति-तत्त्व ग्रथवा शिक्षा का स्थान नहीं। उसके ग्रलौकिक माया-चक्र से हमारे हृदय की तन्त्री ग्रानन्द की भंकार से बज उठती है, यही हमारे लिए परम लाभ है। उच्च ग्रंग की कला के भीतर किसी तत्त्व की खोज करना सौन्दयं देवी के मन्दिर को कलियत करना है।"

जोशी जो की सौन्दर्य-सम्बन्धी धाराणा व्यापक है। उनके विवेचन से यह स्पष्ट है कि वे बाह्य रूप ग्रथवा ग्रभिव्यक्ति-मात्र में सौन्दर्य नहीं मानते। उनकी धारएगा में वस्तुन्मुखी तत्त्व भी है। उसमे भाव, शील श्रौर संस्कृति का सौन्दर्य ही प्रधान है। केवल बाह्य ग्राकार-प्रकार ग्रथवा ग्रभिव्यक्ति का सौन्दर्य श्रवास्तविक है। वह तो वासना की दृष्टि है। वास्तविक सौन्दर्य तो श्राभ्यन्तर ही है। उसीमें स्वर्गीयता है। रमगो श्रपने बाह्य श्रंग-प्रत्यंग की श्रपेक्षा चेहरे से टपकने वाले भावों के कारएा ग्रधिक सुन्दर होती है। पंडित जी सहृदयता-हीन वेश्या भ्रथवा फहड़ ग्राम्य नारी की भ्रपेक्षा करुएा, स्नेह ग्रौर शील से स्निग्ध तथा चतुर नागरी नारी में स्रधिक सौन्दर्य देखते है। उनकी मान्यता है कि साधारण जन जिन दृश्यों में सौन्दर्य नहीं देख पाता, किव की तीब दृष्टि उसमे भी सौन्वर्य के वर्शन कर लेती है। कालिदास सारस की कर्कश ध्वनि में भी सौन्दर्य के दर्शन कर लेते हैं। कवि चन्द्रमा की स्वच्छ चांदनी ही से नहीं म्रपितु निबिड़ ग्रन्थकार के सौन्दर्य से भी मुग्ध हो जाती है। कवि के लिए सौन्दर्य का म्रस्तित्व सर्वव्यापी है। जोशी जी का कहना है कि संस्कार के साथ मन्ष्य में सौन्दर्य-बोध की भी वृद्धि होती जाती है। "मनष्य की रुचि का विकास पूर्णता की श्रोर जितना बढ़ता जाता है, सौन्दयं के सम्बन्ध में भी उसकी धारएगा उसी रूप में जटिल होती श्रौर बदलती जाती है।" पहले मनुष्य केवल बाह्य भ्राकार-प्रकार, भ्रंगों के संगठन भ्रादि के सौन्दर्य से ही म्राकृष्ट होता है, पर ज्यों-ज्यों उसकी रुचि का संस्कार होता जाता है त्यों-त्यों वस्त के ग्राभ्यन्तर में प्रविष्ट होकर उसके द्वारा ग्राभिव्यक्त भाव-सौन्दर्य के भी दर्शन करने लगता है। विकसित रुचि तो भाव-सौन्दर्य से ही प्रसन्न हो पाती है। इस प्रकार जोशी जी का निरूपए। केवल बाह्य एवं जड़ सौन्दर्य तक ही सीमित नहीं रहा ग्रिपित उसमें ग्राभ्यन्तर चेतन सौन्वयं का स्पष्ट ग्रभास है। यह धाराा रमाीयता के श्रत्यन्त सन्निकट है। भारतीय विहान् के लिए यही स्वाभाविक भी है। जोशी जी सौन्दर्य में सत्य श्रीर मंगल के दर्शन करते है।

१. 'साहित्य सर्जना', पृष्ठ १२ - १३।

"अन्त में हम फिर यह कहना चाहते है कि सौन्दर्य का कोई निश्चित मापदंड न होने पर भी उसका भुकाव थ्रौर विकास एक विशेष थ्रादर्श की थ्रोर होता है। वह श्रादर्श है श्रात्मा, हृदय थ्रौर मस्तिष्क का संयोग; सुन्दर, मंगल थ्रौर सत्य का सामंजस्य।"

सौष्ठववादी समालोचक सौन्दर्य-जन्य ग्राह्माद को भी समीक्षा का एक मापदंड मानता है। पर भारत के शास्त्रीय रस म्रादि तत्त्वों में इसका इतना ग्रन्तर्भाव हो गया कि इसकी पृथक सत्ता नहीं रह पाई। फिर उन लोगों ने कलाकार के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक निरूपण ही ग्रधिक किया। कला-कृति के सौन्दर्य से ब्राह्मादित उतने नहीं हो पाए। समीक्षा के इस स्वरूप के दर्शन हमें जोशी जी में होते है। उनका सैद्धान्तिक निरूपण ही सौन्दर्यान्वेषी ( Aeshetic ) कोटि का नहीं है, श्रिपतु उनकी प्रयोगात्मक समीक्षा में भी इसके प्रौढ़ प्रमारण है। उन्होंने श्रपने निबन्धों में श्रनेक स्थानों पर केवल सौन्दर्य श्रौर तज्जनित श्राह्माद के श्राधार पर ही काव्य की समीक्षा की है। ग्रालोचक कालिदास के 'मेघदूत-काव्य' को तो सौन्दर्य की प्रदर्शिनी ही कहता है, उसमें जो सौन्दर्य के विभिन्न रूपों के दर्शन होते है, उनसे जोशीजी मुख हो उठते है। "मैघदूत काव्य को यदि हम सौन्दर्य-कला की प्रदिशनी कहें तो श्रनुचित न होगा।...सौन्दर्य किन-किन स्वरूपों मे श्रपने को व्यक्त कर सकता है, इस काव्य में यही दिखलाया गया है। जिस प्रकार श्रव्यक्त के एकमेवा-द्वितीयम् रूप से ग्रनेकानेक रूप फूट निकले है, उसी प्रकार निविद्र कालिमा-लिप्त वर्षा ऋतु के एक रूप से ग्रभिनव सौन्दर्य-मंडित कितने ही भिन्न-भिन्न रूपों की ग्रभिव्यक्ति होती है। पूर्व मेघ मे यही दिखाया गया है।" इस निबन्ध के लेखक सौन्दर्य की श्रनेक स्थितियों श्रौर भावों से मग्ध हए हैं। उन्होंने उनका श्रनुभृति जाग्रत करने वाला वर्णन भी किया है। जोशी जी ने 'मेघदत' के सौन्दर्य के सामान्य स्वरूप पर भी विचार किया है। वे केवल प्रभाव ग्रहरण करके मुख्य होने वाली श्रालोचना तक ही सीमित नहीं है, श्रपित इससे श्रागे बढ़कर सौन्दयं का विश्लेषएा भी करते है। "ऊपर जिस सौन्दयं का वर्णन किया है, वह सु:ख-दूख, श्राशा-नैराश्य, हास्य-ऋन्दन इन दुन्दों से जर्जरित पृथ्वो माता का सौन्दर्य है। पूर्व-मेघ का सम्पर्क पृथ्वीतल से है। पर उत्तर मेघ का सौन्दर्य इन सब इन्हों से परे हैं। उसमें सौन्दर्य के नाना रूप एक श्रानन्द-

१. 'साहित्य-सन्तर्गा', पृष्ठ १६।

२. वही, पृष्ठ १३।

मय में भाकर मिल गए है। वह स्वर्ग का सौन्दर्य है। उस सौन्दर्य-लोक में अधा-तृष्णा, पाप-ताप, जरा-मृत्यु की हाय-हत्या सुनने में नहीं भ्राती।" कि इस भ्रालोचना में विशुद्ध सौन्दर्यान्वेषी श्रालोचक के दर्शन होते है। बाह्य- श्रिभिच्यक्ति की श्रपेक्षा श्रालोचक का ध्यान भावगत सौन्दर्य की श्रोर ही भ्रधिक रहा है। सौन्दर्य को प्रयोजनातीत मानकर चलने से इसका विशुद्ध रूप भ्रत्यन्त स्पष्ट है।

यह हम ऊपर कह चुके हैं कि हिन्दी में प्रभाववादी श्रालीचक के विकास के लिए ग्रभी उपयुक्त वातावरण ग्रभी तैयार नहीं हुन्ना है। शुक्लजी-जैसे युग के प्रौढ़ विद्वान उसका विरोध करते रहे है। पर फिर भी इस प्रवृत्ति के दर्शन हिन्दी-साहित्य के कुछ ग्राली चनात्मक निवन्धों में हो जाते है। पंडित भवनेक्वर मिश्र 'माधव' ने भ्रयनी 'सन्त साहित्य' नामक प्रख्यात पुस्तक में ग्रनेक स्थानों पर इसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। लेखक दादू, मीरा, कबीर, म्रादि के म्रन्तस्तल तक पहुँचकर स्वयं भाव-विभार हो उठते है। कवि-हृदय की तल्लीनता का विवरण ग्रत्यन्त प्रौढ़ भावमय शैली में देता है। लेखक उन भावों के संस्पर्श से स्वयं भी भाव-धारा में बह जाता है ग्रौर ग्रपनी ग्रनुभूति-मयी जैली से पाठक को भी बहा ले जाता है। प्रभावाभिन्यंजक समीक्षा-जैली में ही पं० भगवतशरण उपाध्याय ने गुरुभवतसिंहजी के 'नुरजहां' काव्य का विस्तृत ग्रध्ययन किया है। इसमे महाकाव्य के विभिन्न सर्गों की कथावस्तु तथा धार्मिक स्थलों का संदर्भ सहित भावपूर्ण परिचय है। लेखक का मन स्वयं जिन स्थलों मे रमा है उन्हींका स्पष्टीकरण उसने भर दिया है। लेखक स्वयं श्रपने ग्रन्थ को समालोचक का प्रयास न कहकर सहानुभवी श्रौर समानधर्मा का प्रयास कहता है। वह ग्रपने-ग्रापको प्रभाववादी भी घोषित करता है: "न्रजहां के भ्रध्ययन का मेरे ऊपर बड़ा मार्मिक प्रभाव पड़ा। फलतः कुछ अनुकृत अन्तर्प्रत्थियां खुल पड़ीं। मै एक बात की स्पष्टतया कह देना चाहता हुँ कि प्रस्तुत प्रयास समालोचक का नहीं प्रत्युत सहानुभवी श्रौर समान-धर्मा का है। ....मे प्रभाववादी हैं। जब श्रनुकुल प्रभाव का स्पर्श होता है प्रभाववाही चुप नहीं बैठ सकता।" इतना ही नहीं पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र भी इसे प्रभाववादी समीक्षा के अन्तर्गत ही मानना चाहते है: "यह तो नि:संकोच कहा जा सकता है कि यह श्रालोच्य काव्य का शास्त्रीय ग्रन्तर्भाव

१. 'साहित्य-सन्तर्ण', पृष्ठ १७न।

२, 'दो शब्द'।

नहीं है। ब्राजकल जिसे प्रभाववादी समीक्षा कहते है उसीके ब्रन्तगंत यह भी रखी जायगी।" श्रालोचक ने स्थान-स्थान पर कथा-भाग ग्रौर मामिक स्थलों को विशद संदर्भ भ्रौर विवेचन द्वारा स्पष्ट किया है: श्रनेक स्थानों पर लेखक ने स्थलों का रसास्वाद भी किया है श्रीर वह उनकी भाव-धारा में भी बहा है। "ग्रनार की लटें उसके कवोलों पर बिखर ग्राई थीं ग्रौर उनके नीचे ग्रांस बह रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो मतवाली नागिनी स्रोस चाट रही है स्रोर उसके कपोलों पर लोट रही है। चारों ग्रोर की नीरवता उसे ग्रौर भी खाये डालती थी। संसार का सारा कोलाहल, सारा व्यवसाय, निस्तब्धता में डुब गया था, दिन रात्रि में लय हो गया था पर हृदंय, जिसे श्रौर भी शान्त होना चाहिए था, श्रौर भी चंचल हो उठा ।" ऐसे स्थलों में तन्मयता एवं प्रवाह है। पर वस्तु की गहराई में बैठकर प्रत्येक शब्द के साथ तीव्रतर होती हुई सौन्दर्यानुभूति तथा तज्जनित ग्राह्माद का ग्रभाव है। कहीं-कहीं मनोवेजा निक विश्लेषण है। लेखक स्थिति-चित्रण मे पूर्णतः सफल हुन्ना है, पर ऐसे स्थल कम है जहाँ पर वह स्वयं मार्मिक स्थलों मे भाव-विभोर होकर पाठकों को भी विभोर कर सक। है। प्रभाववादी की यही सबसे बड़ी विशेषता है। यही कारण है कि पं० विश्वनाथप्रसाद इस ग्रालोचना को महाकाव्य का भाव्य श्रथवा महाभाव्य कहना समीचीन समक्षते है। इस प्रकार यह टीका का विशव इलाध्य रूप है। लेखक वहाँ कहीं बौद्धिक विश्लेषण भी करने लगा है। सौन्दर्य-तत्त्वों के उदघाटन ग्रौर सौन्दर्य-जनित श्राह्लाद के ग्रवसर कम ग्राये हैं। लेखक ने परिशिष्ट में ग्रालोच्य-रचना की शास्त्रीय व्याख्या भी दी है। इसमें ग्रन्थ की पूर्णताही उन्हें श्रभिश्रेत है। यह मूल ग्रन्थ का भाग नहीं है। ग्रन्थ प्रभाववादी सामंजस्य का सुन्दर उदाहरए। है। भविष्य में इसी पद्धति के विकसित रूप के भी हिन्दी में वर्शन होंगे यह तो इस समीक्षा का शिला-न्यास है।

जैमेन्द्रजी साहित्य श्रौर कला को प्रयोजन से उच्च मान्ते हैं। लेकिन इस प्रयोजन से उनका तात्पर्य भी पाण्यिव श्रौर भौतिक उपयोगिता से ही है। अ साहित्य के दो स्वरूप उन्हें मान्य है, एक मजे का साहित्य तथा दूसरा समाज का नेतृत्व करने वाला। असाहित्य मानव को स्वरति श्रौर परालोचन की

१. 'दो शब्द', पृष्ठ ३।

२. वही, पृष्ठ २।

३. 'जैनेन्द्र के विचार' 'क्या-क्या है' शीर्षक निबन्ध।

४. 'साहित्य की कसौटी,' 'श्राधुनिक हिन्दी साहित्य'।

ग्रहंकारी वृत्ति के संकीर्ण क्षेत्र से ऊपर उठाता है। वह मानव में लोक-हितंष्य की भावना को जाग्रत करता है। साहित्य के मूल्यांकन में जैनेन्द्रजी प्रभाववादी दृष्टिकोण के समर्थक प्रतीत होते है। वे कहते हैं: "साहित्य की क्सौटी संस्कारशीलता है, जो हृदय से हृदय का मेल चाहती ग्रौर एकता में में निष्ठा रहती है। जो सहृदय का चित्त मृदित करती है वह साहित्य खरा, जो संकुचित करता है वह खोटा।" जैनेन्द्रजी सहृदय को पर-दुःख-कातर ग्रौर सेवा-परायण कहते है। इससे वे प्रभाववादी होते हुए भी पूर्णतः वैयक्तिक ग्रौर ग्रानन्दवादी नहीं कहे जा सकते है। उनका यह दृष्टिकोण समष्टिगत मंगल की भावना को भी ग्रयनाए हुए है।

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि पाइचात्य ग्राभिव्यंजनावाद या सौन्दर्य-बाद का विशुद्ध रूप हिन्दों के समीक्षक में नहीं मिलता। पर इतना तो निर्वि-वाद हं कि इन प्रगतियों ने हिन्दी-साहित्य श्रीर समीक्षा को प्रभावित श्रवश्य किया है। हिन्दी का सारा छायावादी साहित्य इनसे प्रभावित है। छायावाद मे ग्रभिव्यंजना ग्रीर सौव्दर्य-सुध्टि की ही प्रधानता है। छायावादी कवि प्रत्येक वस्तु का विच्छितिमय श्रीर भंगिमापूर्ण शैली मे ही वर्णन करता है। प्रतीक-विधान श्रौर लाक्षरिएकता उसकी शंली की प्रधान विशेषता है। वह सौन्दर्य-सिष्टि स्रौर स्रभिव्यंजनाकी भंगिमा द्वाराही पाठक के हृदयको भाव-विभोर ब्रोर ब्राह्मादित ही करना चाहता है। पाठक कहीं भी उनके कथन-वैचित्र्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, चमत्कार ही उस कविता के प्राण है। इससे यह स्पष्ट है कि कलावाद ग्रीर ग्रभिव्यंजना ने हिन्दी-साहित्य की काव्य-धारा को बहुत म्रधिक प्रभावित किया है। स्वच्छन्दतावादी समीक्षकों का दृष्टिकोग्। भी श्रभिव्यंजनावादी ही रहा है। वे काव्य की उत्कृष्टता का मापदण्ड सौन्दर्य की सुष्टि तथा तज्जनित ब्राह्माद ही मानते है । नन्ददुलारे बाजपेयी ब्रादि ने काव्य पर इस दुष्टि से विचार किया है, इसका निरूपएा हो चुका है। पर उनका ग्रालोचनात्मक दृष्टिकोएा विशुद्ध ग्रभिव्यंजनावादी नहीं कहा जा सकता है, यह भी हम पहले देख चुके है। उनकी श्रपेक्षा इलाचन्द्र जोशी श्रादि श्रधिक विश्व सौन्दर्यान्वेषी कहे जा सकते हे इसीलिए इनका परिचय इन शैली के साथ दियागया है। ये जैलियाँ स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के ही विकास है। इनको उसी पद्धति के प्रतिवादी दृष्टिकीए। कह सकते है।

## ः १४ ः चरितमूलक समीचा

साहित्य जीवनकी अभिव्यक्ति है, और यह अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा ही संभव है, समब्टि द्वारा नहीं । समब्टि द्वारा साहित्य-सृजन का कोई प्रभाव इतिहास में उपलब्ध नहीं है ग्रौर साहित्य की मूल प्रकृति पर विचार कर लेने पर इसकी ग्रसंभवता भी स्पष्ट हो जाती है। साहित्य सामूहिक चेतना की ग्रभिव्यक्ति है, इसे तो कोई भी श्रस्बीकार नहीं कर सकता। उसके विषय ग्रौर ग्रनुभूति लोक-सामान्य के होने चाहिएँ ग्रीर होते ही है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। पर इसके साथ ही यह भी मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि यह सामूहिक चेतना, लोक-सामान्य भाव भ्रौर समिष्टिगत जीवन-साहित्य में व्यक्ति के माध्यम से ही ग्रा सकते है। समध्य का सीधा प्रतिबिम्ब साहित्य नहीं है। व्यक्ति पहले सामूहिक चेतना को स्वयं ग्रहण करता है भ्रौर फिर उसे ग्रभिव्यक्त करता है। इस क्रिया मे उसके व्यक्तित्व का महत्त्व ग्रत्यन्त स्पष्ट है। सबकी तरह कलाकार के व्यक्तित्व का एक ग्रंश ऐसा होता है जिसको उसके व्यक्तित्व की ग्रात्मा कहना पड़ता है। वह ग्रंश संस्कारों का समूह-मात्र नहीं है, पर संस्कारों को ग्रहण करने की ग्राधार-भूमि भी है। वह जगत् को भ्रपने भ्रनुरूप बनाकर ही ग्रहरण करता है। जगत् भ्रौर उसनी प्रतिक्रिया के संस्कारों में ग्रन्वित स्थापित करना भी उसीका कार्य है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का जगत्-सम्बन्धी ज्ञान वस्तुतन्त्रात्मक कम भ्रौर वैयक्तिक ग्रधिक होता है। उसकी ग्रभिव्यक्ति तो ग्रौर भी वैयक्तिक हो जाती है। म्राभिव्यक्ति चाहे किसी भी माध्यम से हो, उस पर व्यक्तित्व के प्रधान ग्रंश का ही ग्रधिक नियन्त्रए। रहता है। इसीलिए ग्राचार्य काव्य को जगत् से भिन्न स्वतन्त्र ग्रस्तित्व की वस्तु मानते है। लोक-साहित्य के सम्बन्ध में एक धारणा यह बनी हुई है कि वह व्यक्ति द्वारा नहीं भ्रपितु समष्टि द्वारा निर्मित है। यह बात ठीक है, पर इसका भी उपर्युक्त सिद्धान्त से वास्तविक विरोध नहीं है। यह तो केवल ग्रापाततः प्रतीत होता है। लोक-साहित्य की परम्परा मौलिक रही है, श्रोर श्रव भी है। इसके एक ही गीत के विभिन्न स्वरूप उपलब्ध होते है। इसका स्वरूप विशेषतः भाषा एवं कहीं-कहीं भाव की दृष्टि से चिर परि-वर्तनशील रहा है। इसलिए उनका श्राज जो स्वरूप उपलब्ध है, वह एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं कहा जा सकता, पर उनका प्रारम्भिक रूप तथा प्रत्येक परवर्ती संस्कार वैयक्तिक श्रभिव्यक्ति के ही परिएगम है, इसे श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। उन पर उन व्यक्तियों की रुचि, भाव श्रौर विचारों की स्पष्ट छाप है।

ऊपर के विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि साहित्य व्यक्तित्व की ही श्रभिव्यक्ति है। पर इतने कथन से काम नहीं चलता। व्यक्तित्व के स्वरूप को भी पूर्णतः समक्ष लेना चाहिए । जब हम व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग करते है, उस समय हमारा तात्पर्य एक बहुत व्यापक वस्तु से होता है। व्यक्ति के भाव, विचार, व्यवहार ग्रीर प्रत्यय वे चार प्रधान तत्त्व भ्रथवा ग्रंग है। इन चारों में उसके मानसिक जगत् की सभी वस्तुश्रों का श्रन्तर्भाव है। मानव की श्रादते, कार्य-प्रणाली, रुचि, जगतु के प्रति उसकी प्रतिकिश प्रादि उसके जीवन की सभी बातों के सम्पूर्ण जीवन का नियन्त्रएा इनके द्वारा होता है। शारीरिक विशेषताएँ तथा परिवेष्ठन भी व्यक्ति के मानस-निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कलाकार का यह व्यक्तित्व ही उसकी श्रिभव्यक्ति की श्राधार-भूमि है। वह इसीके ग्रनुरूप चरित्र ग्रौर वर्ण्य विषय की कल्पना कर सकता है। साहित्य श्रौर संस्कृति के क्षेत्र में श्रगर उसकी कोई मौलिक देन है तो उसका स्वरूप-निर्धारण भी इसीके द्वारा होता है। इसीमें उसके बीज श्रन्तिहत, रहते है। कलाकारै अपने व्यक्तित्व की श्रभिव्यक्ति द्वारा चिरन्तन रहता है। अपने-ग्रापको ग्रभिव्यक्त करने की भावना मानव की सहजात वृत्ति है। उसका मानसिक जगत् ही उसका म्रहं नहीं है, म्रपित उसमें स्थूल जगत् भ्रौर उसके जीवन की घटनाध्रों का भी ग्रन्तर्भाव है। ये घटनाएँ विशेष मानसिक दशाध्रों की कारए। है । कुछ घटनाएँ मानव को प्रसाधारए। रूप से धीर, वीर प्रथवा विनम्र बना देती है। उस समय की श्रभिव्यक्ति पर इन भावों की स्पष्ट छाप होती । वे कलाकार को ऐसे वर्ण्य विषयों की कल्पना के लिए प्रेररणा प्रदान करती है, जिनमें ये भाव व्यंजित हो सकें। जीवन की कुछ घटनाएँ इतनी मर्मस्पर्शी होती है कि उनको जब तक ग्रभिव्यक्ति द्वारा स्थायित्व नहीं मिल जाता, तब तक कलाकार उद्धिग्न रहता है। इनकी ग्रभिव्यक्ति से ही उसकी मात्म-तृष्ति होती है। कलाकार के व्यक्तित्व तथा कला-कृति में इस प्रकार पारस्परिक सम्बन्ध का निरूप्ण मनोवैज्ञानिक श्रालोचना का कार्य है। पर जीवन की घटनाम्रों, विशेष परिस्थितियों ग्रौर तज्ज्ञनित मानसिक ग्रवस्थाम्रों का कार्यकृति के वर्ण्य-विषय, भाव, शैली भ्रादि के साथ सम्बन्ध-निर्देश चरितमुलक मालोचना का कार्य है। इसमें उन घटनाम्रों तथा उनके प्रभाव का निर्देश होता है, जो कवि की विशेष रचनाग्रों के लिए प्रेरगा प्रदान करती हैं। जीवन में घटित महत्त्वपूर्ण घटनाएँ मानव की प्रकृति श्रौर स्वभाव का निर्माण करती है। इनसे मानव के व्यक्तित्व का विशेष विशा में विकास होता है। समीक्षक इन घटनाओं भ्रौर व्यक्तित्व के समन्वित रूप का साहित्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करके देखता है। इस दिष्ट से साहित्य की ग्रत:प्रवित्यों का विश्लेषण करता है। इस प्रकार चरितमलक ग्रालोचना मनोवैज्ञानिक पद्धति की एक सहायक शैली भी कही जा सकती है। इसके द्वारा कलाकार के व्यक्तित्व के विकासमान रूप तथा इसके विकास की प्रेरणाश्रों का सर्वांगीए। ग्रध्ययन हो जाता है। चरितमुलक ग्रालोचना रचना के व्यक्त प्रयोजन को भी स्पष्ट करती है। इस पद्धति का परिचय देते हुए शिवले कहते है: "Biographical criticism may establish significant relations between the creator and his work, may indicate the genesis the driving force or the concious purpose of a work of art." । मनोवैज्ञानिक पद्धति केवल कवि स्वभाव के तत्त्वों का निर्देश करती है, पर चरितमुलक ग्रालोचना में उन कारगों श्रीर घटनाश्रों पर विचार होता है जिनसे कवि-स्वभाव का निर्माग हुन्ना है। यह पद्धति यह बतलाती है कि श्रमुक ग्रन्थ में कवि निराज्ञा श्रौर व्यथा के चित्र ग्रधिक क्यों देता है।

विशेष प्रकार की रचनाग्रों की पृष्ठभूमि में किय के जीवन की कौन-सी घटना उसे प्रेरणा प्रदान कर रही है। उस घटना का ग्रथवा किय के जीवन का कितना ग्रंश उसकी किवता में ग्रभिव्यक्त हुग्रा है, यह ग्रध्ययन बहुत ही रुचिर ग्रौर ग्रालोचना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। पर कभी-कभी ग्रालोचक ग्रौर किवसीमा का ग्रितिकमण कर जाते है। काव्य में विश्वत घटनाग्रों के ग्राधार पर किव के चिरत्र का ग्रनुमान हो जाता है, पर सिद्धान्त को स्थूल रूप से ग्रहण करने पर नहीं। कालिदास के "शिव पार्वती" के सम्भोग श्रृङ्गार ग्रथवा रीतिकाल के नग्न श्रृङ्गार के चित्रों के ग्राधार पर किव को चिरत्र-अष्ट ग्रथवा लम्पट कह देना कोई ग्रालोचना नहीं। किव की ग्रपने ही जीवन की घटनाग्रों का केवल चित्र किवता नहीं है। किव ग्रपने जीवन की घटनाग्रों को काव्य का स्वरूप प्रदान कर देता है। यह जिस वर्ण्य विषय की कल्पना करता

<sup>1.</sup> Shipley, Dictionary of world Literaturs P. 139.

है, जो शैली ग्रपनाता है, जिन भावों ग्रौर विचारों को काव्य में स्थान देता है, विश्व को जो संदेश दे जाता है; उन सबके ग्रन्तस्तल में उनका व्यक्तित्व ही शक्ति-केन्द्र है। एक प्रकार से यह उसके व्यक्तित्व की श्रभिव्यक्ति है। पर इसकी एक सीमा है। कवि का व्यक्तित्व सामृहिक चेतना, सामृहिक भाव श्रथवा लोक-सामान्य भाव-भिम के सामंजस्य में ही काव्य के लिए उपादेय है श्रन्यभा नहीं। कवि के व्यक्तित्व की काव्य के लिए उपादेयता स्वीकार कर लेने का यह तात्पर्य नहीं है कि उसके विकारों को भी काव्य मे ग्रभिव्यक्त होने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाय। कवि श्रपने रोने-हँसने को काव्य में स्थान दे सकता है पर केवल सामृहिक चेतना से तदाकार करके ही, मानव-सामान्य के प्रति-निधि बनाकर ही । काव्य में वैयक्तिकता ग्रौर निर्वेयक्तिकता के सिद्धान्त सापे-क्षिक है। कवितान तो पुर्गतः निर्वेयक्तिक हो सकती है श्रौर न विशुद्ध रूप से कवि का व्यक्तित्व हो। काव्य मे निर्वेयक्तिकता का तात्पर्य केवल प्रपने निजी योगक्षेम को मानव-सामान्य के योगक्षेम से एकाकार कर देना है। इस सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए ही चरितमूलक श्रालोचना का उपयोग ग्रपेक्षित है। श्रालोचना को द्राग्रह की कोटि तक पहुँचाकर बात-बात में कवि-जीवन का ह-बह चित्र देखना काव्य श्रीर समीक्षा के विकास में बाधक है।

हिन्दी में चिरतमुलक श्रालोचना का प्राय: ग्रभाव है। समीक्षा के विकास के प्रारम्भिक वर्षों मे कवियों के जीवन-चरित उपस्थित किये गए थे। उनमें म्रालोचना के तत्त्र बहुत कम थे। शुक्ल-पद्धति की म्रालोचना में भी कवियों के विशद जीवन-चरित लिखे गए, पर उनमें भी चरित श्रीर समीक्षा एक दूसरे से विच्छिन्त-से ही रहे। चरित में काव्य की प्रेरएगन्नों का ग्रन्सन्धान नहीं किया गया। हिन्दी में इस प्रवृत्ति के विकास न होने का एक महत्त्वपूर्ण कारण भारतीय साहित्य ग्रीर जीवन के दर्शन में निर्वेयक्तिकता ग्रीर निरंहकारता की की मान्य श्रेष्टता है। साहित्य-दर्शन में "साधारणीकरण" का सिद्धान्त ही काव्य के वर्ण्य विषय के सम्बन्ध में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। उसकी निरपेक्ष सिद्धान्त के रूप में ग्रहण कर लेने के कारण चिन्तन का विकास भी भ्रवरुद्ध हमा। लेकिन हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी कान्ति ने समीक्षा-जगत् के म्रन्य सिद्धान्तों के समान ही इसकी सापेक्षता स्वीकार करने के लिए भी बाध्य कर दिया । इस प्रकार विचार-स्वातन्त्र्य एवं चिन्तन के लिए विकास के ग्रनेक मार्ग खुल गए। स्वच्छन्दतावादी घारा में चरितमुलक समीक्षा-प्रवृत्ति का भी कूछ विकास हम्रा। पर इस शैली के स्रधिक प्रयास नहीं हुए। समीक्षात्मक निबन्धों में कहीं-कहीं इसका ब्राभास देने की ही प्रवृत्ति रही है। पं० गंगाप्रसाद पाण्डेय

का 'महाप्राण निराला' इस पद्धति का प्रौढ़ उदाहरण है। इसमें लेखक ने किव की जीवनी ग्रौर किवता को ग्रिविच्छिन्न रूप में एक रस करके देखा है। इसमें किव के जीवन की उन महत्त्वपूर्ण घटनाग्रों तथा उनके प्रभाव का विश्लेष्ण है, जिन्होंने किव के व्यक्तित्व को नई दिशा में मोड़ दिया है ग्रौर किव को विशेष प्रकार की भाव-धारा से ग्रोत-प्रोत किवता लिखने के लिए प्रेरणा दी है। लेखक ने ग्रनेक किवताग्रों के उदाहरणों से उन पर पड़े हुए किव-जीवन के प्रभाव का निर्देश किया है। ग्रपनी शैली की यह रचना बहुत ही उत्कृष्ट है। हिन्दी में यह नवीन दिशा का स्तुत्य प्रयास हं।

पांडेयजी ने साहित्य भ्रौर व्यक्ति तथा उसके प्रयोजन पर जो विचार प्रकट किये हे उनसे उनकी सौष्ठववादी धाराा प्रत्यन्त स्पष्ट है। पांडेय जी के साहित्य-सम्बन्धी कतिपय घारणाग्रों के संकेत कई स्थानों पर पहले भी हो चुके है। वे साहित्य के व्यक्तित्व को ही ग्रिभव्यक्ति मानते है। सामृहिक चेतना उसीके माध्यम से व्यक्त की जा सकती है उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रगतिवादी दृष्टिकोएा का खण्डन किया है। अन्होंने साहित्य ग्रौर जीवन का सम्बन्ध स्थापित करते हुए उसे जीवन का चित्र माना है, पर यथार्थ नहीं स्रादशत्मिक। वे कहते है कि जैसे उत्ताप श्रौर दबाव से कोयला हीरा बन जाता है उसी तरह साहित्य में भी मानवीय प्रवृत्तियाँ प्रोज्ज्वल हो उठती है। श्रालोचक के कर्तव्य का निर्देश करते हुए पांडेय जी कहते हैं : "पहला, साहित्यकार का हृदय कितना व्यापक है ग्रीर संसार के ऊपर उसका कितना ग्रधिकार है। दूसरा, वह स्थायी रूप में कितना व्यक्त हुन्ना है, ग्रनभव का बल उसे कहाँ तक प्राप्त है स्रोर इन दोनों का सामंजस्य उसने किस सीमा तक किया है। साहित्य की विशिष्टता का यही मापदंड है।" 3 इन्हीं धारगान्त्रों को मापदंड मानकर लेखक ने म्रपनी यह पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने प्रधानतया कवि की जीवनी भौर व्यक्तित्व का ही विश्लेषण किया है। वे उनके व्यक्तित्व की महत्ता स्पष्ट कर देना चाहते है। पर उन्हें यह भी मान्य है कि कवि के व्यक्तित्व की महत्ता उसकी कविता में ही ग्रभिव्यक्त होती है। ४ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि निराला जी के जीवन की घटनाएँ उनके स्वभाव शौर प्रकृति के

१. 'महाप्राण निराला', पृष्ठ १-४।

२. वही, पृष्ठ १४।

३. वही, पृष्ठ २०।

४, वही, पृष्ठ २१।

लिए कितनी उत्तरदायी है। उन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करते हए पांडेय जी ने कवि के महान् व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है। इसमें उनको निरालाजी की कविता एर भी स्थान-स्थान पर विचार करना पड़ा है। उन्होंने कविताग्रों में निरालाजी के जीवन का प्रतिबिम्ब स्पष्ट किया है। उनके जीवन की विभिन्न घटनाएँ कविता में किस प्रकार चिरन्तन हो गई है, इसके भी निर्देश है: "पंतजी की मां का भी, जब वे केवल ६ माह के थे. स्वर्गवास हो गया था। निराला ग्रौर पन्त के काव्य में इन ग्रप्रत्याशित दुर्घटनाग्रों का बहुत प्रभाव परिलक्षित होता है। ... निराला को मां के स्नेह-संसार का कुछ श्रंश मिला है। जब कि पंतजी इस ममता से एकदम श्रवीध है। स्वभावतः निराला का दृष्टिकोग नारी के प्रति एक दार्शनिक की ग्रत्पित का भाव लिये हुए है तो पन्त उसके प्रति केवल ग्राक्चर्य का भाव रखते है। जहाँ नारी का बोध निराला को करुए। के रूप में हुया है वहां पन्त को केवल उसकी कल्पना की रहस्यमयता ही म्रधिक मिली।" वलेक ने इन दोनों महाकवियों की दो कविताम्रों को उद्धत करके उनकी नारी-भावनाम्रों को उनके जीवन के म्रालोक में स्पष्ट किया है। निराला को पत्नी-प्रेम का प्रवसर मिला है, इसलिए उनका नारी-दर्शन ग्रधिक सुक्ष्म ग्रीर स्वरूप है। पर पंतजी भावी पत्नी की कल्पना ही करते रहे इसलिए उनके नारी के रूप मे कमनीयता श्रीर वासना है। इस प्रकार पांडेय जी ने इन कवियों के जीवन से उनके जीवन-दर्शन ग्रीर जीवन-सम्बन्धी धाराणात्रों का सम्बन्ध स्थापित किया है तथा यह भी दिखाया है कि ये उनकी कवितास्रों में किस प्रकार स्रभिव्यक्त हुई है। उन्होंने काव्य-सुजन की उन प्रेरणाग्रों को भी स्पष्ट किया है जो उन्हें ग्रपने जीवन से ही प्राप्त हुई है। निरालाजी ने प्रापती पत्नी की मृत्यु के बाद एक गीत लिखा जिससे उनका प्रराय ग्रमर हो गया। र पांडेयजी 'सरोज-स्मृति' को हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ दु:खान्त कविता (एलिजी) मानते है। निराला जी ने श्रपनी पुत्री की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में यह कविता लिखी थी। उसके जीवन की नई आंकियां है। इसमें उन्होंने प्रपनी पत्नी की कहला स्मृति काभी एक चित्र खींचाहै। कवि ग्रपनी मानसिक दशा का तो चित्र देता ही है, इसके साथ ही वह कभी-कभी अपने निराश और श्रान्त जीवन में फिर से आत्म विश्वास भी कविता के सहारे ही जाप्रत करता है। इस प्रकार कविता केवल जगत की प्रेरएगा, शक्ति

१. 'महाप्राण निराला', पृष्ठ २४।

२. वही, वृष्ठ ३२ - ३३।

देने वाली नहीं है, श्रिपितु किव भी उससे प्रेरणा ग्रहण करता है। निराला जी ने भी ग्रपने जीवन की घोर निराशा में ग्रपनी ही किवता से धंर्य ग्रौर ग्रात्म-विश्वास को दृढ़ किया है। ग्रपने जीवन की मर्मस्पर्शी घटनाग्रों के चित्रों को उपस्थित करके हृदय हल्का कर लेता है। इसमे ग्रभिव्यक्ति का रेचन है। ग्रपनी प्रिय विचार-धारा ग्रौर भाव-धारा के प्रश्रय में उससे ग्रात्म-प्रकाशन का ग्रानन्द मिलता है। पर किव नवीन जीवन-स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए भी किवता करता है। चिरतमूलक समीक्षा काव्य के इन सभी प्रयोजनों को ग्रालोकित करती है। पांडेयजी ने निराला जी पर इन सभी दृष्टियों से विचार किया है।

प्रस्तुत पुस्तक निराला जी के व्यक्तित्व का विश्लेषरा है। लेकिन कवि का व्यक्तित्व कविता से ही सबसे श्रधिक व्यक्त होता है इससिए लेखक ने श्रालोच्य कवि की भी पर्याप्त श्रालोचना की है। इसमें चरितमुलक श्रालोचना के प्रायः सभी स्वरूपों के दर्शन हो जाते है। कवि के जीवन की घटनाएँ किस प्रकार काव्य बन गई, उन घटनाग्रों ने कवि के व्यक्तित्व का किस प्रकार निर्माण किया श्रौर वह व्यक्तित्व उनकी कविता में श्रभिव्यक्त विचारों श्रौर भावों मे कितना भ्रौर कैसा स्पष्ट भलकता है, रचना के स्वरूप-निर्माण मे कवि का जीवन कितना उत्तरदायी है भ्रादि श्रनेक प्रश्नों पर पांडेयजी ने विचार किया है। लेखक बीच-बीच में कवि के व्यक्तित्व का संश्लिष्ट चित्र उपस्थित करते गए है। तथा उसके निर्णायक सामाजिक, राजनीतिक श्रीर वैयक्तिक कारणों पर भी विचार करते गए है। इन विभिन्न परिस्थितियों में श्रनेक श्राघातों के फलस्वरूप विकासमान व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण ही इस म्रालोचना का प्रधान उद्देश्य है। इसमें लेखक ने म्रनुभूति, बौद्धिकता, शैली ग्रीर भाषा पर भी विचार किया है। कहीं-कहीं पंतजी ग्रीर निरालाजी के व्यक्तित्व ग्रीर कविता की तुलना भी की गई है। काध्य-सौब्ठव के ग्रनुभूति-मय विक्लेषण के साथ ही लेखक ने समीक्षा की मनीवैज्ञानिक ग्रीर ऐति-हासिक शैलियों का भी उपयोग किया है, मनोवैज्ञानिक समीक्षा के ग्रत्यन्त प्रौढ़ रूप के दर्शन होते है। व्यक्तित्व का मनोविज्ञान के ग्राधार पर शास्त्रीय विक्लेषण है। पांडेय जी ऐतिहासिक समीक्षा का भी प्रसंगानुकूल ग्रनेक स्थानों पर हल्का-सा ग्राभास देते गए है। लेखक का प्रधान उद्देश्य निरालाजी की जीवनी के श्रालोक में उनके व्यक्तित्व की महत्ता का दिग्दर्शन है। उनकी

१, 'महाप्राण निराला', पृष्ठ ७७।

किवता पर विचार करते समय इन शैलियों का हल्का-सा श्राभास ही श्रपेक्षित श्रोर संभव था। हिन्दी में यह पुस्तक श्रपनी शैली का नवीन श्रोर श्लाघनीय प्रयास है। पांडेय जी ने इस शैली का सूत्रपति ही बहुत प्रौढ़ रचना से किया है इसलिए इसका भविष्य सुन्दर श्रोर श्राशामय है।

## : १५:

## ऐतिहासिक समीचा-पद्धति

कलाकार के व्यक्तित्व, उसकी प्रकृति तथा जीवन-चरित्र से कला-कृति का श्रभिन्न एवं श्रच्छेद्य सम्बन्ध का प्रतिपादन पहले हो चुका है। कला में इनका स्पष्ट प्रतिबिम्ब रहता है। प्रकृति, स्वभाव, रुचि, शील श्रादि सभी कुछ व्यक्तित्व में ग्रन्तर्भृत है, संशिलष्ट रूप में एक शब्द में व्यक्तित्व द्वारा इन सबका बोध हो जाता है, इसलिए सक्षेप में कला को कलाकार के व्यक्तित्व की श्रभिष्यक्ति कहना किसी प्रकार भी श्रत्यक्ति नहीं है। चिन्तन के इसी मार्ग का ग्रवलम्बन करके ग्रगर कुछ दूर ग्रौर ग्रागे बढ़ा जाय तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व भी कोई नितान्त निरपेक्ष वस्तु नहीं है। उसका बहुत-कुछ निर्माग परिवृत्तियों द्वारा ही होता है । परिवृत्ति के प्रभावों की संस्कार-समष्टिका नाम ही व्यक्तित्व है। इसमें उस श्राधार-शिलाका भी श्रन्तर्भाव है, जिन पर ये प्रभाव श्रंकित होते हे श्रथवा श्राधारित रहते है । पर परिवृत्ति के इन संस्कारों के महत्त्व को ग्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार साहित्य का तत्कालीन परिस्थितियों से भी ग्रभिन्न सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। व्यक्तित्व का उपकरण तथा निर्णायक तत्त्व होने के कारण परिवृत्ति का सम्बन्ध साहित्य से स्पष्ट है। पर यह सम्बन्ध सीधा न होकर परोक्ष ही है। इतना ही नहीं कलाकार के व्यक्तित्व को ग्रिभव्यक्ति का ग्राश्रय भी ग्रपनी परिवृत्ति में हो मिलता है। ग्रपने काव्य के वर्ण्य विषयों के संकलन के लिए वह श्रपने युग श्रौर परिवृत्ति का मुखापेक्षी है । उसकी सुजनात्मक प्रेरएा भी उसकी परिवृत्ति में ही भ्रन्तिहित है। इस सारे विवेचन का तात्पर्य यह है कि साहित्य श्रीर समाज का एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। युग का साहित्य पर बहुत ग्रिधिक नियंत्रए रहता है। वह उसे केवल सामग्री ही नहीं प्रदान करता, भ्रपितु युग की चेतना साहित्य का दिशा-निर्देश भी करती है। 'साहित्य समाज का दर्पएा हैं का यही रहस्य है । यही कारण है कि एक युग, देश श्रौर जाति के साहित्य के विभिन्त ग्रन्थों ग्रौर कलाकारों में पारस्परिक पर्याप्त वैषम्य होते हुए भी एक महत्त्वपूर्ण एकसूत्रता होती है, एक साम्य होता है। यह साम्य, श्रौर एक-सूत्रता उनके महत्त्वपूर्ण श्रंश है। इससे सिद्ध है कि प्रत्येक युग की चेनना का एक निश्चित स्वरूप होता है श्रौर कलाकार उससे पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। युग-चेतना एक सीमा निर्धारित कर देती है, श्रौर किव उस सीमा का श्रिति-क्रमण नहीं कर पाता है। विभिन्न देशों, जातियों श्रौर युगों के साहित्यं के श्रध्य-यन ने साहित्य श्रौर परिवृत्ति के इस सम्बन्ध को स्पष्ट कर दिया है। साहित्य के इतिहास का तो यह मूल श्राधार ही है।

साहित्य और युग का यही सम्बन्ध साहित्य के अध्ययन की ऐतिहासिक शैली का स्राधार है। प्रत्येक प्रौढ साहित्य में समीक्षा की यह शैली प्रचलित है। श्रंप्रेजी में सेंट वेव तथा टेन स्रादि इसके प्रमुख व्यक्ति है। हिन्दी में भी इसका पर्याप्त उपयोग हो रहा है। टेन ने श्रपने श्रंप्रेजी साहित्य के इतिहास की भूमिका में इस पद्धति के सिद्धान्तों का विशद विवेचन किया है। वे जाति (रेस) परिवृत्ति (सराउंडिंग्स) श्रौर युग (Chab) को साहित्य की प्रधान प्रेरेंगा-शक्ति मानते हैं। इनका सम्पूर्ण साहित्य पर पूर्ण नियन्त्रण है, ऐसा उन्हें मान्य है। प्रत्येक व्यक्ति किसी एक विशेष समदाय या जाति का एक श्रंग होता है, उस जाति की विचार-धारा, रहन-सहन, सभ्यता संस्कृति, जीवन-दर्शन ग्रादि की उम पर ग्रमिट छाप होती है। वस्तुतः उसके व्यक्तित्व का महत्त्वपूर्ण श्रंश उस जाति की ही देन है। इसलिए किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्मित साहित्य उसकी जातीय सभ्यता ग्रीर संस्कृति का स्पष्ट प्रतिबिम्ब होता है। जाति के सामहिक साहित्य के श्रन्तस्तल में जातीयता की धारा प्रवाहित होती रहती है भ्रौर वही उस साहित्य की प्रमुख प्रेरक शक्ति है। दूसरा तत्त्व है परिवृत्ति । इसमें भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, ग्रार्थिक म्रादि सभी प्रकार की परिस्थितियों का म्रन्तर्भाव है। ये सभी वस्तुएँ साहित्य को प्रभावित करती है। एक देश के साहित्य की दूसरे देश के साहित्य से तथा एक जाति के साहित्य की दूसरे साहित्य से भिन्नता इन दोनों तत्त्वों के प्रभाव को स्पष्ट कर रही है। भारत श्रीर युरोप के साहित्य का भौगोलिक भ्रन्तर इसी जातीयता भ्रौर परिवृत्ति पर भ्रवलम्बित है। एक ही जाति के बो भिन्न परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साहित्यों में भी पर्याप्त ग्रन्तर रहता है। इन सब उदाहरणों से ऊपर के सिद्धान्त का समर्थन हो जाता है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्यय ग्रौर विचार-धारा निरन्तर परिवर्तनशील ग्रौर प्रवहमान है। एक शताब्दी पूर्व की विचार-धारा म्राज ठीक वैसी ही नहीं रह गई है। जीवन स्थिर नहीं गतिशील है। गति ही जीवन का लक्षरा है। यही उसका

प्रमाल है। जीवन के साथ प्रत्येक वस्तू भी चिर-परिवर्तनशील है, टेन का यग से बही तात्पर्य है। वे यह मानते हैं कि यग-चेतना चिर विकासशील है। वह भ्रपने साथ पूर्व यग के संस्कारों को लेकर भ्रागे बढती रहती है। नदी के प्रवाह की तरह उसमें एकसूत्रता है, पर स्थैयं नहीं। इसीलिए एक युग का महाकाव्य श्रथवा नाटक दूसरे युग के महाकाव्य श्रौर नाटक से बहुत-कुछ भिन्त होता है। रत्नाकर जी ब्रजभाषा-काव्य की परम्परा के किव है, पर वे रीतिकालीन कवियों से स्पष्टतः भिन्न है। ग्राज का मुक्तक साहित्य भिन्त-काल के मक्तक के भ्रानरूप नहीं हो सकता। इसीको साहित्य पर यग-चेतना का प्रभाव कहते है। यही कारए है कि टेन जाति, परिवृत्ति श्रीर युग-चेतना की साहित्य की प्रधान प्रेरणाएँ मानते है। दर्शन की पदावली में यह कहना भी श्चनुचित नहीं है कि उनकी दृष्टि में ये साहित्य के निमित्त श्रौर उपादान दोनों कारए है। साहित्य के ग्रध्ययन ग्रौर मृत्यांकन के पूर्व इन तीनों का उपयक्त ज्ञान म्रावश्यक है। साहित्य की कोई भी कृति म्रपने यग, परिवत्ति म्रौर जातीयता से पथक करके नहीं देखी जा सकती। हडसन ने इसी प्रेरएगा शिक्त को जाति ग्रौर यग के नाम से दो प्रमख स्वरूपों में विभाजित किया है। इन दोनों में परिवृत्ति का भी श्रन्तर्भाव हो जाता है। प्रत्येक कला-कृति एक राष्ट्र के विशेष यग की श्रवस्थाश्रों का सहज परिगाम-मात्र है वह इसका प्रतिबिम्ब है । इसीको स्पष्ट करते हुए हडसन कहते है: "A" nation's litrature is not a miscellaneous collection of books which happe nd to have been written in the same tongue or within a certain Geographical area. It is the progressive relation, age by age of such nations and character."

एक भ्रन्य स्थान पर हडसन साहित्य को युग को मूल चेतना श्रौर श्रादशों की श्रभिव्यक्ति मानते हैं। उटन ने तो साहित्य के व्यव्धि रूप को भी इन्हों तीन प्रेरणाभ्रों का परिणाम मान लिया है। वे कहते हैं: "It was percieved that a work of Literature is not a mere play of imagination, a solitary caprice of a heated broin, but a transcript of contemper ary manners, a type of a certain kind of mind." वे मानते हैं कि कला-कृति के वर्ण्य-विषय, भाव, भाषा, शैली, विचार-धारा ग्रादि सभी कुछ

<sup>1. &#</sup>x27;An Introduction to the study of literature' Page 31-34.

<sup>2.</sup> Ibid page 33.

<sup>3.</sup> Ibid page 33.

<sup>4.</sup> Taine: 'Histoy of English Literature', Introduction page 1.

उस युग की देन है। वे उस युग की श्रवस्थाश्रों के स्वाभाविक परिग्णाम हैं। प्रसिद्ध मार्क्सवादी समालोचक एडवर्ड ग्रपवर्ड लिखते हैं: "साहित्य मानव-समाज श्रौर प्रकृति-समन्वित सतत परिवर्तनशील पदार्थ-जगत से उदभत वस्तु हं श्रीर उसे प्रतिबिम्बित करता है। कवि की उपमा-उत्प्रेक्षाएँ श्रीर श्रीपन्या-सिक पात्र उसके निरे विमाग की उपज नहीं होते, बल्कि उसके चारों श्रोर के संसार से निर्दिष्ट होते हैं।" मार्क्सवादी साहित्य श्रीर समाज के श्रच्छे सम्बन्ध है। यह सम्प्रदाय ऐतिहासिक समीक्षा-पद्धति का ही विशेष म्राथिक नीति श्रौर दर्शन के श्राधार पर विकसित रूप है। कला-कृति से निर्माण-काल की परिस्थितियों ग्रौर जातीय चेतना का ग्रनमान तथा साहित्य पर जातीयता एवं युग-चेतना के नियन्त्रण का श्रध्ययन समीक्षा के ये दोनों प्रकार ही ऐति-हासिक समीक्षा मे ग्रन्तर्भत है। ऐतिहासिक समालोचक किसी भी कलाकार या कला-कृति को युग की धारा से विच्छिन्त करके नहीं देखना चाहता। वह उन प्रेरागात्रों का अनुसन्धान करता है, जिनका सहज श्रौर स्वाभाविक परि-गाम वह कला-कृति है। साहित्य श्रौर संस्कृति की श्रविरल घारा में रखकर उसके वर्ण्य विषय, विचार-धारा, भाव-भाषा, शैली श्रादि के स्वरूप का ग्रध्ययन तथा मृत्यांकन करना ही इस समीक्षक का प्रधान उद्देश्य है। ऐतिहासिक समीक्षक युग-चेतना के प्रभावों के साथ ही यह भी ग्रध्ययन करता है कि किसी कला-कृति ने जाति के साहित्यिक ग्रीर सांस्कृतिक विकास मे कितना सहयोग प्रदान किया है। साहित्य के मूल्यांकन का वास्तविक मान तो वह इसे ही मानता है। विशेषतः साहित्य के समष्टिगत रूप के ग्रध्ययन के लिए तो यह प्रक्रिया ग्रत्यन्त उपयोगी है। इससे राष्ट्र ग्रौर युग की सांस्कृतिक एकता भी सुस्पष्ट हो जाती है। एक कला-कृति को साहित्य की श्रविरल धारा में रखकर देखने से उसके महत्त्व का भी ज्ञान हो जाता है। किसी भी कलाकार ग्रथवा कला-कृति को यग ग्रौर जाति से विच्छिन्न करके देखना तो उसको विकलांग करके उसका मृत्यांकन करना है। पर इस समीक्षा के सिद्धान्तों को ही एक-मात्र सत्य मानने वाले साहित्यमे व्यक्ति के महत्त्व की उपेक्षा करते है। कला-कार का व्यक्तित्व पूर्णतः परिवृत्ति का ही परिगाम नहीं है। उसका एक ग्रंश ऐसा भी होता है जो बाह्य जगत् की वस्तुग्रों ग्रीर प्रत्ययों को ग्रपने प्रनुरूप बनाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति जगत् पर अपनी भावनाओं का आवरण चढ़ाकर उसको ग्रहरा करता है। जगत के विश्व व्यक्तित्व के श्रारीप से

१. 'साहित्य की मार्क्सवादी व्याख्या': 'हंस-प्रगति ऋंक' फरवरी-मार्च १६४३।

निर्लिप्त स्वरूप का ज्ञान सम्भव नहीं। जिन कलाकारों का व्यक्तित्व केवल समाज का उपयोग-मात्र है, वह साहित्यकार समाज का उपभोक्ता है, निर्मायक नहीं। ऐसा साहित्य समाज के लिए केवल दर्पण का ही कार्य करता है। उसका पथ-प्रदर्शन नहीं करता । समाज मे क्रान्ति उपस्थित करने तथा नृतन निर्माण की क्षमता ऐसे साहित्य मे नहीं हो सकती। ऐसा साहित्य समाज के परम्परागत रूप की रक्षा श्रीर स्थिति का हेतृ है, विकास का कारए नहीं। संस्कृति की विकास की ग्रोर लेजाने वाला साहित्य केवल युग, राष्ट्र ग्रौर परिवृत्ति का सहज परिगाम नहीं होता। उसकी प्रधान प्रेरगा-शक्त कलाकार की प्रतिभा ही होती है। प्रतिभावान कलाकार युग का श्रनुगमन नहीं करता, वह तो यग का श्रनुगामी होता है। वह परम्परागत मार्ग का ही श्रवलम्बन नहीं करता, श्रपितु मानवता के विकास के नृतन मार्गों का भी श्रन्सन्धान करता है। श्रगर रूढ़ि के खंडन की ग्रावश्यकता होती है तो वह भी करता है। साहित्य मानव के विकास को प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों के बल पर ही शक्ति श्रौर प्रेरएगा प्रदान कर सकता है। प्रतिभाशाली ही उसके विकास की नवीन दिशाएँ दिखाता है। प्रतिभाग्रों के ग्रभाव मे तो साहित्य, समाज ग्रौर संस्कृति पूर्णतः स्थिर हो जाते है श्रौर कालान्तर मे वे दूषित होकर दुर्गन्ध भी देने लगते हैं। हिन्दी का रीति-काल कुछ ऐसे ही स्थैर्य का आभास देता है। ऐतिहासिक तत्त्वों के साथ ही कलाकार के व्यक्तित्व के महत्त्व को स्वीकार करने से ही समीक्षा प्रकृत मार्ग का ग्रवलम्बन करके प्रौढ़ ग्रौर विकसित होती है। कलाकार के व्यक्तित्व की नितान्त श्रवहेलना करने से तो साहित्य, समीक्षा श्रीर साहित्य केवल इतिहास-लेखन की सामग्री-मात्र हो जायगा। शिला-लेखोंकी तरह साहित्य भी इतिहास-के तथ्यों का प्रमारा-मात्र हो जायगा उसका पृथक् सांस्कृतिक महत्त्व कुछ भी नहीं रहेगा । प्रत्येक कला-कृति की प्रेरणा के दो प्रधान स्रोत होते है, कलाकार का व्यक्तित्व भ्रौर युग-चेतना। ये दोनों भी एक दूसरे को प्रभावित करते रहते है । कलाकार के व्यक्तित्व का बहुत-सा श्रंश युग-चेतना का परिएगम श्रौर निर्मायक दोनों है। इसीलिए समीक्षा की सर्वांगीएता के लिए इन दोनों का सामंजस्य ही भ्रपेक्षित है। साहित्य में युग-चेतना भ्रथवा सामृहिक भाव की ग्रभिव्यक्ति कलाकार के व्यक्तित्व के माध्यम से ही होती है। इसलिए साहित्य में ऐतिहासिक श्रौर सामृहिक जीवन के तत्त्वों की श्रपेक्षा कलाकार के व्यक्तित्व का ही महत्त्व ग्रधिक है। साहित्य ग्रीर व्यक्तित्व के सम्बन्ध पर विशव विवेचन चिरतम्लक समीक्षा तथा श्रन्य कई प्रसंगों में हो चुका है।

किसी भी प्रौढ़ साहित्य-समीक्षा की शैलियोंमें ऐतिहासिक समीक्षा का प्रमुख

स्थान ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। हिन्दी में साहित्य-समीक्षा बहुत ही श्रवीचीन है। यह विधा श्रभी श्रपनी प्रारम्भिक श्रवस्था में ही है, पर विकास की शक्ति से गींभत है, इसका भी स्पष्ट श्राभास मिल रहा है। श्राध्निक समीक्षा के ग्रारम्भ से ही ऐतिहासिक समीक्षा के दर्शन हाते है। स्वयं भारतेन्द्रजी ने ग्रपने कतिपय लेखों द्वारा साहित्य के विकास की धारा को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। साहित्य के ग्राधार पर तत्कालीन परिस्थितियों का ग्रनुमान भी किया गया है। उनके परवर्त्ती काल मे ऐतिहासिक विवेचन की प्रवृत्ति का निरन्तर विकास होता रहा है। पं० महावीरप्रसाद जी द्विवेदी तथा मिश्र-बन्धग्रों ने भी कवियों की रचनाग्रों से तत्कालीन ग्रवस्थाग्रों का ग्रनमान किया है। उन पर विचार करते हुए इसका निर्देश किया जा चुका है। लेकिन कवियों को ऐतिहासिक पष्टिभिम मे रखकर विचार करने के प्रथम वैज्ञानिक प्रयास के दर्शन शुक्लजी की समीक्षा में ही होते हैं। उन्होंने ग्रपने प्रारम्भिक लेखों में ही ऐतिहासिक शैली को ग्रपना लिया था। प्रेमधन जी की 'ग्रानन्द-कादिस्बनी' में ही उन्होंने भाषा-शैली के विकास के स्राधार पर हिन्दी-साहित्य के क्रिमक विकास का थोड़ा-सा स्राभास दिया था । प्रेतिहासिक विवेचन की इस प्रवृत्ति में उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक भ्रवस्थाओं का निर्देश करके तुलसी श्रौर सुर की कविताग्रों को उन परिस्थितियों का स्वाभाविक परिगाम बतलाया है श्रीर इन कवियोंका सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दृष्टि से भी महत्त्व श्रांका है। शुक्ल जी के इस विवेचन से समीक्षा की ऐतिहासिक शंली केवल तत्कालीन परिस्थितियों के प्रासंगिक संकेत तक ही सीमित नहीं रह गई ग्रपित वह साहित्य-समीक्षा का एक ग्रनिवार्य तत्त्व हो गई। परवर्ती काल के प्रायः सनी म्रालोचकों ने इस शैली का उपयोग किया है। पर शुक्लजी की ऐतिहासिक टुब्टि साहित्य की ग्रविरल ग्रौर ग्रविच्छिन्न धारा को नहीं देख सकी । उन्होंने कवियों को साहित्य की घारा में रखकर नहीं देखा। उनका ऐतिहासिक विवेचन चित्र की पृष्ठभूमि का ही कार्य कर सका, जिससे ब्रालोच्य कवियों की विशेषताएँ कुछ ग्रधिक प्रभावोत्पादक प्रतीत होने लगीं। यह विवेचन फोटो की पृष्ठभूमि है जो प्रधान चित्र को प्रभावोत्पादक ग्रौर सुस्पष्ट करने के लिए ग्रावश्यक होती है। यह उस कलापूर्ण चित्र की पृष्ठभूमि नहीं है, जिसके रंग श्रौर रेखाएँ हो गहरी श्रीर गुरुतर होकर चित्र का रूप धारए कर लेती है। कहीं-कहीं पृथ्ठ-भूमि के रंगों से प्रधान चित्र का ग्रन्तर भी वैषम्य के द्वारा वस्तु को परि-

१. ज्येष्ठ से भाद्रपद, सं० १९६४ ।

स्थितियों के ग्रपवाद स्वरूप बताने तथा ग्रधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए दिखाया जाता है। शुक्ल जी का भिकत को निराश हिन्दू-जनता की ग्राश्रय देने की ग्राकांक्षा का परिगाम बतलाना, इसी प्रकार का विवेचन है। भिकत की ग्रविरल धारा को देखकर उसे केवल सामधिक परिस्थितियों का परिशाम-मात्र कह देना साहित्य के कालों को एक-दूसरे से विच्छिन्त करके देखना है। तुलसो को कविता को तत्कालीन परिस्थित से प्रमुत मानना भी उसकी पर-म्परासे ग्रलग करके ही देखना है। शक्ल जी की इस विचार-धारा श्रौर शैलीका श्रनुकरण बहुत दिनों तक होता रहा। श्रब भी हिन्दी के कवियों श्रौर साहित्य को इसी रूप में देखने की प्रवृत्ति निर्मुल नहीं हो गई है। लेकिन ऐतिहासिक समीक्षा की प्रवृत्ति में शंली के प्रौढ़तर स्वरूप के भी दर्शन होते है। 'साहित्य की भांकी' मे भक्ति-काव्य, कृष्ण, राम, प्रेम-कथा, वीर काव्य म्रादि के स्वरूपों के विकास पर विचार किया गया है। इन निबन्धों में साहित्य की विभिन्न धाराग्रों श्रौर प्रत्ययों के विकासमान रूप का ग्रध्ययन हुन्ना है। लेखक ने सूर के कृष्ण तथा तुलसी के राम का परम्परा से सम्बन्ध बताया है। इन लेखों में यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि वैदिक काल से तूलसी श्रीर सुर तक विष्ण किथा ग्रवस्थाओं को पार करके पहुँचा है ग्रौर हिन्दी के इन महाकवियों ने इनके किस स्वरूप को ग्रहरण किया है। लेखक श्रङ्कार रस का चित्रए भी तत्कालीन परिस्थितियों का परिएाम नहीं मानते। उनका कहना है कि यह श्रकबर के राजत्व-काल की देन श्रथवा सुर या नन्ददास की कृति नहीं है। इसकी परम्परा बहुत प्राचीन है। ३ भूषरा के विवेचन मे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ग्रौर साहित्यिक परिस्थितियों का भी विवेचन है। भुषए। पर इन परिस्थितियों का प्रभाव दिखाया गया है। यहाँ पर लेखक शुक्लजी की शैली का श्रनुकरण करते प्रतीत होते है । "रावरा" में मुगल-सम्राट् के ग्रत्याचारों के दर्शन भी ऐतिहासिक दृष्टिकीए। ही है। कवि को (तुलसी की) रावण के तत्कालीन ग्रत्याचारों के चित्रण से ग्रवश्य प्रेरणा मिली होगी। यह पुस्तिका बहुत पहले ही ( सन् ३० के पूर्व ही) की प्रकाशित है। यह ऐतिहासिक समीक्षा-शैली का श्राभास देती है। ये निबन्ध हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में इतिहास-सम्बन्धी कतिपय भ्रान्तियों के निराकरण के लिए लिखे गए प्रतीत होते है । इनमें इस समीक्षा-पद्धति के स्वरूप का प्रारम्भिक

१. 'साहित्य की भाॅकी', पृष्ठ ६६।

२. वही, पृष्ठ १७१:

म्राभास ही मिलता है, सर्वांगीएता के दर्शन नहीं होते। साहित्य की धाराम्रों मौर प्रत्ययों की निर्वाध विकास-परम्परा, विशेष युग के साहित्य से तत्कालीन परिस्थितियों का सम्बन्ध, साहित्य के विशेष युग मौर किव की सांस्कृतिक मौर साहित्य की विकासमान परम्परा की देन म्रादि कितप्य महत्त्वपूर्ण विषय म्रस्पृष्ट हं। शुक्ल-पद्धित के म्रालोचकों मे पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने ऐतिहासिक समीक्षा-शैली का बहुत सुन्दर उपयोग किया है। उनकी प्रवृत्ति भी साहित्य को म्रविच्छन्न धारा के रूप मे देखने की है। 'भूषएा-प्रन्थावली' की भूमिका मे उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विशद निरूप्ण किया है।

ऊपर ऐतिहासिक समीक्षा-शैली के जिन तत्त्वों पर विचार हम्रा है, वे साहित्य की मूलभूत प्रेरणाएँ है । ऐतिहासिक समालोचक के लिए उन दृष्टियों से विचार करना श्रनिवार्य-साहो जाता है। हजारी प्रसाद जी द्विवेदी की शैली प्रारम्भ से ही ऐसी रही है। वे साहित्य को एक श्रविच्छिन्न धारा के रूप में ही देखना चाहते है । प्रत्येक कलाकार श्रीर कला-कृति एक श्रविरल धारा का कोई विशिष्ट ग्रंश तथा उस घारा को ग्रागे बढ़ाने का कारण भी है। द्विवेदी जी के ग्रालोचक रूप का विकास इस दिशा मे ही रहा है। उनकी सूर-सम्बन्धी म्रालोचना मे यह दृष्टिकोएा बहुत स्पष्ट नहीं है, इसीलिए वह पुस्तक बहुत कुछ शुक्ल-शैली की है। लेकिन उनका 'कबीर' स्पष्टतः ऐतिहासिक शैली के प्रौढ़ रूप का उदाहरए। है। इसमें उन्होंने साहित्य की उपर्यक्त सभी प्रेरएगाम्रों की दृष्टि से कबीर पर विचार किया है। हिन्दी के ग्रँग्रेज म्नालोचकों ने इसको साहित्य के युग तथा तत्कालीन परिस्थितियोंका सहज परिएााम-मात्र कहा था। भक्ति-काल की प्रौढ़ रचना के मुल मे मुगल दरबारकी प्रेरणाएँ है, ऐसी कुछ दृढ़ धारएगा इन ग्रालोचकों ने कर दी थी। ग्रियर्सन श्रौर के दोनों की यही धारएगा थी। १ हिन्दी-साहित्य के परवर्ती विद्वानोंकी धारएा भी इसी स्राधार पर बनी। वे सूर, तुलसी ग्रादि को तत्कालीन राजनीतिक ग्रवस्थाग्रों की ही उपज मानने लगे। इससे हिन्दी की लम्बी परम्परा उपेक्षित हो गई। हिन्दी-साहित्य का उसकी पूर्ववर्ती परम्परा से सम्बन्ध स्थापित करने की श्राकांक्षा ने ही श्रालोचकों को ऐतिहासिक दृष्टिकोएा भ्रपनाने के लिए बाध्य किया था। डॉ॰ सत्येन्द्र के कतिपय लेखों पर विचार करते हुए हमने देखा है कि वे कुछ परम्परा-सम्बन्धी भ्रान्तियों का निराकरण करने के लिए लिखे गए है। द्विवेदी जी ने हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भ्रान्तियों का निराकरण किया है। उन्होंने हिन्दी की

१. के: 'हिस्ट्री ऋॉफ हिन्दी लिटरेचर', पृष्ठ ३४-३५ ।

साहित्य-परम्परा का सम्बन्ध भारत की मूल चिन्तन-धारा से स्थागित कर विया है। संस्कृत के रीति श्रौर ग्रपभंश के लोक-साहित्य तथा नाथ-सम्प्रदाय की विचार-धारा एवं वैष्णव भक्तों की भिक्त-पद्धित—इन सभी का समाहार हिन्दी में हो जाता है श्रौर हिन्दी की विभिन्न काव्य-धाराएँ उन्होंके विकसित रूप-मात्र है। द्विवेदी जी ने "हिन्दी-साहित्य की भूमिका" इसी परम्परा की एकसूत्रता घोषित करने के लिए लिखी है। उन्होंने कबीर की चिन्तन-धारा को केवल मुसलमानों के श्रागमन का परिग्णाम न मानकर उसको भी एक बहुत लम्बी परम्परा की एक विशेष श्रवस्था माना है। इस चिन्ता-धारा के विकास में जातीयता, परिवृत्ति श्रौर युग-चेतना सभीने सहयोग दिया है। कबीर को समभने के लिए इन सबका समभना श्रत्यन्त श्रावश्यक था, इस धारा में रखकर ही कबीर का महत्त्व जाना जा सकता है। यही द्विवेदी जी ने किया है।

कबीर के साहित्य मे योग श्रीर दर्शन-सम्बन्धी विचार, बाह्याचार का खंडन, ब्राह्मएा की श्रेष्ठता को श्रस्वीकार करना, गृरु का महत्त्व श्रादि कतिपय प्रत्यय प्रधान रूप से मिलते है। ये सब कबीर को श्रपनी जातीय श्रौर वंश-परम्परा से प्राप्त हुए थे। द्विवेदी जी "बयनजीवि" जाति से कबीर का सम्बन्ध स्थापित करते है । उस जाति मे जो विचार श्रौर लोक-व्यवहार परम्परा से चला भ्रारहा था, वही प्रधान रूप से कबीर की कविता मे व्यक्त हुन्ना है। कबीर के परिवार पर नाथ-सम्प्रदाय के विचारों का भी पूरा-पूरा प्रभाव था। ° इन जोगियों में निराकर की पूजा प्रचलित थी, वे या तो जुलाहे थे ग्रथवा भीख मॉगकर श्रपनी गुजर करते थे। ब्राह्मणों के प्रति इनमें घुणा का भाव था। ये लोग हिन्दू-समाज द्वारा उपेक्षित थे तथा समाज मे निम्न स्तर के समभे जाते थे। र योग के जिन साधनों स्रौर जिन योगपरक उलटवासियों का बाहल्य कबीर की कविता मे मिलता है, वे सब कबीर को उसके परिवार तथा तत्कालीन वातावरण की देन है। 3 कबीर का जिस वंश में लालन-पालन हुन्ना है, उसमें यह योग-चर्चा साधारण धर्म-चर्चा के रूप में होती थी। इसीलिए कबीर की भाषा, यूक्तियों, तर्क-शैली ग्रीर विचार-धारा पर इस योग मत का स्पष्ट प्रभाव है। अप कबीर की साधनात्मक प्रवृत्ति मुसलमानों की देन है, इस

१. 'कबीर', पृष्ठ ११।

२. वही, पृष्ठ १२ - १४।

३. वही, पृष्ठ ८० - ८१

४. वही, पृष्ठ २२ ।

धारगा को द्विवेदी जी भ्रान्त मानते है। वे इसको वंश-परम्परा से प्राप्त तथा श्रत्यन्त पुरानी कह रहे हैं। हाँ, कबीर मे जो साहसिक भाव श्रागया है, उसका एक कारण मसलमान-वंश में पालन-पोषण भी है। व इस प्रकार द्विवेदी जी यह सिद्ध करते है कि कबीर के विचार, तर्क, भाषा ग्रादि ही नहीं ग्रपित उनके व्यक्तित्व श्रौर स्वभाव का विशेष ग्रंश भी वंश-परम्परा में रखकर समक्षा जा सकता है। कबीर तथा श्रन्य सभी सन्त कवि श्रपनी वंश-परम्परा के श्रतिरिक्त चिरकाल से चली भ्राती हुई योग, दर्शन भ्रादि की परम्परा से भी बहुत भ्रधिक प्रभावित हुए है। बौद्ध धर्म भ्रनेक शालाओं मे बटता हम्रा नाथ-सम्प्रदाय का रूप धाररा कर गया । कबीर के समय में योग, नाद, बिन्दु ग्रादि की बातें प्रायः प्रचलित हो गई थीं। निम्न स्तर के हिन्द्रश्रों के जीवन पर इनका गहरा प्रभाव था। इन निर्णुण पंथी सन्तों की तरह बौद्ध-सिद्ध श्रौर नाथपंथी योगी भी नाना मतों का खंडन करते थे, सहज ग्रीर शून्य में समाधि लगाने को कहते थे ग्रीर गुरु की भिवत करने का उपदेश देते थे। इतना ही नहीं; भाषा, भाव, भ्रलंकार, छन्द, पारिभाषिक शब्द ग्रादि पर भी तत्कालीन ग्रवस्थात्रों की स्पष्ट ध्वाप है। सिद्ध श्रीर योगी भी इन्हींका प्रयोग करते थे। र् उलटबासियाँ तो स्पष्टतः ही इन सिद्धों से ही कबीर को प्राप्त हुई है। जाति-पॉति का विरोध एवं बाह्याचार का खडन भी उस काल की विशेषता है | 3 साहित्य श्रीर संस्कृति के उमी स्वरूप के दर्शन कबीर श्रादि में होते हैं, जो स्वरूप निरन्तर विकास के उपरान्त उनको प्राप्त हम्रा था। ये भिक्त सग्ण भक्तों की भ्रपेक्षा बहुत भिन्न स्रोतों से प्रवाहित होकर ग्राई थी इसलिए सगुण ग्रीर निर्गुण में साधना तथा दर्शन-सम्बन्धी पर्याप्त वैषम्य था। पर फिर भी भिक्त-सामान्य का जो स्वरूप विकसित होकर यग-धर्म के रूप मे ग्रहरा होता स्राया है, उसके दर्शन इन दोनों में होते है। भगवान के साथ प्रानन्द-केलि मध्यकालीन भिवत का केन्द्र-बिन्द् है। द्विवेदी जी श्रानन्द-केलि की यह प्रकृति कबीर में भी मानते है। <sup>४</sup> पहले के विवेचन से स्पष्ट है कि द्विवेदीजी ने कबीर पर युग-चेतना तथा जातीयता की देन की दृष्टि से विचार किया है। कबीर की कविता के स्वरूप-निर्देश में इन दोनों तत्त्वों का कितना हाथ है, यह स्पष्ट करना ही द्विवेदीजी का श्रिभिप्राय

१. 'कबीर', पृष्ठ १३६-१३८।

२. 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका', पृष्ठ ३१-४३।

३. 'कबीर', पृष्ठ १३५।

४. वही, पृष्ठ १८० ।

है। इनके स्रितिरक्त साहित्य की विशेष धारा को निश्चित स्वरूप प्रदान करने की तीसरी प्रबल शक्ति है तत्कालीन स्रवस्था स्रर्थात् परिवृत्ति । द्विवेदी जी ने इस पर भी विचार किया है। बाह्याचार श्रौर जाति पाँति के खंडन की प्रवृत्ति स्रत्यन्त प्राचीन थी। कबीर के बहुत पहले से ही यह विचार-धारा पर्याप्त प्रबल होती जा रही थी, पर इसके प्रभावोत्पादक स्वरूप के दर्शन कबीर में ही होते है। द्विवेदी जी नि:संकोव इसे राजनीतिक स्रवस्थास्रों का परिणाम स्वीकार करते है। मुसलमानों के स्रागमन के कारण हिन्दू-धर्म की एक विचित्र 'मजहब' का सामना करना पड़ा। उसके कारण से हिन्दू-धर्म की समन्वयवादी बुद्धि कुण्ठित हो गई स्रौर वह व्यक्तिगत चारिश्य-प्रधान धर्म के स्थान पर स्राचार-प्रबल स्रधिक होता गया। इस प्रकार राजनीतिक स्रौर धार्मिक परिस्थितियों ने कबीर स्रादि सन्त मत के कवियों को लोकप्रिय होने में सहायता दी है। इस विवेचन का एक-मात्र तात्पर्य द्विवेदी जी की ऐतिह। सिक समोक्षा की सर्वांगी एता स्रौर प्रोदता को स्पष्ट करना है।

द्विवेदी जी मूल्यवादी समीक्षक है। वे साहित्य का उद्देश्य केवल सौन्दर्यानुभूति-जिनत ग्राह्माद नहीं मानते। वे साहित्य को मानव के ग्रात्यन्तिक हित का साधन स्वीकार करते है। साहित्य का कार्य विश्व को उदार ग्रौर स्निग्ध बनाना है। शिक्तशाली को सहृदय ग्रौर सच्चिरत्र बनाने में ही विश्व का कल्याए। है ग्रौर यह उत्तरदायित्व साहित्य का ही है। द्विवेदी जी साहित्य द्वारा ऐसे समाज का निर्माण कराना चाहते है जिसमें पारस्परिक घृणा ग्रौर ग्लानि की भावना न हो। मानव एक-दूसरे का मुखापेक्षी न होकर पूर्णतः ग्रात्म निर्भर हो सके। साहित्य का कार्य मानव को सब प्रकार के कुसंस्कारों से बच।ना ग्रौर उसमे ग्रात्मबल का संचार करना है। द्विवेदी जी साहित्य के उत्कर्षापकर्ष का मानदंड ही मानव का हित-साधन मानते है। इस प्रकार द्विवेदी जी के मूल्यवादी दृष्टिकोण में मानव का वयक्तिक सुधार, उसे सच्चिरत्र, सहृदय ग्रौर उदार बनाना ग्रौर एक ग्रादर्श-समाज का निर्माण दोनों श्रीर ग्रुसंस्कारों से मुक्त समाज की कल्पना है। लेकिन उनका शोषण, ग्लानि ग्रौर कुसंस्कारों से मुक्त समाज की कल्पना है। लेकिन उनका

१. 'कवीर', भारतीय धर्म साधना में कबीर का स्थान।

२. 'हिन्दी-साहिंत्य की भूमिका', पृष्ठ ४३।

३. 'त्रशोक के फूल', के 'साहित्यकार का दायित्व 'तथा' मनुष्य ही साहित्य का लद्य है' दो लेख ।

यह दिष्टकोरा साम्प्रदायिक श्रर्थ मे प्रगतिवादी नहीं कहा जा सकता। श्रगर किसी वाद से सम्बद्ध देखने का श्राग्रह ही हो तो इसे गान्धीवादी श्रधिक कह सकते है। शुक्लजी के व्यक्ति-प्रधान मृत्यवादी दुष्टिकोरण से हिन्दी-साहित्य-समीक्षा सामृहिक मृत्यकी श्रोर श्रग्रसर हुई है। यही उसके विकास का मार्ग है। इसके दो प्रधान मार्ग स्राज स्पब्ट है स्रोर उनको वादों की पारिभाषिक शब्दावली में मार्क्सवादी ग्रीर गांधीवादी कह सकते है। इनमे से दूसरा स्वभावतः ही वैयक्तिक सुधार को प्रपना साधन मानने के कारण शुक्लजी के दृष्टिकोण को भी बहुत-कुछ ग्रपना लेता है। द्विवेदी जी की यही स्थिति है। मार्क्सवादी समीक्षकों को छोड़कर प्रायः शेष सभी श्रालोचकों के सम्बन्ध में यह सत्य है। द्विवेदी जी ऐतिहासिक समीक्षा-शैली को इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। वे साहित्य के श्रध्ययन को साध्य नहीं श्रपितु मानव-जीवन की जटिल समस्याश्रों को समभ्रते का साधन मानते है। प्राचीन कवियों का ग्रध्ययन भी इसी दृष्टि से स्नावश्यक है। द्विवेदी जी कहते है: "उसके श्रध्ययन से हम केवल एक ही फायदा उठा सकते है। वह यह कि इनको पढ़कर इनका ऋमबद्ध विकास देखकर हम श्रपनी नित्य-प्रति की उन समस्याश्रों का श्रसली कारण श्रीर स्वरूप समभ सकते है जो हमें रोज ही जुभने को ललकारता रहता है।" इससे स्पष्ट है कि साहित्यिक परम्परा का ग्रध्ययन सांस्कृतिक विकास के म्रध्ययन का साधन है। द्विवेदीजी इन दोनों को समानान्तर रखकर ही म्रध्य-यन करने के समर्थक नहीं है वे इन दोनों का पारस्परिक घात-प्रतिघात एवं पारस्परिक प्रभाव भी स्पष्ट जान लेना चाहते है। ऐतिहासिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि साहित्य की प्रगति ने मानव के विकास में क्या सहयोग दिया है। द्विवेदी जी की समीक्षा इसी श्रोर उन्मुख है। हिन्दी में इस समीक्षा-शैली को ग्रपनाकर संस्कृति श्रीर साहित्य के युगपत् ग्रध्ययन की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। इनकी समीक्षा की मानदंड-सम्बन्धी धारणा समन्वयवादी दृष्टिकोगा को प्रोत्साहन दे रही है।

उत्तर यह कहा जा चुका है कि साहित्य जन-समुदाय की संस्कृति का मार्ग-निर्देश श्रपनी प्रतिभाग्रों द्वारा ही कर सकता है। ग्रगर किसी युग में परम्परा को लेकर चलने वाले ही किव हों तो वह युग सांस्कृतिक दृष्टि से केवल स्थि-त्यात्मक कहा जायगा। उस काल में साहित्य सांस्कृतिक निधि की रक्षा भर

१ 'श्रशोक के फूल', पृष्ठ २६२।

कर पाता है, उसकी श्री-वृद्धि नहीं। प्रतिभाएँ ही विकास के नवीन मार्गों का उद्घाटन करती है। इसीलिए साहित्य की प्रमुख एवं सामुहिक प्रेरणाश्रों (जातीयता, परिवृत्ति श्रीर युगचेतना) के साथ ही हमने कलाकार के व्यक्तित्व का महत्त्व भी स्वीकार किया है। इसके ग्रभाव में साहित्य की वास्तविक पथक सत्ता ही नहीं रह जाती । प्रभावशाली प्रतिभाएँ ही युग-परम्परा मे एक नवीन चेतना जाग्रत कर देती है जो तत्कालीन संस्कारों की समब्टि के श्रतिरिक्त भी कुछ है, वही उसी युग का श्रपना वास्तविक व्यक्तित्व है । उसे हम युग के व्यक्तित्व का वह ग्रंश कह सकते है जो युग-परम्परा के सामने स्वयं ग्रात्म-समर्पण नहीं करता श्रपित परम्परा को बदलकर श्रपने श्रनकुल बना लेने की क्षमता रखा है। साहित्य-समीक्षा के लिए युग ग्रौर कलाकार के ऐसे व्यक्तित्व का उद्घाटन बहुत महत्त्व की वस्तु है। ऐतिहासिक समीक्षा का उद्देश्य रूढ़ि श्रौर मौलिक दोनों का ग्रध्ययन करना है। द्विवेदी जी ने रूढ़ियों श्रौर परम्प-राश्रों के साथ ही मौलिकता का ग्रध्ययन भी किया है। वे कबीर की परम्परा तथा उसके समय पर ही विचार नहीं करते श्रिपित उसके व्यक्तित्व का महत्त्व भी स्पष्ट कर देते है। द्विवेदीजी मस्त, फक्कड़ स्वभाव ग्रौर श्रक्खड़पन के विशेष एों से कबीर का व्यक्तित्व स्पष्ट करते हैं। कबीर सब-कुछ भाड़-फट-कार कर चल देने वाला तेज व्यक्ति था। इसीलिए उसमे सब परम्पराग्रों के विरोध की क्षमता थी। कबीर बाह्याचार के वतावरण में पले थे, पर वे उसको जैसा-का-तैसा ग्रहरा नहीं कर कके। थोथा तर्क, कृटिल तत्त्व-ज्ञान, कट् वचन ग्रौर मध्र शब्द-जाल उनको भरमा नहीं सका। वे ऐसे प्रेम की खोज में थे जो सारे हलाहल को ग्रमृत कर देता। यह सब कबीर के ऐसे दृढ़ ग्रौर परिस्थितियों के सम्मुख ग्रात्म-समर्पण न करने वाले व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि परम्परा से भिन्न होते हुए भी उसकी भिक्त, साधना श्रीर दार्शनिक सिद्धान्त से समाज इतना म्रधिक प्रभावित हम्रा । व्यक्तित्व विशेष के निर्माण में परिवृत्तियों का पूरा सहयोग रहता है। कबीर ऐसी ही परिस्थितियों में जन्मे भ्रौर पलेथे जिनमें वे धार्मिक प्रभावों से मुक्त रह सके। द्विवेदी जी ने कबीर के व्यक्तित्व के तटस्थ द्रष्टा के रूप को बहुत ही सुन्दर रूपक द्वारा स्पष्ट किया है । ''वे मुसलमान होकर भी ग्रसल मे मुसलमान नहीं थे। वे हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु (ग्रगृहस्थ) नहीं थे। वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे।...वे कुछ भगवान् की ग्रोर से ही सबसे

१. 'कबीर', पृष्ठ २१७ । २. वही, पृष्ठ १३६ ।

न्यारे बनाकर भेजे गए थे। वे भगवान् के नृसिंहावतार की मानव-प्रतिमूर्ति थे। नृसिंह की भाँति वे नाना ग्रसंभव समभी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन-बिन्दु पर ग्रवतीएां हुए थे। ज्ञसम्भव व्यापार के लिए शायद ऐसी ही परस्पर विरोधी कोटियों का मिलन-बिन्दु भगवान् को ग्रभीष्ट होता है। कबीरदास ऐसे ही मिलन-बिन्दु पर खड़े थे। जहां से एक ग्रोर हिन्दुत्व निकल जाता है ग्रौर दूसरी ग्रोर मुसलमानत्व "जहां पर एक ग्रोर योग-मार्ग निकल जाता है दूसरी ग्रोर भिक्त-मार्ग, जहां से एक तरफ निर्गुण भावना निकल जाती है दूसरी ग्रोर सगुण साधना "।"

इन पंक्तियों में कबीर के व्यक्तित्व तथा परिवृत्तियों के उन पर पड़े हुए संस्कारों का श्रच्छा निरूपण हुन्ना है। इसीसे कबीर की युग में नवीन चेतना जागृत करने की क्षमता स्पष्ट हो जाती है।

साहित्य का इतिहास तथा भ्रालीचना दो पृथक् वस्तु होते हुए भी एक-दूसरे से ग्रत्यधिक सम्बद्ध है। वस्तुतः वे एक-दूसरे पर ग्राश्रित है। साहित्य का इतिहास भी साहित्य के मृत्यांकन के लिए ही प्रस्तुत किया जाता है। मोटे रूप से साहित्य की कृतियों का ग्रन्संधान, काल-क्रम की स्थापना, उनकी सामान्य प्रवृत्तियों के ग्राधार पर साहित्य की विभिन्न धाराग्रों का निरू-परा एवं काल-विभाजन ही साहित्य के इतिहास का प्रमुख कार्य माना जा सकता है। इतिहासकार तत्कालीन श्रवस्थाओं से भी साहित्य की प्रवृत्तियों का सम्बन्ध स्थापित करके देखता है। वह जन-समुदाय के बौद्धिक विकास ग्रौर उस पर प्रभाव डालने वाले बाह्य प्रभावों का भ्रध्ययन करके उनका साहित्य से सम्बन्ध स्थापित करता है। साहित्य जन-समुदाय के हृदय श्रीर बृद्धि का प्रति-बिम्ब है, इसलिए साहित्य के इतिहासकार के लिए इस दृष्टि से विचार करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। "जनता की चित्त बृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ग्रादि से ग्रन्त तक इन्हीं चित्त-वृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है।" र शुक्लजी ने इन पंक्तियों में साहित्य के इतिहास के स्वरूप को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। ऐतिहासिक समीक्षा-पद्धति का भी यही उद्देश्य है। इस पर ऊपर विचार हो चुका है। इतिहास का उद्देश्य एक कलाकार की ग्रपेक्षा साहित्य की सामान्य

१. 'कचीर', पृष्ठ १८८१-१८२ ।

२, 'हिन्दी शब्द सागर', हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १।

प्रवृत्तियों ग्रौर धाराग्रों के विकास का ग्रध्ययन करना ग्रधिक है। वह इस सामान्य विकास में कलाकारों के सहयोग का मत्यांकन श्रवश्य करना चाहता है। यही कारए है कि इतिहास को भी कवियों की विस्तृत समालोचना प्रस्तुत करनी पड़ती है। पर इतिहास में साहित्यकार को सर्वाङ्कीरण श्रालोचना न क्रपेक्षित है और न संभव। "इतिहास की पुस्तक मे किसी की पूरी तो क्या श्रध्रो श्रालोचना भी नहीं श्रासकती।" १ स्काट जैम्स इतिहासकार श्रीर समालोचक दोनों के क्षेत्र पृथक्-पृथक् मानते हैं। इतिहासकार प्राचीन तथ्यों का संकलन, श्रौर संपादन करता है तथा उन तथ्बों की प्रामाग्गिकता का परीक्षण करता है। पर ग्रालोचक का कार्य साहित्य का मृत्यांकन करना है। यह ग्रावश्यक नहीं है कि श्रच्छा इतिहासकार उत्कृष्ट समालोचक भी हो । एतिहासिक समालोचक को इतिहास का बहुत-कुछ उपयोग करना पड़ता है। वह साहित्य-परम्परा का श्रनसंघान करके कवि श्रौर कला का मल्यांकन करता है। सफल इतिहासकार के लिए भी यह मिश्रग् ग्रावश्यक है। यही कारगा है कि साहित्य के उत्कृष्ट इतिहासकार म्रालोचना मे भी प्रमाण है। शक्लजी ने म्रपने इतिहास में प्रसंग-वश जिन कवियों की भ्रालोचना अस्तृत की है, वह प्रामाशिक है। यह सभी भाषात्रों के उत्कृष्ट इतिहासकारों के सम्बन्ध मे कहा जा सकता है।

हिन्दी-साहित्य के म्राधुनिक काल के प्रारम्भ से ही साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति जग गई थी। ऐतिहासिक समीक्षा के रूप में म्रालोचकों ने इसका म्राभास भारतेन्द्र-काल में ही दे दिया था। स्वयं भारतेन्द्रजी ने दो-एक लेखों में हिन्दी-साहित्य के ऋषिक विकास पर दृष्टि डाली है, इसका विवेचन पहले हो चुका है। इतना ही नहीं वृत्त-संग्रह के रूप में भी ये प्रयास प्रारम्भ हो गए थे। शिवसिंह सेंगर का 'शिवसिंह सरोजं ही इस प्रकार का प्रथम कमबद्ध प्रयास माना जा सकता है। इसके पहले भी छोटे-मोटे कवित्त-संग्रह हुए हैं, ऐसा भारतेन्द्रकालीन पित्रकाम्रों से भ्रमृष्मित होता है। स्वयं शिवसिंह संगर ने ग्रयनी पुस्तक की भृषिका में उन संग्रहों के नाम दिये है।

१. शुक्ल जी--'इतिहास', वक्तव्य, पृष्ठ ७ ।

<sup>2.</sup> The historian of literature must be distinguished from the critic of literature. The task of research ansong the remains of a literary period is distinct from the task of estimating those remains for what they may be intrinsically worth. A literary historian who may do invalueable work in compiling shifting annotating editing is often a very poor critic "The Making of Literature. Page, 24-25."

उन्होंने प्रपनी इस भूमिका में यह भी माना है कि इसके पूर्व कुछ कवियों के जीवन-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे गए है। वार्त्ता-साहित्य भी इसी की पूर्व-परम्परा माना जा सकता है। पर ये सब प्रयास वास्तविक प्रर्थ में इतिहास नहीं माने जा सकते । इसीलिए इनको वत्त-संग्रह कहना भ्रधिक समीचीन समभा गया है। 'शिर्वांसह सरोज' के ग्राधार पर ही ग्रियर्सन ने 'माडर्न वर्नाक्यलर लिटरेचर श्रॉफ हिन्द्स्तान' लिखा। इसमे लेखक ने कुछ कवियों पर ग्रालोचनात्मक दृष्टि से भी विचार किया है। सन् १६०० मे काशी-नागरी-प्रचारिग्गी-सभा ने प्राचीन ग्रन्थों की खोज का कार्य ग्रपने हाथ में ले लिया था ग्रौर हस्त लिखित ग्रन्थों की खोज की कई रिपोर्टे प्रकाशित की थीं। इस सामग्री का उपयोग मिश्र-बन्ध्यों ने किया । इन्होंने इसके स्राधार पर एक बहुत बहुद वृत्त-संग्रह 'मिश्र-बन्धु विनोद' के नाम से प्रकाशित किया। पर ये सभी रचनाएँ इतिहास की गरिमा को नहीं पहुँच सकी है। एक ए के ने एक छोटा-सा इतिहास सन् १६२० में लिखा था। उसमें उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक ग्रवस्थाग्रों का भी थोड़ा-साविवेचन किया है। कृष्ण-भिनत, राम-भिनत ग्रादि की कुछ साधाररा कोटि की विशेषताग्रों का भी परिचय दिया है। बद्रीनाथ भट्ट ने भी 'हिन्दी' के नाम से एक बहुत छोटी-सी पुस्तक लिखी थी, जिसमें हिन्दी-साहित्य ग्रौर भाषा दोनों का ऋमिक इतिहास है। पर वस्तुतः ये सभी प्रन्थ इतिहास के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सके। इनमें जनता की चित्त-वृत्तियों का ग्रध्ययन नहीं हुग्रा है ग्रीर न उन चित्र वितियों के साथ साहित्य का सम्बन्ध ही स्थापित हो सका। साहित्य की म्रालोचना के विकास में इसी प्रकार का इतिहास सहायक हो सकता है श्रौर समीक्षा की दृष्टि से ऐसे ही प्रयास का महत्त्व भी है। हिन्दी में साहित्य के इतिहास को ऐसा प्रौढ़ भ्रौर व्यवस्थित रूप शुक्लजी ने ही दिया। 'हिन्दी शब्द सागर' के ग्रन्त में इतिहास के रूप में जो-कुछ प्रकाशित हुम्रा था, वही वास्तविक म्रर्थ में साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है। यह भी विकास का प्रारम्भिक रूप है। शुक्लजी ने इसमें काल-विभाजन करके उन कालों की विशेषताग्रों का निरूपए किया। शुक्लजी ही ऐसे प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने साहित्य की धारा को इतिहास के साथ मिलाकर देखा ग्रौर राजनीतिक ग्रवस्थाग्रों के साहित्य पर पड़ने वाले प्रभाव का मृत्यांकन किया। इसके बाद शुक्लजी ने इसीके कई परिवर्तित संस्करण निकाले । उनमें वे कालों के उपविभाग करते तथा साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों का ग्रालोचनात्मक परिचय भी देते गए हैं। इतिहास में कवियों की स्वतन्त्र प्रालोचना के लिए बहुत कम स्थान होते हुए भी शुक्लजी ने साहित्य

के सभी प्रमल ग्रौर प्रतिनिधि कवियों की विस्तृत ग्रौर प्रामाणिक श्रालोचना की है। हिन्दी में इतिहास-रचना के प्रयास शुक्लजी द्वारा निर्दिष्ट पथ पर ही हो रहे हैं। डॉ॰ रामकुमार वर्मा ने ग्रयने श्रालोचनात्मक इतिहास में कवियों की बहुत विस्तत श्रीर श्रीढ समालोचना को स्थान दिया है। श्यामसुन्दरदास जी का इतिहास कहीं-कहीं प्रवृत्तियों के निरूपण में ग्रवश्य भिन्न है, पर उन्होंने भी शुक्लजी द्वारा निर्दिष्ट पथ का ही ग्रवलम्बन किया है। शुक्लजी के इतिहास में राजनीतिक ग्रवस्थाग्रों का साहित्य के विभिन्न कालों से सम्बन्ध ग्रवश्य है, पर वे ग्रवस्थाएँ केवल पष्ठभिम का ही कार्य कर सकी हैं। उनमें भी साहित्य की भ्रपरिछिन्न धारा के दर्शन स्पष्ट भ्रौर भ्रविकल रूप में नहीं होते। पं० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी की 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका' इस स्रभाव की पूर्ति का प्रयास है। वे हिन्दी-साहित्य का सम्बन्ध एक चिर-परम्परा से जोड़ देते हैं। वे उसे केवल तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का परिएाम-मात्र नहीं मानना चाहते । उनका कहना है कि ग्रगर इस्लाम नहीं श्राया होता तो भी इस साहित्य का बारह श्राना वैसा ही होता जैसा श्राज है। १ हिन्दी-साहित्य दस करोड़ मनुष्यों के चिन्तन, इतिहास का इसी दृष्टि से उनके उत्थान-पतन ग्रौर जीवन-संघर्ष का मूर्त रूप है। साहित्य के इतिहास का इसी दुष्टि से ग्रध्ययन ग्रपेक्षित है। द्विवेदी जी ने हिन्दी के प्रारम्भ होने से पूर्व की कई शताब्दियों के लोक-जीवन श्रौर विद्वत्समाज के साहित्य की विशेषताभ्रों का निरूपण तथा उनका हिन्दी-साहित्य से परम्परागत सम्बन्ध स्थापित किया है। हिन्दी की भिवत, रीति स्रादि की परम्पराएँ चिर काल की साहित्य-परम्पराश्रों के ही विकास है, यही द्विवेदी जी दिखाना चाहते है। इस प्रकार इतिहास के क्षेत्र का यह नवीन प्रयास प्रारम्भिक होते हुए भी समीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी ने भ्रपने 'इतिहास के भ्रालोक में' वर्त्तमान कविता का कम-विकास तथा 'छायावाद श्रौर उसके बाद' नामक निवन्धों में साहित्य के विकास का भ्रध्ययन किया है। इनमें कवियों श्रौर रचनाग्रों का नहीं है, श्रिपतु लोक-रुचि श्रौर लोक-विचार-धारा का भी क्रिमक श्रध्ययन है। ये विचार-धाराएँ साहित्य का स्वरूप किस प्रकार निश्चित करती गई हैं, इस पर भी द्विवेदीजी ने विचार किया है। उन्होंने गान्धीवाद,समाजवाद,रोमाण्टिसिस्म,

१. 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका', पृष्ठ २।

२. शान्तिप्रिय द्विवेदी : 'युग ऋौर साहित्य'।

रियलिज्म ग्रादि वादों की परिधि में लोक-चिन्तन का ग्रध्ययन किया है ग्रौर इनका साहित्य पर प्रभाव भी स्रांका है। द्विवेदी जी यह भी स्पष्ट कर देना चाहते है कि किस प्रकार साहित्य समाजवाद की भ्रोर उन्मुख है। दिनकरजी भी इतिवृत्तात्मक, छायावादी श्रौर प्रगतिवादी साहित्य के ग्रन्तस्तल में प्रवाहित होने वाली विचार-धारा को स्पष्ट करते हे श्रौर यह भी प्रतिपादित करते हैं कि वैयक्तिकता का उत्थान ही साहित्य में छायावाद का रूप धारण कर गया है। धीरे-धीरे हिन्दी का कवि ग्रपनी वैयक्तिकता से सामाजिकता की ग्रोर उन्मुख हुन्ना है। कवि समाज के म्रधिक निकट म्राकर म्रनुभृति ग्रहण् करने लगा। वह ग्रब देश ग्रीर समाज की ग्रवस्थाग्रों के प्रति भी सजग है। इसीसे वह साहित्य के पलायनवादी दृष्टिकोएा को तिलांजिल देकर राष्ट-प्रेम के गीत गाने लगा। प्रव वह समाज के यथार्थ चित्रए की ग्रोर उन्मुख हो गया है। इसी स्वाभाविक चिन्तन-विकास से प्रेरागा प्राप्त करके साहित्य प्रगतिशील होता जा रहा है। व इस प्रकार दिनकरजी श्रीर द्विवेदी जी युग-चेतना के विकास का साहित्य के साथ म्रभिन्न सम्बन्ध स्थापित करके देखना चाहते है। यह प्रवृत्ति हिन्दी-साहित्य में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐतिहासिक समीक्षा हिन्दी की प्रधान विशेषता होती जा रही है स्रौर उसका दृष्टिकोएा भी धीरे-धीरे वही होता जा रहा है जिसका निर्देश हो चुका है। श्राज ऐतिहासिक समीक्षा इस ग्रवस्था को पहुँच चुकी है कि वह युग-चेतना को साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में नहीं चित्रित करती, ग्रपितु उनका ग्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध विखलाती है। साहित्य युग का परिलाम श्रीर विशा-निर्देशक दोनों है, इसी सिद्धान्त की स्रोर हमारी ऐतिहासिक समीक्षा श्रग्रसर हो रही है। वह साहित्य के इतिहास को भी नवीन वृष्टि से लिखने की प्रेरएगा प्रदान कर रही है। साहित्य की यग चेतना, लोक-इचि, लोक-चिन्तन के समानान्तर विकासमान वस्तु देखने की प्रवृत्ति जाग रही है। ये निबन्ध तथा द्विवेदी जी की हिन्दी-साहित्य की भूमिका इसी प्रवृत्ति के परिएगाम है। प॰ शान्तिप्रिय द्विवेदी के इन निबन्धों में ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन की प्रवृत्ति नहीं है, उनमें उनके वैयक्तिक चिन्तन का प्राधान्य है। रोमाण्टिसिज्म, रियलिज्म ग्रावि प्रत्ययों को उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार विशेष अर्थ में ही ग्रहण करके उन्हींके अनुसार साहित्य के ऋमिक विकास का भ्रध्ययन किया है। इसलिए इनमें इतिहास के विशुद्ध दृष्टिकोए। का निर्वाह नहीं है। दिनकरजी के निबन्धों में प्रपेक्षाकृत

१. देखिये 'मिही की स्त्रोर' में संग्रहीत 'इतिहास के स्त्रालोकमें' शीर्षक नियन्ध।

ऐतिहासिक प्रामाणिकता श्रिधिक मानी जा सकती है। किर भी ये वस्तुतः इतिहास नहीं श्रिपतु ऐतिहासिक समीक्षा के उदाहरण है श्रीर इतिहास-लेखन की नवीन प्रेरणा का संकेत-भर करते हैं। श्रबं हिन्दी-साहित्य के ऐसे इतिहास की श्रावश्यकता है जिसमें जीवन की मान्यताश्रों श्रीर प्रत्ययों के विकासमान रूप के श्रालोक में साहित्य श्रीर कला के विकास का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन हो। द्विवेदीजी की 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका' तथा ऊपर निर्दिष्ट कुछ निबन्ध इस विकास के पूर्वाभास तया हिन्दी-जगत् की बढ़ती हुई श्राकांक्षा के द्योतक हैं।

## त्र्याधुनिक काल में साहित्य-शास्त्र

समीक्षा के सैद्धान्तिक श्रौर व्यावहारिक नाम से दो भेद प्रत्येक प्रौढ़-साहित्य में मान्य रहते है। वस्तुतः ये दोनों एक ही वस्तु के दो पक्ष ग्रथवा पटल है। इनको एक-दूसरे से भिन्न नहीं किया जा सकता। इनका विकास भी ग्रन्योन्या-श्रित है, प्रयोगात्मक ग्रालोचना के ग्रन्तस्तल में भी साहित्य-दर्शन या साहित्य-सम्बन्धी मान्यताश्रों की एक धारा श्रविरल रूप में निरन्तर बहती रहती है। ये धारएगएँ,जो समीक्षा का मान भी हे, समीक्षा के सैद्धान्तिक पक्ष मे ही ग्रन्तभूँत है। इन धारगाश्रों के श्रभाव मे समीक्षा के प्रयोगात्मक रूप की कल्पना नहीं की जा सकती । समीक्षा का सैद्धान्ति । पक्ष उसके व्यावहारिक का श्राधार-स्तम्भ है। यही कारएा है कि ग्रात्म-प्रधान समालोचना का सिद्धान्त भी सापेक्षतामूलक है। मानदंड ग्रथवा साहित्य-सम्बन्धी धारएा। से शून्य निरपेक्ष ग्रात्म-प्रधान ग्रालोचना का कोई तात्पर्य ही नहीं। इस प्रकार के कथन तो म्रर्थशून्य होते है। इन दोनों स्वरूपों का म्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध होते हुए भी इनमें से किसी एक का ग्रधिक महत्त्व साहित्य की प्रकृति पर निर्भर है। पाइचात्य देशों की विचार-धारा कुछ ऐसी ही सरिएयों से विकसित हो रही है कि उसमें ग्रालोचना के प्रयोगात्मक स्वरूप का ग्रधिक विकास हुग्रा है। पर भारत में साहित्य-शास्त्र का विज्ञान भ्रौर दर्शन के रूप मे विकास भ्रधिक हुन्रा है, कलाके रूप में कम। समीक्षाके कला-रूप का विकास भ्रपेक्षाकृत ग्रधिक ग्राधुनिक कहा जा सकता है। उसके इस बहुमुखी विकास का काल तो श्रधुनिक काल ही है। इस विकास में भी पाश्चात्य प्रेरणा का महत्त्व श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे यह सिद्ध है कि भारतीय चिन्तन-धारा इसके शास्त्रीय पक्ष के विकास की ग्रोर स्वभावतः उन्मुख रहती है। संस्कृत-साहित्य में ही नहीं म्रपितु रीति-काल में भी इस प्रवृत्ति का प्राधान्य रहा है। म्राज भी इस प्रवृत्ति की ग्रोर भारतीय चिन्तन विशेष उन्मुख है। भारतीय प्रत्येक वस्तु की ग्रात्मा का ग्रनुसन्धान करने का स्वाभाविक रूप से इच्छुक रहता है। इसलिए यहाँ पर ग्राज भी वर्शन का ही विकास होता है। हिन्दी-समीक्षा में भी प्रयोगात्मक रूपों के साथ-साथ साहित्य-दर्शन का विकास होता रहा है। प्रयोगात्मक ग्रालोचनाएँ भी साहित्य-सम्बन्धी धारणाश्रों के विकास का ही इतिहास है।

भारतेन्द्र-काल से ग्रब तक समीक्षा के सैद्धान्तिक रूप का विकास तीन प्रधान सरिएयों में हो रहा है। प्रथम सरिएा उन पुस्तकों की है, जिनके उपजीव्य भारतीय प्राचीन सिद्धान्त है। इन पुस्तकों में स्नाचार्य-परम्परा से मान्य सिद्धान्तों का ही निरूपण हुन्ना है। दूसरी सरणी उन ग्रंथों श्रौर निबन्धों की है, जिनकी विवेचन-प्रशाली प्रायः पाइचात्य है। इनमें पाइचात्य श्रलंकार-शास्त्र के तत्त्वों का स्वच्छन्दता पूर्वक ग्रहण हुग्रा है। समीक्षा के विभिन्न पाइचात्य सम्प्रदायों भ्रौर तत्त्वों के भ्राधार पर काव्य के स्वरूप की विशद व्याख्या हुई है। यह दूसरी प्रकार का साहित्य-शास्त्र भी विशुद्ध पाइचात्य नहीं है। इसमें भारतीय दृष्टिकोएा का भी मिश्रए है। लेकिन मिश्रए के परिएाम ग्रौर महत्त्व में तारतम्य श्रवश्य है। तीसरी सरगा किवयों श्रीर श्रालोचकों की काव्य-सम्बन्धी धारएगम्रों की है। प्रत्येक कवि काव्य की एक विशेष धारएग से प्रेरित होकर काव्य-सुजन करता है। उसकी यह धारएा उसके काव्य में ग्रभिव्यक्त हो जाती है, ग्रालोचक ग्रपनी मान्यताग्रों का पृथक् निबन्धों ग्रथवा ग्रन्थों के रूप में चाहे वियेचन न करे लेकिन वे उसके साहित्य में स्पष्ट भलक जाती है। श्राधुनिक काल में इस प्रकार की धारणाश्रों को ग्रंथों की भूमिकाश्रों में स्थान निल जाता है, साहित्य-शास्त्र के इस तीसरे प्रकार का ग्रन्तर्भाव प्रायः दूसरे में ही हो जाता है, इसकी विचार-धारा में कुछ वैयक्तिकता की छाप के म्रतिरिक्त साहित्य-शास्त्र के दूसरे प्रकार से कोई विशेष मौलिक भिन्नता नहीं है। इन धारणात्रों में पाइचात्य श्रीर भारतीय विचारों का मिश्रण ही रहता है। कवि ग्रीर ग्रालोचक इनको वैयक्तिकता के ग्रावरण में ग्रभिव्यक्त भर कर देता है, प्रसंगानुसार इन धारएाम्रों का ऊपर विवेचन होता रहा है। साहित्य-दर्शन के विकास में विचारों ने भी पर्याप्त सहयोग दिया है। पन्तजी की'पल्लव' की भूमिका 'ग्राधनिक कवि' की भूमिका ग्रीर महादेवी जी की ग्रनेक भूमिकाएँ म्रादि इसकी प्रमाए हैं।

हिन्दी के प्राधुनिक साहित्य-शास्त्र की कुछ मौलिक विशेषताएँ हैं जो उसको रीतिकालीन विवेचन से पृथक् करती है, तथा विकास की ग्रोर ग्रग्नसर कर रही है। रीति-काल का विवेचन एक परम्परा की उद्धराणी ग्रीप पिष्टपेष ए।- पात्र रहा, इसलिए वह इतनी शताब्दियों के प्रयत्न के उपरान्त भी साहित्य-शास्त्र को कुछ नवीन वस्तु नहीं प्रदान कर सका, इसका एक प्रधान कारण मौलिक चिन्तन श्रौर विश्लेषण का श्रभाव ही था, चिन्तन श्रौर विश्लेषएा की प्रवृत्ति रीति-काल की परवर्ती परम्परा मे बढ़ती गई है,पर इसमें बहुत महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हो सका, इसका निरूपण यथास्थान हो चुका है। ग्रधनिक-काल विदलेषरा, चिन्तन ग्रोर समीक्षा का काल रहा है। रीति-काल में जो स्थान म्राप्त वाक्य का था वह इस काल में विचार-स्वातन्त्र्य ने ले लिया। प्रारम्भ से ही विश्लेषण श्रीर चिन्तन की प्रवृत्ति जाग गई। साहित्य-शास्त्र का विवेचन भी विश्लेषगात्मक ग्रौर तर्क-प्रधान शैली मे होने लगा । विचार-स्वातन्त्र्य की भावना तथा विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति ने साहित्य-शास्त्र को नवीन मार्ग दिखा विया । उसने पाश्चात्य जगत् की विचार-शारा के प्रवेश के लिए द्वार उन्मुक्त कर दिया श्रौर श्रपने यहाँ के सिद्धान्तों का भी नवीन शैली में पुनः विश्लेषण श्रौर मृल्यांकन प्रारम्भ कर दिया, इस प्रकार प्राचीन परम्परा में लिखे गए साहित्य-शास्त्र के ग्रंथ भी रीतिकालीन प्रवृत्ति से भिन्न रहे । प्रारम्भ से ही इन पर भी पाइचात्य विवेचन-शैली का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता है स्राधार-सम्बन्धी । स्राज भी साहित्य-दर्शन का मूल स्राधार भारतीय है। काव्य-सम्बन्धी विभिन्न पाइचात्य विचार-धाराम्रों को म्राज का साहित्य-ज्ञास्त्रज्ञ रस, भ्रौचित्य तथा साधारगोकरग ग्रादि भारतीय परम्परा के अनकल बनाकर ग्रहण करता है। उसके पास एक कसौटी है, वह उस पर उनकी उपादेयता की जांच कर लेता है। कुछ लोगों की यह कसौटी साधारण संस्कारों के रूप मे है तथा कुछ की गम्भीर ग्रध्ययन ग्रौर प्रौढ़ चिन्तन के फल स्वरूप। पाइचात्य श्रौर भारतीय परम्पराश्रों के मिश्रग से काव्य-शास्त्र की नृतन समस्याग्रों ग्रौर नवीन विचार-धाराग्रों की उद्भावना का क्षेत्र खुल गया है। मौलिक चिन्तन के सहयोग से इसमें विकास की सम्भावनाएँ सुस्पष्ट है।

ग्राधुनिक-काल के साहित्य-शास्त्र की पहली धारा प्राचीन भारतीय ग्रलंकार-शास्त्र का प्रतिबिम्ब-मात्र है। यह रीतिकालीन परम्परा का ही विकसित रूप है। पर इसमें प्रौढ़ चिन्तन ग्रौर विश्लेषण को स्थान मिल गया है। इन ग्रन्थों में वर्ण्य-विषय का प्रतिपादन पूर्ण ग्रौर स्पष्ट है। रीतिकाल के ग्रधिकांश ग्रन्थों की-सी ग्रस्पष्टता धीरे-धीरे कम होती गई है। इन ग्रन्थकारों ने 'काव्य-प्रकाश', 'साहित्य दर्शन', 'रस गंगाधर'तथा' ध्वन्यालोक 'ग्राबि संस्कृतके प्रौढ़ ग्रन्थों का ग्रध्ययन करके इनकी सामग्री का समुचित उपयोग किया है। एक ही ग्रन्थ के भ्रनुवाद की प्रवृत्ति प्रायः नहीं रही है। वर्ण्य-विषय का प्रतिपादन भ्रनेक ग्रन्थों की सहायता से किया गया है। उसी विषय से सम्बन्ध रखने वाली श्रनेक शंकाम्रों भीर प्रश्नों का समाधान करते हुए विवेचन हुन्ना है। कुछ ग्रंथों में काब्य-तत्त्वों की परिभाषा प्राचीन मान्य ग्रंथों के लक्षणों के ग्रनुवाद है। पर उनको स्पष्ट करने के लिए किया गया विवेचन मौलिक है। तर्कपूर्ण विवेचन का यह प्रकार भ्राधनिक है। ये ग्रंथ शैली भ्रौर निरूपण-पद्धति की दृष्टि से तो नवीन है; पर इनका प्रतिपाद्य विषय भ्रत्यन्त प्राचीन है। ये ग्रंथ प्राचीन म्रलंकार-शास्त्र के विभिन्न तत्त्वों के विश्लेषगात्मक परिचय के लिए ही लिखे गए है। वे सभी उस विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करते है। इनकी प्रामाणिकता का यही मापदंड है। इन ग्रंथों मे विषय को स्वष्ट करने के लिए श्राधुनिक मनोविज्ञान, पाञ्चात्य साहित्य-शास्त्र तथा वर्तमान धारास्रों का भी उपयोग हुमा है, पर केवल साधन रूप मे । यह इनकी प्रमुख विशेषता नहीं है । इसको कहीं-कहीं प्रासंगिक कहना भी श्रन्चित नहीं है। सर्वांगीएा साहित्य-शास्त्र केवल म्रलंकार-निरूपण करने वाले तथा रस म्रौर नायिका-भेद के ग्रंथ, रीति-काल की इन तीनों परम्पराश्रों के ग्रंथों का निर्माश इस काल में भी होता रहा है।

सेठ कन्ह्रैयालाल पोहारने ग्रपने 'काव्य-कल्पद्म' में प्राचीन ग्रलंकार-शास्त्र के लक्षणों का उपयोग किया है। 'रस-मंजरी' श्रौर 'काव्य प्रभाकर' जैसे ग्रन्थ भिखारीदास, श्रीपति स्नादि की परम्परा के विकसित रूप है। इनमें साहित्य-शास्त्र के सभी श्रंगों का विवेचन है। 'रस-मंजरी' मे उन्होंने 'काब्य प्रकाश' के लक्षणों का भ्रन्वाद किया है। पर सारा विवेचन 'काव्य प्रकाश' के लक्षणों का ग्रनुवाद नहीं है। ग्रनेक ग्रन्थों से सामग्री एकत्र करके उन्होंने विषय का मौलिक ढंग से प्रतिवादन किया है। जगन्नाथप्रसाद 'भानु' ने भी श्रपने ग्रन्थों में भ्रनेक विद्वानों के मतों का उपयोग किया है। उन्होंने 'साहित्य-दर्परा' तथा 'काव्य प्रकाश' म्रादि संस्कृत के म्रलंकार-प्रन्थों का ही नहीं भ्रपित बहुत-से रीतिकालीन ग्राचार्यों के मतों का भी उपयोग किया है। इतना ही नहीं उन्होंने ग्रपने समकालीन मराठी ग्रादि के काव्य-शास्त्रों के विचारों का भी उपयोग किया है। 'भानु जी' का 'काव्य प्रभाकर' काव्य-शास्त्र का एक विशाल ग्रन्थ है। एक प्रकार से प्राचीन काव्य-शास्त्र का बृहत् कोष है। लेकिन इसमें भी मौलिक चिन्तन का ग्रभाव नहीं है। खंडन की प्रवृत्ति स्पष्ट है। जिस मत का प्रतिपादन भानु जी (इन सभी ग्रालंकारिकों ने भी) ने किया है, वह प्राचीन म्नलंकार-शास्त्र का सर्व-सम्मत मत है । 'मराठी निबन्ध-माला' के प्रसिद्ध लेखक चिपलू एकर की काव्य-हेतु-सम्बन्धी धारणा का खंडन करते हुए, भानु जी ने शक्ति, निपुणता, श्रौर श्रभ्यास को श्रत्यन्त श्रावश्यक कहा है। यह सिद्धान्त उनका श्रपना नहीं है श्रपितु 'काव्य प्रकाश' का है। पर उनका विवेचन 'काव्य प्रकाश' तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने प्रतिभा के 'सहजा' श्रौर 'उत्पाद्या' नाम से दो भेदों का भी उल्लेख किया है। विश्लेषण श्रौर विवेचन द्वारा इन तीनों में समन्वय भी स्थापित किया है। भानु जी का विवेचन पोद्दार जी की श्रपेक्षा श्रधिक विस्तृत श्रौर तर्क-प्रधान कहा जा सकता है। पोद्दार जी का निरूपण एक प्रकार से प्रामाणिक परिचय की कोटि का ही श्रधिक है। पर भानु जी ने संस्कृत-साहित्य के श्रधिक विस्तृत क्षेत्र का उपयोग किया है। उन्होंने काव्य के एक श्रंग का विश्लेषण करते हुए उसी प्रसंग पर श्रनेक श्राचार्यों के मतों का उपयोग किया है। उन्होंने श्रानन्ववर्द्धनाचार्य, मम्मट, विश्वनाथ श्रौर पंडितराज-जैसे श्रपेक्षाकृत श्रवीचीन विद्वानों को भी उपजीव्य नहीं बनाया, श्रपितु वामन, दंडी श्रादि प्राचीन श्राचार्यों के विवेचन का भी उपयोग किया है। उनके 'काव्य-लक्षरा' भी उद्घत किये है।

'म्रलं कार-प्रकाश' तथा 'म्रलंकार-पीयुष' म्रादि भ्रनेक ग्रन्थ केवल भ्रलंकार-ज्ञान के लिए ही लिखे गए है। ये ग्रन्थ 'भाषा-भूषएा' की परम्परा के ही विकास है। 'रसाल' जी का 'ग्रलंकार-पीयूष' तो ग्रधिक प्रौढ़ ग्रौर विश्लेषणात्मक है। उसमें संस्कृत श्रौर हिन्दी की प्रायः सारी उपलब्ध सामग्री के उपयोग का प्रयत्न किया गया है। ग्रलंकार-सम्बन्धी भारतीय विचार-धारा की ग्रात्मसात करके उसको मौलिक ढंग से प्रस्तृत करने का यह सफल प्रयत्न हुन्ना है। इस ग्रन्थ में म्रलंकारों पर व्यापक दृष्टिकोगा से विचार किया गया है। म्रलंकार-सामाध्यके स्वरूप, ग्राधार, वर्गीकरण, पारस्परिक ग्रन्तर ग्रादि ग्रनेक गृढ़ विषयों पर बहुत ही सुक्ष्म ग्रीर प्रौढ़ विवेचन है। काव्य में ग्रलंकारों के महत्त्व ग्रीर स्थान पर सुक्ष्म दृष्टि से विचार हुआ है। श्रलंकार-शास्त्र का इतिहास देते हुए विद्वान् लेखक ने विभिन्न युगों की श्रलंकार के महत्त्व-सम्बन्धी धारणाश्रों का भी निरूपण किया है। 'रसाल' जी की शैली परिचयात्मक नहीं ग्रपितु विश्लेषणा-त्मक ग्रधिक है। उन्होंने भ्रलंकार-सामान्य के स्वरूप, श्राधार, श्रौर वर्गीकरण में ही नहीं, परन्तु प्रत्येक श्रलंकार के निरूपए में भी इसी शैली का उपयोग किया है वे म्राचार्यों के मतों की थोड़ी म्रालोचना भी करते जाते है। 'रसाल'जी ने प्रायः प्रत्येक म्रालंकार के लक्ष्मण ग्रीर उसके तत्वों का सुक्ष्म विवेचन तो किया ही है, इसके साथ ही उन्होंने इसके विकास का इतिहास भी थोड़े में दे विया है। वे इस बात का उल्लेख करना भी नहीं भूले है कि हिन्दी के रीति-

कारों का विशेष ग्रलंकारों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। वे किस ग्रलंकार की पृथक् सत्ता मानते है, श्रौर किसकी नहीं, किस श्रलंकार का कौन-से में श्रन्त-भीव करते है, म्रादि सभी विषयों का विवेचन है। 'रसाल' जी का 'म्रलंकार्-पीयष' म्रलंकार-निरूपण का सर्वाङ्गीण इतिहास प्रस्तत करता है। उसमें म्रलंकार-सम्बन्धी सभी विषयों का विशव निरूपण है। शैली की वृष्टि से यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य को एक नवीन श्रौर श्रनुपम देन है। श्रलंकार-सम्बन्धी ऐसा ग्रन्थ पहले कभी नहीं लिखा गया । सब ग्राचार्यों के मतों को एकत्र करके रखने की प्रवृत्ति श्रपेक्षाकृत श्रर्वाचीन है। श्रलंकारों का निरूपएा करने वाले भ्रौर भी भ्रनेक प्रन्थ लिखे गए है। श्रौर म्राज भी यह ऋम जारी है। पोद्दारजी का 'म्रलंकार-प्रकाश' तथा 'म्रलंकार-मंजरी' दीनजी का 'म्रलंकार-मंजुषा', केडिया जी का 'भारती-भवरा' श्रौर मिश्रबन्धश्रों का 'साहित्य पारिजात' म्रादि म्रधिक उल्लेखनीय है। पोद्दार जी ने पहले 'म्रलंकार-प्रकाश' नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित किया था। उसमे भ्रलंकारों का प्रामाणिक विवेचन था। पर बाद में उसीके परिवृद्धित संस्करण को 'ग्रलंकार-मंजरी' का नाम दे दिया गया । इसमें 'म्रलंकार-पीयूष' की तरह म्रलंकार-सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर विशव विवेचन हुम्रा है। पोद्दार जी ने म्रलंकार की परिभाषा देते हुए 'म्रलं-करोतीति ग्रलंकारः' कहकर उसके स्वरूप को स्पष्ट किया है। उन्होंने प्राचीन श्राचार्य भामह श्रौर दंडी के सिद्धान्तों का उपयोग करते हुए वक्रोक्ति श्रौर श्वतिज्ञयोक्ति को ग्रलंकारों का प्रारा कहा है। पोद्वार जी ने रुद्रट, रुव्यक ग्रादि के वर्गीकरए का भी उल्लेख श्रौर इनकी वैज्ञानिकता पर विचार किया है। पोद्दार जी की 'ग्रलंकार-मंजरी' प्रौढ़ रचना है। वीन जी की पुस्तक भी ग्रलं-कार-परिचय के लिए ग्रत्यन्त उपयोगी ग्रौर रोचक है। ग्रलंकारों के लक्षरा पद्य में दिये गए है। इससे उनके स्मरण रखने में ग्रधिक सरलता है। लेकिन उनके स्वरूप का स्पव्टीकरण भी टिप्पणी द्वारा कर दिया गया है। केडियाजी का 'भारती भुषरा' भी अपनी निजी विशेषता श्रीर शैली का श्रच्छा ग्रन्थ है । इसमें उदाहरएों की नवीनता है । नवीन उदाहरएों में लक्षएों को घटाकर दिखाया है, इससे उनका विवेचन ग्रीर भी प्रौढ़ श्रीर प्रामाणिक हो गया है। उन्होंने राजस्थानी के "वैगासगाई" का भी उल्लेख किया है। 'साहित्य-पारि-जात' में बहुत संक्षेप में काव्य-लक्षण श्रीर शब्द-शक्तियों का भी उल्लेख हुन्रा है, पर इसका प्रधान विषय ग्रलंकार-निरूपण ही है। इसमें प्रत्येक ग्रलंकार का विशव विवेचन हुम्रा है। तर्क भीर विश्लेषण द्वारा उनके स्वरूप को स्पब्ट किया गया है। म्रलंकारों के पारस्परिक म्रन्तर भ्रौर प्रत्येक म्रवान्तर भेद की

भी विशव व्याख्या हुई है। इस ग्रन्थ की प्रधान विशेषता यह है कि इसमें रीतिकालीन ग्राचार्यों के मत भी उद्धृत किये गए है। रीतिकालीन विवेचन का यथाशिक्त पूरा उपयोग हुग्रा है। इसमें ग्रलंकार-सामान्य, उनके ग्राधार ग्रोर वर्गोकरण के निरूपण का ग्रभाव है। लेकिन समान ग्रलंकारों (प्रतीप ग्रौर व्यक्तिरेक, भ्रान्तिमान ग्रौर सन्वेह ग्रावि) के सूक्ष्म ग्रन्तर का निरूपण बहुत ही तर्कपूर्ण एवं ग्रौढ़ है। इसमें शब्दालंकार ग्रौर ग्रथलंकार के ग्रन्तर को भी स्पष्ट किया गया है। 'मिश्रालंकार'-सम्बन्धी धारणा तो ग्रत्यन्त मौलिक ही है। इसको तो वे ग्रलंकारों के प्रधान वर्गोकरण में स्थान देते है। यह धारणा 'रसाल' जी की धारणा से भिन्न है। इस ग्रन्थ में लेखक ने 'रसवत्' ग्रादि को ग्रलंकार माना जाय या नहीं, इस समस्या पर भी विचार किया है। उनको इस सम्बन्ध में 'कान्य-प्रकाश' का मत ही मान्य है।

रीति-काल में केवल रस-निरूपए। करने वाले ग्रन्थों की भी एक परम्परा थी। श्राधनिक काल में भी यह परम्परा कुछ दिन तक चलती रही। इस पर भी कई छोटे-मोटे ग्रन्थ लिखे गए । इन सबमे महत्त्वपूर्ण हरिग्रीधजी का 'रस-कलश' ही है। श्रानुनिक-काल मे इस पद्धति पर श्रधिक ग्रन्थ नहीं लिखे गए। 'हरिग्रौधजी' ने इस ग्रन्थ में नायिका-भेद ग्रौर रस दोनों का समावेश किया है भ्रौर निरूपरा में कुछ मौलिकता का भी परिचय दिया है। इस ग्रन्थ में उदाहरण ग्रत्यन्त सरस, सुरुचिपूर्ण ग्रौर उपयुक्त है। लेखक ने रहस्यवाद का समावेश ग्रद्भुत रस में कर दिया तथा कुछ ग्राधुनिक नवीन नायिकाग्रों के भी नामकरण किये, इस प्रकार यह ग्रन्थ केवल परम्परा-मुक्त ही नहीं रहा, भ्रपित युग की ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति करने वाला हो गया। लेखक ने इस ग्रन्थ की विस्तृत भूमिका लिखी है, जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसी परम्परा के 'नवरस' ग्रादि एक-दो ग्रन्थ ग्रौर भी लिखे गए। रोति-काल में शब्द-शक्तयों पर बहुत कम लिखा गया। यह विषय व्यापक ग्रध्ययन, प्रौढ़ विवेचन लथा सुक्ष्म विश्लेषरा की ग्रपेक्षा रखता है। रीति-काल में इसका प्रायः ग्रभाव था। फिर भी प्रतापितह की 'व्यंगार्थ कौमुबी'-जैसी प्रौढ़ रचनाग्रों ने रीति-काल को अलंकृत किया है। यह परम्परा इस काल में भी चलती रही। 'व्यंग्यार्थ मंजुवा'-जैसे शब्द-शिक्तयों के निरूपरा के पृथक् ग्रन्थों के ग्रतिरिक्त इस विषय पर 'काव्य-प्रभाकर', 'रस-मंजरी', 'साहित्य-सिद्धान्त' म्रादि में भी विचार हुम्रा है। रीति-काल श्रीर संस्कृत-साहित्य-ज्ञास्त्र में यह परम्परा इसी रूप में चलती रही है। उसीकी श्रक्षण्ण धारा श्राध्निक काल तक श्राई है। पं० रामदहिन मिश्र का 'काव्यालोक द्वितीय उद्योत' इसी परम्परा का ग्रत्यन्त प्रौढ़ प्रन्थ है।

मिश्र जी का यह ग्रन्थ इस विषय का प्रामाणिक विवेचन है। इस ग्रन्थ में शब्द,ग्रर्थ, शक्ति ग्रादि सभी की प्रामाणिक परिभाषाएँ व्याकरण ग्रौर साहित्य-शास्त्र के प्रौढ ग्रन्थ 'वाक्य प्रदीप' तथा 'काव्य-प्रकाश'-जैसे ग्रन्थों से दी गई है। लेखक ने श्रभिधा, लक्षरणा, व्यंजना श्रौर ध्वनि के स्वरूप का अत्यन्त सरल-शैली में प्रामारिएक विवेचन उपस्थित किया है तथा ध्विन के उद्गम, एवं उसका व्याकरण के स्फोट सिद्धान्त से सम्बन्ध-जैसे महत्वपूर्ण श्रौर गम्भीर विषयों को भी ग्रालोकित किया है। इस ग्रन्थ की बहुत बड़ी विशेषता तो यह है कि इसमें उदाहरएा हिन्दी के वर्तमान कवियों ग्रौर लेखकों की रचनाग्रों से लिये गए हे। इससे विषय श्रौर भी सरल हो गया है। हिन्दी के पाठक को म्रपने प्राचीन काव्य-सिद्धान्तों का म्राध्निक कविता में उपयोग देखकर उन सिद्धान्तों की व्यापकता का भी श्रनुभव होता है। पाश्चात्य धाररणाश्रों की श्रोर भी साधारएा-सा संकेत किया गया है। शब्द-शक्तियों के श्रतिरिक्त लेखक ने ध्वनि के साहित्य-शास्त्र द्वारा, ('ध्वन्या लोक' ग्रीर 'काव्य प्रकाश' द्वारा) मान्य प्रायः सभी भेदों का विधेचन किया है। इस प्रसंग में उनको रस, भाव, भाषा-शबलता, भावोदय, भाव-शान्ति श्रादि श्रनेक महत्त्वपूर्ण काव्यांगों पर श्रीह विवेचन करने का भ्रवसर प्राप्त हुन्ना है। यह ग्रन्थ यह स्पष्ट करता है कि रीतिकालीन परम्परा भ्राधुनिक-काल में कितनी प्रौढ़ हो गई है।

काल-कम की दृष्टि से सेवक, ग्वाल, मितराम प्रादि भी प्राधुनिक काल के ही रीतिकार माने जा सकते है। पर शंली ग्रौर निरूपएा-पद्धित की दृष्टि से ये पूर्णतः रीतिकालीन ही है। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार की रचनाग्रों में ही स्पष्टतः नवीन शैली के दर्शन होते हैं। इसका थोड़ा-सा ग्राभास किवराज मुरारीदीन में ही मिलने लगा था। काव्यांगों के लक्षराों में स्पष्टता ग्रौर पूर्णता, साहित्य-शास्त्र के गूढ़ प्रश्नों के प्रौढ़ विवेचन, ग्रलंकारों ग्रौर ग्रन्य काव्यांगों के पारस्परिक सूक्ष्म ग्रन्तर के निदर्शन तथा विश्लेषण-प्रधान शैली के कारण ये ग्रन्थ रीतिकालीन परम्परा से कुछ भिन्न कहे जा सकते हैं। पर यथार्थ में इनमें ग्रौर रीतिकालीन ग्रन्थों में विषय-निरूपण की दृष्टि से कोई तात्विक ग्रन्तर नहीं हैं। इन दोनों का वर्ण्य-विषय ही एक नहीं है, ग्रिपतु इनकी साहित्य-सम्बन्धी धारणाएँ भी एक है। इनकी प्रौढ़ता का ग्राभास इनके रीतिकालीन परम्परा में रखकर तुलनात्मक ग्रध्ययन करने से ही होता है। इस तुलना से ही इन ग्रन्थों की विषय-निरूपण ग्रौर शैली-सम्बन्धी प्रौढ़ता स्पष्टं होती है। इन ग्रन्थों को रीतिकालीन परम्परा से कुछ भिन्न करने का एक कारण है, इनको प्राचीन साहित्य-शास्त्र की मान्य ग्रौर प्रतिनिधित्व करने का

वाली प्रौढ़ धाररणाम्रों के संक्लिब्ट चित्र उपस्थित करने की प्रवृत्ति । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इन ग्रन्थों में भ्रानेक प्रामाशिक ग्रन्थों का सहारा लिया गया है। ये ग्रन्थ पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए नहीं लिखे गए है। साहित्य-समा-लोचना का स्राधार उपस्थित करने तथा साहित्य-सुजन की प्रेरणा प्रदान करने की म्राकांक्षा से ही इन ग्रन्थों का सुजन हुमा है। म्रापनी प्राचीन निधि के स्वरूप को समभक्तर मृल्यांकन करने की ग्राकांक्षा ग्राधिनिक काल की प्रधान विशेषता है। यही प्रेरणा इन ग्रन्थों के ग्रन्तस्तल में प्रवाहित हो रही है । इस संक्लिष्ट चित्रएा के लिए श्राधुनिक-काल मे कई साधनों का उपयोग हुन्ना है। ग्रन्थकारों ने म्रपने ग्रन्थों की भिमका में प्राचीन म्रलंकार-शास्त्र के ऐतिहासिक विकास ग्रीर प्रतिनिधि धारणाग्री पर विचार किया। 'काव्य-कत्पद्रम' ग्रौर 'रस कलश' की भुमिकाएँ महत्त्वपूर्ण है। इनमें काव्य-लक्षरा, हेतु, प्रयोजन, काव्य के तत्त्व, रस के स्वरूप, रस-निष्पत्ति, रस के सम्प्रदायों, ध्वनि, ग्रौचित्य ग्रादि के ग्रनेक प्रौढ़ ग्रौर महत्त्वपूर्ण प्रक्तों का विवेचन हुग्रा है। 'हिन्दी रस गंगाधर' की भूमिका में भी इनका प्रामाणिक निरूपण है। इसके प्रतिरिक्त इनके संश्लिब्ट विवेचन के लिए पृथक् ग्रंथों की भी रचना हुई है। पं बलदेव उपाध्याय का 'भारतीय साहित्य-शास्त्र' तथा पोद्दार जी का 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास' इसी कोटि के ग्रन्थ हैं। इनमें प्राचीन श्राचार्यो द्वारा मान्य काव्य के लक्ष्मण, प्रयोजन, हेतू, वक्रोक्ति, श्रोचित्य श्रादि तत्त्वों के स्वरूप, ग्रलंकार ग्रौर विकास का विवेचन है। उनका तात्विक, गम्भीर श्रीर सुक्ष्म विश्लेषण हुन्ना है। भारतीय साहित्य-शास्त्र के इन तत्त्वों की भारतीय धाराणाश्रों के साथ ही तुलनात्मक श्रध्ययन के लिए इससे सम्बद्ध पाश्चात्य विचार-धारा का भी तुलनात्मक निरूपण हुन्ना है। लेकिन इसका प्रधान उद्देश्य भारतीय विचार-धारा का स्पष्टीकरण ही है, इसलिए ये भी इसी परम्परा के ग्रन्थ है। इस काल में 'रस-गंगाधर', 'काव्य-प्रकाश', श्रौर 'साहित्य दर्पएा' के ग्रनुवाद भी हुए है। पं० शालिग्राम शास्त्री की 'साहित्य-वर्णग्' पर लिखी गई टीका म्रत्यन्त प्रौढ़ म्त्रौर संस्कृत-टीकाम्रों के समकक्ष है। ऐसे स्तुत्य प्रयास भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । पं० पुरुषोत्तम चतुर्वेदी का 'हिन्दी-रस-गंगाधर' श्रौर पं० हरिमंगल मिश्र का 'काव्य-प्रकाश' भी प्रशंसनीय प्रयास है । विषय-निरूपएा की प्रौढ़ता ग्रौर<sup>®</sup> पर्याप्त प्रामारिएकता तथा शैली की दिष्ट से इस परम्परा के ग्रन्थों में विकास हम्रा है। यही कार ए है कि 'काव्यालोक' तथा 'भारतीय साहित्य-शास्त्र'-जैसे श्राधनिकतम ग्रन्थ रीतिकालीन तथा 'म्रलंकार प्रकाश' म्रौर 'जसवन्त भूषण्'-जैसे म्राधुनिक काल के प्रारम्भिक

प्रन्थों से बहुत भिन्न प्रतीत होते हैं। 'ग्रलंकार पीयूष' भी शैली की वृष्टि से इस परम्परा की नवीन वस्तु है।

विषय-निरूपण की सुक्ष्म विवेचन ग्रीर ग्रालोचना-प्रधान-शैली के कारण ये प्रत्थकार काव्य-लक्षराों का तुलनात्मक ग्रध्ययन एवं रस की ग्रलीकिकता ग्रादि पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इसके श्रतिरिक्त कुछ श्रौर महत्त्वपूर्ण बातें हें जो इन ग्रन्थों को रीतिकालीन परम्परा से कुछ भिग्न तथा ग्रधनिक काल के साहित्य-शास्त्र के नृतन विकास का श्राभास देने वाला बना देता है। श्रलंकार-शास्त्र पर कला श्रौर विज्ञान के पाञ्चात्य दृष्टिकीए से विचार, श्रलंकार-प्रयोग के श्रन्तस्तल की मानसिक प्रवितयों का मनीवैज्ञानिक श्रध्ययन, व शब्द शक्ति, श्रलंकार, रीति, गुएा ग्रादि को पाइचात्य धारए। श्रों पर प्रकाश<sup>२</sup> भारतीय धाररणात्रों में पाइचात्य तत्त्वों का श्राभास प्राप्त करना स्रादि कतिपय ऐसी वस्तुएँ है जो साहित्य-शास्त्र के भावी विकास के पूर्वाभास है। ये विकास की नवीन दिशा की ग्रोर संकेत कर रही है। इन लेखकों ने प्राचीन भारतीय तत्त्वों की स्राध्निक काव्य की समस्यास्रों स्रौर स्रावश्यकतास्रों की दिष्ट से व्याख्या की है। उन्होंने कहीं-कहीं पर इस दृष्टि से नवीन वर्गीकरण भी किया है । 'हरिग्रोध' जी ने नायिका-भेद पर ऐसे ही नृतन दृष्टिकोएा से विचार किया है। उनकी मान्यता है कि नायिका-भेद के रूप में श्राचार्यों ने स्त्री-पुरुषों की प्रकृति भ्रौर प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। वे इसे सार्व-भीम भ्रीर सर्वकालिक मानते है। उनका यह भी कहना है कि ग्रजात रूप से इनकी म्रभिव्यक्ति सर्वत्र होती रहती है। अप्राज की जो चरित्र-कल्पना है, उसका ग्रन्तर्भाव भी नायिका-भेद मे हो सकता है। 'हरिग्रौध' जी ने देश, जाति श्रीर लोक-प्रेम की दृष्टि से नायिकाश्रों के नवीन भेद माने है। इससे श्राध्निक काल के नवीन चरित्रों का ग्रन्तर्भाव नायिका-भेद में हो जाता है। इस प्रकार इन ग्रन्थों में ही प्राचीन साहित्य-शास्त्र के तत्वों की नवीन व्याख्या भ्रौर पाञ्चात्य साहित्य-शास्त्र के तत्त्वों से समन्वय की प्रवृत्ति जाग गई थी। इनमें इन प्रवृत्तियों का पूर्वाभास-मात्र है। इन्हींके विकास ने साहित्य शास्त्र की नवीन परम्परा को जन्म दिया है। स्राधुनिक साहित्य-शास्त्र की दूसरी परम्परा की प्रेरणा बीज रूप से इन ग्रन्थों में विद्यमान है।

१. 'देखिये - रसाल: 'ऋलंकार-पीयूष'।

२. देखिये-'काव्यालोक' स्त्रीर 'भारतीय साहित्य-शास्त्र'।

३. 'रस कलस' की भूमिका, पृष्ठ १२५।

हिन्दी में साहित्य-शास्त्र की दूसरी परम्परा पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र के <mark>ब्रनुकर</mark>रा पर विकसित हुई है । ब्राधुनिक काल के प्रारम्भ से <mark>ही पा</mark>इचात्य साहित्य-सिद्धान्तों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा था। भारतेन्द्र-काल की पत्रिकान्त्रों में साहित्य के इन पाइचात्य तत्त्वों का साधारण संकेत होता रहा है। नाटक म्रादि पर विचार करते समय उस काल का लेखक नाटक के भारतीय स्वरूप के साथ ही पाञ्चात्य तत्त्वों का भी उल्लेख कर दिया करता था। साहित्य-समीक्षा, समालोचक के गुगा, निबन्ध, कहानी, उपन्यास म्रादि काव्य-शास्त्र के नवीन विषय प्रायः पश्चिम की ही देन है । द्विवेदी जी से तो पाइचात्य साहित्य-शास्त्र के तत्त्वों के मुक्त उपयोग का युग ही प्रारम्भ हो जाता है। उन्होंने साहित्य-शास्त्र-सम्बन्धी जो निबन्ध लिखे, उनका ग्राधार प्राय: पाइचात्य विवेचन ही रहा । बहुत-से निबन्ध तो उनके छायानवाद ही हैं। द्विवेदी जी के उपरान्त ग्राचार्य शुक्ल जी, प्रसाद जी, बाबू श्यामसुन्दरदास जी, लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु', तथा बाबू गुलाबराय म्रादि म्रनेक म्राधृनिक विद्वानों ने साहित्य-शास्त्र की इसी परम्परा का विकास किया है। इनमें से कुछ तथा भ्रन्य प्रतेक विद्वान् भ्रपने निबन्धों द्वारा इसकी श्री-वृद्धि श्रव भी कर रहे हैं। पाइचात्य साहित्य-ज्ञास्त्र ने हमारे समक्ष एक नवीन चिन्तन का मार्ग खोल दिया है। म्राज हिन्दी का प्रायः प्रत्येक म्राधुनिक विद्वान् साहित्य की भ्रात्मा ग्रौर स्वरूप की श्रनुसंघान करता हुन्रा भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों प्रकार की शैलियों का उपयोग करता है। वह इन दोनों विचार-घाराम्रों का समन्वय भी कर लेता है। भारतीय सिद्धान्तों को पाश्चात्य ग्रनसंधानों के तथा पाश्चात्य सिद्धान्तों को भारतीय मान्यताग्रों के श्रालोक में रखकर सत्य वस्तु के निर्णय की प्रवृत्ति स्राज की प्रमुख विशेषता है। समन्वय की यह भावना भारतीय म्रलंकार-शास्त्र की पद्धति के म्राध्निक ग्रन्थों में भी है, यह पहले कहा जा चुका है। इस नवीन साहित्य-शास्त्र में पाश्चात्य तत्त्वों का उपयोग बढता जा रहा है। भारतीय सिद्धान्तों का उपयोग कहीं-कहीं तो प्रायः समर्थन के लिए ही ग्रधिक हो गया है। यह ग्रवश्य स्वीकार करना पड़ता है कि ग्रब तक के विवे-चन की ग्राघार-भूमि भारतीय साहित्य-शास्त्र ही है। हिन्दी के ग्राधुनिक विद्वान के मस्तिष्क में इसके प्रबल संस्कार हैं ग्रौर धीरे-धीरे इसकी प्रौद्धता में दृढ़ विश्वास भी होता जा रहा है। भारतीय साहित्य विश्व को सामंजस्य के ब्राधार पर प्रतिष्ठित एक नवीन साहित्य-शास्त्र दे सकता है। इसमें हिन्दी का सहयोग भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। हिन्दी में इस नवीन 'साहित्य-शास्त्र' के

प्रस्तेताम्रों ने समन्वय का एक ही दिष्टकोस नहीं ग्रपनाया है। इनमें पारस्प-रिक तारतम्य है। शक्लजी प्रधानतः भारतीय विचार-धारा के समर्थक भ्राचार्य है। वे पाइचात्य साहित्य-शास्त्र श्रौर मनोवैज्ञानिक शैली का उपयोग प्राचीन सिद्धान्तों की गृढ़ता को स्पष्ट करने के लिए ही करते है। बाहर से जो-कुछ उन्होंने ग्रहरा किया है, पश्चिम के जो सिद्धान्त उन्होंने श्रपनाये है उनका उन्होंने भारतीयकरए कर लिया है। पश्चिम में जो-कुछ भारतीय विचार-धारा के अनुकुल है, उसे अपनाने में शुक्ल जी को हिचक नहीं है। मौलिक चिन्तन से भारतीय सिद्धान्त की श्रव्यक्त गढताश्रों का भी उद्धाटन किया गया है। शुक्ल जी के साधारगीकरगा ग्रौर रस-सम्बन्धी विचारों से यह स्पष्ट है। पर शुक्ल जी भारतीयता के प्रतिकृल कहीं गये है। उन्होंने भारतीय साहित्य-शास्त्र की मुल धारा के विकास के लिए ही नवीन सरिएायां खोली हैं। शुक्ल जी पर विशव विवेचन पहले हो चका है। भारतीय सिद्धान्तों के गढ़ तत्त्वों के स्पष्टीकरण की प्रवत्ति श्राज की प्रधान विशेषता होती जा रही है। 'सूर्थांश' में भी इनके कई स्थानों पर स्पष्ट दर्शन होते है। प्रतादजी का दृष्टिकोएा विशद्ध भारतीय है, पर वे रूढ़िवादी नहीं है। उन्हीं सिद्धान्तों से गम्भीर विश्लेषए द्वारा उन्होंने श्राधुनिक सौष्ठववादी धारएगाश्रों की उद्भावना की है। कवीन्द्र रवीन्द के लिए भी यही कहा जा सकता है। बाब इयामसून्दरदास जी ने दोनों पद्धतियों को ग्रपनाया है, पर दोनों में बहुत ग्रधिक सामंजस्य नहीं स्थापित कर सके है । बाब् गुलाबराय में समन्वयवादी प्रवृत्ति प्रधिक स्पष्ट है। इन दोनों विद्वानों का समन्वय दोनों पद्धतियों का ग्राकलन ही ग्रधिक कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विद्वानों में समन्वयवाद का एक रूप नहीं है, उसमें तारतम्य है।

पाद्रचात्य साहित्य-शास्त्र भारतीय ग्रलंकार-शास्त्र से भिन्न मार्ग का ग्रवलम्बन करके ग्रग्नसर हुग्रा है। भारत में काव्य के निर्मित स्वरूप का ही विश्लेषण हुग्ना है। जिस ग्रवस्था को प्राप्त करने के उपरान्त वस्तु काव्य नाम से ग्रभिहित होती है, उसीकी ग्रात्मा का ग्रनुसंधान हुग्ना है। काव्य के विभिन्न तस्वों की विशव व्याख्या उनके तारतियक महत्त्व का प्रतिपादन तथा उनका स्वरूप-निर्देश उसी दृष्टि से किया गया। कवि के मस्तिष्क ग्रौर हृदय में काव्य नाम की वस्तु कैसे तैयार हो जाती है? उसके लिए कवि जगत् से किन उदाहरणों को किस रूप में ग्रहण करता है तथा उनको काव्य का स्वरूप कैसे देता है, इन सब विषयों

१, सुधांशु: 'जीवन के तत्त्व ऋौर काव्य के सिद्धान्त', पृष्ठ १२६।

की विशव व्याख्या का भारतीय मलंकार-शास्त्र में ग्रभाव है। भारतीय माचार्यों ने काव्य के निर्माण-पक्ष पर कम तथा ग्रास्वाद-पक्ष पर ग्रधिक विचार किया है। लेकिन इस दृष्टि से यह विवेचन ग्रहितीय है ग्रौर सहदय ग्रौर काव्यकी दृष्टि से यही ग्रधिक महत्वपूर्ण है। पर कविकी दृष्टिसे कविता का विचार भी नितान्त उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता। पाइचात्य श्राचार्यों ने कविता के इस इसरे पक्ष का ही ग्रधिक विवेचन किया है। प्रारम्भ से ही ग्रर्थात प्लेटो, ग्ररस्तु ग्रादि के समय से ही पाइचात्य साहित्य-शास्त्र प्रधानतः इसी विशा में श्रधिक अग्रसर होता रहा है। ग्ररस्तु ने काव्य ग्रीर कला को ग्रनुकरण माना। उसने कवि को प्रनुकर्ता कहा है थ्रौर उस वस्तु-जगत का संकेत किया है जिसका वह ग्रनुकररण करता है। इस प्रकार प्रारम्भ से ही पश्चिम में काव्य, जीवन **ग्रौर** कलाकार के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन हुन्ना है। वहां काव्य के प्रयोजन तथा म्रास्वाद पर भी इसी दिष्टकोएा से विचार हम्रा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत श्रीर पश्चिम में साहित्य-शास्त्र का प्रारम्भ दो भिन्न बिन्दुश्रों से हुन्ना है। ये दोनों विचार-धाराएँ मिलती भी है, पर दो भिन्न बिन्दुन्नों से श्रप्रसर होकर हो। पश्चिम में कला में कलाकार के श्रात्मभाव की श्रभिक्यक्ति, कला का जगतु तथा लौकिक जगतु से उसकी भिन्नता, कला की प्रेरएा। ग्राहि विषयों पर ग्रधिक विचार हुन्ना है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि पश्चिम में कला के ग्रास्वाद ग्रौर प्रयोजन पक्ष ग्रस्पष्ट ही रहे है। वहाँ पर कला के स्वरूप का भी ग्रध्ययन हुन्ना है। जगत् के ग्रानन्द से उसकी तुलना की गई है। कला के प्रयोजन पर किव और सहदय दोनों की दृष्टियों से विचार हुआ है। 'जनहिताय' तथा 'स्वान्त:सुखाय' दोनों का ही विवेचन है। ग्रभिव्यक्ति में कलाकार को स्वाभाविक म्रानन्द मिलता है, इसलिए यही काव्य का परम लक्ष्य है। "कला-कला के लिए"-जैसे वादों का पिक्चम में बहुत प्राबल्य रहा, पर भारत में ऐसे वादों को प्रेरणा नहीं मिल सकती थी। वह भारतीय साहित्य-शास्त्र की प्रकृति के विरुद्ध है, पर हिन्दी में जिस नवीन साहित्य-शास्त्र का निर्माण हो रहा है, उसमें इन विषयों एवं वादों का पर्याप्त निरूपण है। कुछ हिन्दी के झाचार्य तो इन पर भी भारतीय रस-पद्धति से ही विचार करते है। शुक्लजी ने ग्रपने नवीन ग्रन्थ 'रस-मीमांसा' में काव्य के वर्ण्य विषय का विवेचन विभाव पक्ष तथा प्रस्तुत-म्रप्रस्तुत विधान की बुष्टि से किया है, जो पूर्णतया भारतीय है। इस प्रकार इन विषयों को भी भारतीय रूप देने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है।

पश्चिम में काव्य का भी कला में ही ग्रन्तर्भाव माना जाता है।

हिन्दी में मधिकांश म्राधिनक म्राचार्यों ने काव्य की कला मान लिया है। बाब् श्यामसुन्दरदास जी काव्य को कला मानकर उसकी ग्रन्य कलाग्नोंसे ग्रभिव्यंजना के माध्यम की भ्रमुर्त्त भ्रौर मुर्त्तता के म्राधार पर श्रेष्ठता स्थापित करते है । ° बाबू गुलाबरायजी भी काव्य को कला मानते है। उन्होंने काव्य ग्रीर कला में रस रूप एक ही ग्रात्मा की प्रतिष्ठा मानी है, इसलिए उन्हें काव्य की कला कहने में कोई ब्रापत्ति नहीं होती। उन्होंने कला में कौशल के भाव की प्रधानता वाली बात भी स्वीकार की है, पर इतने से ही वे कला के म्रर्थ की व्यापकता को ग्रस्वीकार नहीं करना चाहते। र सुधांशु जी काव्य ग्रौर कला के सम्बन्ध में पाश्चात्य दृष्टिकोण के ही समर्थक है। कला श्रौर काव्य को भिन्न मानने वालों का भी एक सम्प्रदाय है। उसमें प्रसाद जी श्रीर शुक्लजी प्रधान है। उन्होंने कला पर भारतीय वृष्टिकोगा से विचार किया है स्रौर उसे उपविधा कहा है। वे उसमें काव्य का भ्रन्तर्भाव नहीं मानते। प्रसाद जी ने तो कविता को कला मानने का बहुत ही विरोध किया है। उन्हें कला-विभाजन का मूर्त श्रीर ग्रमूर्त वाला ग्राधार भी मान्य नहीं है । 3 प्रसादजी काव्य में ग्राध्यात्मिकता की प्रधानता मानते है। कवि का कार्य केवल म्रभिव्यंजना-कौशल ही नहीं म्रपित् जीवन-रहस्य का उद्घाटन भी है। वह तो द्रष्टा है। संस्कृत में ऋषि ग्रौर कवि का प्रयोग समानार्थी है। इससे काव्य की दिव्यता एवं ग्रभिव्यंजना-कौशल या कला की श्रपेक्षा उसकी दिव्यता श्रत्यन्त स्पष्ट है। प्रसाद जी का दृष्टिकोएा पूर्णतः भारतीय है। पर काव्य ग्रौर कला-सम्बन्धी उनके विचार ग्रिधिक लोकप्रिय नहीं हो सके। पाञ्चात्य प्रभाव की प्रबलता के कारएा पन्त, निराला, महादेवी, दिनकर म्रादि प्रायः सभी कवियों ने काव्य ग्रीर कला में कोई मन्तर नहीं किया। उन्हें प्रसाद जी के समान काव्य की उच्चता ग्रौर ग्राध्यात्मिकता का सिद्धान्त नहीं मान्य हो सका । हिन्दी में नवीन साहित्य-शास्त्र का विकास कविताको कला मानकर ही हुन्ना है।

कला भ्रथवा साहित्य की प्रेरिंगाश्रों के सम्बन्ध में जो वाद प्रचलित हुए है, उनका भी उल्लेख हिन्दी के समालोचकों में मिलता है। बाबू गुलाबरायजी ने मनोविद्दलेषरा-शास्त्र पर भ्राधारित फायड, एडलर श्रीर जुंग के विचारों का

१. 'साहित्यालोचन' 'कला का विवेचन', ।

२. 'सिद्धान्त श्रीर श्रध्ययन', 'कला श्रीर काव्य'।

३. 'काव्य श्रीर कला तथा श्रन्य निवन्ध'।

४. 'काव्य स्त्रीर कला,' पृष्ठ १२।

विशव विवेचन किया है। अज्ञेयजी, पं० इलाचन्द्र जी जोशी तथा नगेन्द्र जी ने भी कला की प्रेरएाम्रों पर विचार किया है। कला कलाकार के व्यक्तित्व की म्रभिव्यक्ति है, यह सिद्धान्त तो प्रायः सर्वमान्य-सा है । कला-कार के व्यक्तित्व तथा उसके जीवन-चरित का काव्य से क्या सम्बन्ध है इस पर पहले विशद विवेचन हो चुका है। 'सुधांशुजी' कला को "ग्रात्मभाव" की ग्रभिव्यक्ति कहते है। वे काव्य के लिए ग्रन्वित का तत्त्व ग्रावदयक मानते हैं। कवीन्द्र रवीन्द्र ने भी काव्य में ब्रात्मभाव के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया है।" जगत श्रीर श्रपने वातावरण से निरपेक्ष कलाकार के व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए काव्य का जगत से ग्रनिवार्य सम्बन्ध मानना पड़ता है। काव्य का जगत् लौकिक जगत् से भिन्न होता है। 'सुधांशु जी' कहते है: "प्राकृत जीवन की सत्ता काव्य में एक प्रभाव के रूप में प्रकट होती है। जगत में जो जीवन है काक्य में भी वही जीवन नहीं रहता बल्क उसका प्रभाव-मात्र रहता है।"<sup>3</sup> काव्य की घटनाश्रों में कलाकार की श्रपनी सृष्टि होती है, वह कला का निमित्त कारण है। कला का उपादान कारण तो जगत् ही है, पर कलाकार उसको नितान्त भिन्न स्वरूप प्रदान कर देता है। ध सुधांशुजी ने काव्य की प्रभावीत्पादकता का कारए प्रभावकी गहराई मानी है। प्रभाव की सूचना-मात्र काव्य नहीं है, ग्रपितु सहृदय भी उसकी वैसे ही ग्रहरण कर सके इसके लिए एक विशिष्ट वातावररण श्रपेक्षित है। इसके लिए कवि को कल्पना का उपयोग करना पड़ता है। काव्य में ग्रनुभृति की प्रधानता का सिद्धान्त भी इस काल का सर्वमाग्य सिद्धान्त है। प्रसादजी श्रीर शुक्लजी भी इसकी प्रमुखता मुक्त कंठ से स्वीकार करते है, यह यथास्थान कहा जा चुका है। शुक्लजी विभाव, भाव ग्रौर ग्रप्रस्तुत-विधान में कवि-कल्पना की उपयोगिता श्रौर श्रनिवार्यता का प्रतिपादन करते हैं। कल्पना के उपयोग से ही कवि काव्य-जगत् को सर्वाङ्कीए बनाता है। व्यक्ति को जगत् का एकांगी ज्ञान होता है। वह सर्वत्र उसमें कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं देख पाता। पर कला-जगत् का वह स्वयं सुष्टा है, इसलिए उसकी सम्पूर्णता का उसकी स्पष्ट

१. 'सिद्धान्त श्रीर श्रध्ययन'।

२. सुघांशु: 'जीवन के तत्त्व ऋौर काव्य के सिद्धान्त', पृष्ठ ३७ - ३९।

३. वही, वृष्ठ २७।

४. वही, पृष्ठ ४६ ।

५. 'रस-मीमांसा'।

ज्ञान रहता है। यही कारण है कि जगत् की अनुभूति से काव्यानुभूति इतनी भिन्न होती है। काव्यानुभूति हमेशा ही ब्रानन्दानुभूति ही होती है। पाश्चात्य प्रभाव के फल-स्वरूप काव्य के नवीन उपकरगों पर विचार प्रारम्भ ही गया है। कल्पना, बुद्धि, भाव श्रीर शैली काव्य के सर्वमान्य तत्त्व हो गए हैं। ग्रलंकार, गुए। ग्रादि के साथ इनका विवेचन भी इस काल की प्रमुख विशेषता है। वे तत्त्व काव्य-निर्माण के उपादान है। कुछ लोगों की यह धारणा बन गई है कि रस, ग्रलंकार भ्रादि काव्य के शोभादायक धर्म-मात्र है। वस्तुतः उपकररण तो बुद्धि-कल्पना भ्राबि ही है। पर यह भ्रान्त धारणा है। गम्भीरता पूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बृद्धि स्रोर राग तत्त्व का भाव में ग्रन्तर्भाव है ग्रौर उसको प्रस्तुत करने का साधन कल्पना है। भारतीय ग्राचार्यों ने इसीको प्रतिभा कहा है। बुद्धि ग्रीर राग-तत्त्व का समन्वित रूप ही दूसरे शब्दों में प्रनुभृति है। 'सत्यं शिवं सुन्दरम्'तो इस काल के विवेचन का सूत्र-वाक्य हो गया है। काव्य का क्षेत्र निश्चित करने तथा विज्ञान ग्रौर धर्म से उसका ग्रन्तर स्पष्ट करने के लिए इसीको ग्राधारभूत माना जाता है। काब्य-विज्ञान ग्रौर इतिहास के सत्यों के ग्रन्तर का विशव विवेचन हुग्रा है। शिवत्व काव्य का ग्रनिवार्य तत्त्व है या नहीं तथा काव्य में शिवत्व का कौन-सा स्वरूप ग्राह्य है श्रादि विषयों का भी विस्तृत निरूपण हुन्ना है। सौन्दर्य-सम्बन्धी श्रनेक धारगाश्रों पर भी विचार किया गया है। इस प्रकार इस सूत्र के झाश्रय से काव्य के स्वरूप, वर्ण्य विषय श्रौर प्रयोजन पर श्रनेक दृष्टियों से विचार किया गया श्रौर उसके परिएगाम-स्वरूप श्रनेक सम्प्रदायों का जन्म हो गया। हिन्दी में भी 'कला-कला के लिए', 'कला-जीवन के लिए' ग्रादि वादों का भी निरूपए। हुन्ना है।

नवीन शैली के साहित्य-शास्त्र के विकास ने हिन्दी-साहित्य का एक महान् उपकार किया है और वह है प्राचीन भारतीय ग्रलंकार-शास्त्र के सिद्धान्तों का ग्राधुनिक नवीन दृष्टि से विश्लेषण । शुक्लजी और प्रसाद जी ने पाश्चात्य विचार-धारा को ग्रात्मसात् करके नवीन मनोवैज्ञानिक शैली में ग्रपनी प्राचीन निधि का विशद विश्लेषण किया है । इससे एक व्यापक, उदार और ग्रत्यन्त प्रौढ़ साहित्य-दर्शन के विकास की सम्भावनाएँ स्पष्ट हो गई हैं । शुक्लजी की 'रस-मीमांसा' इस कोटि का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ इस बात का स्पष्ट ग्राभास दे रहा है कि हिन्दी भारतीय हिसाहित्य-शास्त्र की विशाल और ग्रमूल्य निधि का नवीन मनोवैज्ञानिक शैली में उपयोग करके महान् साहित्य-सृजन और जीवन का एक महत्त्वपूर्ण ग्राभार उपस्थित कर सकती है । शुक्लजी

इस मार्ग का निर्वेश कर गए है। लेकिन ग्रभी तक हिन्दी में साहित्य-शास्त्र के पाश्चात्य तत्त्वों का निरूपण परिचयात्मक कोटि का ही है उसमें गृढ़ चिन्तन ग्रौर विश्लेषण का ग्रभाव है। साहित्य में बुद्धि-तत्त्व का स्वरूप ग्रौर उसकी मर्यादा ग्रादि विषयों का ग्रौढ़ विवेचन नहीं है।

किसी भी काल का साहित्य-शास्त्र तत्कालीन सुजनात्मक साहित्य से ग्रसम्पृक्त नहीं रह सकता। वह काव्य-सुजन की एक प्रधान प्रेरणा का कार्य करता है यह हम पहले देख चुके है। हमने यह भी देख लिया है कि किस प्रकार विभिन्न समीक्षा-सम्प्रवायों ने काव्य की विभिन्न धाराख्रों को प्रभावित किया है। यहाँ पर उसके समध्टिगत रूप का थोड़ा-सा संकेत पर्याप्त है। भारतीय ग्रलंकार-शास्त्र पर ग्राधुनिक काल में ग्रन्थ रचना तो हुई, पर वह विशुद्ध रूप में वर्तमान साहित्य की प्रेरक शक्ति का कार्य नहीं कर सका। पाश्चात्य ग्रौर भारतीय साहित्य-सिद्धान्तों का समन्वित रूप ग्रथवा नवीन विचार-धारा में प्रतिबिम्बित भारतीय साहित्य-सम्बन्धी कारए। ही इस बात के रचनात्मक साहित्य की मूल प्रेरएग कही जा सकती है। इस दृष्टि से साहित्य-शास्त्र की ग्राध्निक दूसरी प्रवृत्ति का ही विशेष महत्त्व है। उसी का विकास भी हुन्ना है न्नीर हो रहा है। प्राचीन परम्पराने तो इसमें सहायक का ही कार्य किया है। काव्य के वर्ण्य विषय प्रयोजन, प्रेरणा, कला एवं कलाकार के व्यक्तित्व, काव्य का युग श्रीर जीवन से सम्बन्ध श्रादि की स्वरूप-सम्बन्धी विभिन्न धारणाश्रों ने हिन्दी-साहित्य में कई वादों की जन्म दिया है ; जैसे यथार्थवाद, ग्रादर्शवाद, कलावाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद ग्रादि । इनका ग्राध-निक काव्य-धाराम्रों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इन्होंने म्राधुनिक काव्य के स्वरूप तथा विकास की दिशा को निर्दिष्ट किया है। इस काल को तीन प्रधान काव्य-धाराम्रों में विभक्त किया जा सकता है, इतिवृत्तात्मक, छायावाद श्रौर प्रगतिवाद । रहस्यवाद म्रादि म्रन्य काव्य-प्रवृत्तियाँ इन्हीं धारएाम्रों में म्रन्तर्भृत है । पलायनवाद, हालावाद ग्रादि को इसीलिए काव्य-धारा न मानकर केवल गौग प्रवृत्तियों के नाम से ग्रभिहित करना ग्रधिक समीचीन है। पर इन सभी धारणाम्नों म्रोर प्रवृत्तियों पर उपर्युक्त साहित्यिक वादों का बहुत नियन्त्रण रहा है। कलावाद, चमत्कारवाद, भ्रौर व्यक्तिवाद ग्रादि समीक्षा की धारएगओं ने काव्य की छायावादी, पलायनवादी, हालावादी ग्रादि काव्य-घाराग्रों ग्रौर प्रवृत्तियों का स्वरूप निश्चित किया है। इसी प्रकार समाजवाद का प्रगतिवाद तथा नीतिवाद का इतिवृत्तात्मक काव्य से सम्बन्ध ग्रत्यन्त स्पष्ट है। ये वाद इन प्रवृत्तियों के अन्तरतल में प्रवाहित प्रेरक शक्तियां है, इसलिए इनकी समीक्षा के मानवण्ड के ब्राधार भी हैं। काव्य-सम्बन्धी ये धारएगएँ एक तरफ काव्य-सुजन की प्रेरएगा देती है तथा दूसरी तरफ समीक्षा के मानवंड के रूप में विकसित होकर व्यक्त रूप धारए कर लेती है। काव्य में यथार्थ, प्रादर्श ब्रादि से सम्बद्ध विभिन्न धार**गान्त्रों में पारस्परिक कुछ ब्रन्तर भी** रहता है। इसीलिए एक साहित्यिक वाद का जो तात्पर्य एक काव्य-धारा में है, ठोक वही दूसरी में नहीं है। प्रगतिवादी साहित्य यथार्थवाद से प्रभावित है, पर उनका यथार्थवाद मनोविक्लेवरणात्मक कवियों की धाररणा से भिन्न है। प्रगतिवादी नग्न यथार्थवाद का चित्रण काव्य के लिए उपयोगी नहीं मानता। वह समाजवादी यथार्थ का समर्थक है। इसी तरह इत्तिवृत्तात्मक तथा छायावादी कविताग्रों के ग्रादर्शवाद में स्पष्ट ग्रन्तर है। इतिवृत्तात्मक कवि काव्य की निर्वेयिक्तिकता का समर्थक है। उसका काव्य भी जन-सामान्य की भावनाओं का प्रतिनिधि है। पर निर्वेयक्तिकता तथा सामृहिकता की ठीक वही धारणा मार्क्सवादी की नहीं है। इतिवृत्तात्मक ग्रौर प्रगतिवादी दोनों साहित्य ही उपयोगित।वादी कहे जा सकते है । पर इन दोनों के उपयोगितावादी दृष्टिकोग्गों में बहुत अन्तर है। एक का दृष्टिकोग आध्यात्यिक आदर्शवाद है, तो दूसरे का भौतिक भ्रादर्शवाद। कहने का तात्पर्य केवल यह है कि भ्राधुनिक काल में साहित्य-सम्बन्धी धारएात्रों का पर्याप्त विकास हुन्ना है। इसके फल स्वरूप कई वाद भी बन गए। इन वादों के रूप भी चिरविकासमान है। उनके विकासमान रूप काव्य भ्रौर समीक्षा की बदलती हुई धाराश्रों के निर्मायक तत्त्व है। ग्रादर्शीन्मुख यथार्थवाद के एक स्वरूप का दर्शन प्रेमचन्द जी तथा उनके समसामयिक साहित्य में मिलता है ग्रीर उसीका दूसरा रूप प्रगतिवादी साहित्य है। इन दोनों के बीच की प्रवस्था में इस धारएगा का विकास होता रहा है। कवि ग्रौर समीक्षक तो ग्रपने सम्प्रदाय ग्रौर प्रवृत्तियों के ग्रनुकुल इनके विभिन्न तात्पर्य मानते रहे। एक ने जिसे ग्रादर्श कहा, उसीको दूसरे ने ग्रादर्श नहीं माना। जैनेन्द्रजी का यह कहना बिलकुल समीचीन है कि एक कवि की दृष्टि से जो यथार्थ है, वही दूसरे की दृष्टि से ग्रादर्श हो सकता है। यथार्थ के सम्बन्ध में कवि का श्रपना मौलिक दृष्टिकोगा होता है। पाठक उसीको श्रादर्श भी मान सकता है, पर कवि के लिए तो वही यथार्थ ही है। विभिन्न परिस्थि-तियों ग्रीर मानसिक दशाग्रों में यथार्थ ग्रीर ग्रादर्श का रूप बदल जाता है। जैनेन्द्र जी की कल्पना किसी के लिए ग्रादर्शवादी कल्पना होती है। पर जैनेन्द्र जी तो उसे यथार्थ ही समऋते हैं। सभी वादों की धारएा। में इस वैयक्तिकता के थोड़े-बहुत दर्शन होते है। यह वैयक्तिक मतभेद ही साहित्य-

सिद्धान्त ग्रीर वादों के विकास की कुञ्जी है।

हिन्दी में साहित्य का संद्वान्तिक निरूपण प्रगतिशील श्रीर विकासमान है, पर ग्रभी तक उसने ऐसी निश्चित श्रीर पुष्ट सरणी का श्राभास-मात्र ही दिया है। साहित्य सम्बधी प्रौढ़ श्रीर निश्चित एक विचार-धारा का श्रभाव है। साहित्य में व्यक्तिवादियों श्रीर समाजवादियों तथा सौष्ठववादियों के पारस्परिक मत-वैषम्य में सामंजस्य स्थापित नहीं हुग्रा है। समन्वय की श्राकांक्षा धीरे-धीरे व्यक्त श्रीर स्पष्ट स्वरूप श्रवश्य धारण कर रही है।

# : 29:

# उपसंहार

ग्रब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि हिन्दी-साहित्य में प्रयोगात्मक समीक्षा प्रत्यन्त ग्रर्वाचीन है। पर हिन्दी की साहित्य-दर्शन की म्रत्यन्त प्रौढ़ चिन्तन-धारा को परम्परागत पैतृक-सम्पति के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य है। इससे उसमें महान् शक्ति ग्रन्तिहित है ग्रौर प्रयोगात्मक क्षेत्र में भी उन्नति की उज्ज्वल ग्राशाएँ है। पर प्रयोगात्मक समीक्षा के वास्तविक एवं वैज्ञानिक रूप के दर्शन तो ग्राचार्य शुक्ल में ही प्रथम बार होते है। इनके पूर्व के सारे प्रयासों में समीक्षा की वैज्ञानिकता, गम्भीरता एवं गरिमा का ग्रभाव है। वे सब प्रारम्भिक प्रयास-मात्र है। उनमे वैयक्तिक रूप से काव्य केसमभने तथा उसकी श्रेष्ठता को ग्रपने ढंग से ग्रांकने की प्रवृत्ति मात्र के दर्शन होते है। ग्रालोचक वस्तु की गहराई तक पहुँचने की ग्रपेक्षा उसके बाह्य स्वरूप पर ही मुग्ध प्रथवा रुष्ट होकर उसे प्रच्छी प्रथवा बुरी कह देता था। इसमें भी उसकी वैयक्तिक रुचि ही प्रधान मानदंड थी। वह काव्य-तत्त्वों के शास्त्रीय विवेचन की स्रोर भुका है। उसने काव्य का नी हत से सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा भी की है, काव्य का रस, सौन्दर्य ग्रथवा ग्रानन्द की वृष्टि से भी उसने ग्रनुशीलन किया है, पर यह सब ग्रन्थिक स्थूल ग्रीर वैयक्तिक ही रहा। यत्र-तत्र की शास्त्रीय विवेचना, काव्य-तत्त्वों की दृष्टि से घालोच्य रचना की परीक्षाके प्रयास, रचना सौन्दर्यसे मुख्य होना, काव्यकी जीवन-सन्बधी उपादेयता पर विचार करना ग्रादि कुछ चीजों की भलक उन ग्रालोचनाग्रों में मिल जाती है। ये तत्त्व स्वयं तो बहुत ही श्रविकसित श्रौर श्रत्रौढ़ है, इसलिए इनमे समीक्षा की वैज्ञानिक गरिमा के दर्शन नहीं होते । पर समीक्षा को वैज्ञानिक बना देने की श्राकांक्षा का स्पष्ट श्राभास ग्रवश्य है। परवर्ती-काल में जो विकास हुन्ना है, इनको उसका पूर्वाभास कह देना ग्रत्युक्तिपूर्ण नहीं है। स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि काव्य को विशुद्ध काव्य की वृष्टि से देखना, उसकी जीवन की उपादेयता से श्रांकना तथा इन दोनों के समन्वित रूप को काव्य का

मान मानना, इन तीन प्रधान प्रकृतियों के दर्शन वर्तमान हिन्दी-साहित्य-समीक्षा में होते है ग्रौर शुक्ल जी के पूर्व की समीक्षा इन तीनों का ही पूर्वाभास मानी जा सकती है। यह तो प्रायः स्पष्ट है कि शुक्ल जी की समीक्षा ग्रपने पूर्धवर्ती समीक्षा-तत्त्वोंको वैज्ञानिकता के चरम विकास पर पहुँचा देती है श्रौर श्रागामी विकासके तत्त्वों को प्रेरणा प्रदान करती है। वाजपेयीजी ग्रादि ने जिस सौष्ठय-वादी प्रथवा रहस्यवादी समीक्षा-शैली का प्रवलंबन किया है, जो शैली इन लोगों में विकसित एवं प्रौढ़ रूप में दृष्टिगत होती है, उसकी कुछ ग्रस्पष्ट ग्राकांक्षा के दर्शन पं०पद्मसिंह जी शर्मा ग्रादि में होते है। वे काव्य को विशुद्ध दृष्टि से देखते थे, यद्यपि उनकी काव्य-सम्बन्धी धारणा में ग्रभी व्यंजना-कौशल की ग्रधिक प्रधानता है। सौष्ठववादी समीक्षा ने काव्य की ग्रात्मा को पहचानकर समीक्षा में उन तस्वों के ग्राकलन का प्रयत्न किया है, जो समीक्षा के सार्वदेशिक ग्रीर सर्वकालीन मानदंड को उपस्थित कर सकते है। इस प्रकार वर्तमान समीका की ये दोनों प्रधान पद्धतियाँ परम्परा के विकास ही हे ग्रीर इन्होंने भी परस्पर म्रादान-प्रदान किया है। यह हम पहले कह चुके है कि सौष्ठववादी समीक्षा ने शुक्लजी द्वारा निर्मित भूमि पर ही प्रयना भवन खड़ा किया है ब्रौर शुक्ल-समीक्षा-पद्धति के ग्रालोचकों ने भी स्थूल नैतिकता का ग्राग्रह छोड़कर काव्य की ग्राध्यात्मिकता को स्वीकार किया है। इस प्रकार समन्वय की प्रवृत्ति प्रबल रही है।

यह ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि शुक्ल जी में ग्रपकी एक प्रवल वैयक्तिक रुचि थी ग्रीर उसकी एक गहरी छाप उनकी प्रयोगात्मक ग्राली-चनाग्रों पर भी स्पष्ट है। कुछ लोग इसे पूर्वाग्रह भी कहना चाहते हैं। पर इतना तो निर्विवाद है कि हिन्दी-समीक्षा-क्षेत्र में शुक्लजी का-सा व्यक्तित्व ग्रब तक नहीं हुग्रा है। उनका महत्त्व सूर, तुलसी, ग्रीर जायसी की ग्रालोचना इर देने में नहीं ग्रपितु समीक्षा को वैज्ञानिक मानवंड एवं शैकी प्रवान करने में है। उनकी प्रयोगात्मक समीक्षा की ग्रपेक्षा उनका सद्धान्तिक निरूपण ग्रविक महत्त्वपूर्ण है। उसमें चिन्तन की गम्भीरता एवं व्यापकता है। भारतीय ग्रलंकार-शास्त्र की वृद्ध ग्राधार-भित्ति पर निर्मित इस भवन में प्रसार की ग्रमोघ क्षमता है। इसमें पाइचात्य तत्त्वों का भी पर्याप्त उपयोग हो सकता है ग्रीर हुग्रा भी है। स्वयं शुक्ल जी ने ही ऐसा किया है। शुक्ल जी के ही काव्य-सिद्धान्तों को समयानुक्रूल परिष्कृत ग्रीर व्यापक करके हिन्दी की सौष्ठववादी समीक्षा ग्रग्रसर हुई। उसने काव्य को ग्राध्यात्मिक रूप प्रदान किया। उसके मापवंड में ग्रास्वाद ग्रीर प्रभाव का, सुन्दर ग्रीर मंगल का, रस एवं नीति का, ग्रनुभूति ग्रीर ग्रिभिव्यक्ति

का, भाव भ्रौर कला का समन्वय स्थापित करने के सफल प्रयास हए। यह म्रालोचना समीक्षा के व्यापक मान भ्रौर शैली के निर्माण में प्रवत्त हुई। उसने शुक्ल जी की शैली से प्राप्त मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, एवं वैधानिक तत्त्वों का विकास किया। धीरे-धीरे हिन्दी में इन शैलियों ग्रौर मानों को वैधानिक रूप मिलता गया। काव्य को विशुद्ध रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ती गई। उक्त दोनों पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने की सफल चेष्टाएँ हुई श्रीर हो रही है। पर समन्वय की निश्चित रूप-रेखा बनने के पूर्व ही हिन्दी-क्षेत्र में श्रौर पद्धतियों का पदार्पण हो गया । ये दोनों ही एक प्रकार से विदेशी है । एक ने साहित्य को मानव के ब्रायिक विकास ब्रथवा दूसरे शब्दों में मार्क्सवादी सिद्धान्तों के प्रचार का साधन बनाने का पूरा आग्रह किया । इस पद्धति के भालोचकों ने ग्रब तक के साहित्य को पुँजीवाद की देन कहकर प्रतिक्रियावादी घोषित कर दिया। हिन्दी की दूसरी नवीन पद्धति इस पहली की प्रतिक्रिया-स्वरूप ग्राई है। यह काव्य की सामृहिक चेतना का परिग्णाम मानने का विरोध करती है। वह काव्य को किव की ग्रन्तश्चेतना की ग्रभिव्यक्ति मानती है। इस प्रकार हिन्दी में समीक्षा की वर्तमान चार प्रवृत्तियां हे जिनको इस निबन्ध में क्रमशः शुक्ल-पद्धति, सौष्ठववादी, मार्क्सवादी ग्रौर मनोविश्लेषगात्मक नामों से भ्रमिहित किया गया है । इनके भ्रतिरिक्त कुछ गौएा प्रवृत्तियाँ भी है, जो या तो इन्हींके उपविभाग हे या इनमें से किसी का श्रतिवादी रूप श्रथवा उनमें से किसी का साधन है। इनमे से प्रधान निम्न लिखित है, प्रभावाभि-व्यंजक, ग्रभिव्यंजनावादी, सौन्दर्यान्वेषी, चरितमुलक ग्रौर ऐतिहासिक।

ग्राज की हिन्दी-समीक्षा की परिस्थित कुछ विचित्र होती जा रही है। काव्य-समीक्षा की जितनी पद्धितयाँ ग्रौर शैलियां प्रचलित है उनके सैद्धानितक ग्राधार तो ठीक है। वे सभी काव्य के कुछ पुष्ट सिद्धान्तों पर ग्राधारित है। पर उनका व्यावाहारिक रूप ग्रितवादी ग्रौर स्थूल होता जा रहा है।
उनकी मान्यता पूर्वाग्रहों का रूप धारण करती जा रही है। शुक्ल-पद्धित का
ग्रालोचक काव्य ग्रौर किव के सम्बन्ध में कुछ स्थूल, शास्त्रीय एवं वस्तुतंत्रात्मक
तत्त्वों का निवेंश भर कर देने में ग्रपने कर्तव्य की पूर्णता समक्ष बैठा है। यह
कुछ ग्रिषक शास्त्रीय एवं इतिवृत्तात्मक हो जाना चाहता है। इसकी ग्रालोचना
ग्रारोप का रूप धारण कर रही है। सौष्ठववादी ने सिद्धान्ततः जिस शैली भौर
प्रतिमान को ग्रपनाया है वे तो व्यापक है। उसके मान में काव्य की चिरन्तनता
तथा सामयिकता के साथ ही काव्य की ग्रनुभृति ग्रौर ग्रास्वाद के विशुद्ध
मान-मूल्यों से ग्रंकन की क्षमता भी स्पष्ट है। उसने काव्य को ग्राध्यारिमक कप

में ग्रहरा करके उसके विशुद्ध एवं व्यापक दृष्टिकोरा को प्रश्रय दिया है। उसके साहित्य-दर्शन में समीक्षा की प्रायः सभी शैलियों का समीचीन समन्वय भीर श्राकलन हो सका है। पर काव्य को इतने उच्च स्तर पर ग्राँकने के लिए प्रौढ़ प्रतिभा एवं सुक्ष्म विवेचन-शक्ति की श्रपेक्षा है। हिन्दी में इसका नितान्त श्रभाव तो नहीं है, पर प्रत्येक श्रालोचक में इतनी क्षमता सम्भव भी नहीं है। इसीलिए इस समीक्षा के भी ग्रत्यधिक प्रभाववादी ग्रीर ग्रात्म-प्रधान हो जाने की ग्राशंका है। ग्रीर यह वस्तुतः ऐसी होती भी जा रही है। दूसरे इसमें गृढ़ता के मोह के कारण श्रनिश्चित श्रथं वाली पदावली का प्रयोग हो जाता है। इससे ग्रस्पष्टताभी बढ़ती जा रही है। साहित्य का देश-काल से सम्बन्ध है। उसका ग्रविरल स्रोत बह रहा है। साहित्य के पूर्ण ग्रौर यथार्थ मृत्यांकन के लिए उसको देश-काल ग्रीर संस्कृति की सापेक्षता में देखना ग्रावश्यक है। पर मार्क्सवादी तथा ग्रन्य कतिपय ग्रालोचक इसको भी ग्रतिवादी पूर्वाग्रह का रूप प्रदान कर रहे है। उनका यह दृष्टिकोए। व्यावहारिक रूप में माग्रह बनता जा रहा है। उनके समक्ष समाज के विकास की एक निश्चित परम्परा तथा मानव के कल्यारा का एक रूढ़ दृष्टिकोरा है। उसीको वे साहित्य का जड़ प्रतिमान बनाना चाहते है। साहित्य का देश-काल से सम्बन्ध स्थापित करने का उनका ग्राग्रह एक विशेष दिशा में इतना बढ़ गया है कि वे साहित्य की मर्यादाश्रों का श्रतिक्रमण करना चाहते है। उनकी रचना साहित्य-समीक्षा की प्रपेक्षा देश-काल का चित्र प्रथवा एक वर्णन का सिद्धान्त-निरूपए। प्रधिक हो जाती है। इसी तरह कलाकार के व्यक्तित्व को ही प्रधान मानकर उसकी ग्रन्तरचेतना के विश्लेषए। की प्रवृत्ति ग्रौर ग्राग्रह भी साहित्य की मर्यादाग्रों की अवहेलना करना है। आज हर पद्धति की आलोचना पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर प्रपने भावों को ही पूर्ण मानने के कारण कुछ स्थूल ग्रौर जड़ होती जा रही हैं। ऐसी ग्रवस्था में समीक्षा में स्थैर्य ग्राजाना भी स्वाभाविक है। यह प्रवृत्तियाँ पारस्परिक संघर्ष के फलस्वरूप एक-दूसरे की ग्रवरोधक शक्तिं बन गई है। द्विवेदी-काल की 'तू-तू मे-मे' का भी ग्रभाव नहीं है। हाँ उसने ग्रपना स्वरूप बदल लिया है।

उपर के विवेचन का यह तात्पर्य नहीं है कि हिन्दी-समीक्षा की वर्तमान अवस्था निराशापूर्ण है अथवा इसका भविष्य ग्रन्थकारमय है। जहाँ पर हिन्दी में इन प्रवृत्तियों के व्यावहारिक रूप एक-दूसरे के अवरोधक हैं वहाँ पर इनके सिद्धान्तों में पारस्परिक सम्बन्ध की क्षत्रता भी स्पष्ट है। इनके सिद्धान्तों में कोई मूलभूत विरोध नहीं है। इन सबमें काव्य के सत्य है। विरोध का

वास्तविक कारण तो भ्रांशिक सत्य को पूर्ण मान लेने के भ्राग्रह में है। हिन्दी में इन सभी प्रवृत्तियों में समन्वय स्थापित करने की श्राकांक्षा भी स्पष्ट ग्रौर प्रबल हो रही है, इसलिए भविष्य श्राशापूर्ण है। श्राज के प्रमुख श्रालोचक इस स्थिति के प्रति सजग भी है। वे इस समन्वय की ग्रावश्यकता की अनुभव भी करने लगे है। उनमें से बहुत-से समन्वय का ग्राधार खोजने तथा उसकी रूपरेखा तैयार करने में प्रयत्नशील है। पर ग्रभी तक विभिन्न पद्धतियों के तत्त्वों का समाहार ही हो पाया है, समन्वयवादी संकलन का श्रभाव है। समन्वय के लिए एक प्रौढ साहित्य-दर्शन को ग्राधार मान लेना श्रावश्यक है। यह ग्राधार भारतीय ही हो सकता है। शुक्लजी ने जो संद्धान्तिक ग्राधार प्रदान किया है, उसके विकसित रूप में यह क्षमता स्पष्ट है। पाश्चात्य श्रीर भार-तीय साहित्य-शास्त्र के तत्त्वों का समन्वयवादी श्रध्ययन उसी श्राधार पर सम्भव है। सौष्ठववादी समीक्षक ने उसीको व्यापक रूप में ग्रहरा करके समीक्षा का एक व्यापक मानदंड एवं शैली उपस्थित करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया था। उसीके विकास की श्रावश्यकता है। हिन्दी मे शुक्ल जी के शील-विकास सौष्ठववाद के सौन्दर्य भ्रौर मंगल तथा प्रगतिवाद के सामृहिक विकास के सिद्धान्तों के समन्वित रूप की श्रपेक्षा है। साहित्य की रचनात्मक व्याख्या के साथ ही ग्रालोचक को यह भी ग्राँकना है कि कवि कितने उच्च एवं उदार जीवन की कल्पना उपस्थिल करता है उसमें मानव के चिरन्तन कल्याएा की कितनी प्रेरणा है वह व्यक्तिकी बुद्धि स्रोर हृदयका कितना प्रसार कर सकता है ग्रादि । साहित्य-समीक्षा में ऐसे ग्रनेक महत्त्वपूर्ण पक्षों एवं सिद्धांतों की बुध्टि से घालोचना का विकास होना चाहिए।

कहने का तात्वयं यह है कि साहित्य ग्रपनी सामयिक परिस्थितियों का प्रतिश्वन्य ही नहीं है ग्रपितु वह ग्रपनी इस वृष्टि के साधन से महाच् जीवन की प्रेरणा भी प्रवान कर सकता है। वह ग्रपनी जीवन-कल्पना से सामिक परिस्थितियों को भी प्रभावित करता है तथा मानव के समक्ष जीवन का चिरन्तन स्वरूप भी उपस्थित करता है। उसमें सामूहिक चेतना के साथ ही व्यक्ति के विकास की भी क्षमता है। ऐसे व्यापक वृष्टिकोण को ग्रपनाने से ही वर्तमान समीक्षा की सभी पद्धतियों ग्रीर शैलियों में पूर्ण सामञ्जस्य हो सकता है। इन सिद्धान्तों में ग्राधारतः ही विरोध है पारस्परिक नहीं। भारतीय साहित्य-शास्त्र के व्यापक उपयोग एवं मौलिक विश्लेषण द्वारा एक सार्व-भौमिक मान उपस्थित किया जा सकता है। हिन्दी पर ही इसका सबसे ग्रधिक उत्तरवायित्व है।

इस प्रतीयमान विरोध का एक स्वर्ण प्रभाव भी पड़ा है। हिन्दी के म्राल्गे-चक में तटस्थ, पक्षपात-शन्य एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर समीक्षा के पारस्परिक स्वरूप की प्रतिष्ठा जागृत हो रही है। उसे भारत का महान साहित्य-दर्शन पैतुक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त है तथा पाश्चात्य साहित्य-सिद्धान्तों के उपयोग की सामर्थ्य ग्रौर स्वतन्त्रता भी। उसका ध्यान इन दोनों की ग्रोर ग्रग्रसर हुआ है यह अपने सैद्धान्तिक विवेचन में इनका उपयोग कर रहा है। स्राज हिन्दी में श्रास्वाद की दृष्टि से रस ही काव्य का परम लक्ष्य माना जाता है। हिन्दी का समीक्षक काव्य के प्रभाव पक्ष में पाश्चात्य सिद्धान्तों को भ्रपनाता रहा है। वह काव्य पर जीवन की उपादेयता की दृष्टि से विचार करने लगा है। यही समन्वय है। शुक्ल जी ने रस के प्रभाव-पक्ष का भी उद्घाटन किया है। उनका शील-विकास-का सिद्धान्त वही है। रह पर मौलिक वृष्टि से विचार करने पर उसकी व्यापकता स्पष्ट हो जाती है। उसमें काव्य के प्रभाव भीर ग्रास्वाद--दोनों पक्षों का सुन्दर समन्वय है। रस के ग्राधार पर काव्य की वैयक्तिक ग्रीर सामृहिक---दोनों प्रकार की उपादेयता के सिद्धान्तों का निर्माण हो सकता है। शक्ल जी ने इस सम्भावना को श्रौर सापेक्ष किया है। हिन्दी को इसे ग्रागे बढ़ाना है। हिन्दी रस-निष्पत्ति के ग्रतिरिक्त शील-विकास, जीवन की सामृहिक चेतना, सांस्कृतिक विकास की प्रेरणा, व्यक्ति श्रीर समाज की नवीन चिन्तन-धारा प्रदान करना, मौलिक चिन्तन की प्रेरणा देना म्रादि काव्य-प्रयोजनों को मान चुकी है। इससे प्रगति स्पष्ट है, पर इनमें सिद्धान्तों के व्यापक प्रयोग का ग्रभाव है। समीक्षक इनकी समन्वित रूप के ग्राधार पर साहित्य का मृत्यांकन नहीं करता। श्राज का श्रालोचक साहित्यकार को महान् साहित्य-सूजन की मर्यादा प्रेरणा नहीं दे पा रहा है। हां, ऐसे चिन्ह प्रवस्य है कि हम एक महान् साहित्य-दर्शन के निर्माण के लिए व्याकुल है। भविष्य में इसका व्यावहारिक रूप स्पष्ट होगा। विकास के ये स्वस्थ चिह्न है। महान् जीवन-दर्शन पर साहित्य की महत्ता श्रिधिष्ठित है श्रीर महान् साहित्य-दर्शन पर प्रौढ समालोचना । हिन्दी को इसीके लिए प्रयत्न करना है।

# पुस्तक-सूची

श्री स्त्रयोध्यासिंह उपाध्याय

श्री ऋर्जुनदास केडिया

श्री इलाचन्द्र जोशी

कन्हैयालाल पोद्दार

कालेलकर काका

किशोरीदास वाजपेयी

**कृ**पाराम .

कृष्णशंकर शुक्ल एम० ए•

कृष्णानन्द गुप्त

केशवदास

गंगाप्रसाद पांडेय

गंगाप्रसादसिंह ऋखीरी

१. रस कलश

२. हिन्दो भाषा ऋौर उसके साहित्य का विकास

का विकास

१. भारती भूषण

१. साहित्य-सर्जना

२. साहित्य-सन्तरण

३. विवेचन

१. काव्य-कल्पद्र म

२. संस्कृत साहित्य का इतिहास:

दो भाग

१. जीवन-साहित्य

२. कला: एक जीवन-दशेन

१. साहित्य-मीमासा

२. रस ऋौर ऋलंकार

१. हित-तरंगिणी

१. केशव की काव्य-कला,

१. प्रसाद जी के दो नाटक

१. रसिकप्रिया

२. कविप्रिया

३. प्रिया प्रकाश

४. राम चन्द्रिका

१. काव्य-कलना

२, छायावाद स्रोर रहस्यवाद

३. महाप्राग् निराला

१, पद्माकर की काव्य-साधना

६०५

गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश'

गुलाबराय

गौरीशंकर 'सत्येन्द्र'

श्री गौरीशंकर हीराचन्द स्रोभा श्री चिन्तामणि श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर' श्री जगन्नाथ पंडितराज (श्री पुरुषोत्तम चतुर्वेदी

श्रनुवाद ) श्री जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी श्री जन्नाथप्रसाद 'भानु' श्री जनार्दनप्रसाद भा 'द्विज' श्री जयशंकर प्रसाद श्री जसवन्तसिंह श्री तलसीदास

श्री तोष श्री द्विजेन्द्रलाल राय श्री नगेन्द्र

श्री नन्ददुलारे वाजपेयी

हिन्दी-श्रालोचना : उद्भव श्रौर विकास

१. महाकवि हरिस्रोध

२. गुप्त जी की काव्य-धारा

१. नवरस

२. प्रसाद जी की कला

३. हिन्दी-नाट्य-विमर्श

४. सिद्धान्त स्त्रीर श्रध्ययन

५. काव्य के रूप

१. गुप्त जी की कला

२. साहित्य की भाँकी

३. प्रेमचन्द जी की कहानी-कला

१. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति

कवि-कुल-कल्पतरः इस्तिलिखित

१. समाले चनादर्श

१. हिन्दी : रस गंगाधर

१. निरंकुशता-निदर्शन

१. काव्य प्रभाकर

१. प्रेमचन्द के उपन्यास-कला

१. काव्य ऋौर कला

१. भाषा-भूषण

१. रामचरितमानस

२. मानस-मयंक

१. सुधानिधि

१. कालिदास ऋौर भवभूति

१. सुमित्रानन्दन पन्त

२. साकेतः एक ऋष्ययन

३. ऋाधुनिक हिन्दी नाटक

४. रीति काल ऋौर देव

५. विचार ऋौर ऋनुभूति

६. विचार ऋौर विवेचन

१. सूर-सन्दर्भ

श्री नन्ददुलारे वाजपेयी

श्री नरेन्द्र

श्री नलिनीमोहन सान्याल

श्री नाभादास

श्री पदुमलाल पुन्नालाल बरूशी

श्री पद्माकर

श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त

श्री प्रभाकर माचवे

श्री प्रेमनारायग् टंडन

श्री बद्रीनाथ भट्ट

श्री ब्रह्मदत्त शर्मा

श्री भगवतशरण उपाध्याय

श्री भगवानदीन लाला

भिखारी दास

श्री भ्वनेश्वर मिश्र 'माधव'

श्री मतिराम

श्री महादेवी वर्मा

श्री महावीरप्रमाद द्विवेदी

२. जयशंकर प्रसाद

३. हिन्दी साहित्य : बीसवीं सदी

४. सूर-सूषमा

१. पलाश वन

१. समालोचना-तत्त्व

२. सूरदाम

१. भक्तमाल

१. विश्व-साहित्य

१. पद्माभरण

२. जगद्विनोद

१. नया हिन्दी-साहित्य

१. जैनेन्द्र के विचार

१. द्विवेदी-मीमासा

१. वेगी संहार की ऋालोचना

२. हिन्दी

१. हिन्दी साहित्य में निवन्ध

१. नूरजहाँ (गुरुभक्तसिंद्द-कृत काव्य की समालोचना )

१. श्रलकार-मज्बा

२. बिहारी ऋौर देव

३. यूर-पंचरत्न

४. व्यंग्यार्थ मंज्रूषा

१. काव्य-निर्णय

१. मीरा की प्रेम-साधना

१. रसराज

२. ललित ललाम

१. ऋाधुनिक कवि

१. नैषध-चरित-चर्चा

२. हिन्दी-कालिदास की ऋालोचना

३. विक्रमाकदेव-चरित-चर्चा

४. नाट्य-शास्त्र

#### ६१०

#### श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी

## मिश्रवन्ध्र

श्री रघुबीरसिह श्री खीन्द्रनाथ ठाकुर श्री रामकुमार वर्मा

## श्री रामकृष्ण शुक्क

#### श्री रामचन्द्र शुक्र

श्री रामनरेश त्रिपाठी श्री रामशंकर शुक्ल 'रसाल'

विनोदशंकर व्यास

विश्वनाथप्रसाद मिश्र

#### हिन्दी-श्रालोचना : उद्भव श्रौर विकास

५. कालिदास की निरंकुशता

६. रसज्ञ-रंजन

७. साहित्य-सन्दर्भ

८ लेखांजलि

६. समालोचना-सम्बच्य

१०. साहित्य-सीकर

११. विचार-विमर्श

१२. ऋलोचनाजलि

१. हिन्दी नवरत्न

२. मिश्रवन्धु-विनोद

२. शेष स्मृतियाँ

१. साहित्य

१. कबीर का रहस्यवाद

२. साहित्य-समालोचना

३. हिन्दी साहित्य का समालोचनात्मक इतिहास

१. प्रसाद की नाटक-कला

२. ऋाधुनिक हिन्दी-कहानियाँ

१. तलसी-प्रन्थावली

२. जायसी-ग्रन्थावली

३. भ्रमर-गीत-सार

४. काव्य मे रहस्यवाद

५. हिन्दी-साहित्य का इतिहास

६. गोस्वामी तुलसीदास

७. चिन्तामिए : दो मत्रा

८. रस-मीमासा

१. तुलसीदास ऋौर उनकी कविता

१. ऋलकार-पीयूष

१. त्रालोचनादर्श

१. प्रसाद ऋौर उनका साहित्य

२. उपन्यास-कला

१. भूषग्-ग्रन्थावली

#### पुस्तक-सूची

विश्वनाथप्रसाद मिश्र

श्री सुमित्रानन्दन पन्त

श्री हजारीप्रसांद दिवेदी

२. ,पद्माकर पंचामृत

३. बिहारी की वाग्विभूति

१. पल्लव

२. स्त्राधिनिक कवि १. सूर-साहित्य

२. हिन्दी-साहित्य की भूमिका

३. कबीर

# हस्तलिखित पुस्तकें, काशी नागरी प्रचारिणी सभा

श्री चिन्तामिशा

श्री सरदार कवि श्री दूलह

श्री प्रतापसिंह

श्री सोमनाथ

श्री कुलपति

१. कविकुल-कल्पतरु (हस्तलिखित प्रति)

१. मानस-रहस्य

१. काव्य-विलास १. काव्य-विलास

१. रस-पीयूप-निधि

१. रस-रहस्य

#### पत्र-पत्रिकाएँ

१. हिन्दी-प्रदीप

२. ऋानन्द-कादम्बनी

हरिश्चन्द्र-मुघा
 हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका

४. हरिश्चन्द्र-मेगजीन

६. साहित्य-समालोचक

७. समालोचक

८. इन्दु

६. सरस्वती

१०. हंस

११. प्रतीक

#### संस्कृत के ग्रंथ

श्री ग्रानन्द वर्धन

श्री कुन्तक श्री राजशेखर

श्री मम्मट

श्री विश्वनाथ

श्री पंडितराज श्री दगडी १. ध्वन्यालोक : लोचन सिहत

१. वक्रोक्तिजीवितम

१. काव्य-मीमासा

१. काव्यप्रकाश, बाल-बोधिनी, टीका

१. साहित्य-दर्पण

१. रस गंगाधर

१. काव्यादर्श

#### विशिष्ट

१. द्विवेदी-श्रभिनन्दन-ग्रन्थ

# हिन्दी त्रालोचना : उद्भव श्रौर विकास

Dr. S. K. Day.

Dr. Raghavan.

Dr. Sankaran

Syt. Kupuswami

- " I. A. Richards
- " Ramswami Shastri
- " B. C. Law.
- .. S. M. Katre
- " Kane
- " Saintsbury
- " Vaughon
- ., Taint

- Sanskrit Poetics (Two Volumes).
- 2. Introduction to Vakroktijivitam.
- 1. Srngarprakas.
- 2. Some Aspects of Alankarsastra.
- 3. The number of Rasas.
- 1. Some Aspects of Literary Criticism in Sanskrit.
- The Highways & the Byways of Literary Criticism in Sanskrit.
- 1. Principles of Literary Criticism.
- 1. Indian Aesthetics.
- 1. History of Pali Literature.
- 1. Prakritik Languages and their contribution.
- 1. Introduction to Sahitya Darpana.
- 1. A History of English Criticism.
- 2. Loci Criticism.
- 1. English Criticism.
- History of English Literature.

## पुस्तक-सूची

- Syt. Lamborn
  - " Warsford
  - " Aborcrombie
  - " Bradley
  - " Wordsworth
    - . Caudvell

- " Ralphfox
- .. George Thomson
- .. Maxim Gorky
- " Lunacharsky
- .. Herbert Read
- .. Norman Forester
- .. T. S. Eliot.
- .. Lenin
- .. Stalin
- "S.A. Dange

- 1. Rudiments of Criticism.
- 1. Principles of Criticism.
- 1. The principles of Criticism.
- Oxford Lectures on Poetry.
- 1. Preface to Lyrical Ballads.
- 1. Illusion and Reality.
- 2. Studies in Dying Culture
- Further Studies in Dying Culture.
- 1. Notel and the people.
- 1. Marxism & Poetry.
- 1. Life and Literature.
- 1. Lenin on Art and Literature.
- 1. The Meaning of Art.
- 1. American Critical Essays 19th & 20th Centuries.
- 1. The use of Poetry and the use of Criticism.
- 1. Materialism and Empirio-criticism.
- 1. Dialectical and Historical Materialism.
- 1. Literature & the People.

# हिन्दी-श्रालोचना : उद्भव श्रौर विकास

- Syt. Shipley
  - ., Mathew Arnold
  - "Sukthankar
  - " Engyio

- 1. Dictionery of World Literature.
- 1. The Essays in Criticism
- 1. An. Introduction to Kavyaprakas Encyclopaedia Britanica.
- 2. Jha Commomeration Volume.
- 3. Bhandarkar Commomeration Volume.